| Ø,    | ANXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8     | बीर सेवा मन्दिर 🧣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX | दिल्ली<br>है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| KXXXX | %<br>*<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXX  | कम संख्या है । अपनि के स्वाप्त किया है । अपनि के स्वाप्त के स्वाप् |  |  |  |  |  |  |  |
| X     | खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| X     | KKK <sup>i</sup> KKKKKKKKKKKKKKKK<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

# ससाराम नेमचंद प्रंथमाला पुष्प १२९



# श्रीउपादिखाचार्यकृत



े ( राष्ट्रभाषानुवादसाहित<sup>र्वी</sup>)

मपादक व अनुवादक— श्री. पं. वर्धमान पार्श्वनाथ श्रीस्त्री, ( विकासनामित साका क्लीक्ट्र) सपादक जैनवीयक व वीश्वाणी, सीळापुर

मकाशक श्री. सेठ गोविंद्जी गवजी दोशी, संखापुर.

मथमावृत्ति } १०००

वीर संवत् २४६६ सन् १९४०

। मृत्य । इस हवर्ष प्रकाशक— श्री. सेट गोविंदजी रावजी दोशी, सखाराम नेमचद प्रथमाळा सोळापुर.

सर्वाधिकार मुरक्षित है।

मुद्रक-पं. वर्षमान पार्श्वनाथ सास्री, कल्याण पॉवर ब्रिटिंग ब्रेस, सोखापुरः

#### THE

# KALYANA-KARAKAM

OF

#### \* UGRÄDITYACHARYA

Edited

WITH INTRODUCTION, TRANSLATION, NOTES, INDEXES & INCTIONARY

bv

VARDHAMAN PARSHWANATH SHASTRI
VIDYAWACHASPATI, NYAYA-KAYYA-TIRTHA
EDITOR -JATN BODHAK & VEERAWANI SHOLAPUR.

Published by

SETH COVINDJI RAOJI DOSHI SAKHARAM NEMCHAND GRANTHAMALA SHOLAPUR.

1940

PRICE RS. TEN ONLY.

# Published by SETH GOVINDJI RAOJI DOSIII SAKHARAM NEMCHAND GRANTHAMALA HIGG APUR

All Rights are Reserved

Printed by
v. p. shastri, proprietor
kalyan power printing press
sholapur



# मकाशक के दो शब्द.

मेरे प्रमपृ-प स्वर्गीय धर्मवीर निवाजीको वडी इच्छा थी कि यह प्रध शीच प्रभाज में आकर आयुर्वेद जगत् का उपकार हो। परंतु यमराज की निष्टुरता में उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सभी। अतः यह कार्य मेरी तरफ आया। उनकी स्मृति में इसका प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है कि स्वर्ग में उनकी आत्मा की संतोप होगा।

श्री. विद्यावाचरपति पं वर्षमान पार्श्वनाय श्रास्त्री ने इस प्रंथ का संपादन व अनुवादन किया है। श्री. आयुर्वेदाचार्य प. अनंतराजंद्र व वेद विद्याधवन मंशोधन करने का कष्ट किया है। विस्तृत प्रस्तावना के सुयोग्य लेखक वैद्यपंचानन पं. गंगाधर गुणे शास्त्री है। इन सबका में आमार्ग है। इसके अलावा जिन धर्मात्मा सञ्जनोने आर्थिक सहयोग दिया है, उनका मी में कृतज्ञ है।

यदि आयुर्वेदप्रेमी विद्वानोने इम प्रथ का उपयोग कर रोगर्पादिनो को लाम पर-वाया तो सबका परिश्रम सफल होगा। इति.

> गोविंदजी रावजी दोशी. मोटापुर



श्री धर्मवीर, दानवीर, जिनवाणीभूषण, विद्याभूषण, सेठ रावजी सखाराम दोशी.

# धर्मबीर !

आपने अपने जीवन का जैनधर्म की प्रभावना, जैनसाहित्य की सेवा व जैनसाधुवाँकी सुश्रृण में लगाया था।
आप वर्तमानयुगके महान् धार्मिक नंता थे । आपके ही
आंतरिक सत्मयत्न से इस महान् ग्रंथ का उद्धार हुआ है। इस
का आस्वाद लेनेकी अभिलापा अतिम घडीनक आपकं मन में
लगी थी। परतु आप अकस्मात् स्वर्गीय विभूति वन गए।
इस्मिलण आपके द्वारा प्रेरित, आपके ही सहयोग से सपादिन,
आपकी इस चीज को आपको ही समर्पण कर देता हूं, जिससं
में आप के अनंन उपकारोंसे उक्रण हो सक्ने। इति

गुणानुस्क्त---वर्ध**मान पार्श्वनाथ श्वास्त्री**. संपादक.

# श्री कल्याणकारक वैद्यक-प्रंथ की प्रस्तावना.

आंयुर्वेद अर्थात जीवनशासकी उत्पत्ति के सबच में कोई निश्चित काछ नहीं कहा जासकता है। कारण कि जहां से प्राणियों के जीवन का संबंध है वहींस आयुर्वेद की भी आवश्यकता होती है। समाजके या प्राणिमात्र के धारण-पोषणके हिए इस शासकी परम आवश्यकता होनेसे चार आर्दामयौने एकत्रित होकर जहां समाज बनाया वहां पर आयुर्वेदके स्थूल सिद्धातों क संबंब मे विचार-विनिमय होने लगते है। बिलकुल अशिक्षित दशा में पड़ा हुआ समाज भी अपने समाजके रोगियों की परिचर्या या चिकित्साकी व्यवस्था किसी हद तक करना है। प्रायशः इन समाजों में देवपूजा करने वारुं या मंत्रतत्र करनेवारुं उपाध्याय ही चिकित्सा भी करता है। आज भी एंसे अनेक अशिक्षित [ गांवटे ] सुमाज उपलब्ब हे जिनकी चिकित्सा ये पुरोहित ही करते हैं । (इन सब बातों का सबिस्तर उक्लेख र्पेन्सर कृत ' नीतिशास्त्र ' व Nights of Toil नामक प्रस्तकमें है ) इस अवस्थाम चिकित्याशालकी शास्त्रीयदृष्टिसे विशेष उन्निति नहीं हो पार्ता है। केवल चार आदिमियों के अनुभाग से, दो चार निश्चित बातों के आयार से चिकित्सा होती है व वही चिकित्सापद्धांत एक चिकित्सकसे दूसरे चिकित्सक को माछम होकर समाज में रूढ हो जाती है। समाज की जैसी जैसी उन्नाति होती है उसी प्रकार अन्य शास्त्रों के समान चिकित्साशास्त्र या आयुर्वेदशास्त्र की भी उन्नति होती है । बुद्धिमान् व प्रतिभाशाली वेद्य इस चिकित्सापरंपरामे अपने बुद्धिकौशल से कुछ विशेषताको उत्पन्न करते है । ऋमशः आयुर्वेद बढता रहता है । साथ मे आयुर्वेद शास के गृहतत्त्रों को निकालने व शायन करने का कार्य सम्बद्धियुक्त संशोधक विद्वान करते हैं। इस प्रकार बढते बढते वह विषय केवल श्रुति में न रहकर इनकी संहिता बनने छगती है । वैदिककाल के पूर्व भी ऐसी सुसंगत संहिताओं की उपलब्धि थी यह बात संहिता शब्द के ही स्पष्ट होजाती है।

बेद या आगमके कालमे भी आयुर्नेदका मुसंगत पश्चिय उपलब्ध था। ऋग्नेद इस भूमंडलका सबसे प्राचीन लिखित प्रंथ माना जाता है। उसमें अनेक प्रकारकी शिलकिया, नाताप्रकार की दिन्यऔषि, मणि, रान व त्रिनातु आदि का उक्षेत्र मिलता है।

चन्द्रमाको लगे हुए क्षय की चिकित्सा अश्विनो देवोंने अपने चिकित्सासामर्थ्यसे की, इस का उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता है । च्यवनऋषीकी कथा पुनर्यौवनत्व प्राप्त करदेनेवाले योग का समर्थक है। ऋग्वेदकी अपेक्षा भी अधर्ववेद मे प्रार्थना व सक्तींके बजाय मणिमंत्र औपनि आदि का हो विचार अधिक है । अथर्ववेद मे वशाकरण विधान समंत्रक व निर्मत्रकरूप से किया गया है। इसी प्रकार किसी किसी औषधि के संबंध में कीनसे रोगपर किस ओवधि के साथ सयक्त कर देना चाहिए, इस का उल्लेख जगह जगह पर मिलता है। ओषवि गुण-धर्मका उगमस्यान यही मिलता है। भिन्न २ अन्नयवो के नाम अथर्ववंद में मिलते हैं। अथर्ववेद आयुर्वेद का मुख्य वेद गिना जाता है. अर्थात् आयुर्वेद अधर्ववंद का उपवेदं है। यजुर्वेद में यज्ञ-यागादिक की प्रक्रिया वर्णित है। उस में यज्ञीय पशुओं को प्राप्त कर उन २ विशिष्ट अवयवों के समत्रक हवन का वर्णन किया गया है। यज्वेद बाह्मण व आगण्यको मे विशेषतः ऐतरेय ब्राह्मणों में शारीरिक संज्ञा बहुत से स्थानपर आगई है । वैदिकवाब्यय का प्रसार जिस प्रकार होता गया उसी प्रकार भिन्न भिन्न विषयो का प्रथमंप्रह भी बढने लगा। इसी समय आयुर्वेद का स्वतंत्र प्रंथ या संहिताशास्त्र का अप्रि-बेशादिकों ने निर्माण किया । जनागमो का विशेषतः विस्तार इसी काल में हुआ एवं उन्होंने भी आयुर्वेद-संहिताका निर्माण इसी समय किया | कल्याणकारक प्रथ, उसकी भाषा. विषयवर्णनशैली, तत्वप्रणाली इत्यादि विचारो से वह वाग्भट के नतर का प्रंथ होगा यह अनुमान किया जासकता है। परन्तु अग्निवेश, जनुकर्ण, क्षारप्राणा, भेल, पागशर, इन की सीहताये अत्यंत प्राचीन है। इनमें से अभिवेशसीहता की दृढबर व चरकने संस्कृत कर व बढ़ाकर आज जगत के सामने स्वया है । यह प्रथ आज चरकमहिता के नाम मे प्रसिद्ध है । चरकसंहिता का भाषा अनेक स्थाना मे आपानपादक भाषासे मिलती जुलती है । इस चस्क का काल इसवा सन् के पूर्व हजार से डेट हजार वर्षप्रयंत होना चाहिये इस प्रकार विद्वानों का तकी है । चरक की संहिता तस्कालीन वैद्यक का सुंदर नमूना है। चरकसंहिता में अग्निवेश का भाग कितना है, इढवल का भाग कितना है और स्वतः चरक का अंश कितना है यह समझना कार्टन है।

१ जैनाचारों के मतसे हादशाग शास्त्र में जो दृष्टिवाद नाम का जो बारहवा अंग है। असके पाच भेदों में से एक भेद पूर्व (पूर्वगत) है। उसका भी चौदह भेद है। इन भेदों में जो प्राणावाद पूर्वशास्त्र है उसमें विस्तारके साथ अधागायुर्वेदका कथन किया है। यही आयुर्वेद शास्त्रका मूळशास्त्र अथवा मूळवेद है। उसी वेद के अनुसार ही सभी आचार्योंने आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है।

फिर भी प्रथम अध्याय के न्यायवैशेषिक तन्त्र का समावेश, ग्यारहवें अध्याय के तीन एपणाका कथन कर, उस की सिद्धि के लिए प्रमाणसिद्धि का भाग, आत्रेय भद्रकाण्यीय अध्याय के क्षणमंगी न्याय, इन भागों को चग्कने प्रतिसंस्कार किया तब समावेश किया मालुम होता है। कारण कि वैदिक व ऑपनिषदिक काल में न्यायवैशेषिकों का उदय नहीं हुआ था, और बौद्धों का उदय तो प्रसिद्ध ही है। चरकसंहिता प्रथ विशेषतः कायचिकित्सा—विषयक है। उस के सर्व भागोमें इसी विषय का प्रतिपादन है। चिकित्सा का तात्विक विषय व प्रत्यक्ष—कर्म का उद्घापोह बहुत अध्यां तरह चरकने किया है। कल्याणकारक प्रथ का चिकित्साविषय मधु, मध, मांस के भागको छोडकर बहुत अंश ग चग्क से मिलता जलता है।

शल्यिकितसा आयुर्वेद के अंगोमें एक मुल्य अंग है । शल्यिचिकित्सा का प्रतिपादनक्क्यवस्थित व शास्त्रीयपद्धती से सुश्रुताचार्य ने किया है । इस से पहिले भी उपधेनु, उरभ, पुष्कलावत आदि सञ्जनो के शहयतंत्र ( Treatises on Surgery ) बहुतसे थे। परन्तु सब को व्यवस्थित संप्रह करने का श्रेय सुश्रुताचार्य को ही मिछ सकता है । सुश्रुतने अपने प्रंथ में शबच्छेदन से लेकर सर्व प्रत्यक्ष-शरीर का पिक्शन करने के संबंध में काफी प्रकाश डाला है। शल्यतंत्रकारने अर्थात् वैद्य ने " पाटियत्वा मृतं सम्पक् '' शरीरज्ञान प्राप्त करे, इस प्रकार का दण्टकमूत्र का सुश्रुतन अपनी संहिता मे प्रतिपादन किया है। सुश्रुत के पहिछं य तत्समय मे अनेक तंत्र प्रंथकार हुए है जिन्होंने शरीरज्ञान के लिए विशेष प्रयत्न किया था । ऐसे ही प्रथकारों के प्रयत्न से शरीरज्ञान का निर्माण हुआ है । सीश्रत-शारीर का अनुवाद आगे के अनेक प्रथकारोंने किया है। मुश्रुतशारीर कायचिकित्सक व शक्कचिकित्सक के लिए उपयोगी है। सुश्रुतने इस शारीर के आधार पर शन्यतंत्र का निर्माण कर उसका विस्तार किया है। अनेक प्रकार के राख, यंत्र, अनुयंत्र, आदि का वर्णन सुश्रुत प्रथ में मिलता है अष्टिविध शक्षकर्म किस प्रकार करना चाहिए, व पश्चात कर्म किस प्रकार करना चाहिए आदि बातों का ऊरापोह इस संहिता में किया गया है । शन्त्र किया के पहिलेकी किया ब शस्त्र किया के बाद की क्रणरोपणादि कियाओं का जिस उत्तम पहिते से वर्णन किया गया है. उस में आधुनिक शस्त्रविद्या प्रवीण विद्वानोको भी बदत कुछ सीखने जायक है। और शस्त्रकर्म प्रवीण पश्चान्य वैद्योंने छुश्चतकी पहतिको Indian Methods के नामस निया भी है। मुख्रतसंहिता में छोटी छोटी शस्त्रियाओं का ही वर्णन नहीं अपितु कांध्रपाटनादि वटी बडी शस्त्रक्रियाओं का भी प्रतिपादन है । बद्धगुदोदर, असमरी, आंत्रष्टदि, भगंदर आदि पर शस्त्रित्रियाओं का ठीक आधुनिक पद्धति से दी जो वर्णन

उस में मिलता है, उसे देखकर मन दंग रहता है। मुहगर्भ व शल्यहरण के भिन र विधानोंका वर्णन है, इतना ही नहीं, पेट को चीरकर बचेकी बाहर निकालना व फिरंस उस गर्भाशय को सीकर सुरक्षित करने का कठिन विधान भी सुश्रत में हैं । नेत्ररोग के प्रति हां अनेक प्रकार के शम्त्रकर्मी का विधान सुश्रुतने बहुत अच्छी तरह से किया है। कन्याणकारक प्रंथ में शस्त्रकर्भ का बहुतसा भाग आया है। अष्ट्रविषक्षसम्बद्धी र जन के विधान भी कल्याणकारक में सच्यवस्थित रूपसे वर्णित है। शस्त्रविकित्सा अत्यत उपयोगी चिकित्सा होने से महाभाग्तादि प्रंथोमे भी इसका उल्लेख मिलता है । भीष्म जिस समय शरपंजर मे पडा था, उस समय शल्योद्धरण-कोविदो को बुलाने का उल्लेख महाभारत में है। सारांश है कि आयुर्वेद मे शल्यचिकित्सा बहुत उत्तम पद्धति से दी गई है एवं उस का प्रचार प्रत्यक्ष व्यवहार में इस भारत में कुछ समय पूर्वतक वराबर था । जैनाचार्योने स्वासकर कल्याणकाँरककर्ताने शल्यतंत्रका वर्णन अपने ग्रथ में अर्च्छातरह किया है। परन्त कायारिकित्साक सम्दन्धमें अधिकरूपसे रस वास्त्रांका उपयोग व उसकी प्रथा उन्हीं जैनवासकारोंने हाछ दी है । चरक, सुश्रत के समय में वनस्पति व माण्यंग को औषधिक रूपमें बहुत उपयोग करते थे। परन्तु यह मथा अनेक कारणोंसे पीछे पडकर रस. छोह(Metals)उपधात, गिंघक, माक्षिकादि व बनस्पतिक कल्प चिकित्सा में अधिक रूपसे उपयोग में आने छगे, और शल्यतंत्र घीरे घीरे पीछे पडने छगा।

यवनों के आक्रमणपर्यत आयुर्वेद का परिपोष बराबर बना था । आर्थ, जैन व वौद्ध मुनियों ने इस के आठों ही अंगों के संरक्षण के लिए काफी प्रयत्न किया। परन्तु यावनी आक्रमण के बाद वह कार्य नहीं हो सका। इतना ही नहीं, कडे २ विद्यापीठ व अप्रहारों के प्रंथालयों को विध्वंस करने में भी यवनों ने कोई कमी नहीं रम्प्या। इतिहासप्रसिद्ध अलाऊदीन खिलजों जिस समय दक्षिण पर चढाई करते हुए. आया था, उस समय अने क पुस्तकालयों को जलाने का उल्लेख इतिहास में मिलता है। आयुर्वेदशास्त्र को लयबस्थितम्प्य से बढ़ने के लिए जिस मानसिक-शांति की आयदयकता होती है. वह इस के बाद के सहस्रक में विद्यानों को नहीं मिली। कोई फुटकर निवध्यंथ अथवा संप्रहमंथ इस काल में लिलंगए। पूरिन्तु उन में कोई नवीनता नहीं है। यह जो आधात आयुर्वेद पर हुआ उसकी सुधारणा विशेषतः मराठेशाही में भी नहीं हो सकी। और उस के बाद के राजाबों को तो अपने स्वतः के सिहामन को सम्हालते सम्हालते ही हैरान होना पड़ा। और आग्वर के राजाबोंने तो पलायन ही किया। इस प्रकार इस भारतीय आयुर्वेद के उद्दार के लिए राज्याश्रय नहीं मिला। हां! नहीं कहने के लिए श्रीमं त

नाना साहेव पेशवे ने अपने शासन में एक हकीम व एक गुर्जर वैश्व को थोडा वर्षासन देने का उद्धेख मिलता है। यह सहायता शास्त्रसंबर्धन की दृष्टि से न कुछ के बराबर थी। चंद्रगुप्त व अशोक के काल में उन्होंने अपने राज्य में जगह २ पर रुग्णालय व बढ़े २ औषधालयों का निर्माण कराया था। इसीलिए उस समय अष्टांग आयुर्वेद की अत्यंत उन्नति हुई।

काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वाग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा व हुप. इस प्रकार आठ अंगों से चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। कल्याणकारक ग्रंथ में भी इन आठ अंगों से चिकित्साका प्रतिपादन किया गया है। कायचिकित्सा—संपूर्ण धानुक शरीर की चिकित्सा। वालचिकित्सा—वालकों के रोग की चिकित्सा। ग्रहचिकित्सा— इस का अर्थ अनेक प्रकार से हो सकता है। परन्तु वे सर्व रोग सहस्रार व नाडीचक्र में दोपोक्कन होने से होते हैं। उपवीगिचिकित्सा— इसे शालाक्यचिकित्सा भी कहते हैं। नाक, कान, गला, आंख, इन के रोगों की चिकित्सा उर्ध्वागचिकित्सा कहलाती है। सल्यचिकित्सा—शलाकों से की जानेवाली चिकित्सा जिसका वर्णन उपर कर चुके हैं। दंष्ट्राचिकित्सा—इस के हो भाग है। [१] सपीदि विषजंतुओं के हारा दंष्ट्र होनेपर उसपर कीजानेवाली चिकित्सा। [२] स्थावर, जंगम विष के किसी प्रकार शरीर में प्रवंश होनेपर कीजानेवाली चिकित्सा। जराचिकित्सा—पुनयौंवन प्राप्त करने के लिए की जानेवाली चिकित्सा। इसे ही रसायनचिकित्सा के नाम से कहते हैं। वृष्पिकित्सा—का अर्थ वाजीकरण चिकित्सा है।

इन चिकित्सांगोंका सांगोपांगवणन कल्याणकारकमें विस्तारके साथ आया है।
अतएव उसके संबंध में यहांपर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । मुख्य प्रश्न यह
है कि आयुर्वेद की चिकित्सापद्धति किस तत्वके आधार पर अवलंबित है ? किसी भी
वैद्यक को लिया तो भी उसके मूल में यह उपपत्ति अवश्य रहेगी कि शरीर सुस्थिति में
किस प्रकार चलता है, और रोग के हांनेपर उसकी अव्यवस्थिति किस प्रकार होती है ?
आज ही नाना प्रकार के वैद्यकोकी उपलब्धि इस भ्मंडलपर हुई हो यह बात नहीं, अपिनु
बहुत प्राचीन काल से ही अनेक वैद्यकपंथ विद्यमान थे। शरीर त्रिभातओं से बना हुआ
है और उस में दोष, धातु व मलम्ल है । [ दोषधातुमल्यूलं हि शरीरम् ] त्रिष्ठात्
शरीर के धारण पोषण करते है। वे समस्थिति में रहे तो शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है।
एवं उनका वैद्यस होनेपर शरीर विगडने लगता है। " य एवं देहस्य समा विष्टृश्वे

१ यह चंद्रगुप्त जैनधर्म का उपासक था। जैनाचार्य मद्रबाहु का परममक था। जैनधर्म में कथित उत्कृष्ट महानतको धारण कर उसने संन्यास प्रहण किया था। See. Inscriptions of Shravanbelgola.

त एवं दोषा विषया वधाय "। त्रिधातु अत्यंत सृक्ष्म होकर व्यापी है। शरीर के अनेक मंखलों में वह व्याप्त होकर रहते हैं। अवयवों में व्याप्त हैं, घटक में व्याप्त हैं। और परमाणु में भी उन की व्याप्ति है। उन के भिन्न २ स्थान हैं। उन के कार्य शरीर में रात्रिदिन चान्न ही रहते हैं। यद्यपि उन का नाम वायु, पित्त व कप है। तथापि कुल वंशक प्रथोमें ग्वासकर भेलसंहितामें वं "प्रतिमृत्धातुं के नाम से कहं गण है।

वात, पित्त व कफ के स्थान व कार्योंका सविस्तर वर्णन कल्याणकारक प्रंथ में है। वात, पित्त व कफ यह त्रिधातु जीवन के मूल आधारभूत हैं। किसी भी प्राणी के रागर में इनका अभ्तित्व अनिवार्य है। बिख्कुल सुक्ष्मशारीरी प्राणी को भी दंगे तो मालुम होगा कि उसके स्टेप्पभय शारीर में जल का अंश रहता ही है। वह अपने आहार को महण कर उसका पचन करते हुए अपने शारीर की वृद्धि करता ही है। यह कार्य उस के शारीर में स्थित पित्त धातु के कारणसं होता है। इतना ही क्यों श अत्यंतात्यंत सूक्ष्मशारीर में भी यह मर्व व्यापार होते रहते है। और उस में समधातुओं में रसधातु विद्यमान रहता है। आगे जैसे जैसे वह प्राणी अनेकावयवी बनता है तब उसका शारीरिकव्यापार भी बढता जाता है।

प्राण्यंग जैसे जसे बढता जाता है बेमे ही उस मे प्रतिमृत्यातु किंवा स्थृत धातु अधिकाधिक श्रेणी से उपलब्ध होता है. किन्ही प्राणियोमें रम व गक्त यही धातु मिलते हैं। किन्हीमे रस, रक्त व मांस और किन्हीमे रस, रक्त. मांम. अग्यि. मजा प्र शुक ऐसे धातु रहते हैं। प्रतिमृत्व धातु किंवा सप्तधातु—स्थृत्व धातुवोमें कोई भी धातु प्राण्यंग मे रहे या न रहे परंतु त्रिधातु तो अवस्य रहते ही है। वे तीनों ही रहते है। तीनों की धहायता से शारीरिक व्यापार चलता है। मानवीय शरीर में अन्यंत प्रकृष्ट धातुक शरीर रहने पर प्रतिमृत्व धातु रहते हैं। ओजमहश (धातुसार-नेज) भी रहते हैं। परंतु इन सबके मृत्व मे त्रिधातु रहते हैं।

मानवीय शरीर में त्रिधालवोंका भिन्न भिन्न स्थान व कार्य माँजूद है । इन पदार्थीके गुण भिन्न २ है। वासु शरीर के भिन्न २ अवयवसमुहोंमें कार्य करनेवाला है। इसी प्रकार पित्त व कफ भी है। यह भी सर्व शरीरभर एक ही न होकर भिन्न २ प्रकार के समुख्यक्य हैं। उनकी जाति एक, परंतु आकार भिन्न है। एक्ट, एक व अतिमुक्ष्म इस प्रकार उनके स्वरूप हैं। त्रिधालुवांका ज्यापार शार्यायिक व मानशिक ऐसे दो प्रकार से होता है। मन के सत्व, रज व तम इन त्रिगुणांपर वायु, पित्त व कक का परिणाम होता है। मानसिक ज्यापारोका नियंत्रण त्रिधालुवांके कारण से होता है। अवयवोंमे बने हुए पचनश्वसनादि मंडलोमे त्रिधातु रहते हैं। अवयवोमे, उनके घटकोमें, घटकोंके प्रमाणुवोमें त्रिधातुवोंकी न्यापि रहती है। इमलिए उनको न्यापी कहा है। न्यापी रहते हुए भी उनके विशिष्ट स्थान व कार्य है।

सचेतन, संदिय, अतींदिय, अतिमृक्ष व बहुत परमागुवोंके समृह से इस जीवंत देह का निर्माण होता है। परमाणु अतिसूक्ष्म होकर इस शरीर में अञ्जावधिप्रमाण सं रहते है । एक गणितशासकारने इनकी संख्या की लीम अञ्जनमाण मे दिया है । शर्रार के मर्ब व्यापार इन परमाणुओं कारण में होते हैं। इन्हीं परमाणुओं संशीर के अनेक अवयव भी बनते हैं। यक्तत्र, प्लीहा, उन्द्रक, प्रह्णा, इदय, फुप्पुम, सहस्रार, नाडीचक आदि का अंतिम भाग इन परमाणुओंक स्वरूप में है । अनेक परमाणुओंमे अवयवोका घटक बनता है । घटकोंसे अवयव, अवयवोंसे मंडल बनते हैं । वातमंडल. श्वसुद्ध. पुचन. र्राधराभिसरण, उत्मर्ग ये शरीर के मुख्य मडल है । परमाणुओं सहन वालं त्रिधातु अतिसृक्ष्म और अवयवांतर्गत, वातमंडलांतर्गत त्रिधातु सृक्ष्म रहते है तो भी उस के स्थालन्यापार के त्रिधातु स्थूलस्वरूप के रहते है । उदाहरण के लिए पचन व्यापार आमाशय. पकाशय. प्रहणी, यकृतादि अश्यवोमें होता है । आमाशय. पकाशय वंगरह में रहनवाला पाचकपित म्थृलस्यरूप का रहता है। वह अपनेको प्रसक्ष देखन में आपकता है । वह विस्न, मर. दव, आम्छ आदि गुणोंसे देखने में आता है । इस पित्त का अन के साथ मंयोग होता है। और अन के साथ उसकी संयोग-मूर्क्जना होकर पचन होता है । पचन के बाद सार-किट्टप्रथक्त होता है । सारभाग का पकाराय में शोषण होता है। मार-किट्टिभजन, सारसंशोषण यह कार्य पित्त के कारण से होते 🔋। इतर रसादि प्रतिमृत घातओंकं समान पित्त कफारिकोंका भी पोषण होना आवस्यक है। वह पारिण भी पचनन्यापार में होता है। पित्त का उदीरण होकर वित्रसाव होता रहता है। स्रात्र होने के पहिले पितादि वातु उन उन घटकोमे स्क्रास्त्र से रहते है। सूक्ष्मव्यापार में व दीख़ नहीं सकते। वाहर उनका स्नाव होनेके बाद वे देखने मे आंत है। अन पित्त पित्तका स्थृलरूप, पित्तात्पादक घटकस्थितपित्त मुक्तमूप और परमाण्येतर्गतांपेत अतिसूक्ष्मस्वरूप का रहता है, यह सिद्ध हुआ ।

भुक्तमात्र अन के पड्रसोंक पाक से पाचकांपत्त का उदीरण होता है। आमाशय में पाचकपित्त व केदककफ का उदीरण होकर वह धीरे धीरे अन मे मिल जाते हैं। ब अन का विपाक होता है। अन्नपचन का क्रम करीब करीब चार घंटे से छह घंटे

१ शरीरावयवास्तु खलु परमाणुभेदेनापरिसंस्थेया भवंति, अतियहुत्वाद्-तिस्कानवादतींद्रियत्वाच्च ॥ नरकशर्गर ७.

तक चलता है। आमाशय, पकाशय व प्रहणी में अन्न का पचन होता रहता है। अन्न की पुर:स्सरण कियासे अन्न आगे आगे। सरकता रहता है । इस कियाके लिए व अन्त की गौलाई वगैर को कायम रखने के लिए समानवायु की सहायता आवश्यक है। समानवायु के प्रम्पंदन, उद्वहन. धारण, पूरण, इन कार्योमं पचन गे महायता मिलती है । विवेक लक्षण से अन्न के सार-किर्विभजन होता है । सारभाग का शोषण [ Absorbtion ] होता है । और किट्टभाग गुदकाट तक पहुचाया जाता है । म्थृत प्रहणी का कुछ भाग गुदकाड व गुदत्रिवली मे अपानवाय का कार्य होकर किष्ट [ भरू ] बाहर फेका जाता है । यह सर्व कार्य होते सगर धातुवाके स्थूरुस्वरूप को प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है । पाचकपित्त [अमाशयस्थरस, स्वादुपिडस्थरस, यकृत्ित, पकाशयस्थिपित आदि ] का उदीरण हमे प्रत्यक्ष प्रयोग से दिखाया जा सकता है। प्रसिद्ध रशियन-शास पावला नं इन कैं। प्रयोग किया है। और भोजन में उदीरित होनेवाले पित्त को नर्छामे लेकर वतलाया है । पित्तक माथ ही वहांपर क्षेद्रयुक्त कफ का भी उदीरण होता है। और बाद में समानवायु के भी कार्थ पचन-व्यापार में होते हैं यह सिद्ध कर सकते हैं। अन्नातर्गत स्थ्ल्याय को वायुमापक यंत्र सं माप सकते हैं। यह सब आधुनिक प्रयागसाधन सं सिद्ध हां सकते हैं। फिर क्या थे ही त्रिवात है ? और यदि ये ही आयुर्वेद के प्रतिपादित त्रिधात हो तो आयुर्वेद की विशेषता क्या है ! और वह स्वतंत्रशास के रूपमे क्यो चाहिए !

आयुर्वेदप्रतिपादित त्रिधातुत्रोमे स्थूलस्यरूपयुक्त त्रिधातुत्रोका उत्पर कथन किया हो है। इससे आगे बढकर यह विचार करना चाहिए कि यह उदीरित पित्तकफ कहां से उत्पन्न हुए ' दारीरावयन, उनके धटक व परमाणु मर्थनः समान होते हुए यह विशेष कार्य कानसे द्रव्यक्त या गुणकर्म के कारण से होता है ! गुणकर्म द्रव्याश्रयी है। तब इन मिन्न २ अवयव विभागोंमे पित्तकफादि सूक्त्म द्रव्य अधिकतर रहते है, अनएव उस से पित्तकफ का उदीरण हो सकता है। यह युक्ति से सिद्ध होता है। यदि कोई कहें कि उन उन अवयवो का स्वभाव ही वह हे तो आगे यह प्रश्न निकलता है कि ऐसा स्वभाव क्यों ' तब पित्तकफ के मूक्त्मांदा का अस्तित्व रहने से हो पित्तकफ का उदीरण उस से हो सकता है। स्थूलसमान से स्थूल कार्य होते हैं व स्थूलांशों का अनुमह होता है। स्थूलांशको वलदान स्क्ष्मांदा से प्राप्त होता है। स्थूल कार्य विश्वातुओं का अनुमह होता है। स्थूलांशको वलदान स्क्ष्मांदा से प्राप्त होता है। स्कृत्या विश्वातुओं जिस वातु का कार्य अतिस्क्ष्म परमाणुपर्यत चाल्द रहता है। यह कार्य विश्वातुओं जिस वातु का कार्य अतिस्क्ष्म परमाणुपर्यत चाल्द रहता है। यह कार्य विश्वातुओं जिस वातु का अधिकतर चारु हो उन २ धातुबोका उन अवयवो में स्थूलकार्य चाल्द रहता है। वस्तुतः [सामान्यतः] तीना ही धातुबोक विना जीवन

रह ही नहीं सकता । विशेषत्वसे उन उन धातुवों का विशेष कार्य होता रहता है।

पचन कार्य मे पाचकपित्त, क्रेदककफ व समानवायु के स्थूलस्वरूप की सहायता मिलती है। इनकी सहायता होकर अन्न में मिश्र हुए विना अन्न पचता नहीं है एवं शरीर मे अन्नरसका शोषण नहीं होता है। रसधातु बनता नहीं । एवं रममे रक्त. माम. अध्यि, मजा, शुक्र. ओज व परमओज यहातक कं स्थ्रल धातु बनते नहीं हैं विपाक के बाद अन्नरस तैयार होता है। उस में त्रियाँ कं अश मिल हुए रहते है, उसे रक्षधातु सज्जा प्राप्त होती है। अन्नरस मे त्रिधातु का मिश्रण होकर वहां रसका पचन होता है। रसधातुका पचन होकर रक्ताश तैयार होते है व उनका रक्तमें मिश्रण होकर रक्त बनता है, उसमें भी त्रिधातु रहते है। रक्तसे आगे आगेक बातु बनते है। इसके लिए भी त्रिधातुत्रोकी सहायता की आवश्यकता है। पूर्व धातुसे परधातु जब बनता है, उस समय पूर्वधातुके अपने अंशको लेकर आत्मसात् करनेका कार्य परधातु मे चळता हैं। यह कार्य त्रिधातुर्वोके कारणसे ही होता है। मूताशोका पचन धाविश्वके कारणसं होता है, इस प्रकार मुक्त अनसे धातु-स्नेह परंपरा चाटू रहती है। भाग्य व धातबोकी परिवृत्ति यह चक्रके समान चाटू रहती है। ( सततं भोज्यधातूनां परिवृत्तिसतु चक्रवत् ) इमे ही धातुपोषणक्रम कहते हैं । धातुवोके पोपणसे अवयव घटक व परमाणु पुष्ट होते हैं। इन सब परिपोपणोकेलिए वायुं, पित्त, व कफ कारणीभूत है। ये द्वी प्रतिमृल [रसरक्त मांसादिक] धातुत्रोके **प**रिपोपण कममे सहायक होते हैं। उसी प्रकार अपने स्वतःका भी परिपोषण करलेते है।

धातु परिपोपण के एक प्रकारका ऊपर वर्णन किया गया है। वायु, पित व कप, इन त्रिधातुवोका खतः भी परिपोषण होनेकी आवश्यकता है। उनकी समस्थितिमे रहने की बढी जरूरत है। रोजके देनंदिन व्यापार में उनका व्यय होता रहता है। यदि उनका पोषण नहीं हुआ व वे समस्थितिमें न रहे तो उनका हास होकर आरोग्य विगडता है। इनका भी पोषण आहारविहारादिक से होता है। षड्रस अनके विपाक में जो रस निर्माण होता है उससे अर्थात् आहारद्वयोके वीयसे इनकी पृष्टि होती है। शरीरमे पहिलेसे स्थित त्रिधातुद्वयोके समानगुणोकी आहारके समान गुणात्मक रसोंसे, वीयसे व प्रभावसे वृद्धि होती है। यह कार्य रथूल, सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म-स्वरूपके धातुपर्यंत चलता है। धातुवोके समानगुणोके आहारादिक से जब वृद्धि होती है। तो असमानगुणोके आहारादिक से जब वृद्धि होती है। रोजके रोज होनेवाली कमीकी पृर्ति समान रसवीयोंसे होती है।

मनपर त्रिधातुर्वोका कार्य हांता है तो मनका भी त्रिधातुर्वोपर कार्य होता है। इस प्रकार वे परस्परानुर्वधी है। दोनोंके न्यापारमें आहारादिकोकी सहायता लगती है। सालिक, राजस व तामस, इसप्रकार आहार के तीन भेद है। उनका परिणाम शरीरके धातुर्वोपर होता है एवं मनके सन्व, रज व तमोगुणपर होता है। आहारके समान औषधिका भी परिणाम मनके त्रिगुणपर होता है।

धातुबोकी समता रहनेपर स्वारध्य बना रहता है । उनका वैषम्य होनेपर स्वारध्य बिगडने लगता है। त्रिधात जब समस्थितिमे रहते हैं, तभी उनको धातुसंज्ञा दी गई है। वे शरीर को चलाते है, बढाते है व स्वस्थ बनाये रखते है। असात्म्येद्रियार्थसंयोग, प्रज्ञाप-राध व परिणामादि कारणोंसे धातुपर परिणाम होता है। धातुबोकी समता नष्ट होती है, अर्थात् वैषम्य उत्पन्न होता है। उनमे वैषम्य उत्पन्न होनेपर वे शरीरोपकारक नहीं होसकते । क्यों कि विकृतिके उत्पन्न होनेसे शरीरापायकारक होते हैं । तभी उनको दोष कहते हैं। दोषकी उत्पत्ति दृष्टदन्योंसे होती है अर्थात् विषमस्थितिमे रहनेबाले धातु दुष्टदन्य या दोष कहलाते हैं । दोषद्रव्योंका गुणकर्म धातुवोसे बिलकुल भिन्न स्वरूपका है। ये दोषद्रव्य अर्थात् विषमस्थितीके वात, पित्त, कप्तदोप रागके कारण होते हैं । धातुवाका जिस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म भेट होता है उसीप्रकार दोषोंका भी होता है। धातुवोंके कारणसे जिस प्रकार शरीर व मानसिक व्यापारमे सुर्श्यिति बनी रहती है, उसी प्रकार दोषोसे शरीर व मानसिक व्यापारमे बिगाड उत्पन होती है। बायु-रूक्ष, छप्र, शीत, खर, सूक्ष्म व चल; पित्त-सरनेह, तीक्ष्ण,उच्ण, सर व द्रवः और कफ़-स्थिर, स्निग्ध, श्रद्षण, मृत्स्न, शीत, गुरु, व मंद गुणयुक्त है। वित्तकफ द्रवरूप और वायु अमूर्त है। ज्ञेय है। दोषोंका अतिसंचय होनेपर वे मलरूप होते हैं। इसी प्रकार शरीरके व्यापारकोलिए निरुपयोगी व शरीरका मलिन बनाकर कष्ट देनेवाले द्रव्योंको भी मल कहते हैं। जो मल कुछ काल पर्यंत शरीरकेलिए उपयुक्त अर्थात् संघारण कार्यके लिए उपयुक्त रहते हैं, उनको मलघातु कहते हैं। मलका भी स्थूलमल ( पुरीष, मूत्र, स्वेद, वगैरे ) व अत्यंत सूक्ष्ममळ ( **मळानामतिसुक्ष्माणां दुर्कक्ष्यं** कक्षयेत्स्यम् ) इस प्रकार दो भेद है। मधितार्थ यह हुआ कि शरीरसंशारण करनेवाले भात ( भारणाद्धातवः ) शरीरको दूषित करनेवाले दोष, (द्षणाद्दोषाः) व शरारको मलिन करनेवाले मल (मिकनीकरणान्मकाः) इसप्रकार तीन दन्योंसे शरीर बना हुआ है। इसलिये कहा है कि दंशिषात्मकमूळं हि श्रशिरम् । धातु के समान दोष भी शरीर में रहते ही है। वे अत्यंत सिमध वास करते हैं। शरीर क्षणभर भी ब्यापारहित नहीं रह सकता है। निदायस्था में भी शरीरब्यापार चाळू ही रहता है।

परंतु कुछ न्यापार बंद रहते हैं। उतनी ही उसे विश्वांति समझनी चाहिसे। शरीर के न्यापार होते हुए धातुओं में कुछ वैषम्य उत्पन्न होता ही है। वातपिसकम के न्यापार में उन उन धातुओं ने न्यापार में उन उन धातुओं ने न्यापार में उन उन धातुओं का न्यापार में उन उन धातुओं का न्यापार है। धातु—दोष सनिध वास करते है। जबतक धातुद्रन्यों का बल अधिक रूपसे रहता है तबतक स्वास्थ्य टिकता है। दोष द्रन्यों का बल बलनेपर वे धातुओं को दूषित करते हैं व स्वास्थ्य को विगाडते है। दोष व मलों से शरीर संधारक धातु दूषित होते है व रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार धातु—दोष मीमांसा है।

असाल्मेंद्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध व परिणाम अथवा काल ये त्रिविध रोग के कारण होते हैं। [असाल्म्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रिविधं रोग-कारणयू] असाल्मेंद्रियार्थसंयोग से स्पर्शकृतभाव विशेष उत्पन्न होते हैं। स्पर्शकृतभाव विशेषोस त्रिधातु व मनपर परिणाम होता है, एवं दोष उत्पन्न होते हैं। प्रज्ञापराधका मनपर प्रथम परिणाम होता है। नंतर शरीरपर होता है। तब दोषवेषम्य उत्पन्न होता है। कालका भी इसीप्रकार शरीर व मनपर परिणाम होकर दोषात्पत्ति होती है। एवं दोषोंका चय, प्रकोप, प्रसर व स्थानसंश्रय होते है। उससे संरभ, शोथ, विद्रिध, श्रण, कोथ होते है। दोषोंकी इस प्रकारकी विविध अवस्था रोगोंके नियमित कारण व दोषदूष्य संयोग अनियमितकारण और विष, गर, सेद्रिय—विषारी क्रिमिजंतु इत्यादिक रोगके निमित्तकारण हैं।

आधुनिक वैद्यकशास्त्रमें जंतुशास्त्रका उदय होनेसे रोगोके कारणमें निश्चितपना आगया है, इसप्रकार आधुनिक वैद्योंका मत है। जंतुक मिछने मात्रसे ही वह उस रोगका कारण, यह कहा नहीं जासकता। कारण कि कितने ही निरोगी मनुष्योंके शरीरमें जंतुके होते हुए भी वह रोग नहीं देखाजाता है। जंतु तो केवल बीजसदृश है। उससे सेंद्रिय, विद्यागी जंतु बनता है व रोग उत्पन्न होता है। परंतु अनुकूलभूमि न रहनेपर अर्धात् जंतु की बृद्धि के छिए अनुकूल शारीरिक परिस्थिति नहीं रहनेपर, जसर भूमिपर पड़े हुए सरयवीज के समान जंतु बट नहीं सकता है और रोग भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह अनुकूलपरिस्थिति का अर्थ ही दोपदृष्टशरीर है। कॉलरा व प्लेग सरिखे मयंकर गेगोमे भी बहुत थोडे लोगोंको ही वे रोग लगते हैं। सबके सब उन रोगोसे पीडित नहीं होते। इसका कारण जपर कहा गया है, अर्थात् जंतु तो इतर निमित्तकारण के समान एक निमित्तकारण है।

काले, अर्थ, व कर्म या असारमेंद्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध व परिणाम इनके हीन मिध्यातियोगों के कारणसे शरीर संधारक धातुओं में वैषम्य होता है, एवं दोषोत्पत्ति होती है। और दोषोके चयप्रकोषादिक के कारण से रोगोत्पत्ति होती है। इस प्रकार आपु-वेंद का रोगोत्पत्ति के सम्बन्ध में अभिनवसिद्धांत है। रोग की चिकित्सा करते हुए इस अभिनव सिद्धांत का बहुत उपयोग होता है। जिसे विशिष्टक्रियांके कारणसे शरीरके धातु सम अवस्था में आयेगे, उस प्रकार की क्रिया करना, यही चिकित्सा का रहस्य है। धातुसाम्य करने की क्रिया करनेसे धातुनोंमें समता आती है। धातु वैषम्योत्यादक काग्णोसे धातुनोंमें विषमता उत्पन्न होकर दोष रोगादिक उत्पन्न होते हैं। चिकित्साशास्त्र का सर्व विस्तार, अनेक प्रकार की प्रक्रियांसे व पद्धति, ये सभी इसी एक सूत्र के आधार पर अवसंवित है। इस का बहुत विस्तार व सुंदर विवेचन के साथ सांगोपांगकथन कल्याणकारक ग्रंथ में किया गया है।

भातु वैषम्यको नष्ट कर समताको प्रश्यापित करना यही चिकित्साका प्येय है और वैद्यका भी यही कर्तन्य है। विषमै हेतुवोंका त्याग व समत्वोत्पादक कारणोका अवलंबन करना ही चिकित्साका मुख्य सूत्र है, यह ऊपर कहा ही है। इस सूत्रका अवलंबनकर ही वैद्यको चिकित्सा करनी पडती है।

चि।किःसा करते हुए दूर्प्यं, देश, बल, काल, अगल, प्रकृति, वय, सत्व, सात्य, आहार व पृथक् पृथक् अवस्था, इनका अवस्य विचार करना पडता है।

दूष्यका अर्थ रसरकादि स्थूल्यातु । इनमें दोषोके कारणसे दूषण आता है । जिस प्रदेशमें अपन रहते हैं वह देश कहलाता है । यह जांगल, आनूप व साधारणके भेटसे तीन प्रकार है । शरीरशक्तिको वल कहते हैं। यह कालज, सहज व युक्तिकृतके भेटसे तीन

१ कालार्थकर्मणां योगी हीनमिध्यातिमात्रकः। सम्यग्योगश्च विश्वेयो रोगारोग्यैककारणम्॥ अ. ह सू १

२ याभिः क्रियाभिर्जायंते शरीरे धातवः समा । सा चिकित्सा विकाराणां कर्मतद्भिषजां स्मृतम्॥ चरक सूत्र अ.

३ ग्यागाद्विषमहेत्नां समानां चापसेवनात् विषमा नानुबध्नति जायंते घातवः समाः। चरकसृत

४ दृष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृति वयः । सन्वं सारम्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः । स्क्षमस्कृताः समीक्येषां दोषीषधनिरूपणे । यां वर्ततं चिकित्सायां न स स्खलान जानुश्चत् ॥ अ सं सुत्र १२

प्रकार है। काल शीत, उथ्ण व वर्षाके मेदसे तीन प्रकारका है। अग्निका अर्थ पाचकाग्नि। वह मंद, तीक्ण, विषम व समाग्निके भेदसे चार प्रकारका है। इनमें समाग्नि श्रेष्ठ है।

शरीरको मूळिश्धितिमें संभाल रखनेका अर्थ प्रकृति है। शुक्र [ पुंबीज ] व आर्तव [ कीबीज ] के संयोगसे बीज धातु बनता है। बीज धातुकी जिस प्रकार स्थिति हो उस प्रकार शरीर बनता जाता है। इसीके कारणसे शरीरकी प्रकृति व मनका स्वभाव बनता है। वात धातुसे बातप्रकृति बनती है। इसी प्रकार अन्यधातुवोंके बलाबळकी अपेक्षी तत्तदातुवोंकी प्रकृति बनती है।

बय बाल, तारुण्य व वार्धक्य के भेद से तीन प्रकारकी है। सत्वका अर्थ मन ब सहनशक्ति। आहार, आदते व शरीर के अनुकूल विहार आदि का विचार करना साल्य कहलाता है। आहार व रोग की विविध अवस्थावोंको [आम, पक व पच्यमान बगैरह ] ध्यान मे लेकर उनका सुन्म विचार करके ही चिकित्सा करनी पडती है।

चिकित्साशास का प्रधान आधार निदान है। निदान शब्द का अर्थ "मूल कारण " ऐसा होता है। परंतु शब्दार्थके योगक ढार्थसे वह ोगपरीक्षण इस अर्थ में प्रयुक्त होता है।

आयुर्वेदीयनिदान में मुख्यतः दोषदृष्टिका त्रिचार करना पडता है। भिन्न २ अनेक प्रकार के कारणोंसे दोषदृष्टि होती है। दोषोंका चय, प्रकोप व प्रसर होते हैं। दोष भिन्न २ दृष्योंमें जाते हैं। दोषदृष्य संयोग होता है। उसके बाद भिन्न २ स्थान दृष्ट होते हैं। उसका कारण दोषोंका स्थान—संश्रय है। किसी भी कारण से दोषों की दृष्टि होती है। इसिटिए निदान करते हुए पहिले कारणोंका ही विचार करना पडता है। दोषोंका स्थानसंश्रय होनेके पहिले चयादिक होते हैं। तब निश्चित रोगस्वरूप आता है। इस समय रोग के पूर्वलक्षण प्रगट होते हैं। इसिलिए निदान करते हुए पूर्वरूप या पूर्वलक्षणोंपर विचार करना पडता है। इसके अनंतर दोष दृष्यसंयोग होकर स्थानसंश्रय होता है व सर्वलक्षण स्पष्ट होते हैं। रोग निदान में लक्षणोंका विचार बहुत गहरी व बारीक दृष्टि से एवं विवेकपूर्वक करना पडता है। भावना अर्थाद मनसे जानने के लक्षण व शारीरिक लक्षण इस प्रकार लक्षण दो प्रकार के है। दोषड़व्य व शरीरसंधारकधातुवोंमें संधर्भण होने से लक्षण उत्पन्न होते हैं। मानसिक लक्षण भी उसीसे प्रगट होते हैं। नवीन रोगोंमें लक्षण बहुत जल्दी मालम होते हैं। और रोगी भी उन लक्षणोंको झट कह सकता है। परंतु प्रराने रोगोंके लक्षण बहुत गृह रहते

हैं और रोगी को भी उन्हें स्पष्टतया समझने में दिकत होती है सो उसकेलिए उपराय ( सात्म्य ) व अनुपरायके प्रयोगसे लक्षणोको जानलेना चाहिये। [ गुढकिंगं व्यापि खपश्चयाज्ञपश्चयाभ्यां परीक्षेत ] इन चार साधनोंसे रोगकी संप्राप्ति ( Pathology ) को जानलेनी चाहिये । निदान, पूर्वरूप या पूर्वलक्षण, रूप, उपशय, ब संप्राप्ति, इनको निदानपंचक कहते हैं। दर्शन, स्पर्शन व प्रश्न, इन साधनोंसे एवं निदान पंचकोंके अनुरोधसे रोगीकी परीक्षा करे। रोग परीक्षा होकर रोगनिश्चिति होनेपर, उसपर **इानपूर्वक चिकि**त्सातत्वके आधारपर निश्चित औषधियोंकी योजना या उपचार जो हों सो करें । ध्रव आरोग्यको प्राप्त करादेना यह आयुर्वेदायिचिकित्साका ध्येय है । चिकित्सा करते हुए दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय व सत्वावजय इनका अवलंबन करना पडता है। द्रव्यभूतचिकित्सा व अद्रव्यभूतचिकित्सा इस प्रकार चिकित्साके दो भेद हैं। द्रव्यभूतिचिकित्सामें औषध व आहारोंका नियमपूर्वक उपयोग करना पडता है। अद्रव्यभूतचिकित्सामे साक्षात् औषघ व आहारके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं होती है। रोगीको आवश्यक सूचना देना, व मंत्र, बलि, होम वगैरहका बाह्यतः उपयोग करना पडता है। आयुर्वेटने औषधका उपयोग बहुत बडे प्रमाणमे, अचुक, निश्चित व विना अमके ही किया है। औषधमें प्राण्यंग, वनस्पति, म्वनिजवस्तु व दूध वर्गरे पटार्थीका उपयोग किया है। कल्याणकारक प्रथमे प्राण्यंगका त्रिशेष उपयोग नहीं है। कस्त्ररी, गोरोचन सदश प्राणियोंके शरीरसे मिळनेवाले अपित प्राणियोंको कष्ट न होकर प्राप्त होनेवाले पदार्थीका उपयोग किया है। वनस्पति, खनिज, व इतर द्रव्योका उपयोग करते हुए उनका रस. विपाकवीर्य व प्रभावका आयुर्वेदने बहुत सुंदर विवेचन किया है । वन-स्पतिके अनेक कल्प बनाकर उनका उपयोग किया गया है। खनिज दृज्योंकी जिसेके तेसे औषधके रूपमे देनेसे उनका शोषण शरीरमें होना शक्य खनिज द्रव्योंके राक्षायनिक कल्प (Chemical Compounds) शरीर में शोषण होना कठिन होता है। इसलिए खनिज या इतर निरिद्रिय द्रव्यपर सेंडिय वनस्पति के अनेक पुटभावना से संस्कार किया जाता है। हेतु यह है कि रोडिय द्रव्योंके संयोग से उनका शरीर मे अन्छी तरह शोषण होजाय । आयुर्वेद का रसशाब इस प्रकार की संस्कारिकयासे ओवप्रोत भरा हुआ है । रसशास पर जैनाचार्योन बहुत परिश्रम किया है। आज जो अनेकानक सिद्धीपथ, आयुर्वेदायवैय प्रचारमें

१. गृदलिंग रोगकी परीक्षाके लिए जो औषधीका प्रयोग, अज व विदार होता है उसे उपशय कहते हैं। वह छह प्रकारका होता है। (१) हेतुविपरीत (२) व्याधिविपरीत (३) हेतुव्याधि विपरीत (४) हेतुविपरीत (४) हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी।।

काते हैं, वह जैनाचार्य व बोद्धोंकी नितांत मितभा व अविश्रांत परिश्रम का फल है। अनेक मितभावान, त्यागी, विरागी आचार्योंने जन्मभर विचारपूर्वक परिश्रम, मयागपूर्वक अनुभव लेकर अनेक औषघरत्नोंका भंडार संगृहीत कर रखा है। रसमास, वनस्पतिभास, माणिशास्त्र, नियंद्व व औषिगुणधर्मभास्त्र वगैरे अनेक शास्त्रोंका निर्माण अमितमरूप से कर इन आचार्योंने आयुर्वेदणगत् पर वहा उपकार किया है।

रोग की चिकित्सा करते हुए अनेक भिन्न भिन्न तत्वोका अवलंबन आयुर्वेदने किया है। बृहण व लंघनचिकित्सा करते हुए अनेक भिन्न भिन्न प्रक्रियाओंका उपयोग किया है। अद्रुव्यभूतचिकित्सा व द्रुव्यभूतचिकित्सा य दोनो दोषप्रत्यनीक चिकित्सा पद्धतिपर अवलंबित हैं। शरीर में दूषित दोषदुष्टि को दूर कर अर्थात दोषवेपन्य व उससे आगेके दोषोंको नाश कर धातुसान्यप्रवृत्ति करना यह चिकित्सा का मुख्यममें है। इस ध्रुवतत्व को कामने रखकर ही आयुर्वेदीय सूत्र, और उस से संचालितपद्धतिका विकास हुआ है। वह चिकित्सा निश्चित, कार्यकारी व शाक्षीय है। दोपोंके अनुराध से चिकित्सा की जाय तो रोगी अन्छातरह व शीप्र स्वस्थ होता है। एवं धातुसान्यावस्था शीप्र आकर उसका बल भी जल्दी बढता है। मांसवृद्धि शीप्र होकर रुगणावस्था अधिक समय तक टिकती नहीं। समस्त वैद्य व डॉक्टर बंधुवोंसे निवेदन है कि वे इस प्रकार की दोषप्रत्यनीकचिकित्सापदाति का अभ्यास करें व उसे प्रचार में लानेका प्रयत्न करे, तो उन को सर्वत्र यश निश्चित रूपसे मिलेगा।

अब आयुर्वेद के स्वास्थ्यसंरक्षणशास्त्र के संबंध में थोडासा परिचय देकर **इस** विस्तृतप्रस्तावनाका उपसंहार करेंगे ।

अयुर्वेद का दो विभाग हैं। एक स्वाध्यानुवृत्तिकर व दूसरा रागोच्छेदकर। उन में रोगोच्छेदकर शास्त्र का ऊहापोह ऊपर संक्षेप में किया गया है। स्वाध्यानुवृत्तिकर शास्त्र या जिसे आरोग्यशास्त्र के नामसे भी कहा जासकता है, उसका भी विचार आयुर्वेदशासने किया है। जल, वायु, रहनेका स्थान, काछ इत्यादिका विचार जानपदिक आरोग्यमे करना पडता है। अन्न, जल, विहार, विचार आचार आदिका विचार व्यक्तिगत आरोग्यमे करना पडता है। स्वास्थ्यका शरीरस्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व ऐद्वियिक स्वास्थ्य इस प्रकार तीन भेद हैं। केवल रोगराहित्यका नाम स्वास्थ्य नहीं है। अपितु शरीरस्थ सैवीधातु की समता, समाग्नि रहना, धातुक्रिया

१ समदोषः समाप्तिश्च समधातुमस्रक्रियः । श्रद्धारमेंद्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिषीयते ॥ वान्भद

इस मछितिया सम रहना, मन व इंद्रिय सम रहकर वृद्धिप्रकर्ष उत्कृष्ट प्रकारसे रहना, इसे स्वास्थ्य कहते हैं। वातादिक त्रिधातुबोके प्रकृतिभूत रहनेपर आरोग्य टिकता है। [सेपां महातिभूतानां तु खाछ कातादीनां फलमारांग्यम्]

वातादिकोंके साम्यपर स्वास्थ्य अवलंबित है। जिससे स्वास्थ्य टिककर रहेगा ऐसा वर्तन प्रतिनित्य करें, इस प्रकार आयुर्वेदका उपदेश है। आहार, स्वप्न व अम्हचर्य ये आरोग्यके मुख्य आधार है। हितकर आहार व विहारके कारणसे रोगोत्पत्ति न होकर आरोग्य कायम रहता है। स्वास्थ्य प्राप्त होता है। किसी भी कार्यको करते हुए विचार-पूर्वक करना, समबुद्धि रखकर चलना, सत्यपर रहना, क्षमावन् रहना, इदियभोगोपर अनासक्त रहना, व पूर्वाचार्योक आदेशानुसार सुमार्गका अवलवन करना, इन बातोंसे इदियस्वास्थ्य बना रहता है।

ब्रम्हचर्य, व मानसिक संयमसे विशेषतः सक्छेदियार्थसंयमसे मानसिक स्वास्थ्य टिकता है। ग्रुक्तधातुका ओज व परमओज ये शरीरके मुख्य प्रभावक हैं। ब्रम्हचर्यके पालनसे शरीरमें ये जमकर रहते हैं। शरीरका ओज अत्यंत ब्रुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्द्धक, बलदायक हानसे ब्रम्हचर्यके पालनसे बुद्धी अधिक तेजस्वी होती है। स्मृति तीव बनी रहती है। शरीरका बल व तेज उत्तम होता है, वह मनुष्य बडा पराक्रमी शूर व वीर होता है। अपने आर्यशाकोमें ब्रम्हचर्यके महत्वका वर्णन किया है, वह सत्य है।

ब्रह्मचर्य का पालन विवाहके बाद भी करना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे रहकर धर्मसंतिको चलाने के लिए, पुत्र की कामना से ही की-संवन करना चाहिए। केवल विषयवासनाकी पूर्ति के लिए आसक्त होना, यह व्यभिचार है। इस प्रकार शास्त्रोका आदेश है। जैनाचार्योने स्वदारसंतोषव्रत [ब्रह्मचर्य] का उपदेश करते हुए स्वक्षीमें भी अत्यासिक रखने की मनाई की है। यदि ब्रह्मचर्य के इस उद्देश को लक्ष्य में रखकर संयम का पालन करें तो मनुष्य का शरीर व मन अत्यंत स्वस्थ व सुदृढ बन सकते हैं। सारांश यह है कि युक्त आहार, विहार व ब्रह्मचर्य के पालन से आजन्मस्वास्थ्य व दीर्घजीवित की प्राप्ति होती है।

आयुर्वेद में और उसी का कल्याणकारक प्रंथ होनेसे उस मे रोगच्छेदकर ग्राकका व स्वास्थ्यानुवृत्तिकर शासका बहुत विश्तृत व सुंदर विश्चन किया गया है।

२. तच्च निष्यं प्रयुंजीत स्थास्थ्यं येनानुषर्तते । अजातामां विकाराशामनुस्पतिकरं स वत् ॥ चरकसूत्र अ. ५।१०

# प्रकृतग्रंथका वैशिष्ट्य.

कल्याणकारक प्रंथ की रचना जैसी सुंदर है, उसी प्रकार उस में कथित अनेक चिकित्सा प्रयोग मी अश्रुतपूर्व व अन्य वेद्यक प्रंथोके प्रयोगोसे कुछ विशेषताओंको छिए- हुए हैं। सदा ध्यानाध्ययन व योगाभ्यास में रत रहनेवाले महर्षियोकी निर्मलगुद्धि के द्वारा प्रकृतग्रंथ का निर्माण होने से इस प्रथ में प्रतिपादित प्रयोगोमें खास विशेषता रहनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आयुर्वेदप्रेमी वैद्योको उचित है कि वे ऐसे नर्धान योगोंको प्रयोग [Practical] में लाकर सशाधनात्मक पद्धति से अनुभव करें जिससे आयुर्वेद विज्ञान का उत्तरोत्तर उद्योत हो।

प्रकृत प्रंथ मे प्रत्येक रोगोका निदान, पूर्वस्त्य, संप्राप्ति, चिकित्सा, साध्यासाध्य श्विचार आदि पर सुसंबद्ध रूपसे विवेचन किया गया है । इसके अलावा अनेक रस रसायन व कल्पोका प्रतिपादन स्वतंत्रे अध्यायोमे किया गया है। साथ मे महामुनियोके योगाम्यास से ज्ञात रहस्यपूर्ण रिष्ठाधिकार भी दिया गया है। एक बात खास उल्लेखनीय है कि इस प्रंथ मे किसी भी औषध्रप्रयोग में मद्य, मांस व मधु का उपयोग नहीं किया गया है। मब, मास, मधु हिसाजन्य हैं। जिनकी प्राप्ति में असंख्यात जीवोका संहार करना पडता है। अतएव अहिसा-धर्म के आदर्श को संरक्षण करने के छिए इनका परित्याग आवश्यक है। इसके अलावा ये पदार्थ चिकित्सा—कार्थ में अनिवार्थ में। नहीं हैं। क्यों कि आज पाश्चात्य देशोमे अनेक वज्ञानिक वैद्य इन पदार्थाकी मानवीय शरीर के छिए निरुपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। आर्थसंस्कृति के छिए तो हिसाजन्य निद्य पदार्थीकी आवश्यकता ही नहीं।

हमारे वैद्यबंधु अनुदिन का चिकित्सा में सर्वथा वनस्पति, कन्प व रसायनोंका उपयोग करने की आदत डालेगे तो, भारत में औषि के बहाने से होनेवार्छ। असंख्यात प्राणियोका हिंसा को बचान का श्रेय उन्हें मिल जायगा।

इस प्रंथ के उद्धार में अध से इति तक स्व. धर्मबार सेठ रावजी सखाराम दोशी ने प्रयत्न किया था। उनकी मनीषा थी कि इस प्रंध का प्रकाशन समारंभ मेरी ही अध्यक्षता मे कर, उस प्रसंग में अनेक वैद्योको एकत्रित कर आयुर्वेद की महत्तापर खूब ऊहापोद्द किया जाय। परंतु कालराज की क्रूरता से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सभी। तथापि आयुर्वेद के प्रति उनका जो उत्कट भ्रेम था, उसके फलस्वरूप आज इम उनकी इच्छा की पूर्ति इस प्रस्तावना के द्वारा कर रहे है।

इस प्रंथका संपादन श्री. विद्यावाचरपति पं. वर्धमान पार्श्वनाथ सास्त्री के द्वारा हुआ है। श्री. शास्त्रीजी ने वैद्य न होते हुए भी जिस योग्यता से इस प्रंथ का संपादन व अनुवादन किया है, वह श्लाघनीय है। उनको इस कार्य में उतनी ही सफलता मिली है, जितनी कि एक सुयोग्य वैद्य को मिल सकती है। उनके प्रति आयुर्वेद-संसार कृतक रहेगा।

प्रंथ के अंतमें प्रंथमें आए हुए वनीषा वि शब्दोंके अर्थ भिन्न र माषाओं में दिए गए हैं, जिससे हिंदी, मराठी व कानडी जाननेवाले पाठक भी इससे लाभ ले सकें। इससे सोनेमें सुगंध आगया है।

आयुर्वेदीय विद्वान् प्रकृत ग्रंथ के योगोसे लाभ उठायेंगे तो संपादक व प्रकाशक का अम सार्थक होगा । इति.

ता० १ - २ - १९४०

आपका----

## गंगाधर गांपाल गुणे,

(वैद्यपंचानन, वैद्यचूडामणि)

भूतपूर्व अध्यक्ष निखिल भारतीय आयुर्वेद महामंडल व विद्यापीठ, संपादक भिपग्विलास, अध्यक्ष आयुर्वेदसेवासंघ, प्रिंसिपल आयुर्वेद महाविद्यालय, संस्थापक आयुर्वेद फार्मसी लि० अहमदनगर.

# सपादकीय क्तस्य.

# पूर्व निवेदन.

सबसे पहिले में यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि मैं न कोई वैच हूं और न मैंने इस आयुर्वेदको कोई क्रमबद्ध अध्ययन ही किया है। इसलिए इसके संपादनमें व अनुवादनमें अगणित जुटियोंका रहना संभव है। परंतु इसका संशोधन मुंबई व अहमदनगरके दो अनुभवी वैद्यमित्रोंने किया है। इसलिए पाठकोंको इसमें जो कुछ भी गुण नजर आवें तो उसका श्रेय उनको मिलना चाहिये। और यदि कुछ दोष रहगये हों तो वह मेरे अज्ञान व प्रमादका फल समझना चाहिये। सहसा प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर मैने इस कार्य को हाथमें क्यों लिया ?

जैनाचार्योंने जिसप्रकार न्याय, काल्य, अलंकार, कोश, छंद व दर्शनशाकोका निर्माण किया था उसीप्रकार ज्योतिष व वैद्यक प्रंथोंका भी निर्माण कर रक्खा है। जैन सहिपियोंमें यह एक विशेषता थी कि वे हरएक विषयमें निष्णात विद्वान् होते थे। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद, परमपूज्य समंतभद्द, जिनसेनगुरु वीरसेन, गुणंभडार श्रीगुणभद्द, महिपि सोमदेव, सिद्धवणी रत्नाकर व महापंडित आशाधर आदि महापुरुषोंकी कृतियोंपर हम एकदपें नजर डालते हैं तो आश्चर्य होता है कि इन्होंने अनेक विषयोंपर किसप्रकार प्रौढ प्रभुत्व को प्राप्त किया था। प्रत्येक ऋषि अपने कालके मान हुए हैं। उनका पांडित्य सर्व दिगंतव्यापी होरहा था। उन महिषियोंने अपने जपतप्रध्यानसे बचे हुए अमृत्य समयको शिष्योंके कल्याणार्थ लगाया। और परंपरासे सबको उनके ज्ञानका उपयोग हो, इस हेतुसे अनेक प्रंथोंको निर्माणकर रक्खा, जिससे आज हमलोगोंके प्रति उनका अनंत उपकार हुआ है।

जैनसंसार में खासकर दि. जैन संप्रदाय में साहित्यामिरुचि व तदुद्धारकी चिंता बहुत कम है यह मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पडता है। इस बात की सत्यता एक दफे दूसरे संप्रदाय के द्वारा प्रकाशित साहित्योंसे तुळना करने से मालुम हो सकती है। सत्ताकी दृष्टि से संस्कृत, हिंदी, कर्णाटक भाषाओं में दिगंबर संप्रदाय का जो साहित्य है, उतना किसीका भी नहीं है। उद्धार की दृष्टि से दिगंबिरियोंके साहित्य के समान अल्पप्रमाण किसी का भी नहीं है। प्रत्युत लोग समय का फायदा लेने लगे हैं। एक तरफ से हमारे समाज के कर्णधार कई प्रकारसे साहित्यके प्रचार को रोक रहे हैं। कोई आम्नाय के पक्षपातसे प्रकाशनका विरोध कर रहे हैं, तो कोई पैसे के लोभ से दूसरों को दिखाने की उदारता नहीं बतलाते। कई शासभंडार तो वर्षों से बंद हैं। उन्हें खुल्याने का न कोई खास प्रयन्न ही किया जाता है और करने

पर सफलता भी कम मिलता है। ऐसी अवस्था में जब दिगंबर संप्रदाय के सज्जनों पर प्रमाद देवता को खुब कुपा है, उसे देखकर अन्य छोग कोई प्रशस्ति बदलकर, कोई मंगलाचरण बदलकर, कोई कर्ता की मरम्मत कर, कोई प्रथ के नाम को बदलकर, कोई अपने मतलब की बात को निकाल घुसेडकर, इस प्रकार तरह तरह से दिगंबर साहित्यों को सामने लारहे हैं ! कुछ साहित्यप्रेमी सज्जनोकी कृपासे हमारे न्याय, दर्शन व साहित्य तो केवल आंशिक रूपमे बाहर आये है। परंतु वैधक व ज्योतिष के प्रंथ तो बाहर आये ही नहीं है। इन विषयोकों कृति भी जैनाचार्योकी बहुत महत्वपूर्ण 🛢 । परंतु उनके उद्धार की चिता जैन वैद्य व ज्योतिषियोमें बिटकुल देखी नहीं जाती। धर्मवीर, दानवीर, जिनवाणीभूषण, विद्याभूषण स्व० सेठ रावजी सखाराम दोश्नी को प्रबल मनीया था कि इस विभाग में कुछ कार्य होना चाहिए । इस विचार से उन्होंने इस प्रंथ के उद्घार में अथ से इति तक प्रयत्न किया। जब उनको मालुम हुआ कि यह एक समप्र जैन वेद्यक-ग्रंथ मोज़ट है तो उन्होंने नेसुर गवर्नमेट लायबरी से इस प्रंथ की प्रतिलिपि कराकर मंगाई। तटनंतर मुझ से इसका सपादन व अनुवादन करने क लिए कहा । मुझे पहिले २ सकोच हुआ कि एक अनभ्यस्त विषय पर मै कैसे हाथ डाछं। परंतु बादमे स्थिर किया कि जब जन वैद्योकी इस ओर उपेक्षा है तो एक दफे अपन इस पर प्रयत्न कर देखे । फिर मैंने चरकादि प्रथोकी रचना का अध्ययन किया जिस से मुझे प्रकृत प्रंथ के सपादन व अनुवादन में विशेष दिक्कत नहीं हुई । कही अडचन हुई तो उसे मेरे विद्वान् मित्र संशोधकोंने दूर किया।

### धर्मवीरजी की छगन.

इस प्रंथ के उद्धार में सब से वड़ा हाथ श्री. धर्मवार स्व० सेठ रावजी सखाराम दोशी का था यह इम पहिले बता चुके हैं। उन्होंने इस प्रंथ की पहिलों लिपि कराकर मंगाई। प्रंथके अनुवादन व संपादन में प्रोत्साहित किया। इस प्रंथके मुद्रण के लिए खास कल्याणकारक के नाम पर कल्याण मुद्रणालय को संर्थापित करने में पूर्ण सहयोग दिया। समय समय पर लगनेवाले संपादन साधनों को एकत्रित कर दिया। अनेक धर्मात्मा साहित्य—प्रेमियों से पत्र— ज्यवहार कर इसके उद्धार में आधिक—सहयोग को भी कुछ अंशोम प्राप्त किया। उनकी बड़ी इन्छा थी कि यह प्रंथ शींत्र प्रकाश में आजावे। लोकमें अहिंसात्मक आयुर्वेद का प्रचार होने की वड़ी आवश्यकता है। वे चाहते थे कि इस प्रंथ का प्रकाशन समारंभ बहुत ठाटवाट से किया जाय। वे गत दीपावली के पिहले जब बीमार पड़े तब वेद्य-

वंचानन पं. गंगाधर गुणे शासीजी इलाज के लिए आये थे। उन से उन्होंने कहा था कि मुझे जल्दी अच्छा कर दो । क्यों कि इस दीपावली कन्शेसन टिकेट के समय में यहांपर एक वैद्यक सम्मेलन करना है । उस समय जैन वैद्यकप्रंथ कल्याणकारक का प्रकाशन समारंभ करेगे । जैनायुर्वेद की महत्ता के सम्बन्ध मे चर्चा करेगे ! किसे मालम था कि उनकी यह भावना मनके मनमे ही रह जायगी। विशेष क्या? धर्मवीरजीने इहलोक यात्राको पूर्ण करनेके एक दिन पहिले रोगशय्यापर पडे २ मुझसे यह प्रश्न किया था कि " पंडितजी ! कल्याणकारकका औषविकोष तैयार हुआ या नहीं ? अब, प्रंथ जल्दी तैयार होगा या नहीं '' उत्तरमें मैने कहा कि '' रावसाहेव! आप बिलकुल चिंता न करे । सब काम तैयार है । केवल आपके स्वास्थ्यलाभकी प्रतीक्षा है " परंतु भवितन्य बळवान् है । बीज बीया, पानीका सिंचन किया, पाळ पोसकर अंकुरको बृक्ष बनाया । बृक्षने फल भी छोडा, माली मनमें सोच रहा था कि फल कब पकेगा और मै कब लाऊं ? परंत् फलके पकनेके पहिले ही वह कुशल व उद्यमी माली चल बसा । यही हालत स्व. धर्भवीरजीकी हुई । पाठक उपर्युक्त प्रकरणसे अच्छीतरह समझ सकेंगे कि धर्मवीरजीकी आत्मा इस प्रंथके प्रकाशनको देखनेके लिए कितने अधिक उत्सुक थी ! परंतु दैवने उसकी पूर्ति नहीं होने दी। आज ये सब स्मृतिके विषय वनगये है । किसे मालुम था कि जिनके नेतृत्वम जिसका प्रकाशन होना था. उसे उनकी म्मृतिभे प्रकाशित करनेका समय आयगा ? । परंतु स्वर्गीय आत्मा स्वर्ग में इस कार्यको देखकर अवस्य प्रसन्न हो जायगा । उसके प्रति हम श्रद्धांजलि समर्पण करते है।

प्रथके प्रकाशनमें कुछ विलंब अवस्य हुआ। उसके लिए हमें जो इस प्रथकी प्रतियां प्राप्त थी वहीं कारण है। प्रायः सर्व प्रतियां अशुद्ध थी। इसके अलावा प्रेस कार्पाका संशोधन पहिले मुंबईके प्रसिद्ध वैद्य पं. अनंतराजेद्र आयुर्वेदाचार्य करते थे। बादमें अहमदनगरके वैद्य पं. विदुमाधव शाली करते थे। इसमें काफी समय लगता था। भौषि—कोषकों कई भाषावाम तैयार करनेके लिए बेंगलोर आदि स्थानोसे उपयुक्त प्रथ प्राप्त किए गए थे। अंतिम प्रकरण जो कि बहुत ही अशुद्ध था जिसके लिए हमें काफी समय लगाना पटा, तथापि हमें संतोप नहीं हो सका। इत्यादि अनेक कारणोसे प्रथ के प्रकाशन में विलंब हुआ। हमारी कठिनाईयोको लक्ष्यमें रखका इसे पाठक क्षमा करेंग।

#### प्रतियांका परिचयः

इस ग्रंथ के संपादन में हमने चार प्रतियोंका उपयोग किया है, जिनका विवरण निम्न लिखित प्रकार है।

र मैसोर गवर्नमेंट लायबरीके ताडपत्रकी प्रतिकिप । प्रतिलिप सुंदर है। जैसे बाह्यलिप सुंदर हैं, उस प्रकार लेखन बिल्कुल शुद्ध नहीं है । साथमें हिताहिता-ध्याय का प्रकरण तो लेखक के प्रमाद से बिलकुल ही रह गया है।

२ यह प्रति ताडपत्र की कानडी लिपिकी है। स्व. पं. दोर्बली शासी श्रवण-बेडगोला के प्रंथ-भांडार से प्राप्त होगई थी। गांधी नाथारंगजी जैनोन्नति फंड की कृपा से यह प्रति हमें मिली थी। ताडपत्र की प्रति होने पर भी बहुत शुद्ध नहीं कही जा सकती है।

र मुंबई ऐ. प. सरस्वती भवन की प्रति है। जो कि उपर्युक्त नं. र की ही प्रतिलिपि मालुम होती है। मूलप्रति में ही कही र हस्तप्रमाद होगया है। उत्तर प्रति में तो पूछिये ही नहीं, लेखकजी पर प्रमाद-देवता की पूर्ण कृपा है।

श्र रायचूर जिले के एक उपाध्याय ने लाकर हमें एक प्रति दी थी। जो कि कागद पर लिखी हुई होने पर भी प्राचीन कहाँ जा सकती है। ग्रंथ प्राय: शुद्ध है। अनेक स्थलोंपर जो अडचनें उपिश्यित होगई थी, उनकी इसी प्रति ने दृर किया। प्रति के अंतमें लेखक की प्रशस्ति भी है। उस में लिखा है कि—

" स्वस्तिश्रीमत्सर्वज्ञसमयभूषण केञ्चवचन्द्रत्रेविचादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादेविद्यादे

" पूर्वदान्छि लिखिनव नोडिकोडु वरदरु— अर्थात् बालचन्द्र भट्टारकने पूर्विलित प्रंथको देखकर इस प्रंथकी लिपि की । उन्होंने अपने गुरुके गुणगौरवको उन्नेख करते हुए निम्न लिखित स्रोकको लिखा है।

केचित्तर्कवितर्ककर्कशियः केचिच्च शब्दाग्य-श्रुण्णाः केचिद्श्रंकृतिमिवतथ-मज्ञान्विताः केवळं। केचित्सामियकागमैकानिषुणाः शाक्केषु सर्वेष्वसौ। मीढः केश्ववचंद्रसृरिस्तुलः मोद्यभिविद्यानिधिः॥

आगे लिखा है कि स्वश्तिश्री शालिवाहन शक वर्ष १३५१नेय सौन्यनाम संवत्तरद ज्येष्ठ शुद्ध २ गृरुवारदल्ल श्री बालचंद्र भद्वारकर बरद प्रंथ । अदनोहि अबर शिष्यर बरदुकोंडरु आ प्रति नोडि स्वस्तिश्री शक वर्ष १४७६ वर्तमान आनंदनाम संवत्तरद कार्तिक शुद्ध १५ शुक्रवारदल्ल श्रीमचुमटकूर बस्तिय इंद्रवंशा वय देचण्णन सुत वैद्य नेमण्ण पंडितनु मुक्तजर प्रति नोडि उद्धारिसिदरु अदु प्रतिनोडि शक्तवर्ष १५७३

ने य खरनाम संबर्धरद वैशाख शुद्ध शुक्रवारदल्लु श्रीमत् चाक्रु शुमस्यान श्री पार्श्वजिननाथ सनिधियल्लु इंद्रवंशान्वय रायचूर वैद्य चंदण्य्यन पुत्र वैद्य भुजबलि पंडित बरेद प्रति नोडि श्रीमनिर्वाण महेंद्रकीर्तिजीयवरु वरदर ॥ श्री ॥

अर्थात् शालिवाहन शक्तवर्ष १३५१के सौम्य संवत्सरके ज्येष्ठ शु.२ गुरुवारको श्रीबाल-चंद्र भट्टारकजीने इस प्रंथकी प्रतिलिपिका । उसपरसे उनके शिष्योने प्रतिलिपि ली । उन प्रतियोंको देखकर स्वस्तिश्री शक वर्ष १४७६ , आनंदनाम संवत्सर, कार्तिक शु. १५ शुक्रकार के रोज तुमटकूरके इंद्रवंशोत्पन देचण्णका पुत्र वेष नेमण्णा पंडितने प्रति की । उस प्रतिका देखकर शक्तवर्ष १५७३ के खरनाम सवंत्सर, वैशाख शुद्ध शुक्रवारके रोज श्री चाकूर शुमरथान श्री पार्श्वनाथ स्वामीक चरणोमें रायचूरके इंद्रवंशान्वय वैद्य चंद्रप्रथ्यके पुत्र वेद्य मुजबलि पंडितके द्वारा लिखित प्रतिको देखकर श्री निर्प्रथ महेंद्र-कार्तिजीने लिखा "।

इस प्रकार चार प्रतियोंकी सहीयता से हमने इसका संशोधन किया है । कई प्रतियोंकी मिलान से शुद्ध पाठको देनेका प्रयत्न किया गया है। कहीं कही पाठ भेद भी दिया गया है। अंतिम प्रकरण हिताहिता याय दो प्रतियोमे मिला। वह लेखक की कृपा से इतना अशुद्ध था कि हम उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी भी प्रकार संशोधन भी नहीं कर सके । इसिलिए हमने उस प्रकरण को ज्यो का त्यों रख दिया है । क्यों कि अपने मनसे आचार्यों की कृतिमें फरक करना हमें अभीष्ट नहीं था। आगे और कभी साधन मिलने पर उस प्रकरण का संशोधन हो सकेगा।

# जैन वैधकग्रंथोंकी विशेषता.

जनाचार्यों के बनाये हुए ज्योतिष प्रंथ जैसे हैं वैसे ही वैद्यक प्रंथ भी बहुतसे होनं चाहिय। परंतु उनमें आजतक एक भी प्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। जिन प्रंथोंकी रचनाका पता चळता है उन प्रंथोंका अस्तित्व हमारे सामने नहीं है। समंतभदका वैद्यक प्रंथ कहां है ' ' श्रीपूज्यपादोदितं '' आदि श्लोकोंको बोळकर अनेक अजैन विद्यान वैद्यकिसे अपना योगक्षेम चळाते हुए देखे गये हैं। परंतु पूज्यपादका समप्र आयुर्धेद प्रंथ कितने ही इंडनेपर भी नहीं मिळ सका। और भी बहुतसे वैद्यक प्रंथोंका पता तो चळता है (आगे स्पष्ट करेंगे) परंतु उपलब्धि होती नहीं। जो कुछ भी उपन्त्रक्ष होना है, उन प्रंथोंके रक्षण व प्रकाशनकी चिंता समाजको नहीं है यह कितने खदका बात है। आज मारतवर्णमें जनियाका प्रकाशित एक मा बद्यक प्रंथ उपलब्ध नहीं, यह बहुत दुःख के साथ कहना एउता है वेद्यक प्रंथोंका यदि प्रदर्शन भरेगा तो क्या जिनयोंका स्थान उसमें शून्य रहेगा! असंत दुःख है।

जैनेतर वैद्यक प्रंथोकी अपेक्षा जैन वैद्यक प्रंथो में विशेषता न हो तो अजैन विद्वान जैन वैद्यक प्रंथोंके आधारसे ही अपना प्रयोग क्यो चलाते । अजैन प्रंथोंमें भी जगह र पर पूज्यपादीय आदि आनुर्वेदके प्रमाण लिये गये है। एक बातकी विशेषता है कि जैनवर्म जिस प्रकार अहिसा परमो धर्म को सिद्धांतमें प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार उसे वैद्यक प्रंथमें भी अक्षुण्ण बनाये रखता है। जैनाचार्योंके वृद्यक प्रंथमें मद्य, मांस, मधु का प्रयोग किसी भी औपिधमें अनुपानके रूपसे या आष्ठिक रूपसे यहीं बताया गया है। केवल बनस्पति, खनिज, क्षार, रानादिक पदार्थोंका ही आपधमें उपयोग बताया गया है। अर्थात एक प्राणिका हिसा से दूसरी प्राणी की रक्षा जनधर्म के छिए संमत नहीं है। इसिछए उन्होने हिसोत्पादक द्रव्योंका सेवन ही निषद्ध बतलाया है।

दूसरी बात आगमोकी स्वतंत्र कल्पना जैन परपराको मान्य नहीं है । वह न गुरुपरंपरा से आनेपर ही प्रमाण कोटिमे प्राह्य है। उस नियम का पालन वैद्यक प्रथमें भी किया जाता है। मनगढंत कल्पना के लिए उस में भी स्थान नहीं है।

इतर वेद्यक प्रयो मे औषिषयोंका प्रयोग, स्वास्थ्यस्था आदि बाते ऐहिक प्रयो-जन के लिए बतलाई गई है। सरीर को निरोग रखकर उसे हृद्दा कट्टा बनाना व यथेष्ट इंदिय भोग को भोगना यहां एक उनका उद्देश सीमित है। परंतु सरीरस्वास्थ्य, आस-स्वास्थ्य के लिए हैं, इदियोके भोगके लिए नहीं, यह जनाचार्यीने जगह जगह पर स्पष्ट किया है। इसलिये ही आषिबयोके सेवनमे भी जनाचार्यीने भश्यामस्य सेव्यासेव्य आदि पदार्थीका ख्याल रखने के लिये आदेश किया है।

इस प्रकार जन-जैनेतर आयुर्वेद ग्रंथोको सामने रखकर विचार करनेषर जैना-चार्यों के वैद्यक ग्रंथोमे बहुत विशेषता और भी माछम हो जायगी।

#### जैन वैद्यककी प्रामाणिकता

जैनागममें प्रामाणिकता सर्वज्ञ-प्रतिपादित होनेसे हैं। उसमें स्वरुचिविरिचितपनंकां स्थान नहीं है। सर्वज्ञ परमेष्ठींक मुखसे जो दिन्यष्यिन निकल्कती है उमे श्रुतज्ञानके धारक गणधर परमेष्ठी आचाराग आदि बारह भेदोमें विभक्त कर निक्षपण करते हैं। उनमें से बारहवें अंगके चौदह उत्तर भेद हैं। उन चौदह भेदोमें (पूर्व) प्राणावाय नामक एक भेद है। इस प्राणावाय पूर्वमें "कायचिकित्साद्यष्टांग आयुर्वेदः भूतकर्म-जांगुलिपक्रमः माणापानिविभागोपि यत्र विस्तरेण वर्णितस्तत्मणावायम्" अर्थात् जिस शाक्षमे काय, तहतदोप व चिकित्सादि अष्टांग आयुर्वेदका वर्णन विस्तार से किया गया हो, पृथ्यी आदिक भूतोंका किया, विपंत्रे जानवर व उनका चिकित्सा वर्गरह,

तथा प्राणापानका विभाग जिसमें किया हो उसे प्राणात्रायपूर्व शास्त्र कहते हैं। इस प्राणाबाय पूर्व के आधारपर ही उप्रदिखाचार्यने इस कल्याणकारक की रचना की है। ऐसा महर्षिने प्रथमें कई स्थानोपर उल्लेख किया है। और प्रथके अतमें उसे स्पष्ट किया है।

सर्वार्घाषिकमागर्धायिकसञ्ज्ञाषाविशेषोज्वलः माणावायमहागमाद्वितयं संगुष्क संसेपतः उम्रादित्यगुरुर्गुरुग्गैरुज्ञासिसीख्यास्पदं।

. सास्रं संस्कृतभाषया रिचतवानित्येष भेदस्तयोः ॥ अ. २५ क्ली० ५४ सुंदर अविमागधी भाषामं अत्यंत शोभा से युक्त महागंभीर ऐसा प्राणावाय नामक जो महान शास्र है, उसको यथावत् संक्षेप मे संप्रह कर महात्मा गुरुवींकी कृषासे उप्रादित्याचार्यने सर्व प्राणियोका कल्याण करने मे समर्थ इस कल्याणकारकको बनाया। वह अर्थमागवी भाषा में है और यह संस्कृत भाषामें है । इतना हा दोनोमे अंतर है। इसलिए यह आगम उस द्वादशांग का ही एक अंग है । और इस प्रथ की रचना में महर्षिका निजी कोई स्वार्थ नहीं है। तत्विविचन हा उनका मुख्य ध्येय हैं। इसलिए इसमें अप्रामाणिकता की कोई आशंका नहीं की जा सकती। अतएव सर्वती प्रामाण्य है।

# उत्पत्तिका इतिहास.

ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षिने आयुर्धेद-शास्त्रका उत्पत्ति के विपयमे एक सुंदर इतिहास लिखा है। जिसको बांचने पर उसका प्रामाणिकता में और भी श्रद्धा सुदृढ हो जाती है।

प्रंथ के आदि में श्रां आदिनाथ स्वामीको नमस्कार किया है। तदनंतर— तं तीर्थनाथमधिगम्य विनम्य मुध्नी । सत्मातिहार्यविभवादिपरीतम्।तीम् । समश्रवाः त्रिकरणोककृतमणायाः पत्रच्छुरित्थमख्विलं भरतेश्वराद्याः ॥

श्री ऋषभनाथ स्थामी के समवसरण में भरतचक्रवर्ति आदि भव्योने पहुंचकर श्री भगवत को संविनय बदना को ओर भगवान् से निग्न छिखित प्रकार पूछने छगे——

मो स्वामिन ! पहिंछ मोगभूमि के समयमें मनुष्य कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न अने क प्रकार के भोगोपमोग सामप्रियोंसे सुग्व भोगते थे। यहां भी खूब सुख मोगकर तदनंतर स्वर्ग में पहुंचकर वहां भी सुख मोगते थे। वहांसे फिर मनुष्य भवंभ आकर अनेक पुण्यकार्योंको कर अपने २ इष्ट स्थानोंको प्राप्त करते थे। मगवन् ! अब भारतवर्षको कर्मभूमि का रूप मिछा है। जो चरमशरीरी ह व खप्पाद जन्ममें जन्म क्षेनेबांके हैं उनको तो अब भी अग्रमरण नहीं है। उनको दिर्घ आयुष्य प्राप्त होता है। परन्तु ऐसे भी बहुतसे मनुष्य पैदा होते हैं जिनकी आयु दीर्घ नहीं रहती, और उनको वात, पित्त कफादिक दोषोंका उद्देक होता रहता है। उनके द्वारा कभी शीत और कभी उष्ण व कालक्रमसे मिथ्या—आहार सेवन करने में आता है। इसिलिये अनेक प्रकारके रोगोसे पीडित होते हैं। वे नहीं जानते कि कौनसा आहार प्रहण करना चाहिये और कौनसा नहीं लेना चाहिये। इसिलिये; उनके स्वास्थ्यरक्षा के लिये योग्य उपाय आप बतावें। आप शरणागतों के रक्षक है। इस प्रकार भरतके प्रार्थना करनेपर, आदिनाथ भगवंतने दिन्यध्वनिके द्वारा प्रहणका लक्षण, शरीर, शरीरका भेद, दोपोत्पत्ति, चिकित्सा, कालभंद आदि सभी बातोका विस्तारसे वर्णन किया। तदनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्धकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्धकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्धकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्धकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर वहा हुई हे अथवा उस शासकी यह एक वृत्द है। सर्वश्च भाषित होनेक कारण सबका कल्याण करनेवाला है। इस प्रकारके प्रथक इतिहासको प्रकट करते हुए प्रत्येक अध्यायक अंतमें यह स्ठोक लिखते है।

इति जिनवक्त्रविनिर्गतसुक्षास्त्रमहांबुनिधः। सकस्पदार्थविस्तृततरंगकुकाकुकतः। उभयभवाधसाधनतटद्वयासुरतो निस्तिमिदं हि श्रीकरनिभ जगदेकहितम् ॥

वैद्यकशब्दकी निरुक्तिः

वैद्य शब्दकी न्याख्या करते हुए आचार्य ने लिखा है कि जीवादिक समस्त पदार्थी के लक्षण को प्रगट करनेवाले केवलज्ञान को विद्या कहते है। उस विद्या में इस प्रथ की उपित्त हुई है, इसिलए इसे वैद्य कहते है। इस प्रथके अन्ययन व मनन करने वाले विद्यान, को भी वैद्य कहते है। यथा—

विद्यति सत्यकटकेवस्रकंगचनारुया तस्यां यदेतदुपपश्रद्धारशास्त्रम् । वैद्य वदंति पदशास्त्रविशेषणज्ञा एतद्विचित्य च पठंति च तेपि वैद्याः ॥ अ. १ स्त्रो. १८

क्या ही सुदर अर्थ आचार्यने वैद्य शब्द का किया है। इस में किसी को विवाद ही नहीं हो सकता।

## आयुर्वेदः

इस शास्त्र की आयुर्वेद शास्त्र भा कहते हैं। उस का कारण यह है कि इस शास्त्र में सर्वज्ञतीर्थकरके द्वारा उपदिष्ट तत्वका विवेचन किया है। इसके ज्ञानसे मनुष्य की आयुसंबंधी समस्त बातें मालुम हो जाती है या उन बातों को मालुम करनेके लिए यह वेदके समान है। इसिलिए इस शाक्ष का अपरनाम आयुर्वेद के नामसे भी कहा

### वैद्यक्रप्रयके अध्ययनाधिकारीः

वैश्वकशास्त्र का अभ्यास कीन कर सकता है इस संबंध में छिखते हुए आचार्य ने आज्ञा दी है कि —

राजन्यविषयरवैष्ठयकुछेषु कश्चित् । घीषाननिधचरितः कुञ्चलो विनितः ॥ भातः गुरुं समुपस्त्य यदा तु पृच्छेत् । सोयं भवेदपळसंयमञ्चासभागी ॥ अ. १. श्लोक २१.

जो बाम्हण क्षत्रिय व वैश्य इन तीन उच्च वर्णों में से किसी एक वर्ण का हो, निर्दोष आचरण वाळा हो, कुशळ व म्यमावतः विनयी हो एवं बुद्धिमान् हो वह वैद्यक शक्ति अध्ययनकी उत्कट इच्छासे प्रातःकाळ में गुरु के निकट जाकर प्रार्थना करें, वहीं इस शास्त्रके अध्ययनका अधिकारी हो सकता है।

# गुरूका कर्तव्यः

इस संबन्धमें आचार्य स्पष्ट करते हैं कि वह उस शिष्यके जातिकुळ व गुण आदि का परिचय कर लेवें एवं अच्छीतरह उस की परीक्षा कर लेवें। तदनंतर श्रीभग-वान अर्हत के समक्ष उस शिष्य को अनेक बत देवें। तदनंतर उक्त शिष्य को अध्ययन प्रारंभ करावें। इस से प्राचीन काळ में शिष्योंको विद्याध्ययनकी परिपाटी कैसी थी ? उस संस्कारके प्रभाव से वे किस श्रेणी के विद्वान बनते थे ? इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर सहज मिल सकता है।

### वैद्यशासुके उपदेशका प्रयोजन.

कोकोपकारकरणार्थिपद हि शास्त्रं । श्वास्त्रयोजनमधि द्विविधं यथावत् । स्वस्थस्य रक्षणमथामयमोक्षणं च । संक्षेपतस्सकळमेव निरूप्यतेऽत्र ॥ अ. १ इको. २४

वैश्वक शास्त्र की रचना लोक को उपकार करनेके लिए होती है। इस शास्त्र का प्रयोजन भी दो प्रकार का है। स्वस्थ पुरुषोंका स्वारध्य रक्षण व रोगियों का रंग मोक्षण करना ही इस का उदेश्य है। उन सब बातों को यहां इस प्रथमें संक्षेप से वर्णन किया गया है।

#### स्वास्थ्यके भेदः

आचार्यने स्वास्थ्यके भेद दी प्रकार से बतलाया है एक पारमार्थिकस्वास्थ्य और दूनरा व्यावहारिकस्वास्थ्य । ज्ञानावरणादि अण्टकर्मी के नाश से उत्पन्न अविनश्वर अतींदिय व अदितीय आत्मीयसुलको पारमार्थिक स्वास्थ्य कहते हैं। देह स्थित सप्तधातु, अग्नि व वातपित्तादिक दोषोमे समता रहना, इन्द्रियोमे प्रसन्नता व मनमें आनंद रहना एवंच शरीर निरोग रहना इसे व्यावहारिक—स्वास्थ्य कहते है।

स्वास्थ्यके बिगडनेके लिये आवार्यने असातावेदनीय कर्मको मुख्य बतलाया है। और वात, पित्त व कफ में विषमता आदि को बाह्य कारणमें प्रहण किया है। इसी प्रकार रोगके शांत होने में भी मुख्यकारण असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा व साताका उदय एवं धर्मसेवन आदि है बाह्यकारण तद्रोगयोग्यू चिकित्सा व द्रव्यक्षेत्र काल भावकी अनुकूलता आदि हैं।

#### चिकित्साका हेतु.

वैद्य को उचित है कि वह निस्पृह होकर चिकित्सा करे । इस विषय में आचार्य ने बहुत अच्छो तरह खुलासा किया है ।

सातवें अध्यायमें इस विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्यने लिखा है कि चिकित्सा पापोंकों नाश करनेवाली है। चिकित्सासे धर्म की वृद्धि होती है। चिकित्सासे इहलोक व परलोकमें सुख मिलता है। चिकित्सासे कोई अधिक तप नहीं है। इसलिए चिकित्सा को कोई काम, मोह व लोभवश होकर न करें। और न चिकित्सामें कोई प्रकारसे मित्रनाका अनुराग होना चाहिए। और न शत्रुताके रेष रखकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। बंधुबुद्धि से, सत्कार के निमित्त से भी चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। अर्थात् चिकित्सकको अपने मनमें कोई भी प्रकारका विकार नहीं रहना चाहिए। अर्थात् चिकित्सकको अपने मनमें कोई भी प्रकारका विकार नहीं रहना चाहिए। किंतु वह रोगियोंक प्रति करणाबुद्धिसे व अपने कर्मोंके क्षयके लिए चिकित्सा करें। इस प्रकार निस्पृह व सर्माचीन विचारोंसे की गई चिकित्सा कभी व्यर्थ नहीं होती उस वैद्य को अवस्य ही हरतरहसे सफलता प्राप्त होती है। जैसे किसान यदि परिश्रम पूर्वक खेती करता है तो उसका फल व्यर्थ नहीं होता, उसी प्रकार परिश्रम पूर्वक किये हुए उद्योगमें भी वैद्यको अवस्य अनेक फल मिलते हैं।

#### विकित्सक.

चिकित्सा करनेवाला वैद्य कैसा होना चाहिए इस विषयपर प्रथकारने जो प्रतिपादन किया है वह प्रत्येक वैद्योंको ध्यानमें रखने लायक है। उनका कहना है कि— विकित्सकः सस्यपरः सुधीरः समन्त्रितः इस्तळघुत्वयुक्तः । स्वयंकृती दृष्टमहामयोगः समस्त्रशास्त्रार्थविद्ममादी॥ अ. ७ श्लो. ३८

वर्धात् वैद सत्यनिष्ठ, धीर, क्षमासम्पन्न, इस्तलाघवयुक्त, स्वयं औषधि तैयार करने में समर्थ, बढ़े २ रोगोंपर किए गण प्रयोगोंको देखा हुआ, संपूर्ण शास्त्रोंको जानने वाला व आलस्यरहित होना चाहिए।

विकास विदेश है कि वह रोगियों को अपने पुत्रोंके समान मानकर उनकी विकित्सा करें। तभी वह सफल वैद्य हो सकता है। इस विषय को प्रथमाध्याय में आचार्य ने इसे प्रकार विवेचन किया है कि प्रंथ के अर्थ को जाननेवाला, बुद्धिमान, अन्य आयुर्वेदकारों के मत का भी अम्यासी, अच्छी तरह बड़े र प्रयोगों को करने में चतुर, बहुत से गुरुओसे अनुभव प्राप्त, ऐसा वैद्य विद्वानों के लिए भी आदरणीय होता है। वेद्य दो प्रकार के होते है। एक शास्त्र वैद्य व दूसरा क्रियावेद्य । जो केवल वेद्य क शास्त्रों का अध्ययन किया हो उसे शास्त्रवेद्य कहते हैं। जो केवल चिकित्सा विषय में ही प्रवीण हो उसे क्रियावेद्य कहते हैं। परंतु दोनों वातो मे प्रवीणता को पाना यह विशिष्ट महत्वसूचक है। वही उत्तम वेद्य है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का एक पर बांध देने से वह नहीं चल सकता है, उसी प्रकार दोनोंमें से एक विषय में प्रवीण वेद्य रोगोकी चिकित्सा टीक तौरसे नहीं कर सकता है। उसके लिए दोनों विषयों में निष्णात होने की जरूरत है।

लोकमें कितने ही अज्ञानी वैध भी चिकित्सा करते हैं। कभी २ अंधे के हाथ में बटेरके समान उस में उन्हें सफलता भी होती है। परंतु वह प्रशंसनीय नहीं है। क्यों कि वे स्वयं यह नहीं समझते कि अध्विध का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। आंग किस रोगपर किस प्रयोग का उपयोग करना चाहिए। प्रकृतरोगका कारण क्या है। उनकी उपशांति किस प्रयोग से दुई यह जानने में भी वे असमर्थ रहते है। कभी ऐसे अज्ञानी वैधोंकी कृपांस रोगियोंको अकालमें ही इहलोकसे प्रस्थान करना पटता है। इसलिए शासकारोंने यहा कि अज्ञानी वैध यदि लोभ व स्वार्थवश किसीकी चिकित्सा करता है तो वह रोगियोंको मागता है। ऐसे मूर्य वैद्योपर गजावोंका नियंत्रण करना चाहिए। इस संबंध में प्रथकारका कहना है कि—

अज्ञानतो वाप्यातिछोभमोद्दादशास्त्रविद्यः कुरुते चिकित्सां। सर्वानसी मारवतीह जन्तृन् सिक्षीन्वरैरत्र निवारणीयः ॥ अ. ७ श्लोक ६९ अज्ञानी के द्वारा प्रयक्त अमृततुल्य-औषधि भी विष व राख के समान होते हैं। इस प्रकार आगेके श्लोकोंसे आचार्य ने प्रकट किया है। इसाक्ष्म वैश्व को उचित है कि वह गुरूपदेश से शास का अध्ययन करें। तदनंतर बड़े २ वैबोंके निकट रहकर प्रयोगों को देखकर अनुभन करें। तब ही कहीं जाकर नह रवयं चिकित्सा हरने को समर्थ हो सकता है।

#### रोगियोंका कर्तव्य.

रोगियोंके कर्तव्य को बतलाते हुए आचार्य ने सातवें अध्याय में लिखा है कि रोंगी जिस प्रकार अपने माता, पिता, पुत्र, मित्र कलत्र पर विश्वास करता हो, उसी प्रकार वैच के प्रति भी विश्वास करें। वैद्यसे किसी विषय को छिपावे नहीं। मागाचार व वंचना नहीं करें। ऐसा होनेपर ही उसका रोगमोक्षण हो सकता है।

इस प्रकार और भी बहुतक्षे जानने लायुक विषयोंको आचार्यने इस ख्विके साथ वर्णन किया है जिसका स्वाद समप्र प्रथको प्रकरणबहरूपक्षे बांचनेसे ही आसकता है।

एक प्रांति में हमें औषधि छेते समय प्रयोग करनेवाछे मंत्रका भी उलेग्व मिला है। उसे पाठकोंके उपयोग के लिए यहां उद्घृत कर देते हैं।

रोगाकांतेऽपि में दंहे औषधं सारमामृतम् ।
वैद्यस्सर्वोषाधिमाप्तां महर्षिरिव विश्वतः ॥
रोगान्विते भूरितरां क्षरीरे सिद्धोषधं मे परमामृत स्तात् ।
आयौद वैद्या ममरोगहारी सर्वेषिधमाप्त इवर्षिरस्तु ॥
रोगान्वितं भूरितरां क्षरीरे दिन्योषधं मे परमामृतं स्तान् ।
सर्वेषिधिम्वये च निरामयाय श्रीमिज्जनाय जितननम्हकं नमास्तु ॥

## जैन वैद्यक ग्रंथकर्ताः

प्रकृत अंथके देखनेसे मानुम होता है कि अन्य जनाचार्योन देखन प्रथकी जो रचना की है वं उस निषयमें उनका अपूर्व पण्डित्य था। प्रथकारने अकृत प्रथमे जगह जगह- पर अन्य आचार्यों के देखक संबंधी मतको उद्धुतकर अपना निचार प्रकृत किया है। उन प्रथकारोने श्रुतकार्ति, कुमारसेन, बीरसेन, पूर्यपाट पात्रस्वामा (पात्रकासरी) सिद्ध- सेनं दशरथगुरु, मेथनाद, सिहनाद, समतमङ एवं जटाचार्य आदि आचार्योंके नाम निरोष उद्धेखनीय है। इसमे स्पष्ट है कि इन आचार्योंने भी नैसक प्रथकी रचना की है। परंतु खेद है कि वे प्रथ अभी उपलब्ध नहीं होते है। जिन प्रथमिक आधारसे उप्रादिसा- चार्यने प्रकृत संदर प्रथका निर्माण किया है उसके मूलाधार न मालुम कितने महत्व

पूर्ण होंगे ? क्या उन महर्षियोंकी कृतियां सबकी सब नष्ट होगई ? या उन्होंने प्रंथरूपमें रचना ही नहीं की थीं ? उन महर्षियोंने वैद्यक प्रंथोंकी रचना की है यह बात प्रकृत प्रंथ के निम्निटिखित श्लोकसे स्पष्ट होता है ।

शाखानयं प्रयपादमकदितयधिकं श्रत्यतंत्रं च पात्र-म्बापियोक्तं विषायप्रश्रमनिविधः सिद्धसेनैः मसिद्धैः। काये या सा चिकित्सा दश्वरथगुरुभिर्मेघनादैः शिशूनां वैषं कृष्यं च दिव्यामृतमपि कथितं सिंहनादैर्धनीद्धैः॥ अ. २० श्लोक ८५

अर्थात् प्रथात आचार्यने शालाक्य-शिराभेदन नामक प्रथ बनाया है। पात्र स्वामिने शन्यतत्र नामक प्रथ की रचना की है। सिद्धमेन आचार्य ने विष व उप्र प्रद्वांका शमनविधि का निरूपण किया है। दशरथ गुरु व मेघनाद आचार्य ने बाल रोगोकी चिकित्सा सम्बन्धी प्रथ का प्ररूपण किया है। सिहनाद आचार्य ने शरीरबल-वर्द्धक प्रयोगों का निरूपरण किया है। और भी लीजिए--

अष्टांगमण्यस्विस्त्रम् समंतभद्रैः मोक्तं सविस्तरवची विभवेविद्येषात् । संक्षेपतो निगदितं तदिहात्मशक्त्या कल्याणकाम्कमश्चेषपदार्थयुक्तम् ॥

अर्थात् श्रांसमतभद्राचार्यने अष्टांग नामक ग्रंथ में विस्तृत व गंभीर विवेचन किया है। उसके अनुकरण कर मैंने यहांपर संक्षेप से यथाशक्ति संपूर्ण विषयोंसे परिपूर्ण इस कल्याणकारक को छिखा है। अब पाठक विचार करें कि वे सब ग्रंथ कहां चले गए ? नष्ट होगए! इसके सिवाय हमारे पास और क्या उत्तर है ? हा! जैनसमाज! सचमुचमें तेरा दुर्भाग्य है! न माछुम उनमें कितने अमूल्य—रःन मरे होंगे!

#### श्रीपूज्यपादः

महर्षि प्रयादने वैद्यक्त प्रंथ का निर्माण किया है, यह विषय अब निश्विवाद हुआ है। प्रकृत प्रंथ में भी आचार्यने प्रथमाद के प्रंथ का उल्लेख किया है । इस के अलावा शिलालेखों में भी उल्लेख किला है।

न्यासं जैनेंद्रसंग्नं सकलवुषज्ञतं पाणिनीयस्य भूयो । न्यासं श्रद्धावतारं मजुजाततिहितं वैद्यशास्तं च कृत्वा ॥ यस्तत्क्षार्थस्य टीकां टंबरचयदिह ज्ञां भात्यसी पूज्यपादः । स्वामी भूपालवंद्यः स्वपरहितवचाः पूर्णदग्वोधवृत्तः ॥ इसी प्रकार अन्य वैश्वक प्रंथकारोनें भी स्थान २ पर प्रयपादीय वैश्वक प्रयोगींका उल्लेख किया है।

बसवराजीयमे '' सिट्रदर्पणं तहत्पृत्यपादीयमेव च '' इत्यादि रूपसे उल्लेख किया है। इसीप्रकार बसवराजने अपने वैद्यक प्रंथमे पृत्यपादके अनेक योगोका प्रहण किया है।

## अर्वातिवातानां कास्त्राग्निरुद्रसोऽग्नितुण्डी वा ।

गुद्धस्तं विष् गंधमजमोटं फलत्रयम् । सर्जक्षारं यवक्षारं विद्वसैन्धवर्जारकम् ॥ सौयर्चलं विडंगानि टङ्कणं च कटुत्रयम् । विषमुष्टिः सर्वसमा जैवीरंगर्दयेहिनम् ॥ मरीचमात्रविका हान्निमान्धं प्रणाशयेत् । अशीतिबातजानरोगान्गुल्मं च प्रहणीगदान् । रसःकालान्निरुदोऽयं पूज्यपादविनिर्मितः ॥ [न्षष्टं प्र. पृ. १०३ वसराजीये ।]

भ्रमणादिवातानां ( गन्धकरसायनम् ) -वसवराजीये षष्ठे प्रकरणे पृ. ११०

षट्पलं गन्धचूर्ण च त्रिक्ता चित्रतण्डुलाः । शुर्ण्यमरीचैवदेहीषण्णिकं च पृथकपृथक् ॥ चित्रकं च पृथैकं तु चूर्णितं वक्षगालितम् । एकिनिष्कं दिनिष्कं वा पयसाव्यसितैः पिवेत् ॥ सर्वरोगिविनिर्मुक्तो मृगराजपराक्रमः । दीर्घायुः कुञ्जरवलो दित्रा पश्यति तारकाः ॥ दिव्यदेहो बली भूत्वा वेत्वस्तं प्रपद्यते । तस्य मृत्रपुरीषाणि शुक्लं भवति काञ्चनम् ॥ हित्यहादशकुष्टानि म्रहण्यश्च चतुर्विधाः । मन्दाम्निर्मातसारं च गुन्ममष्टविधं तथा ॥ अर्शातिवातरागांश्च हार्शास्पष्टविधानि च । मनुष्याणां हितार्थं हि पूज्यपादेन निर्मितः ॥

# बातादिरांगाणां त्रिकदुकादिनस्यम् ( पूज्यवादीये )

त्रयूषणं चित्रकं चैव छांगळी बेन्द्रवारुणी। वचामधुकवीजानि तत्र पाठानदीक्छम् ॥ ताळक वत्सनाभं च अङ्कोछक्षारयुग्मकम्। एवं पंचदचौतानि समभागानि कारयेत् । सूक्ष्मचूर्णीकृत चैव निर्मुण्डीतिंतिणीरसैः। आर्द्रकस्य रसैर्भर्छो त्रिविधेश्र विचक्षणः॥ एवं नस्य प्रदातव्यमकम्बर्सन च । अपस्मारं च हृद्द्रांग वातसङ्कुछमेव च ॥ धनुर्वातं भ्रमं हन्ति ह्यन्मादं सक्षिपातकम्। पूज्यपादकृतो योगो नराणां हितकाम्यया

थ. प्र., ब. रा., पृष्ठ १११

## ज्वरग**नांक्यः** [ माधवनिदाने ]

रसाम्छसार्गन्यं च जिपाळ्वीज्दंकणम्। दन्तीकायैर्विम्रधाय ग्रह्माश्रः वटी कृता॥ चणमात्रायना द्वेया नागवर्ळात्रकान्विता। देया सर्वज्वरान्हन्ति संदतं तरुणप्तरस्॥ त्रर्भरासीरद्धिभिः पथ्यं चैव प्रदापयेत् । पूज्यपादोपदिष्ठोऽयं सर्वज्वरगजांकुसः प्र. १ पृ. ३०.

ज्वाराणां चण्डभानुरसः [ नित्यनार्थाये ]

स्तात्त्रेगुण्यगन्धं परिमितममृतं तीक्ष्णकं भानुनंत्रं ।
तालं स्यात्तच्चतुष्कं गगनमथयुगं मारिचं सर्वतुल्यम् ॥
एवं दद्यान्निहन्त क्वरवनदहनस्तामसाहः खगेन्द्रः ।
कास्म्बासापहन्ता क्षयतरुदहनः पाण्डुरोगापहन्ता ॥
वातन्याधीभसिहो खुदरजलनिधेः श्रोपको वालवान्निः ।
नष्टामेदीपकः स्याज्जठरमलमहाक्षेश्वहृद्दोगहारी ।
मूलन्याध्यन्धकारमञ्जनतपनः कृष्ठरोगापहन्ता ।
नाम्नायं चण्डभानुः सकलगदहरो भाषितः पृष्यपदिः ॥

#### शोफग्रुद्धरसः

रसं गंन्धं भृतं ताम्रं पथ्याबालुकगुग्गुलं। सममार्थ्यन संयुक्तं गुल्किः कार्येत्तः एकैकां सेव्यद्वैद्यः शोफपाण्ड्वापनुत्तये । श्वीतलं च जलंदेयं तकं चाम्लं विवर्जयेत् शोफधुद्वरनाम्नायं पुज्यपादेन निर्मितः ।

रसरत्नसमुन्त्रयकारने कणेरी पूज्यपादश्च इत्यादिरूप से पूज्यपादका उन्नेख अपने प्रथमें किया है ।

इससे भी स्पष्ट है कि पूज्यपादने वेद्यक प्रंथ का निर्माण किया था । महर्षि चामुंडरायने पूज्यपाद स्वार्माकी निम्नालिग्वित शब्दोसे प्रशंसा की है।

> सुकविमणुतर्व्याकरणकर्तृगळ् गगनगमनसामर्थ्यर्ता-किंक तिळिकरेंद्व पोगळ्बुद्ध सकल्लनं पूज्यपादभट्टारकरम् ॥

प्राचीन ऋषि श्री शुभचंद्र ने अपने ज्ञानार्णवंम प्र्यपाद की प्रशंसा करते हुए छिखा है कि-

अपाकुर्देति यद्दाचः कायवान्चित्तसंभवम् । कळंकमंगिनां संऽयं देवनंदी नमस्यते ॥

इसी प्रकार पार्श्वपंडितने पूज्यपाद स्वामी के संबंध में खिखले हुए उसी आशयको स्पष्ट किया है कि-

सकळोबीतुतपूरुयपादमुनिपं तां पेळ्द कस्याणका— रकदि देहद दोषमं विततवाचादोषमं सन्दसाधक— जैनेंद्रदिनी जगज्जनद् मिथ्यादोषमं तत्वबोधक— तत्वार्थद वृत्तिायेंदे कळेदं कारुण्यदुग्धार्णवं ॥

उपर्युक्त शुभर्चदाचार्य के बचनोका यह ठीक समर्थक है अर्थात् सर्वजनपुष्यश्री पुज्यपाद ने अपने कल्याणकारक नामक वैद्यक प्रथ के द्वारा प्राणियोंके देहज दोषोको, शन्दसाधक जनेद्र व्याकरण से वचनके दोशोको और तत्वार्थवृत्ति की रचना से मानसिक दोष [ मिध्यात्व ] को दूर किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता कि पूज्यपादने कल्याण कारक नामक वैद्यक प्रंथ की रचना कं। है। दूसके अलावा कुछ विद्वानोंका जो य**€** कहना है कि सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपाद व वैद्यक्तप्रंथ के कर्ता पूज्यपाद अलग र है बह गलत मालुम होता है। कारण इससे स्पष्ट होता है कि पूज्यपादने ही भिन्न र विषयोंके ग्रंथोंका निर्माण किया था। कुछ विद्वान वैद्यक-प्रथकर्ता पुज्यपाद को १३ वें शतमानमें डालकर उनमें भिन्नता किंद्र करना चाहते हैं। परंतु उपर्युक्त प्रमाणोसे वे दोनो बातें सिद्ध नहीं होती । प्रत्युत् यह स्पष्ट हाता है कि पूच्यपाद ने ही व्याकरण सिद्धांत व वैचक-प्रंथकी रचना की है। जब उप्रादित्याचार्यने भी पृज्यपादके वैद्यक-प्रंथका उल्लेख किया है और जब कि उम्रिद्धाचार्य जिनसन के समकार्टान थे ( जो आगे सिद्ध किया जायगा ) तो फिर यह बहुत अधिक स्पष्ट हो चुका कि पूज्यपार का बैधक प्रथ बहुत पहिले से होना चाहिए। वे और कोई नहीं है। अपितु सर्वार्थसिद्धिके कर्ता पुज्यपाद ही हैं। उप्रादित्याचार्थके कल्याणकारक से तो यह भी ज्ञात होता है कि पूज्यपाद ने कल्याणकारक के अलावा सालाक्य तंत्र ( शल्यतंत्र ) नामक प्रथका भी निर्माण किया था.जिसमें आपरेशन आदिका विधान बतलाया गया है । पृत्यपाद स्वामीका समग्र वैद्यक प्रंथ तो उपलब्ब नहीं होता । तथापि यह निस्संदेह कह सकते हैं कि उनकी वैद्यकीय रचना भी सिद्धात व व्याकरण के समान बहुत ही महत्वपूर्ण होगी । उन्होंने अपने प्रथम जैनमत प्रक्रियाको शब्दे का ही प्रयोग किया है। इसीसे उनके प्रथकी महत्ता मालुम हो सकती है कि उन्होंने अपने प्रथ में कुमार्श मृंगामलक तैलके क्रमको अनुष्टप् क्षोंकके ४६ चरणोंसे प्रतिपादन किया है। गथक रसायन के ऋम को ३७ चरणोंने, महाविषमुष्टिनै ककी विधिको ४८ चरणोमें, और मुबनेश्वरी चूर्ण के विधानको ३० चरणोमें प्रतिपादन किया है। मरिचकादि प्रक्रिया जो उनके प्रंथमे कही गई है वह निष्निखित प्रकार है।

मिर्चमिर्चमिर्चं तिक्तितिक्तं च तिक्तम् ।
कणकणकणमुष्ठं कुष्णकृष्णं च कुष्णम् ।
मेघं मेघं च मेगो रणरजरजनी यष्टियष्ट्याह्यष्टी ॥
चजं वजं च वजं जळजळजळजं मृंगिमृंगी च मृंगम् ।
भूंगं शूंगं च शूंगं हरहरहरही वान्तुकं वालुकं वा ॥
कंटत्कंटत्ककंटं शिवशिवशिवनीं नंदिनंदी च नंदी ।
हेमं हेमं च हेमं वृषवृषयृषमा अग्निअग्नी च अग्ने ॥
चूांतिवित्तं च पैत्यं विषहरनिमिष्ठं पूजितं पूज्यपादैः ॥

इससे स्पष्ट है कि प्थ्यपादका वैद्यक्ष प्रंथ महत्वपूर्ण व अनेक सिद्धौषध प्रयोगोंसे युक्त है। परंतु खेद है कि आज हम उसका दर्शन मी नहीं कर सकते उपर्युक्त कल्याण कारक व शालाक्यतंत्रके अलावा प्यपादने वैद्यामृत नामक वेद्यकप्रंथकी रचना भी की है। यह प्रथ कानडोंमें होगा ऐसा अनुमान है। गोम्मटदेव मुनिने प्यपादके द्वारा निर्मित वैद्यामृत नामक प्रथ का निम्न लिक्ति प्रकार उद्घेख किया है।

सिद्धांतस्य च वेदिनो जिनमते जैनेंद्रपाणिन्य च । कल्पन्याकरणाय ते भगवते देन्यालियाराधिपा (१)॥ श्रीजैनेंद्रवचस्सुधारसवरैः वैद्यामृतो धार्यते । श्रीपादास्य सदा नमोस्तु गुरवे श्रीपूज्यपादौ सुनेः ॥

#### समंतभद्र.

प्यपाद के पहिले महर्षि समंतमद्र हर एक विषय में अदितीय विद्वना को धारण करनेवाले हुए। आपने न्याय, सिद्धांत के विषय में जिस प्रकार प्रौढ प्रमुख को प्राप्त किया था उसी प्रकार आयुर्वेद के विषय में भी अदितीय विद्वता को प्राप्त किया था। आप के द्वारा सिद्धांतरसायनकरूप नामक वैद्यक प्रंथ की रचना अटारह हजार क्षोक परिमित हुई थी। परंतृ आज वह कीटोंका मक्ष्य बन गया है। कहीं २ उसके कुछ क्षोक मिल्टरे है जिन को संप्रह करने पर २ - ३ हजार क्षोक सहज हो सकते हैं। अहिंसाधर्म-प्रेमी आचार्य ने अपने प्रंथमें औषध्योग में पूर्ण अहिंसाधर्म का हो समर्थन किया है। इसके अलावा आपके प्रथमें जैन पारिमापिक शब्दोंका प्रयोग एवं संकेत मी तदनुकूल दिये गये है। इसिल्ए अर्थ करते समय जैनमत की प्रक्रियाबोंको ध्यानमे रखकर अर्थ करना पडता है। उदाहरणार्थ '' रहनत्रयोंपथ '' का उल्लेख प्रंथमें आया है। इसका अर्थ वज्ञादि रहनत्रययोंके द्वारा निर्मित औषधि ऐसा सर्व-सामान्यदाष्टिसे

होसकेगा । परंतु वैमा नहीं है । जैन-सिद्धांतमे सम्यन्दर्शन, ज्ञान व चारित्रको रत्नत्रयके नामसे कहा है । वे जिसप्रकार मिध्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूपी त्रिदोषोंको नाश करते हों इसीप्रकार रस, गंधक व पाषाण इन त्रिधातुवोंका अमृतीकरण कर तैयार होनेवाला रसायम वात, पित्त व कफरूपी त्रिदोषोंको दूर करता है। अतएव इस रक्षायनका नाम रत्नत्रयीषध रक्खा गया है।

इसी प्रकार आष्ट्र निर्माण के प्रमाणमें भी जैनमत प्रिक्षिया अनुसार ही संकेत संख्यावों का विधान किया है। जैसे रसिस्ट्रको तियार करनेकेलिए कहा है कि "स्तंकेसारेगधकं स्गनवासारद्वमं"। यहां विचारणीय विषय यह है कि यह प्रमाण किस प्रकार लिया हुआ है। जैन तीर्धकरों के भिन र चिन्ह या लालन हुआ करते हैं। उसके अनुसार जिन तीर्धकरों के चिन्हसे प्रमाणका उल्लेख किया जाय उतनी ही संख्यामें प्रमाणका प्रहण करना चाहिये। उदाहरणार्ध उत्परके वाक्यमें सृत केसिर पद आया है। कसीर महावरिका चिन्ह है, केसिर शब्दसे रश्न संख्याका प्रहण होना चाहिये। अर्थात् रस रश्न गधकं मृग अर्थात् मृग सोलहवे तीर्धकरका चिन्ह होनेसे गंधक १६, इत्यादि प्रकारसे अर्थ प्रहण करना चाहिये। समंतभद्रके प्रंथमें सर्वत्र इसीप्रकारके संकेतिक व पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग हुआ है। रस सिंद्रके गुणको उन्होंने सिद्धांतरसायनकल्पमें निम्नप्रकार कहा है।

सिद्रं शुद्धस्तो विषधरश्यमनं रक्तरेणुश्च वर्ण । वातं पिक्तन श्रीतं तपनिकसिंदतं विश्वतिमेंद्रदंति । तृष्णादावार्तगुल्मं पिशगुदररजां पांडुश्चोफोदराणां । कृष्ठ चाष्टादश्चनं सकलत्रणहरं सिन्नगुलाग्रगंधि । दीपाग्निं धातुपुष्टिं बडबाशिसिकरं दीपन पुष्टितेषां । बालस्त्रीसीष्ट्यसगं जरमरणक्जाकांतिमायुः प्रवृद्धिं । बालाशुद्धिं सुगानां (१) सकलक्ष्तहरं देदशुद्धिं रसेंद्रैः ।

इन श्रंथोंके पारिभाषिकशन्दों को स्पष्ट करने के लिए उसी प्रकारके कोषोका भी जिनाचार्योंने निर्माण किया है। उस में इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखा गया है। उस में इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखा गया है। उस में इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखा गया है। उस में अपूर्ण होने पर भी अपूर्ण है। इस कोष में बाईस हजार शब्द है फिर भी सकार में जाकर अपूर्ण होगया है। सकारके शब्दोंको लिखने लिखने मस-सिम पर्यन आचार्य लिख मके। बाद में अथपात होगया है। स, सा से लेकर ह, ल, क्ष पर्यन के शब्दोंको वे क्यों नहीं लिख मके ? आयु का

अवसान हुआ होगा इसके सिवाय और क्या कहा जा सकता है। प्रारंभसे जिस विस्तृतिके साथ कोष का निर्माण हुआ है, उस से अवशेष शब्दोंका पात करीन ३००० की संख्यामें छे सकते हैं, यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है। ग्रंथ में वनस्पतियोंका नाम जैन पारिमाषिक के रूप में आये हैं। जैसे अभन्य:=हंसपादि, अहंसा=हश्चिकाछि, अनंत= सुवर्ण, ऋषभ=पावठेकी एता, ऋषभा=आमलक, मुनिखर्जृरिका=राजखर्जृर, वर्धमाना= मधुर मातुलुंग, वर्धमान:=श्वेतैरंड, वीतराग:=आम्र इत्यादि। ऐसे कोषों का भी उद्वार होने की परम आवश्यकता है।

## समंतभद्रके पूर्वके वैद्यक्रंथकारः

जैनवंशक विषय श्रीमगशान की दिव्य ध्वनि सं निकला हुआ होने से इस की प्रंपरा गणधर, तिन्तित्यपरंपरा से बराबर चला आ गहा है, यह हम पिहले लिन चुने हैं। समंतमद के पिहले भी कुछ वैद्यक प्रंथकर्ता उपलब्ध होते हैं। वे कि. प्. दुसरे तीसरे शतमान में हुए हैं। और वे कारवार जिल्ला, होन्नावर तालुका के गेरक्षणां पास हाडिट में रहते थे। हाडिट में इंद्रिगिरि, चंद्रिगिरि नामक दो पर्वत हैं। वहांपर वे तपश्चर्या करते थे। अभी भी इन दोनो पर्वतोपर पुरातत्व अवशेष हैं। हमने इस स्थान का निरीक्षण किया है।

दन मुनियोने वैद्यक प्रंथांका निर्माण किया है । महर्षि समंतमद्रने अपने सिद्धांत स्सायनकल्प प्रंथमें स्वयं उल्लेख किया है कि " श्रीमद्गल्लातकाद्गी वसति जिनसुनिः सूतवादे रसाब्ज" इ. साथमें जब समंतमद्राचार्यने अपने वैद्यकप्रंथकी रचना परिपक्षशैलीं की एवं अपने प्रंथमें पूर्वाचार्योकी परंपरागतताको भी "रसेंद्र जिनागमसूत्रवद्धं" इत्यादि शब्दों से उल्लेख किया तो अनुमान किया जा सकता है कि समंतमद्र के पिहले भी इस विषय के प्रंथ होंगे । उन पूर्व मुनियोंने इस आयुर्वेद मे एक विशिष्ट कार्य किया है । जो कि अन्यदर्लभ है ।

## पुष्पायुर्वेद.

जनभर्म अहिंसाप्रधान होने सं, उन महात्रतथारी मुनियोंने इस बातका भी प्रयत्न किया कि औषवनिर्माण के कार्य में किसी भी प्राणीकों कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना

१ यह कोष बेंगलोरके वैद्यराज पं. यहच्याकी कृपासे हमें देखने की मिला व अनेक परा-मर्का भी मिले । इसके लिए हम उक्त वैद्यराजका आभारी हैं। सं.

२ भद्रारकीय प्रशस्ति में इस हाडिब्ळका उछित्व संगीतपुर के नाम से मिलता है। क्यों कि क्योंटक भाषांम हाडु शब्द का अर्थ संगीत है। हब्ळिळ शब्द का अर्थ ग्राम है। इसलिए यह निश्चित है कि हाडिब्ळका का ही संस्कृत नाम संगीतपुर है। सं०

ही नहीं एकेंद्रिय प्राणियोंका भी संहार नहीं होना चाहिए। अतएव उन्होंने पुष्पायुर्वेद का भी निर्माण किया।

आयुर्वेद प्रेथकारोंने वनस्पतियोंको औषधमें प्रधान स्थान दिया । चरकादि प्रंथका-रोंने मांसादिक अभक्ष्य पदार्थोंका प्रचार औषिको नामसे किया। परंतु जैनाचार्यीने ती उस आदर्शमार्गका प्रस्थापन किया जिससे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं होसके। इसीलिए पुष्पायुर्वेद में प्रंथकार ने भठारह हजार जाति के कुसुम (पराग) रहित पुष्पों से ही रसायनीषिधयों के प्रयोगोको छिखा है। इस पुष्पायुर्वेद प्रंथ में कि. पू. ३ रे शतमान की कर्णाटक लिपि उपलब्ध होता है जो कि बहुत मुध्किलसे बांचनेमें आती है। इतिहास संशोधकों के लिए यह एक अपूर्व व उपयोगी विषय है। अठारह हजार जाति के केवल पुर्णों के प्रयोगोंका ही जिसमें कथन हो,उस प्रंथ का महत्व कितना होगा यह भी पाठक विचार करें। विशेष क्या ! हम बहुत अभिमान के साथ कह सकते हैं कि अभीतक पुष्पायुर्वेद का निर्माण जेनाचार्यों के सिवाय और किसीने भी नहीं किया है। आयुर्वेद संसारमें यह एक अद्भुतचीज है । इसका श्रेय जनाचार्यीको ही मिल सकता है। महर्षि समंतभद्र का पीठ गेरसपामें था । उस जंगल में जहां समंतभद्र वास करते थे, अभीतक विशास शिखामय चतुर्मुख मंदिर, ज्वासामिसी मंदिर व पार्श्वनाथ जिनचैत्यासय दर्श-नीय मौजूद है। जंगल में यत्र तत्र मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं।दंतकथा परंपरासे ज्ञात है कि इस जंगल में एक सिदरसकूप है। कलियुग में जब धर्मसंकट उपस्थित होगा उस समय इस रसकूप का उपयोग करने के लिए आदेश दिया गया है । इस कूप की सर्वोजन नामक अंजन नेत्रोंमें लगाकर देख सकते हैं। सर्वाजन को तेयार करने का विभान पुष्पायुर्वेद में कहा गया है। साथ में उस अजन के लिए उपयोगी पुष्प उसी प्रदेशमें मिलते हैं ऐसा भी कहा गया है। अतएव इस प्रदेशकी भूमि का नाम "रान-गर्भा बसुंधरा '' के नाम से उल्लेख किया है। ऐसी महत्वपूर्ण-कृतियोंका उद्घार होना आवश्यक है।

## पूज्यपादके बादके जिन वैद्यक ग्रंथकार

पूज्यपादके बाद भी कई वैद्यक्रप्रंथकार हुए हैं। उन्होंने तद्विषयक पांडित्यसे अनेक आयुर्वेदप्रंथोंका निर्माण किया है। इस का उक्केख अनेक प्रंथोंमें िलता है।

## गुम्पटदेवमुनि.

इन्होंने मेरुनंत्र नामक वैद्यक्तप्रंथकी रचना की है। प्रत्येक परिष्ठेट के अंतर्मे उन्होंने श्रीपूज्यपाद स्थामी का बहुत आदरपूर्वक स्मरण किया है।

## सिद्धनागार्जुन.

यह पूज्यपादके भानजे थे। इन्होंने नागार्जुनकल्प, नागार्जुनकक्षपुट आदि प्रंथोंका निर्माण किया था। इसके अलावा मालम होता है कि इन्होंने ''वज्रखेचरघुटिका'' नामक सुवर्ण बनाने की रत्नगुटिका की तैयार की थी। जब ये इस औषंघ की तैयार करने के संकल्पसे आर्थिकमदत को मांगनेके हिए किसी राजाके पास गये थे, तब राजाने पूछा कि यदि आपके कहने के अनुसार गुण न आवे तो आपका प्रण क्या रहेगा ? नागार्जुनने उत्तर दिया कि मेरी दोनों आंखोंको निकाछ सकते हैं। राजाने उन को सहायता दी, उन्होंने प्रयत्नकर एक वर्षके अंदर इस औषध को तैयार करके एवं उसकी तीन मणि-योंको बनाकर उन पर अपने नामको खोदा । बाद जब नदीमे हे जाकर उन मणियोंको वे थोरहे थे तब हाथसे फिसल्कर नदी में गिर पड़ी। राजाने प्रतिज्ञाके अनुसार दोनों आंक्रोंको निकलवाई । नागार्जुन दोनों आंखोसे अंधे हुए व देशांतर चले गये । एक वेरपा—क्वीको उन मणियोंको निगली हुई मछलीके मिलनेपर चीरकर देखी तो तीन मणियां मिल गई। वेश्याने उन्हें लेजाकर हालेपर रखी तो झुलेपर लटको हुए लोहेकी सांकल सीने की बन गई । तदनंतर वह वेस्या राज लोहेको सोना बनाया करती थी । बडे २ पहाडके समान उसने सोना बनाया । एवं विपुष्ठ धनव्ययकर एक अन्नसत्र का उसका ''नागार्श्वनसत्र'' ऐसा नाम दिया । नागार्ज्जनने अपरतेर आकर सत्रको अपने नाम मिलनेका कारण पुच्छा। मालम होनेपर उन्होंने उन रत्नोंको पुनः पाकर उनके बल से गई हुई आखोको पुनः पाया एवं राजसभामे जाकर उसके महत्वको प्रकट किया। आयु-र्वेदीय औषधोमे कितना सामध्ये हे यह पाठक इससे जान सकते हैं।

## कर्णाटक जैनवैद्यकप्रंथकारः

उपर्युक्त विद्वानों के अलावा कर्णाटक माषा में अनेक विद्वानोंने वैद्यक प्रंथ की रचना की है। । उनमें कीर्तिवर्ध का गोवैद्य, मंगराज का खगेंद्रमणिदर्पण, अभिनवचंद्र का ह्यशाक्ष, देवेंद्र मुनि का बालप्रहचिकित्सा, अमृतनंदि का वैद्यक निघंटु, जगदेक महामंत्रवादि श्रांत्ररदेव का २४ अधिकारोंसे युक्त वैद्यामृत, साल्वक द्वारा लिखित रस रक्षाकर व वेद्यसागत्य आदि प्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। जगदळ सोमनाथ ने पूज्यपादा-चार्य के द्वारा लिखित कल्याणकारक प्रंथ का कर्णाटक भाषा में भाषांतर किया है। यंह प्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। प्रंथ पाठिकाप्रकरण, परिभाषाप्रकरण, षोडशब्दर-चिकित्सानिक्रपणप्रकरण आदि अष्टांगसे छंयुक्त है। यह प्रंथ कर्णाटक भाषांक वैद्यक प्रंथमें सबसे प्राचीन है। एक जगह कर्णाटक कल्याणकारकमें सोमनाथ कविने उन्नेख किया है।

मुकरं तानेने पूज्यपाद मुनिगल् मुंपेल्द कर्याणका-रकमं बाहटसिद्धसारचरकाद्युत्कृष्ट्रमं सहुणा-धिकमं वर्जितमद्यमांसमधुवं कर्णाटिदं लोकर-भकमा चित्रमदागे चित्रकवि सोमं पेल्दिने तिल्तिये॥

इससे यह भी स्पष्ट हैं कि प्उयपादक प्रंथमें भी मस, मांस व मधुका प्रयोग बिल कुल नहीं किया गया है। चरकादियों के द्वारा रचित प्रंथसे वह उन्कृष्ट हैं। अने कं गुणोसे परिपूर्ण है।

इस प्रकार अनेक जन विद्यक प्रथकार हुए हैं। जिन्होंने लोककल्याणके लिए अपने बहुमूल्यं समय व श्रमको गमाकर निस्पृहतासे प्रथ निर्माणका कार्य किया। परंतु, आज उन प्रथो का दर्शन भी हमे नहीं होता है। जो कुछ भी उपलब्ध है, उन के उद्धार की कोई चिंता हमारे उदार धनिकोंमे नहीं है। वे प्रथ धारे २ कीटभक्ष्य बनतं जा रहे हैं।

# उद्यादिस्याचार्यका समय

उप्रादित्याचार्यकृत प्रकृतभ्रंथ कितना सरस व महत्वपूर्ण है। इसं बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि पाठक उसे अध्यनन कर स्वय अनुभव करेगे ही। परंतु सहसा यह जानने की उत्कंटा होती है कि ये किस समय हुए दे इस कल्याणकारककर्ता लोककल्याणकारक महात्मान किस शतमान में इस धरातल को अलंकत किया था दे। हमें प्राप्त सामावियोसे हम उस विषय पर यहांपर ऊहापोह करते है।

उप्रादित्यने प्रकृत प्रथमे पूज्यपाद, समतभद्र, पात्रस्वामि, सिद्धसेन, दशरथगुरु, भेवनाद, सिंह्सेन, इन आचार्याके बेद्यक प्रथो का उल्लेख किया है। इससे इनसे उप्रादि-त्याचार्य आर्वाचीन है यह स्पष्ट है। ये सब आचार्य छटवी शताब्दी के पहिले के होने चाहिए ऐसा अनुमान किया जाता है।

प्रंथकारने प्रथके अंतभे एक बाक्य िखा है। जिससे उनके समयको निर्णय करने में बहुत अनुकूळता होगई है। वे छिखते है कि—

इत्यश्चेषिक्षेषविशिष्टदुष्ट्रिशिताशिवेद्यशास्त्रेषु मांसिनराकरकार्यमुग्ना-दित्याचार्थेर्नृपतुंगवळुभेंद्रसभायामुद्गांषितं प्रकरणम् " इससे स्पष्ट होता है कि ओषध में मांस की निरुपयोगिताको सिद्ध करनेकेलिए स्वयं आचार्यने श्रीतुपतुंगवळुभेंद्रकी सभामें इस प्रकरणका प्रतिनादन किया। इसका समर्थन इसके उत्तर ही आये हुए इस स्रोकते होता है। रूपातश्रीतृपतुंगब्हभगद्दाराजाधिराजस्थितः । मोचद्धिरसभांतरे बहुविधमरूपातविद्वजने ॥ मांसाभिषकरेंद्रतास्त्रिङभिषग्विद्याविद्यामग्रतो । मांसे निष्फलतां निरूष्य नितरां जैनेंद्रवैद्यस्यितम् ॥

इससे विषय बिलकुल स्पष्ट होगया है कि नृपतंग बल्लभ महाराजाधिराजके दरबारमें जहां मांसाशनको समर्थन करनेवाले अनेक बिद्धान् थे, उनके सामने मांसकी निष्कलताको सिद्ध कर दिया है। नृपतंग अमीचवर्ष प्रथमका नाम है, और अमीचवर्षको ही बल्लभ, और महाराजाधिस्क्रको उपावि थी। नृपत्ग भी उसकी उपाधि ही थी।

इतिहासवेत्तावानं इस अमोध्यर्षके राज्यरौहणके समयको शक स. ७३६ (वि. सं. ८०१-ई. स. ८१५) का छिखा है। गुणभद्रसूरिकृत उत्तरपुराणसे ज्ञात होता है कि यह अमोध्यर्ष (प्रथम) प्रसिद्ध जनान्तार्थ जिनसेनका शिष्य था।

यस्य प्रांशुनखांशुजाळविसरद्वारांतरःविर्भव-त्र्पादाम्भाजरजः विश्वंगमुकुटमत्यग्ररत्नद्यतिः ॥ संस्मर्ता स्वममोघवर्षत्रपतिः पूतोहमधत्यळम् ॥ स श्रीमाञ्जिनसेनपुज्यभगत्पादो जगन्मंगळम् ॥

पाश्वाभ्युदय कान्यकी रचना श्री महर्षि जिनसेनने की थी । उसमें सर्गके अंतमें निम्निक्ठिखित प्रकार उक्लेख मिलता है। इत्यमोधवर्षपरमेश्वरपरमगुरुश्रीजिनसेनाचार्य-बिरिचते मेधद्तवेष्टिते पार्श्वीभ्युदये भगयत्कैवरुयवर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः इत्यादि।

इससे स्पष्ट हुआ कि अमेश्विवर्षको गुरु जिनसेन थे । इसी बातका समर्थन Mediaeval Jainism नामक पुस्तकमें प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता प्रोफेसर सालेतारने किया है।

"The next prominent Rastrakuta ruler who extended his patronage to Jamism was Amoghavarsa I, Nripatiunga, Atishayadhawala (A. D. 815-877). From Gunabhadra's *Uttarpurana* (A. D. 898), we know that king Amoghavarsa I, was the disciple of Jinasena, the author of the Sanskrit work *Adipurana* (A. D. 783) The Jama leaning of king Amoghavarsa is further corroborated by Mahaviracharyat the author of the Jam Mathematical work *Ganitasurasangraha*, who relates that, that monarch was a follower of the *Syadwad* Doctrine. Mcdiaeval Jainism P. 38.

इस से यह स्पष्ट है कि अमीववर्ष श्री भगविजनसेनाचार्यके शिष्य थे। अमीव-

<sup>#</sup> इसकी आंगे लिखी उपाधिया मिलती हैं-त्यतुग ( महाराज शर्व ) महाजशणु, आति-शयधयल, कीरमारायण, पृथिवी बल्हम, भी पृथिवी बल्हम, महाराजाबिराज, मटार, परममहारक भारतके प्राचीन राजवश माः ३ ६, ४०

वर्ष के स्वाद्वादमतक अनुयायित्वको गणितसार संग्रह के कर्ता महाबीराचार्य ने भी समर्थन किया है । इसी अमोघवर्षके शासनकाल में ही प्रसिद्ध राद्धांत प्रंथकी टीका जयषवला की (श. सं. ७५९ बि. सं. ८९४ ई. स. ८३७) रचना हुई थी । रत्नमालिका के निम्न श्लोक से यह भी स्पष्ट है कि अंतिमवय में अमोघवर्ष वैराग्य जागृति से राज्यभोग छोडकर आत्मकल्याण में संलग्न हुआ था।

## विवेकास्यक्तराज्येन राष्ट्रेयं रत्नमाकिका। रवितामीधवर्षेण सुधियां सदकंकृतिः ॥

अमोधवर्ष के संबंधमें बहत कुछ लिखा जासकता है। क्यो कि वह एक ऐसा वीर राष्ट्रकृट नरेश हुआ है, जिसने जैनधर्मकी महत्ताको समझकर उसकी धवलपताका को विश्वभरमें फैलाई थी। परंतु प्रकृतमें हमें इतना ही सिद्ध करना था कि अमोधवर्षकी . ही उपाधि नृपतुंग, बल्लभ, महाराजाधिराज आदि थे। हरिवंश पुराण के कर्ता जिन- " सेनने भी प्रंथ के अंत में " श्रीबद्धभे दक्षिणां " पदसे दक्षिण दिशाके राजा उस समय श्रीवक्रभ का होना माना हैं। हमारे ख्याल से यह श्रीवक्रभ उग्रादित्याचार्य के द्वारा उल्लिग्वि श्रीवल्लभ=अमोघवर्ष ही होना चाहिए । इसलिए अब यह विषय बहुत स्पष्ट होगया है कि उप्रादित्याचार्य ज्यतंग्र ( अमोधवर्ष । ) के समकालान थे । २५ वे परिच्छेदमे उन्होंने जो अपना परिचय संक्षेपमें दिया है. उसमें यह बात होता है कि उनके गर श्रीनंदि आचार्य थे. जिनके चरणोंको श्रीविष्ण राजपरमंत्र्वर नामक राजापुजता था । यह विष्णुराज परमेश्वर कौन है ? हमारा अनुमान है कि यह विष्णुराज अमोधवर्षके पिता गोविंदराज त्तीय का ही अपरनाम होना चाहिए । कारण महर्षि जिनसेनने पार्श्वाम्युदयमे अमोघवर्षको परमेइबरकी उपाधि से उल्लेख किया है। हो सकता है कि यह उपाधि राष्ट्रकृटों की पितृपरंपरागत हो । परन्तु ऐतिहासिक विद्वान् विष्णुराजको चालुक्य राजा विष्णुवर्धन मानते हैं। इससे उग्रादित्याचार्यके समय निर्णय करनेमें कोई बाधा नहीं आती है। क्यो कि उस समय इस नामका कोई चालुक्य राजा भी हो सकता है । इसलिए यह निश्चित है कि श्री उग्रादित्याचार्य महाराजाधिराज श्रीबद्धम नृपूर्तुंग अमोघवर्षके समकालान थे। इस विषयका समर्थन प्रसिद्ध प्ररातत्ववेत्रा प्राक्तनविमर्शिवचक्षण, महामहोपाध्याय, प्राच्यविद्यावैभव, रायबहाद्र नर्सिहाचार्य M. A. M. B. A. S. ने निम्न लिखित शब्दोंसे किया है।

<sup>&</sup>quot;Another manuscript of some interest is the medical work Kalyanakaraka of Ugraditya, a Jaina author, who was a contemporary of the Rashtrakuta king Amoghavarsha I and of the Eastern Chalukya king kali Vishnuvardhana V. The work opens with the statement that the science of medicine is divided into two parts, namely prevention and cure, and gives at the end a long discourse in Sanskrit prose on the uselessness of a flesh diet, said to

have been delivered by the author at the court of Amoghavarsha, where many learned men and doctors had assembled."

Mysore Archaeological Report 1922. Page 23.

अर्थात् एक कई मनोरंजक विषयों से परिपूर्ण आयुर्वेद अंथ कल्याणकारक श्री उप्रादित्य के द्वारा रचित मिला है, जो कि जैनाचार्य थे और राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष प्रथम व चालुक्य राजा किल विष्णुवर्धन पंचम के समकालीन थे । प्रथ का प्रारंभ आयुर्वेद तत्वके प्रतिपादन के साथ हुआ है, जिसका दो विभाग किया गया है । एक रोगरोधन व दूसरा चिकित्सा । अंतिम एक गद्यात्मक प्रकरण में उस विस्तृत भाषात्मको लिखा है, जिस में मांस की निष्कलताको सिद्ध किया है जिसे कि अनेक विद्वान् व वैद्यांका उपस्थिति में नृपतुंगकी सभामें उप्रादित्याचार्यन दिया था।

द्रतना लिखने के बाद पाटकों को यह समझने में कोई कठिनता ही नहीं होगी कि उप्रादित्याचार्यका समय कौनसा हैं । सारांश यह है कि वे अमोघवर्ष प्रथमके सम-कार्टीन अर्थात् श. संवत् के ८ वीं शताब्दिमें एवं विक्रम व किस्त की ९ वीं शताब्दिमें इस धरातलको अलंकृत कर रहे थे यह निश्चित है।

#### विशेष परिचयः

उप्रिति यन अपना विशेष परिचय कुछ भी नहीं लिखा है। उन की विहत्ता, वस्तु विवेचन सामर्थ्य, आदि बाता के लिए उन के द्वारा निर्मित प्रंथ ही साक्षी है। उन के गुरु श्रीनंदि, प्रंथनिर्माण स्थान रागिगिर नामक पर्वत था। रामिगिर पर्वत वेंगि में था। वेगि विकलिंग देशमें प्रधान स्थान है। गंगासे कटकतक स्थानको उत्कलदेश कहते है। वहां उत्तरकालिंग है। कटकसे महेंद्रगिरि तकके पहाडी स्थानका नाम मध्यकलिंग है। महेद्रगिरि से गोदावरीतक के स्थान को दक्षिणकलिंग कहते है। इन तिनोंका ही नाम विकलिंग है। ऐसे विकलिंग के वेगीमें सुंदर रामिगिर पर्वतके जिनालयमें बैठकर उप्रादित्यने इस प्रंथकी रचना की है। यह रामिगिर शायद वहीं हो सकता है जहां प्रापुराण के अनुसार रामचंदने मंदिर बनावाये हो। इससे अधिक महर्षि का परिचय भले ही नहीं मिलता हो तथापि यह निश्चित है कि उप्रादित्याचार्य ८ वी शताब्दी के एक माने हुए प्रीट अधुर्वेरीय विद्वान थे। इसमें किसीको भी विवाद नहीं हो सकता।

अतिम प्रकरण में आचार्यश्रीने मब, मांसादिक गर्हा पदार्थों का सेवन औषि के नाम से या आहार के नाम से उचित नहीं है, इसे युक्ति व प्रमाण से सिद्ध किया है। एक अहिंसाधर्मप्रेमी इस वातको कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि एक व्यक्तिको सुग्व पहुंचाने के छिए अनेक जीवोका सहार किया जाय । अनेक पाध्वास्य वैज्ञानिक वैद्यक विद्वान् भी आज मांसकी निरुपयोगिता को सिद्ध कर रहे हैं। अखिल कर्णाटक आयुर्वेदीय महासम्मेलनमें आयुविज्ञानमहार्णव आयुर्वेदकलाभूषण विद्वान् के होषशास्त्री ने सिद्ध किया था कि मद्य मांसादिक का उपयोग औषध में करना उचित नहीं

है और ये पदार्थ भारतीयोंके शरीरके छिए हिताबह नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदसमारंभोत्सव में श्री कविराज गणनाथ सेन महामहोपाध्याय एम. ए. विद्यानिषि ने इन मद्य मांसादिक का तीन निषेध किया था। ऑछ इंडिया आयुर्वेद महा-सम्भेछन के कानपुर अधिवेशन में श्री कविराज योगींद्रनाथ सेन एम. ए. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अंग्रेजी औषध प्रायः मद्यादिक मिश्रित रहते हैं। अतः वह भारतीयों के प्रकृति के छिए कभी अनुकूछ नहीं हो सकते। इत्यादि अनेक भारतीय व विदेश के विद्वान इन पदार्थोंको त्याच्य मानते हैं। वनस्पतियोंमें वह सामर्थ्य है जिस से भयंकर से भयंकर रोग दूर हो सकते हैं। क्या समतभद्राचार्थ का भरमक रोग आयुर्वेदीय औषिसेस दूर नहीं हुआ! महिष् पूच्यपाद और नागार्जुन को गगनगमनसामर्थ व गतनेत्रोंकी प्रापि बनस्पति औपधोसे नहीं हुई! फिर क्यों आंषधि के नाम से अहिसाधम का गला बीटा जाय ? आशा है कि हमारे वैद्यबंध इस विषयपर ध्यान देंगे। उनको आंषिभिक बहानेस यम लोकमें पहुंचने बाल असंख्यात प्राणियोको प्राण दान देने का पुण्य मिलेगा। ग्रंथकारने कई स्थलींपर सश्चताचार्यको स्यादादवादी लिखा है। सश्चताचार्यको ह्वयगुण व्यवस्था जनसिद्धातसे विलक्षल मिळती जुलती है। इस विषय पर ऐतिहासिक विद्यानोंको गंभीर—नजर डालनी चाहिए।

#### कृतज्ञता.

इस प्रथका संशोधन हमारे दो बिहान वैद्य मित्रोंन किया है। प्रथम संशोधन मुंबईके प्रसिद्ध वैद्य, दि. जन अविधालय भूलेश्वरको प्रधान—चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य पं० अर्मसराजेंद्र साक्षी के द्वारा हुआ है। आप हमारे परमम्नेही होनेके कारण आपने इस कार्यमे अथक श्रम किया है। दितीय संशोधन अहमरनगर आयुर्वेद महाविद्यालयके प्राच्यापक व ला. मंत्रर आयुर्वेदर्तार्थ पं. विद्याधन साक्षा ने किया है। श्रीवैद्यपंचानन पं. गंगाधर गोपाल गुण साक्षी ने प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की है। धर्मवीरजांके स्वर्गवास होनेपर भी अपने निताके इस कार्यकी यूर्ति उनके सुपुत्र सेठ गोविद्यजी रावजीने करने की उदार-कृपा की है। इन सब सम्बनोंके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आशा है कि उनका मेरे साथ इसी प्रकार सतत सहयोग रहेगा। इसके अलावा जन र बिहान मित्रोन मुझे इस प्रथके संपादन, अनुवादन, आदि मे परामशीदिसे सहायता दो है उनका भी में हरयंस आमारी है।

श्रीमंगलमय दयानिधि परमात्मासे प्रार्थना है कि प्रकृतग्रंथ है द्वारा विश्वके समस्त जीवोको आयुरारोग्येश्वर्यादिका रूपम हो, जिससे कि वे देश, धर्म व समाजके उत्थान के कार्थमें हर समय सहयोग दे सकें। इति. विनीत—

सोळापुर ता. १–२--१९४० वर्षमान पार्चनाय श्रासी. संपादकः

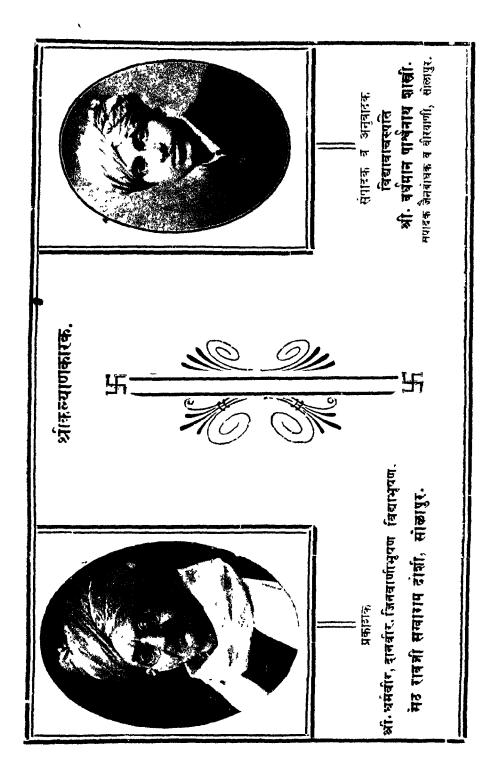

# विषयानुक्रमणिका.

| पृ                           | g <b>ਜਂ</b> . |                                    | षृष्ट सं.   |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| प्रथम परिच्छेदः              |               | सामुद्रिकशास्त्रानुमार अन्पायु म   |             |
| मंगडाचरण व आयुर्धेदीत्पत्ति  | 8             | परीक्षा                            | १४          |
| भगत्रान् आदिनाय से प्रार्थना | <b>ર</b>      | उपसंदार                            | १५          |
| भगवान् की दिन्दन्त्रान       | ą             | द्वितीय परिच्छेदः                  | <b>:</b>    |
| बस्तुचनुष्टयनि रूपण          | 3             | मंगलाचरण भौर प्रतिज्ञा             | १७          |
| वादुर्वेदशासका परंपरागमनक्रम | 8             | स्वास्थ्यका भेद                    | १७          |
| प्रथकार की प्रतिज्ञा         | 8             | परमार्थस्वाम्थ्यस्याण              | १ ৩         |
| प्रथरचनाका उदेश              | 4             | <sup>च्यत्रहारस्यास्थ्यलक्षण</sup> | ७१          |
| दुर्जनिद्                    | ч             | ्र<br>साम्यविचार                   | १८          |
| आचार्यका अंतरंग              | ६             | प्रकारातरसे स्वस्थ अक्षण           | १८          |
| वेद्यशब्दकी ब्युत्पत्ति      | ৩             | अवस्थाविचार                        | १८          |
| अप्युवंदशन्दका अर्थ          | હ             | अवस्थाओंके कार्य                   | १८          |
| शिष्यगुणस्थाणकथनप्रतिज्ञा    | ঙ             | अवस्थांतरमे मोजनिवचार              | १९          |
| आयु र्रेदाध्ययनयोग्यशिष्य    | ૮             | जठराग्निका विचर                    | 25          |
| वंदविद्यादानक्रम             | c             | विकृतज्ञठराध्रिके मेद              | १९          |
| विद्यामाधिके सावन            | 6             | विषमाक्षिआदिका चिकित्सा            | २०          |
| वैद्यशास्त्रका प्रधानध्येय   | ٩,            | सनाग्निके रक्षणोपाय                | २ ०         |
| कोकराय्दका अर्थ              | 9             | बङपरीक्षा                          | २०          |
| चिकिताके अधार                | ९             | बलकी प्रयानता                      | २०          |
| चिकित्सके चार पाद            | १०            | बलोत्पत्तिके अंतरंगकारण            | २०          |
| वैद्यलक्षण                   | १०            | बळवान्मनुष्यंब, लक्षण              | २ १         |
| चिकित्सापद्धाते              | ११            | जागलादित्रिवि बदेश                 | २१          |
| <b>अ</b> रिष्ट <b>क</b> क्षण | ११            | जांग <b>लदेश</b> ळक्षण             | 39          |
| रिष्टसं वक दृतन्रक्षण        | १२            | . अन <u>ू</u> रदेशलक्षण            | <b>ર</b> રે |
| <b>अ</b> शुभशकुन             | १२            | साधारण देशस्क्षण                   | २३          |
| शुभराकुन                     | १३            | सास्यविचार                         | २ १         |

शामुद्रिकशामीनुसार अल्पाय गरम A. Carrier प्रसार्थस्थास्थ्यस्था **ब्राह्मस**म्स्थास्य्यकक्षण THE PARTY विकासीतर्थे स्वस्थ छक्ष्ण Here's Trift **MEDITAR** જારાજામાં એ જાવ WITH A WA क्रमाना में जनविचार STATES AND A STATE OF अंदरांगिका निचःर Hemingues a laterer STATES CONTRACTOR -बंधकी प्रवासका destruit animal मांगकादि अविश्वतेश नांगक्रेयां क्रमण बर्दे देशकाश प्रधान देशक्रमण

|                                      | ~ ``       | 1, 2                            | •          |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| प्रत्येकपदार्थ सात्म्य हो सकता है    | २४         | जातिस्मरणके कारण                | ३३         |
| प्रकृतिकथनप्रतिज्ञा                  | २४         | जातिसम्पण्डक्षण                 | ३३         |
| ऋतुमती स्रीके नियम                   | २५         | प्रकृतिकी उत्पत्ति              | ३४         |
| गर्भाधानक्रम                         | २५         | वातप्रकृति के मनुष्य का उक्षण   | ₹8         |
| ऋतुकाल में गृशितगर्भका दोप           | २५         | पित्तप्रकृतिके मनुष्यका रक्षण   | ३५         |
| गर्भोताचे कम                         | <b>२</b> ६ | कफप्रकृतिके मनुष्यका रक्षण      | ३५         |
| <b>र्जाश्रह्द क</b> िन्युत्वसि       | <b>२</b> ६ | क्षे त्ररक्षणकथनप्रतिज्ञा       | ३६         |
| मरणस्वरूप                            | २६         | भौषधिग्रहणार्थ अयोग्यक्षेत्र    | ₹ €        |
| शरीरवृद्धीके छिए षट्पर्याप्ति        | २६         | औषधिप्रहणार्थ प्रशस्तक्षेत्र    | ३६         |
| शरीरोत्पति में पर्याप्ति की आवस्यकता | २७         | सुक्षेत्रोत्पन अप्रशस्तअंषि     | ३७         |
| गर्भमें शरीराविभीत्रक्रम             | २७         | प्रशस्त औषिका लक्षण             | \$ 0       |
| गर्भस्यबाङककी पोषणिविधि              | २८         | परीक्षाण्र्वक ही औषधप्रयोग करना |            |
| कर्मकी महिमा                         | २८         | चाहिये                          | € €        |
| शरीरळक्षणकथनप्रतिज्ञा                | <b>२९</b>  | अधिकमात्रासे औषधिप्रयोग         |            |
| अन्तिमकथन                            | २९ ,       | करनेका फरू                      | ३७         |
| तृतीय परिच्छेदः                      | ;          | औपचिप्रयोगाविधान                | ३८         |
| तृताय पारण्छद्ः                      |            | जीर्णाजीर्णऔषधविचार             | ३८         |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                 | 30         | स्थूल आदि शरीरमेदकथन            | ₹८         |
| अस्यि, सन्वि आदिकी गणना              | ३०         | प्रशस्ताप्रशस्तश्राशिवचार       | \$6        |
| धमनी आदिकी गणना                      | ३०         | स्थृङादिशरीरकी चिकित्सा         | ३८         |
| मांसरउजु अ।दिकी गणना                 | ३१         | साध्यासाध्य विचार               | ३९         |
| मर्मादिककी गणना                      | 3 ?        | स्थ्ङशरीरका क्षीणकरणीपाय        | ३९         |
| दंत आदिककी गणना                      | <b>₹</b> ? | क्षीणशरीरको समकरणीपाय           | <b>३</b> ९ |
| वसा आदिक का प्रभाण                   | ३१         | मध्यमशर(दरक्षणोपाय              | -          |
| मुत्रादिकके प्रमाण                   | ३२         |                                 | ३९         |
| पाच प्रकारके वात                     | ३२         | स्वास्थ्यवाधककारणोंका परिद्वार  | 80         |
| मङ्गिगम द्वार                        | ३२         | वातादिदोषों के क्यन             | 80         |
| शरीरका अञ्चित्व प्रदर्शन             | <b>३२</b>  | <b>बातादिदोष</b> ङक्षण          | 80         |
| धर्मभेम की प्रेरणा                   | \$3        | कप्तका स्थान                    | 80         |
| जातिस्मरणात्रिचार                    | 34         | पित्रका स्थान                   | 8 {        |

| वातका स्थान                     | ४१         | अनुपान काळ व उसका फळ        | પ્ <sup>ક્</sup> |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| प्रकुपितदोप सब को कोपन करता है  | ४२         | शालि आदि के गुणकथन          | ५७               |
| दोषप्रकोपोपशमके प्रधान कारण     | ४३         | कुधान्योंके गुण कथन         | 40               |
| वातप्रकोपका कारण                | ४३         | द्विदळ धान्यगुण             | 46               |
| वित्तप्रकाप के कारण             | 88         | माष भादिके गुण              | 46               |
| करमकीय के कारण                  | និនិ       | अरहर आदिके गुण              | 46               |
| दोषाँके भेद                     | និសិ       | तिल आदिके गुण               | <b>પ</b> ્ર      |
| प्रकुषितदे।बींका लक्षण          | ४५         | वर्जनीय धान्य               | ५९               |
| वातप्रकोपके छक्षण               | ४५         | शाकवर्णन प्रतिज्ञा          | ५९               |
| पित्तप्रकोपके ढक्षण             | ४५         | मूखशाकगुण                   | ५९               |
| क्षाप्रकीपके उक्षण              | ४६         | शास्त्रआदि कंदशाकगुण        | ६०               |
| प्रकुपितदे।षों के वर्णन         | ४६         | अरण्यालु आदि कंदशाकगुण      | Ę o              |
| <b>अ</b> न्तिमकथन               | 80         | वंशाप्र आदि अंकुर शाकगुण    | ६१               |
|                                 |            | जीवन्तो आदि शाकगुण          | ६१               |
| चतुर्थपरिच्छेदः                 |            | शाङ्केष्टादि शाकगुण         | ६१               |
| काळस्यक्रमबन्धनानुपंर्यतम्      | ४८         | गुह्याक्षी आदि पत्रशाकगुण   | ६२               |
| मंगछाचरण और प्रतिज्ञा           | 85         | बन्ध्क आदि पत्रशाकोके गुण   | ६२               |
| कालवर्णन                        | 86         | शिग्रु आदि पुष्पशाकोंके गुण | ६२               |
| न्य <b>बहारकालके</b> अवान्तरभेद | ୪ <b>୧</b> | पंचलवणीगणका गुण             | ६३               |
| म् हूर्तआदिके परिगाण            | ४९         | वंचबृहतीगणका गुण            | ६३               |
| ऋतुविभाग                        | ५०         | पंचवङ्घीगुण                 | ६३               |
| प्रतिदिनमें ऋतुविभाग            | 40         | गृधादिवृक्षजफल्दशाकगुण      | ६४               |
| दोषोंका संचयप्रकोप              | ५१         | वीलु आदि मूलशाकगुण          | €8               |
| प्रकुषितदोत्रोंसे व्याधिजननक्रम | ५२         | आम्र आदि अम्लप्तकशाक्षगुण   | ६४               |
| वसंतऋतुमें हित                  | 48         | आम्र आदि अम्छप्तलशाक्रगुण   | ६५               |
| ग्रीष्मर्तुवा वर्षर्तुमें दित   | 48         | बिल्वादिफळशाकगुण            | gų               |
| शिशिरऋतुमें हित                 | 44         | द्राक्षादि वृक्षफडशाकगुण    | ६६               |
| आहार काळ                        | <b>પુપ</b> | तालादिशाकगुण                | ६६               |
| मोजनकाम                         | 44         | <b>उ</b> पसंहार             | ६६               |
| भोजनसमयमें अनुपान               | ५६         | <b>धं</b> त्यमंग छ          | ६७               |
| •                               |            |                             |                  |

| पंचमपरिच्छेदः                  |            | <b>दुरध्यमे</b><br>अक्षीनसम्बद्धाः  | 08<br>08   |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| द्रबद्रव्यापिकारः              | ६८         | अर्थाययुग्ध<br>दुग्यगुण             | ७५         |
| <b>मं</b> गडाचरण               | ļ          | धारोष्णदुग्धगुण, श्रृतोष्ण दुग्धगुण |            |
| स्तोंकी व्यक्तता ने से हो !    | ६८<br>६८   | श्रृतशोत दुग्धगुण                   | ७५         |
| जढवर्गः                        | 4 C        | दहीके गुण                           | ७६         |
| पृथ्वीगुणबाहुस्यभूमिका उक्षण   | 4.         | तत्रःगुण                            | ૭६         |
| व वहांका जलस्वरूप              | ६९         | उदश्वित्के गुण                      | ७७         |
| जङगुणाधिक्यभूमि एवं वहांका     |            | खङगुण                               | <i>90</i>  |
| जल्ला                          | <b>ξ 9</b> | <b>अ</b> न्नीतगुण                   | ७७         |
| वाताधिक्यभूमि एवं वहांका       |            | <b>नृतगुण</b>                       | ७८         |
| जलस्वस्य                       | Ę¢,        | तेलगुण                              | 92         |
| आंग्रगुणानित्यस्मि एवं वहांका  | , ,        | कांजीके गुण                         | ૭૮         |
| जलभस्प                         | 190        | मृत्रवर्गः                          | ७९         |
| आकाशगुणयुक्तभूमि एवं वहांका    |            | <b>अ</b> ष्टमूत्रगुण                | ७९         |
| जहस्य रूप                      | 90         | क्षारगुण                            | ७९         |
| पेयापेयपानीके रुक्षण           | 90         | द्रवद्रव्योंके उप <b>संहार</b>      | ७९         |
| जडका स्पर्श व रूपदोष           | ७१         | अनुवानाधिकारः                       | ७९         |
| जलका गंधरस व वीर्यदोष          | ه و        | अनुपानवि <b>चा</b> र                | ७९         |
| जलका पाकदौप                    | ७१         | सर्वभोज्यपदार्थीके अनुपान           | 60         |
| जलशुद्धिविधान                  | 90         | कषायादिरसोंके अनुपान                | ८०         |
| वर्षाकालमें भूमिस्थ व आकाश-    | -          | आम्छ आदि रसोंके अनुपान              | 60         |
| जलके गुण                       | ७२         | भनुपान विधानका उपसंहार              | <b>د</b> ۲ |
| काथेतजलगुण                     | ७२         | भोजनके पश्चात् विधेयिविधि           | ८१         |
| सिद्धात्रपान <b>र</b> गः       | ७३         | तत्पश्चात् विधेय विधि               | ८१         |
|                                | 1          | अंत्य मंगल                          | ८२         |
| यवागूके गुण<br>इंडमण           | ७३         | षष्टः परिच्छेदः                     |            |
| मंदगुण<br>सन्दर्भाष            | <b>β</b> ε | दिनचर्याथिकारः                      | ८६         |
| मुद्रगूषगुण                    | 99         |                                     |            |
| मुद्रयूष सेवनकरने योग्य मनुष्य | @B         | मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                | ८३         |

| दंतधावन                           | ૮३         | <b>वृ</b> ष्याधिकारः            | ९१               |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| दांत्नकरने के अयोग्यमनुष्य        | ८३         | कामोत्पत्तिके साधन              | ९१               |
| तैलाम्यंगगुण                      | <b>58</b>  | कामोदीपन करनेवाछी खीं           | ९२               |
| तैब्घृताभ्यंगगुण                  | ۲8         | वृष्यामलक्ष्याग                 | ٠.<br>٩ <b>२</b> |
| अभ्यंगकेलिये अयोग्यन्यकि          | < 8        | <b>वृ</b> ष्यशस्य।दियोग         | . ९३             |
| <b>व्यायामगुण</b>                 | ८५         | वृष्य <b>स</b> क्त्             | ९ <b>१</b>       |
| व्यायामके छिये अयोग्यव्यक्ति      | ८५         | वृष्पगोधूभचूर्ण                 | ९३               |
| <b>ब</b> ळार्बलक्षण               | ८५         | <b>बृष्यरक्ताश्वत्थादियोग</b>   | ९३               |
| विशिष्ट उद्दर्शनगुण               | ८६         | वृष्यामलकादि चूर्ण              | ९४               |
| पवित्रस्नानगुण                    | ८६         | छ।गदुग्ध                        | ९४               |
| स्नामकोछिये अयोग्यव्यक्ति         | ८६         | दृष्यभूकृष्मांडादि चूर्ण        | ९४               |
| तांबूटमक्षणगुण                    | ८७         | नपुंसकत्वके कारण व चिकित्स।     | € 8              |
| तांबू इसेवनके छिये अये।ग्यव्यक्ति | ८७         | संक्षेपसे बृष्यपदार्थीके कथन    | ९५               |
| ज्ता पहिनने व पादाभ्यंगके गुण     | ८७         | रसायनाधिकारः                    | ९५               |
| रात्रिचर्याधिकारः                 | 66         | त्रिफ्लारसाययन                  | ९५               |
| मैथुनसेवनकाठ                      | 66         | वृष्यविडंग व यष्टिचूर्ण         | ९ ६              |
| मैथुनके लिये अयोग्यन्यकि          | 66         | रसायनके अनुपान                  | ९६               |
| सततमेथुनके योग्यव्यक्ति           | 66         | स्सायनसेवनमें पथ्याहार          | 98               |
| ब्रह्मचर्यके गुण                  | ८९         | विडंगसाररसाय <b>न</b>           | ९७               |
| मैथुनको छिये अयोग्य स्त्री व काछ  | <b>دع</b>  | बलारसायन                        | 9.6              |
| मैधुनानंतर विधेयविधि              | ८९         | नागबङादि रसायन                  | ९८               |
| •                                 |            | वाकुची रसायन                    | ९८               |
| निदाकी आवश्यकता                   | <b>e</b> • | त्राम्बादि स्सायन               | ٩٩               |
| दिनमं निद्रा छेनेका अवस्था विशेष  | 6,0        | वज्रादि रसायन                   | 99               |
| सर्वर्द्वसाधारण चर्याधिकारः       | ९०         | रसायन सेवन करने का नियम         | ९९               |
| <b>हि</b> तमितमाषण                | ٥.         | चन्द्रामृत स्मादन               | ₹00              |
| शैळ.बारोइणनिष्य                   | ९०<br>९१   | े विविध स्मायन                  | १०२              |
| पापादि कार्योके निषेध             | -          | चन्द्रामृतादि रस.यन के अधोग्य   |                  |
|                                   | ९१         | मनुष्य                          | १०२              |
| हिंसादिके त्याग                   | ९१         | दिव्यौषध प्राप्त न होने के कारण | १०३              |

| अन्तिमकथन                               | १०३                        | वैद्योंको नित्यसंपत्तिकी प्राप्ति     | 558              |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                         | į<br>į                     | वैद्यके गुण                           | \$ 68            |
| सप्तमपरिच्छेदः                          |                            | रोगीके गुण                            | ११५              |
| मंगळाचरण व प्रतिज्ञा                    | १०४                        | औषधीके गुण                            | ११५              |
| पुरुषनिरूपणप्रतिज्ञा                    | १०४                        | परिचारकके गुण                         | ११५              |
| बाहमस्यरूपविवेचन                        | १०४                        | पाद चतुष्ट्यकी आवश्यकता               | 8 6 00           |
| आनाकं कर्तन्य आदि स्वभाव                | १०५                        | वैयकी प्रधानता                        | ११६              |
| आत्मा स्त्रदेहपरिमाण है                 | १०५                        | वैद्यपर रोगीका विश्वास                | ११६              |
| <b>आत्माका नित्यानित्यादि स्वरू</b> य   | •                          | रोगीक प्रति वैद्यका कर्तव्य           | १ <b>१</b> ६ .   |
| भारमाका उपर्युक्त खरूप चिकित            | -                          | थोग्यवे <b>व</b>                      | <b>११</b> ७      |
| के लिए अरयावस्यक है                     |                            | प्रागुक्तऋथनसमर्थन                    | ११७              |
| कर्मों के उदय के दिए निमित्त का         | •                          | उमयज्ञ वेबही चिकित्साके विये यो       | ।स्य <b>११</b> ७ |
| शेगोत्पत्तिके हेतु                      | १०७                        | अज्ञवेद्यसे ह।नि                      | ११८              |
| कर्मका पर्याय                           | १०७                        | अज्ञवेदाकी चिकित्साकी निदा            | ११८              |
| योगीत्पत्तिके मुख्य कारण                | १०७                        | अज्ञवैद्यकी चिकित्सासे अनर्थ          | ११८              |
| कर्मीपशांति करनेवाली क्रिया             | •                          | चिकित्सा करनेका नियम                  | ११८              |
| चानापरातारा पारणपाळा जाना ।<br>चिकित्सा |                            | । स्पर्शपरीक्षा                       | ११९              |
| सविपाकाविपाकनिर्जरा                     | १०८                        | व्रश्नपरीक्षा                         | ११९              |
| उपाय और कालपाकका लक्ष                   | •                          | दर्शनपरीक्षा                          | १२०              |
| गृहिनिर्भाण कथन प्रतिज्ञा               | 909                        | महान् व अल्पन्याधि परीक्षा            | १२०              |
| गृह्गिर्मापण विधान                      | १०९                        | रोगके साध्यासाध्यमेद                  | १२०              |
| रायाविधान                               | ११०                        | अनुपत्रमयाध्यको रक्षण                 | <b>१</b> २१      |
| शयनविधि<br>शयनविधि                      | <b>११</b> ०                | कृष्स्य सुसाध्यके रक्षण               | १२१              |
| रोगीकी दिनचर्या                         | ११०                        | विदानीका आधकतिन्य                     | १२१              |
|                                         |                            | चिकित्साके विषयमें उपेक्षा न          | करें१२२          |
| रोगोपशमनार्ध बाह्यः स्वंतर चि           |                            | अंतिम कथन                             | <b>१</b> २२      |
| बाह्यचिकित्सा                           | ११२                        | अष्टमपरिच्छेद:                        |                  |
| चिकिता प्रशंसा                          | ११३                        | •                                     |                  |
| चिकित्सके उद्देश                        | <b>१</b> १३<br><b>१</b> १३ | वातरोगाधिकारः                         | १२३              |
| निरोहिचिकिस्साका फळ                     | 688                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १२३              |
| चिकित्सासे छाभ                          | 110                        | at the second of an entirely          | , , ,            |

, ;

|                                    |              | 1                                 |              |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| वातदोष                             | १२३          | स्नेह्रपानिविधि                   | १३३          |
| प्राणबात                           | १२३          | स्नेहपानके गुण                    | 133          |
| <b>उदानषायु</b>                    | १२४          | स्नेहनके छिये अपात्र              | <b>१</b> ३४  |
| समानवायु                           | १२४          | स्वेदनका पत्छ                     | 8            |
| भपानवायु                           | १२४          | स्वेदनके छिये अपात्र              | <b>१</b> ३४  |
| व्यानवायु                          | १२५          | वमनविधि                           | १३५          |
| कुपितवात व रोगोत्पात्ति            | १२५          | सुवांतलक्षण व वमनानन्तर ।विधि     | ११५          |
| कफ पिरा रक्तयुक्त् वातका छक्षण     | १२५          | वमनगुण                            | १३७          |
| वातव्याधिके भेद                    | १२६          | वमनके छिये अपात्र                 | १३७          |
| अपतानकरोगका उक्षण                  | १२६          | वमनापवाद                          | १३७          |
| अदितनिदान व उक्षण                  | १२६          | कटुत्रिकादि चूर्ण                 | १३७          |
| अदितुकाअसाच्य उक्षण व              |              | महीषवादि काथ व अनुगन              | १३८          |
| पक्षाचातको संगाति व उक्षण          | १२७          | पकाशयगत वातके विये विरेचन         | १३८          |
| पक्षचातका कृष्ळसाध्य व             |              | वातनाशक विरेचकयोग                 | १३८          |
| <b>अ</b> साच्य लक्षण               | १२७          | विरेचन फड                         | १३९          |
| अपतानक व आक्षेपकके असाध्य          | ſ            | त्रिरेचनके टिये अपात्र            | १३९          |
| <b>लक्ष</b> ण                      | १२७          | वि <b>रेचना</b> पबाद              | १३९          |
| दण्डापतानक, धनुस्तंभ, बहिराया      | म-           | सर्वशरीरगत वात चिकित्सा           | 880          |
| अंतरायामकी संशाप्ति व उक्षण        | १२८          | अनुवासन बस्तिका प्रधानत्व         | 880          |
| गृप्रसी अवब हुकी संप्राप्ति व छक्ष | <b>ग१</b> २८ | प्रतिहा                           | १४०          |
| कलायखंज, पंगु, उरुस्तंम वात        |              | बरितनेत्र टक्षण                   | 181          |
| कंटक व पाद ६ पैके लक्षण            | १२८          | बस्तिनेत्र निर्माणके योग्य पदार्थ |              |
| त्नी, प्रतित्नी, अष्टीला व आ       | •            | च छिद्रप्रमाण                     | 888          |
| के इक्षण                           |              | वस्तिके छिए औषाँवे                | १४२          |
| _                                  | १३०          | बस्तिके छिए औषध प्रमाण            | १४२          |
| वातरक्तका निदान, संप्राप्ति व छ    | -            | औषवका उत्कृष्टममाण                | १४३          |
| पिराकफयुक्त व त्रिदोषज वातरक्त     |              | ' <u>-</u>                        | <b>१</b> ४३  |
| _                                  | ण १३१        | बस्तिदानऋम                        |              |
| कोष्टुकशीर्षञक्षण                  | १३२          | सुनिरूढक्क्षण                     | १४४          |
| बातरक्त असाध्य लक्षण               | १३२          | निम्ह के पश्चादिधेयिति व          | 0            |
| बातरोगचिकित्सा वर्णनकी प्रति       | हा १३२       | अनुवासनबस्तिप्रयोग                | <b>\$</b> 88 |
| अभाशयगत बातरोग चिक्तिसा            | १३३          | अनुवास के पश्चादिधेयविधि          | 484          |
|                                    |              |                                   |              |

| बनुशसनका श्रीविनिर्गवन<br>कारण व उसका उपाय<br>अनुवासनबस्तिकी संख्या<br>बस्तिकर्मका फछ<br>शिरोगतवायुकी चिकिस्सा<br>नस्य का भेद<br>अवमर्थनस्य<br>अवपीडननस्य<br>नस्यके छिए अपात्र<br>नस्यक<br>अन्तिम कथन | ? 8 4<br>? 8 4<br>? 8 8<br>? 8 8<br>8 8 | रक्तियेत का असाध्य छक्षण<br>साव्याताच्य विचार<br>इाक्षा कषाय<br>कासादि स्वरस<br>मधुकादि छुत<br>प्राणप्रवृत्तरक मे नस्यप्रयोग<br>जन्यीय:प्रवृत्त रक्तियेतको चिकि<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>रक्तिवित्तनाशक बस्तिकीर<br>स्कर्न्सिदि छेप<br>छेप ब स्नान<br>रक्तिवित्त आसाध्य छक्षण | १ ५ ५<br>१ ५ ५<br>१ ५ ६<br>१ ५ ६<br>१ ५ ५<br>१ ५ ५<br>१ ५ ५<br>१ ५ ५<br>१ ५ ९ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| वित्तरोग।धिकारः                                                                                                                                                                                       | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | असुरद्दानेदान व उक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५९                                                                           |
| प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                             | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रदर्शचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५९                                                                           |
| वित्तप्रकोपने कारण तज्जरोग                                                                                                                                                                            | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विसर्पाधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५९                                                                           |
| ित्तका उक्षण व तज्जन्य रोग                                                                                                                                                                            | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विसर्पनिदान चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५९                                                                           |
| विवयक्षीवका उक्षण                                                                                                                                                                                     | १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । विसर्वका नेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६०                                                                           |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                              | १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विवर्षका असाध्यदक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६०                                                                           |
| वित्रोपशमनका ब हाउपाय                                                                                                                                                                                 | १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वातरकाभिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६०                                                                           |
| विसोवशमकारक अन्य उपाय                                                                                                                                                                                 | १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वातरकचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६०                                                                           |
| वित्तो। शनक द्राक्षादि योग                                                                                                                                                                            | १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , रास्नादि छेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६१                                                                           |
| कासादि काथ                                                                                                                                                                                            | १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मुद्रादि छेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६१                                                                           |
| पित्तोपशामक वमन                                                                                                                                                                                       | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पुनर्नवादि छेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६१                                                                           |
| ब्योषादि चूर्ण                                                                                                                                                                                        | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जम्ब्यादि छेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६१                                                                           |
| एकादि चूर्ण                                                                                                                                                                                           | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मुस्तादि छेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६२                                                                           |
| निवादि काथ                                                                                                                                                                                            | १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विन्यादि घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६२                                                                           |
| रक्तिपत्त विधान                                                                                                                                                                                       | <b>१</b> ५8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अजपय:पान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६२                                                                           |
| र्क्षवित्रका पूर्वकर                                                                                                                                                                                  | 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दुंदुकादि दुग्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६२                                                                           |

|                                |        | 2                               | •      |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| गोधूमादिछेप                    | १६३    | <b>ष्ट्रस्का पुनरावर्तन</b>     | १७४    |
| क्षीरद्रुमादितै <b>छ</b>       | १६३    | पुनरागतन्त्रस्का दुष्टफड        | १७४    |
| सर्वरोगनाशक उपाय               | १६४    | अतिसाराधिकारः                   | \$08   |
| वातरक्तचिकित्साका उपसंहार      | १६४    | <b>अ</b> तिसारनिदान             | १७४    |
| ज्वराधिकारः                    | १६५    | वातातिसार <b>ङ</b> क्षण         | १७४    |
| _                              | १६५    | <u> </u>                        | १७५    |
| उवरविदान<br>                   |        | श्चेषातिसार                     | १७५    |
| डगरळक्षण                       | १६५    | सन्निपातातिसार, आमातिसार व      | -      |
| उत्ररका पूर्वस्य               | १६५    | पक्वातिसारका छक्षण              | १७५    |
| वातः वस्का छक्षण               | १६५    | अतिसारका असाध्यक्कक्षण          | १७६    |
| विराह्वरस्धण                   | १६६    | अन्यअसाध्य <b>ःक्षण</b>         | १७६    |
| <b>क</b> पः ज्वरस्था           | १६६    | आमातिसारमें वमन                 | १७६    |
| द्वंद्र व्यर स्क्षण            | १६७    | वमनपरचात् त्रिया                | १७७    |
| सनिपातज्यस्का असाध्यदक्षण      | १६७    | वातातिसारमें आमावस्थाकी         | •      |
| सन्निपातः त्रस्के उपद्रव       | १६८    | . चिकित्स                       | १७७    |
| ज्वरकी पूर्वरूपमे चिकित्सा     | १६८    | वित्तातिसारमें आमावस्थाकी       |        |
| हंघन व जलपानिवधि               | १६९    | चिकित्स                         | 1 ( 00 |
| वातिपिचाञ्चरमें पाचन           | १६९    | कफातिसारमें वामायस्थाकी         |        |
| क्रफ उत्ररमे पाचन व पक स्वरद स | ण १६९  | चिकित्सा                        | १७७    |
| वात व पित्तकप्तज्वरचिकित्सा    | १७०    | पकातिसारमें भाम्रास्थ्यादिचूर्ण | १७८    |
| <b>पक्ष</b> स्टब्स्य विकास     | १७०    | त्वगादिपुटपा <b>क</b>           | १७८    |
| लंघन आदिके लिये पात्रापात्रारी | मी १७० | जम्ब्यादिगाणितक                 | १७९    |
| वातज्वरमें क्वाथ               | १७४    | सिद्धक्षीर                      | १७९    |
| विसाउत्ररमें क्त्राथ           | १७१    | <b>उप्रगंधादिकाथ</b>            | १७५    |
| कपाज्यसमें क्याध               | १७१    | क्षीरका विशिष्टगुग              | १७९    |
| सिन्यातिकज्वरमें काथ           | १७१    | , अतिसारभें पध्य                | १८०    |
| विषमः वरचि।कैत्मा              | १७२    | <b>अन्तिमकथन</b>                | १८०    |
| विषमञ्जरनाशक पृत               | १७२    | रमामाग्रीहरूर.                  |        |
| भूतज्वरके छिये धूर             | १७१    | द्शमपरिच्छेदः                   |        |
| स्नेह व रूक्षोत्थित उत्ररचिकित | -      | कफरोगाधिकारः                    | १८१    |
| व्यस्तुक्तकक्षण                | १७३    | श्रेष्मरोगाभिधानमतिज्ञा         | १८१    |
| -                              |        | 1                               |        |

| भेगलाचरण                                     | १८१ | म <b>हामय</b> संज्ञा                  | १९१         |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|
| प्रकुषितकप्तका छक्षण                         | १८१ | महामयवर्णनऋम                          | १९३         |
| श् <del>ठेष</del> ्मनाशक्षगण                 | १८१ |                                       |             |
| कफनाशकउपाय                                   | १८२ | <b>ममेहाधिकारः</b>                    | १९२         |
| भाङ्गीदिचूर्ण                                | १८२ | प्रमेह् निदान                         | १९२         |
| क्रमनाशक् व खदिशदिचूर्ण                      | १८३ | प्रमेहका पूर्वरूप                     | १९२         |
| व्योषादिचूर्ण चतुष्क<br>(                    | १८३ | प्रमेहकी संप्राप्ति                   | १९२         |
| र्ध्रवादिचूर्णत्रय<br>                       | १८४ | प्रमेह निवयं ह                        |             |
| बिल्वादिलप<br>८ ८२                           | १८४ | _                                     | <b>१९</b> २ |
| शिग्तादि <del>छे</del> प                     | १८४ | प्रमेहका रक्षण                        | १९३         |
| धा <b>ेयारिके</b> प                          | १८५ | देशविधप्रमेहपिटका                     | १९३         |
| धूनपानकवरुधारण्यादे<br>                      | १८५ | शराविका छक्षण                         | १९३         |
| एडादि चृर्ण                                  | १८५ | सर्विपका लक्षण                        | १९३         |
| तार्श्वासिमीदक                               | १८६ | जाछिनी छक्षण                          | <b>१</b> ९8 |
| क्रमाशकरण                                    | १८६ | ु पुत्रिणा, कच्छपिका, मसूरिका उक्ष    | ाण १९४      |
| कफनाशक औषिवयों के समुख्यय                    | १८६ | विदारि, विद्धि, विनताका उक्ष          | ग १९४       |
| वातनाशकगण                                    | १८७ | पिटिकाओंके अन्वर्धनाम                 | १९५         |
| बातन्त औषधियोंके समुन्चय                     | १८८ | कफप्रमेहका उपदव                       | १९५         |
| स्त्रमादिचूर्ण<br>दोषोंके उपसं <b>दा</b> र   | १८८ | पैत्तिकप्रमेहक उपदव                   | १९५         |
| _                                            | १८८ | वातिकप्रभेदके उपद्रव                  | १९५         |
| लघुताप्रदर्शन<br>चिक्तिसम्बद्ध               | १८९ | प्रभेद्दका असाव्यखक्षण                | १९६         |
| चिकित्सासूत्र                                | १८९ | प्रमे <b>६चि</b> कित्सा               |             |
| औषविका यथाराभप्रयोग                          | १८९ |                                       | १९६         |
| साध्याताध्यरोगोके विषयमें<br>वैद्यका कर्तव्य | 90. | कर्ष <b>णबृंदण</b> चिकित्सा           | १९६         |
| अन्तिमकथन                                    | •   | प्रमेहियोंके पथ्यापथ्य                | १९७         |
| આ લાગાવન                                     | १९० | प्रभेद्दीके लिए वमनविरचन              | १९७         |
| एकाद्शपरिच्छेदः                              |     | निरूह्बास्तप्रयोग                     | १९७         |
|                                              |     | प्रमेहीके लिए भोज्यपदार्थ             | १९७         |
| म <b>हामया</b> धिकारः                        | १९१ | आमछकारिष्ठ                            | १९७         |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                         | १९१ | <b>निशादिकाथ</b>                      | १९८         |
| प्रतिहा                                      | १९१ | चन्दन।दिकाथ                           | १९८         |
| वर्णनऋष                                      | १९१ | कपिथादिकाथ                            | १९८         |
|                                              |     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1 14        |

| २०६<br>२०६<br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७  |
|-----------------------------------------|
| ०६<br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७   |
| ०६<br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७   |
| २० <b>६</b><br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७ |
| २० <b>६</b><br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७ |
| २०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७         |
| २०७<br>२०७<br>२०७<br>२०७                |
| <b>२०७</b><br>२०७<br>२०७<br>२०८         |
| २०७<br>२०७<br>२०८                       |
| २०७<br>२०८                              |
| २०८                                     |
|                                         |
| २०८                                     |
| २०८                                     |
| <b>२०८</b>                              |
| 1.0                                     |
| २०८                                     |
| -                                       |
| २०९                                     |
| २०९                                     |
| २० <b>९</b>                             |
| २१०                                     |
| २१७                                     |
| २१०                                     |
| २११                                     |
| २११                                     |
| २११                                     |
| २११                                     |
| २१२                                     |
|                                         |
| २१२                                     |
|                                         |

| water where the construction and the second |             |                                     |              |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| खदिरचूर्ण                                   | <b>२१</b> ५ | निदिग्धिकादिघृत                     | २२३          |
| तीक्ष्णकोहभस्म                              | રશ્પ 🛚      | <b>ए</b> ।ण्डते <b>स्प्रये</b> ।ग   | २२३          |
| <b>छोह</b> भस्मफ्रल                         | २१६         | <b>उद्</b> रनाशकयोग                 | २२३          |
| नवायसचूर्ण                                  | २१६         | ે <b>સ</b> ન્યાન્યયો <b>ગ</b>       | २२३          |
| संक्षेपसे सपूर्णकुष्टचिकित्साका             |             | नाराचपृत                            | २२४          |
| कथन                                         | २१६         | महानाराचष्ट्रत                      | <b>२२</b> ४  |
| खदिरप्रयोग                                  | <b>२१७</b>  | मूत्रवर्ति <b>का</b>                | २२५          |
| उ <b>दररोगाधिकारः</b>                       | २१७         | द्वितीयवर्तिका<br>वर्तिकाप्रयोगविधि | २२५<br>२२५   |
| <b>उदररोगनिदान</b>                          | २१७         | दूष्योदरचिकित्सा                    | <b>२</b> २५  |
| वातोद <b>्</b> र <b>ञ्क्षण</b>              | २१७         | यकुरण्डीहोदराचिकित्सा               | <b>२२</b> ६  |
| पिचोदर <b>ङक्षण</b>                         | २१७         | यक्रैं व्हाहानाशक्तयोग              | २२६          |
| कफोदरस्थाण                                  | २१८         | विष्वल्यादि चूर्ण                   | २ <b>२</b> ६ |
| सकिपाते दरनिदान                             | २१८         | षट्गळसर्वि                          | २२६          |
| सिन गतोदरङक्षण                              | २१८         | बद्धं व साब्युदरचिकित्स।            | २२७          |
| यकृतिलहोदरलक्षण                             | २१८         | जलोदरचि कित्सा                      | २२७          |
| बढोदरलक्षण                                  | २१०         | उदरसे जलनिकालनेकी विधि              | २२७          |
| स्रविउदरलक्षण                               | २१९         | जलोदरीको पथ्य                       | २२८          |
| जलोद मिदान                                  | २१९         | दुग्यका विशेषगुण                    | २२८          |
| जलोद रळक्षण                                 | २१९         | अन्तिमकथन                           | २२८          |
| उदररोगके साधारणळक्षण                        | २२०         | द्वादशपरिच्छेदः                     |              |
| <b>अ</b> साध्योदर                           | २२०         | वातरोगचिकित्सा                      | २३०          |
| कुल्रमाध्योदर                               | २२०         | _                                   |              |
| मैषजशस्त्राध्योदरॉके पृथकाण                 | २२०         | मंगळ व प्रतिज्ञा                    | २३०          |
| <b>अ</b> साध्य <b>गक्ष</b> ण                | <b>२२</b> १ | वातरोगका चिकित्सासूत्र              | २३०          |
| अथोदरिवकिन्सा                               | २२१         | त्वक्सिरादिगतवातचि कित्सा           | २३०          |
| वातोदरचिकित्सा                              | २२१         | अस्थिगतवाति चिकित्सा                | २३०          |
| <u> पित्तोदराचाकेत्सा</u>                   | २२१         | रुकेष्मादियुक्त व सुप्तनातिचिकित्सा | _            |
| पैतिकोदरमें निस्दह्दस्त                     | <b>२</b> २२ | कफिपत्तयुक्त वातिचिकित्सा           | २३१          |
| कप्तादर                                     | <b>२२२</b>  | वातध्न उपनाह                        | २३२          |
| स <b>ञ्च</b> पातोदरिच किसा                  | २२          | सर्वदेशाश्रेनशताचिकि स              | २३२          |
|                                             |             |                                     |              |

# ( XIII )

|                                  |             | •                              |      |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------|
| स्तब्धादिशतिबिकिसा               | २३२         | मूदगभेलक्षण                    | १ध   |
| सर्वागगतादिशतचिकित्सा            | २३३         | मूढगर्भको गतिके प्रकार         | २४१  |
| अतिबृद्धवातिचिकित्सा             | २३३ .       | मूढगर्भका अन्यभेद              | २४२  |
| व।तरोगमें हित                    | २३३         | म्दगर्भका असाध्यटक्षण          | २४२  |
| तिन्वकादिघृत                     | २३४         | शिशुरक्षण                      | २४२  |
| भणुतेल                           | २३४         | मृतगर्भेजक्षण                  | २४२  |
| सहस्रविपाक तैल                   | २३५         | मूद्धगर्भउद्धरणविधि            | २४३  |
| पत्रळवण                          | <b>२३५</b>  | सुखप्रसंबार्थ उपायान्तर        | २४३  |
| <b>क्वाथ</b> सिद्धलवण            | २३६         | मृतगर्भाह्र । णीवधान           | २४४  |
| कल्याण्डवण्                      | २३६         | स्थूलगभीहरणविधान               | २४४  |
| साध्यासाध्यविचाः(पूर्वक चिकित्सा |             | गर्भको छेर्नकर निकालना         | २४४  |
| करनी चाहिये                      | २३७         | सर्वमृहगर्भाप <b>इ</b> रणविधान | २४४  |
| अपतानकका असाध्यस्यण              | २३७         | प्रसूताका उपचार                | २४४  |
| पक्षाघातका असाव्यस्था            | २ इ.७       | बलातेल                         | २४५  |
| आक्षेपक अपतानकचिकित्सा           | २३८         | शतपाकवलातेल                    | २४६  |
| वा <b>तह</b> रतेल                | २३८         | नागबलादितेल                    | २४६  |
| वातहरतेलका उपयोग                 | २३८         | प्रसृतार्खाके छिये सेन्य औषधि  | २४६  |
| आर्दितवातचिकित्सा                | २३८         | गर्भिणी आदिको सुखकारक उपाय     | २ १७ |
| शुद्ध व मिश्रवाति चिकित्सा       | २३९         | बाळरक्षाधिकारः                 | २४७  |
| पक्षाघात आर्दितवातचिकित्सा       | २३९         | शिशुसेव्य घृत                  | २४७  |
| आर्दितवातके लिये काशादि तैल      | <b>२</b> ३९ | भात्री <b>लक्षण</b>            | २४७  |
| गुप्रसीप्रभृति वातरोगचिकित्सा    | २३०.        | बाकप्रहपरीक्षा                 | २४७  |
| कोष्ठगतवातिचिकित्सा              | २३९         | बालप्रहिचाकित्सा               | २४८  |
| वातन्याधिका उपसंशार              | २४०         | बालरोगचिकित्सा                 | २४८  |
| कर्णशूळचिकिःसा                   | २४०         | बाडकोंको अग्निकर्म आदिका निषेध |      |
| मुदगर्भाधिकारः                   | २४०         | अर्थरोगाधिकारः                 | 286  |
| मूदगर्भकथनप्रतिज्ञा              | २४०         | अर्शकथनप्रतिज्ञा               | २४८  |
| गर्भपातका कारण                   | २४०         | अर्शनिदान                      | २४९  |
| गर्भस्रावस्वरूप                  | २४१         | अर्शमेद व वात।र्शक्क्षण        | २०९  |
|                                  |             |                                |      |

| विचरक बदारी व्याग                     | <b>૨</b> ૄ૬  | त्रयोदशपरिच्छेदः                            | , n <del>n</del> /         |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| सनिपातसङ्बारीच्छाण                    | २४९          | शर्कराधिकारः                                | २६ <sub>१</sub>            |
| अर्शके स्थान                          | २५०          | _                                           |                            |
| वरीका पूर्वरूप                        | २५०          | मंगळाचरण व प्रतिश                           | २६१                        |
| मूखरोगसंज्ञा                          | २५०          | बस्तिस्वरूप                                 | २६१                        |
| अर्शके असाध्यङ्काण                    | २५०          | शर्करासंप्राप्ति                            | २६१                        |
| मेट्रादिस्थानोंमें अर्शरोगकी उत्पत्ति | २५१          | , शर्कराच्छण                                | २६१                        |
| अर्शका असाध्यकक्षण                    | २५१          | शर्करामूल                                   | २६२                        |
| भन्य असाध्यलक्षण                      | २५१          | अदमर्यधिकारः                                | <b>२</b> ६२                |
| अर्रारोगकी चिकित्सा                   | २५१          | _                                           | २६२                        |
| <b>मुञ्जकादि</b> क्षार                | २५२          | अर्गरी भेद                                  | २६२                        |
| <b>अ</b> र्श्यंत्रविधान               | २५२          | क्रफाश्मरीलक्षण                             | <b>२</b> ५२<br><b>२</b> ६३ |
| अर्शपातनबिधि                          | २५३          | <b>यैत्तिकारमरीलक्षण</b>                    | २५२<br>२६३                 |
| मिन २ अशीकी भिन २ चिकित               | 1244         | वातिकाश्मरीलक्षण                            | <b>२</b> ६४                |
| अर्शवन छेप                            | २५५          | बालासपी                                     |                            |
| <b>अट</b> स्यारीनाशकचूर्ण             | २५५          | बालकोत्पनाश्मरीका सुखसाव्यवस्थ              | 7 <b>.4.</b><br>788        |
| अर्शःनयोगद्वय                         | २५६          | शुक्रादमरीसंप्राप्ति                        | २ <b>५४</b>                |
| <b>चित्रकादि</b> चृर्ण                | <b>२</b> ५६  | शुक्राश्वरीलक्षण<br>अरुमरोका कठिनसाध्यलक्षण |                            |
| अर्शनाशकतत्र.                         | <b>२६</b> ६  | )                                           | २६५                        |
| <i>स्</i> रणमोद <b>क</b>              | २५६          | अर्मरीका असाध्यवसण                          | <b>ર</b> ६५                |
| तझकर्व                                | २५७          | वाताश्मरीनाशकप्रत                           | २६५                        |
| अर्शनाशकपाणितक                        | <b>दे</b> ५७ | वाताश्मरीके छिण् अन्नपान                    | <b>२६६</b>                 |
| पारकादियोग                            | २५७          | वित्तःश्मशनाशकयोग                           | <b>२६६</b>                 |
| <b>अ</b> र्शःनकल्य                    | २५७          | कपाइनरीन शकयोग                              | २६७                        |
| भ <b>ल्डातकक</b> ल्क                  | रंपट         | पाटकीकादि काथ                               | <b>२६७</b>                 |
| भक्कातकास्थि स्सायन                   | २५८          | कपीतवंकादि काथ                              | <b>२</b> ६७                |
| मञ्जातकतेक(सायन                       | २५९          | अज़ <b>दु</b> ग्धपान                        | २६८                        |
| अशीहर उत्कारिका                       | २५०          | सृत्यकाण्डादि <del>य</del> स्क              | २६८                        |
| बृद्धदारकादिचूर्ण                     | २५९          | तिकादिक्षार                                 | २६८                        |
| अर्शमें तिख्रयोग                      | २५९          |                                             | <b>२६८</b>                 |
| <b>अं</b> तिमक्ष्यन                   | २६०          | पुरुषयोग्यनेत्रह्सण                         | २६२                        |

| ( XV )                                |             |                                       |            |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| कन्या व स्वीयोग्यनेत्रस्था            | २६९         | मगंदरभें अपध्य                        | २७७        |
| द्रश्रमाण्                            | २६९         | अश्मरी आदिके उपसंहार                  | २७७        |
| उत्तरबस्तीके पूर्वपश्च।द्विधेयविधि    | २६९         | वृद्धि उपदंश आदिकं वर्णनकी            |            |
| उत्तरबरःयर्थ उपवेशनविधि               | २७०         | प्रतिज्ञा                             | २७८        |
| अग । रधूमादिवर्ति                     | २७०         | सप्तप्रकारकी वृषणवृद्धि               | २७८        |
| उत्तरवास्तिका उपसंहार                 | २७०         | वृद्धि सप्राप्ति                      | २७८        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | वात, पित्त, रक्तज वृद्धिलक्षण         | २७८        |
| भगंदर <b>रागाविकारः</b>               | २७१         | कपः, भेदजवृद्धिलक्षण                  | २७८        |
| भगंदरवर्णनप्रतिज्ञा                   | २७१         | मू>।जनृद्धिलक्षण                      | २७९        |
| भगंदरका भेद                           | २७१         | <b>भंत्रजनृद्धिलक्षण</b>              | २७९        |
| शतयोजक व उष्ट्रगढळक्षण                | २७१         | सर्ववृद्धिमें वर्जनीयकार्य            | २७९        |
| परिसावि व कंबुकावर्तछक्षण             | २७१         | वातवृद्धिचि।किस्सा                    | २७९        |
| उन्मार्गिभगंदरळक्षण                   | २७२         | स्वेदन, खेपन, बन्धन व दहन             | २८०        |
| भगदरकी व्युत्पत्ति व सात्ध्यास        | feq         | पित्तरक्तजबृद्धि <del>चि</del> कित्सा | २८०        |
| विचार                                 | 3.63        | क्रफजबृद्धिचिकित्सा                   | २८०        |
| भगदरचिकित्सा                          | २७२         | मेद जबृद्धिचिकित्सा                   | २८०        |
| चिकित्सा उपेक्षांस हानि               | २७२         | म्त्रजबृद्धिचिकित्सा                  | २८१        |
| भगंदरका अञ्चाध्यलक्षण                 | २७३         | अंत्रवृद्धिचि।केरसा                   | २८१        |
| भगंदरकी अंतर्भुखबहिर्भुखपरीक्षा       | २७३         | <b>अं</b> डबृद्धिन्न छेप              | २८१        |
| <b>भगैदर</b> यंत्र                    | २७३         | अंडबृद्धिध्नकल्क                      | २८१        |
| भगंदरमें शस्त्राप्तिक्षारप्रयोग       | २७३         | सुविकादिचूर्ण                         | २८२        |
| भगंदरछेरनक्रम                         | २७४         | <b>उपदंशशूकरोगवर्णनप्रतिज्ञा</b>      | २८२        |
| बृह्त्त्रणका दोष व उसका निषेः         | <b>१७</b> ८ | अन्तिमकथन                             | २८२        |
| स्वेदम                                | २७५         | चतुर्दशपरिच्छेदः                      |            |
| भगंदरम्न उपनाह                        | २७५         | <b>उपदंशाधिकारः</b>                   | २८३        |
| शत्यजभगंदरिच।कित्सा                   | २७६         | मंग्राचरण व प्रतिज्ञा                 | २८३        |
| शोधनरीपण                              | २७६         | <b>उप</b> रंशचिकित्सा                 | <b>२८३</b> |
| भगंदरध्नतेळ व घृत                     | २७६         | दो प्रकारका शोध                       | <b>२८३</b> |
| उपरोक्त तैङ घृतका विशेषगुण            | २७७         | उपदंशका असाव्यवक्षण                   | २८४        |
| <b>र</b> शैतक यादि चूर्ण              | २७७         | दंतोद्भव उपदंशिविक्स                  | 258        |

|                                    | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                             |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>ञ्</b> कदोषाधिकारः              | २८५                                     | अकथितरोगोंकी परीक्षा                        | <b>२</b> ९६ |
| -                                  |                                         | अजग्रहीहस्मण                                | २९६         |
| श्करोगनिदान व चिकित्सा             | २८५                                     | अजगळीचिकित्सा                               | <b>२९६</b>  |
| तिस्मधुकादिकल्क                    | २८५ ्                                   | अलजी, यब, विवृत्दक्षण                       | २९७         |
| श्हीपदाधिकारः                      | २८६                                     | कच्छिषिका बल्मीकटक्षण                       | <b>२९७</b>  |
| <b>स्तीपद्रो</b> ग                 | २८६ :                                   | इन्द्रविद्धा गर्दभिका लक्षण                 | २९७         |
| त्रिकटुकादि <b>उपना</b> ह          | २८७                                     | पाषाणगर्भ ज छकाछीलक्षण                      | २९८         |
| वल्मी <b>कपाद</b> ध्नतैखधृत        | २८७ '                                   | पन।सिका लक्षण                               | <b>२९८</b>  |
| वस्मीकपादचिकित्सा                  | २८७                                     | इरिवेञ्जिका रुक्षण                          | २९८         |
| <b>अ</b> पचीलक्षण                  | 266                                     | <b>्र</b> कक्ष <sup>ा</sup> लक्षण           | २५९         |
| अपचाका विशेषलक्षण                  | <b>२८८</b>                              | गंधनामा (गंधमाला) चिप्पलक्ष                 | ण२९९        |
| अपचौचिकित्सा                       | २८८                                     | अनुशवी लक्षण                                | २९९         |
| नाडी त्रण अपचीनाशकयोग              | २८९                                     | विदारिका उक्षण                              | ३००         |
| गङगण्डरक्षण व चिकित्सा             | २८९                                     | शर्करार्बुदळक्षण                            | ३००         |
| अर्बुदरक्षण                        | २९०                                     | विचार्चिका, वेपादिका, पामा, क               | €,          |
| अर्बुदाचिकित्सा<br>अर्बुदाचिकित्सा | 290                                     | कदर, दारीरोगळक्षण                           | ३००         |
| प्रंथिडक्षण व चिकित्सा             | 290                                     | इंद्रलुप्त रक्षण                            | ३०१         |
| सिराजप्रन्थिक असाध्य               | ` `                                     | जतुम।णेलक्षण                                | ३०१         |
| कुछस्।ध्यवक्षण                     | २९१ ।                                   | <b>ब्यंग ७</b> क्षण                         | ३०१         |
| हु विधविद्धि                       | 298                                     | माष, तिल न्यच्छलक्षण                        | ३०२         |
| विद्रविका असाध्यदुःसाध्यलक्षण      | <b>२९१</b>                              | नीविदा उभ्रण                                | ३०२         |
| विद्रधिचिकित्सा                    | २९२                                     | ताहण्याविडका उक्षण                          | ३०२         |
| <b>भागविद्</b> ग्धविपक्कस्रक्षण    | <b>२</b> ९ <b>२</b>                     | वर्तिका उक्षण                               | ३०३         |
| अष्टविधशस्त्रक्तभं व यंत्रानिर्देश | <b>२९३</b>                              | सनिरद्वगुदङक्षण                             | ३०३         |
| बाह्यविद्वधिचि।केत्सा              | <b>२</b> ९8 '                           | अग्निरोहिणी उक्षण                           | ३०३         |
| भंतर्निद्रधिनाराकयोग<br>-          | <b>२</b> ९५                             | स्तनरोगचिकित्सा                             | ३०४         |
| विद्वाचि रोगीको पथ्याहार           | <b>3</b> 94                             | <b>अ</b> ऱरोगोंकी चिकित्साका उपसं <b>दा</b> |             |
|                                    |                                         | सर्वरोगचिकित्सांसप्रह                       | 3.8         |
| श्रुद्रशेगाचिकारः                  | <b>२९५</b>                              | नाडीव्रणनिदान व चिकित्सा                    | 204         |
| क्षुदरोगवर्णनप्रतिका               | २९५                                     | मुखकांतिकारकष्ट्रत •                        | ३०५         |

|                                 | ~~~         | ·                                  |             |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>मु</b> खकांतिकारक <b>े</b> प | ३०६         | कफाधिककर्णरोगचिकित्सा              | ३१२         |
| अंतिमक्थन                       | ३०६         | कृभिकर्ण, कर्णपाकचिकित्सा          | ३१२         |
| पंचद्शपरिच्छेद:                 |             | किमिन।शक्योग                       | <b>३१३</b>  |
|                                 |             | कर्णगत आगंतुमङ्चिकिस्सा            | ३१३         |
| <b>जिरोरोगाधिकारः</b>           | ३०७         | पूर्तिकर्ण, कर्णस्रात्र, कर्णार्श, |             |
| मंगलाचरण                        | ₹०७         | विद्रधि, चिकित्सा                  | 383         |
| शिरोरोगकथनमतिज्ञा               | ७० <i>५</i> | कर्णरोगिचिकित्साका उपसंहार         | ३१४         |
| शिरोरोगोंके भेद                 | ३०७         | नासारोगाधिकारः                     | ३१४         |
| क्रिमिज, क्षयजशिरीरोग           | ३०८         | नासागतदोगवर्णनप्रतिज्ञा            | ३१४         |
| सूर्यावर्त, अधीवभेदकल्क्षण      | ३०८         | र्पानस छक्षण व चिकित्सा            | ३१४         |
| रांख क्रमण                      | 306         | प्रतिनासाके छक्षण व चिकित्सा       | <b>३१</b> 8 |
| रक्तापित्तज, वातकपाजशिरोरोगके   | •           | नासामाकस्थण व चिकित्सा             | ३१५         |
| निशेष <b>ङ्</b> धण              | ३०९         | पूयरक्त इक्षण व चिकित्सा           | ३१५         |
| सिरोगचिकित्सा                   | ३०९         | दीतनासाङक्षण व चिकित्सा            | ३१५         |
| क्रिमिजशिरोगम्नयोग              | ३०९         | क्षत्रथुलक्षण व चिःकित्सा          | ३१५         |
| शिरोरोगका उपसंहार               | ३०९         | आगंतुक्षवतु रुक्षण                 | ३१६         |
|                                 | ~ •         | महाभंशनलक्षण व चिकित्सा            | ३१६         |
| कर्णरोगाधिकारः                  | ३१०         | नासाप्रतिनाहळक्षण व चिकित्सा       | ३१६         |
| कर्णशूङकर्णनादङक्षण             | ३१०         | नासापारिक्षावङक्षण व चिकित्सा      | ३१६         |
| बिधिर्धकणं व सोदलक्षण           | ३१०         | नासापरिशोपचक्षण व चिक्तिसा         | ३१६         |
| कर्णसावरक्षण                    | ३१०         | नासागतरोगभे पथ्य                   | ३१७         |
| पूर्ति कर्णकृमिकर्णळक्षण        | ३१०         | सर्वनासारोगाचाकित्सा               | ३१७         |
| कर्णकण्डू, कर्णगूथ, कर्णप्रति-  |             | नासार्श आदिकोकी चिकित्सा           | ३१७         |
| नादके छक्षण                     | ३११         | नासारोगका उपसंहार व मुखरोग         |             |
| कर्णपाक, बिद्धि, शोथ,           |             | वर्णनप्रतिज्ञा                     | ३१७         |
| अर्शका उक्षण                    | ११६         | <b>मुखरोगा</b> धिकारः              | ३१८         |
| बातजकर्णव्याधिचिकित्सा          | 388         | मुखरोगोंके स्थान                   | ३१८         |
| द.र्णस्वेदन                     | ३११         | अष्ठविष ओष्टरोग                    | ३१८         |
| घृतपान आदि                      | ३१२         | बातिपत्त, क्रफ्रज, ओष्ट्ररोगोंके   | -           |
| कर्णरोगांतकञ्चत                 | <b>३</b> १२ | <b>इ</b> क्षण                      | ३१८         |
|                                 |             | Ī                                  |             |

#### (XVIII)

|                                 |             | V 7 W                           | ~                                     |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| सिभपातरक्त गंसभेदोस्पन्न        |             | उपकुशमें गंडूप व नस्य           | ३२६                                   |
| ओश्रोगों के सक्षण               | ३१८         | वेदर्भि चिकित्स।                | ३२६                                   |
| सर्व ओष्टरोगचि किस्सा           | ३१९         | खळवर्धन चिकित्सा                | ३२६                                   |
| <b>दंतरोगाधिकारः</b>            | ३१९         | रोहिणीलक्षण                     | ३२६                                   |
|                                 | 417         | रोहिणीके साध्यासाध्यविचार       | ३२७                                   |
| अष्ठवि वदंतरं।गवर्णनप्रतिज्ञा व |             | साध्यरोहिणीकी चिकित्सा          | ३२७                                   |
| दाननलक्ष                        |             | कंटशाञ्चकटक्षण व चिकित्सा       | ३२७                                   |
| <b>रु</b> मिदेतस्क्षण           | ३१९         | विजिव्हिका (अधिजिव्हिका) लक्ष   |                                       |
| दंतहर्पञक्षण                    | ३२०         | ब ल थ ल क्षण                    | ३२८                                   |
| <b>भंजनक</b> रक्षण              | ३२०         | मह!लसलक्षण                      | <b>\$</b> ₹८                          |
| दंतरार्भरा, कापालिकालक्षण       | ३२०         | एक बृन्द खक्षण                  |                                       |
| र्यामदंतक हनुमोक्षलक्षण         | ३२०         | ्र वृत्दछक्षण्<br>- वृत्दछक्षण् | ३२८                                   |
| दंततहर्षचिकित्सा                | ३२१         |                                 | ३२८                                   |
| दंतशकरा कापाछिका चिकित्सा       | ३२१         | शतध्नीळक्षण                     | <b>३२</b> ८                           |
| <b>इ</b> नुमोक्षचिकित्सा        | ३२१         | शिलातु [ गिकायु ] लक्षण         | ३२९                                   |
| जिह्वागतपंचविधरोग               | ३२१         | गलविद्रधि व गलीघलक्षण           | ३२९                                   |
| बातिपेत्तकप्रजिद्धारोगस्क्षण व  | •           | स्वरध्नखक्षण                    | ३२९                                   |
| चिकिस                           | ा ३२२       | मांसरोग [ मांसतान ] छक्षण       | ३२९                                   |
| जि•्हा छसक दक्षण                | <b>३</b> २२ | गडमयचिकित्सा व तालुरोग          |                                       |
| जिल्हालसकचि कित्सा              | ३२२         | वर्णनप्रतिज्ञा                  | ३३०                                   |
| उपजिब्हाचिकित्सा                | व २ व       |                                 | 440                                   |
| सीतोदलक्षण व चिकित्सा           | <b>३२</b> ३ | नवमकारके ताखरोग                 | ३३०                                   |
| दंतपुष्टब्सण् व चिकिःसा         | <b>३२३</b>  | गळबुंडिका [ गळबुंडी ] छक्षण     | 330                                   |
| दंतवेष्टलक्षण व चिकित्सा        | ३२३         | जल्यु डिका चिकित्सा व तुंडिके   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| सु विरकक्षणचि कित्सा            | ३२४         | लक्षण व चिकित्सा                |                                       |
| महासुषिर छक्षण व चिकिस्सा       | 128         | अध्यवस्था व चिकित्सा            | ३३०                                   |
| परिसदरलक्षण                     | <b>३</b> २४ |                                 | ३३०                                   |
| <b>उपकुरा</b> लक्षण             | 320 .       | कच्छप्लक्षण व चिकित्सा          | ३३१                                   |
| वैदर्म, खल्यधन (खल्लीवर्धन)     | 1           | रकार्बुदलक्षण व माससंघातलक्षण   | ३३१                                   |
| <b>उ</b> क्षण                   | ३२५         | ताखुप्य ( प ) ट लक्षण           | <b>३३</b> १                           |
| अधिमांसलक्षण व चिकित्सा         | ३२५         | तालुशोपकक्षण                    | 223                                   |
| दण्डनाडीलक्षण व चिकित्सा        | ३२५         | तालुपाकस्थण                     | <b>3</b> 82                           |
| इंतम्बगतरोगचिक्तिः हा           | इर्प ।      | सर्वपुखगतरोगवर्णनद्रतिह्र।      | 444<br><b>3</b> 33                    |
|                                 |             |                                 | -                                     |

| <b>बिचा</b> री <b>ट</b> क्षण             | ११२         | <b>पथ्यमोजनपान</b>                 | 139          |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| वातजसर्वसर [भुखपाक] रूक्षण               | 339         | बाताभिष्यन्दनाशक अंजन              | 180          |
| वित्तजसर्वसरङक्षण                        | <b>३३३</b>  | वाताभिष्यन्दचिकित्सोपसंहार         | \$80         |
| कफजसर्वसरबक्षण                           | ३३३         | वैत्तिकाभिष्यन्दलक्षण              | <b>\$80</b>  |
| सर्वसर्वसररोगचिकिःसा                     | ११३         | पैत्तिकाभिष्यन्दचिकित्सा           | ३४०          |
| मध्कादि धूपनवर्ति                        | ३१३         | पित्ताभिष्यन्दमें छेप व रसिकया     | ३४१          |
| मुखरोगन।शकध्य 🦼                          | ३३४         | अंज्न                              | इ४१          |
| मुखरोगनाशकयोगांतर                        | <b>₹</b> ₹8 | <b>अ</b> क्षिदाहचिकिःसा            | 388          |
| <b>भृंगरा</b> जादितेळ                    | ३३४         | वित्ताभिष्यन्दमें पथ्यमोजन         | 385          |
| स <b>ह</b> ।दितेक                        | <b>३३</b> 8 | वित्ताभिष्यन्दमें पथ्यशाक व जल     | ३४२          |
| <b>सुरेन्द्रकि</b> । छ। दियोग            | ३३५         | <b>पित्तजसर्वाक्षिरोगचिकि</b> त्सा | <b>३</b> ४२  |
| सर्व <b>गु</b> खरोगि <b>चकिःसासंप्रह</b> | 334         | रक्तजामिष्यन्दब्क्षण               | ३४२          |
| मुखरोगीको पध्यभोजन                       | ३३५         | रक्तज।भिष्यन्दचिकित्सा             | ३४२          |
| मुखगत असाध्यरोग                          | ३३५         | कफजाभिष्यन्दलक्षण                  | ३४२          |
| दन्तगत असाव्यरोग                         | ३३६         | कफ्रजाभिष्यन्दचिकित्सा             | ३४३          |
| रसनेन्द्रिय व तालुगत असाध्यरोग           |             | कपाभिष्यन्दमें आश्वीतन व सेक       | ३४३          |
| कंटगत व सर्चगत अक्षाध्यरोग               | ३३६         | कफाभिष्यन्दमें गण्डूष व कबल        |              |
| 2-2-6                                    | 3.0         | <b>धारण</b>                        | ३४३          |
| नेत्ररोगाधिकारः                          | <b>३</b> ३६ | कफाभिष्यन्दमें पुटपाक              | ई ८ ई        |
| नेत्रका प्रधानःव                         | ३३६         | मातु <b>लुंगा</b> चंजन             | <b>3</b> 88  |
| नेत्ररोगकी संख्या                        | ३३७         | <b>मुरुं</b> ग्योजन                | ३४४          |
| नेत्ररोगके कारण                          | ३३७         | कफ जसर्वनेत्ररोगोंके चिकित्सा      |              |
| नेत्ररोगोंके आश्रय                       | ३३७         | संप्रह                             | ३४४          |
| पचमंडक्ष्यतमंहि,                         | ३३८         | कपाभिष्यन्दमे पृथ्यभोजन            | <b>\$</b> 88 |
| <b>ब</b> र्वट <b>ङ</b>                   | 336         | कप्राभिष्यन्दमें पेय               | <b>\$</b> 58 |
| अभिष्यन्दवर्णनप्रतिज्ञा                  | ३३८         | अभिष्यन्दकी उपेक्षासे अधिमंथकी     |              |
| <b>वाता</b> भिष्यन्दलक्षण                | ३३८         | उत्प <del>ति</del>                 | ३४५          |
| बाातभिष्यन्दचिकित्सा                     | ३३९         | अधिमंथका सामान्यसमण                | ३४५          |
| बातामिष्यन्दमें विरेचन आदि               |             | अधिमंथोंगे दृष्टिन।शकी अवधि        | ३४५          |
| प्रयोग                                   | इर्९        | अधिमंथचिकित्ता                     | ३४५          |

|                                          | , ·                 | I SECURE OF CASE OF THE PROPERTY OF THE PROPER |             |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>इ</b> ताधिमंथस्थल                     | ३४६                 | अपरिक्रिन्नवर्ध्मेलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५३         |
| शोप्तयुक्त,शोप्तरहितनेत्रपाकलक्षण        | ३४६                 | वातहतवःर्मछक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५३         |
| वातपर्ययखक्षण                            | ३४६                 | अर्वुद <b>रु</b> क्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५३         |
| शुष्काक्षिपाकडक्षण                       | ३४६                 | <b>निमेष</b> ङक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५३         |
| <b>अ</b> न्यतोबात <b>ळक्षण</b>           | ७४इ                 | रकारीकक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५३         |
| <b>आ</b> म्लाध्युषितलक्षण                | इ४७                 | <b>छ तवा छक्ष</b> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५४         |
| शिरोत्पातळक्षण                           | ३९७                 | <b>बिसवस्भे</b> लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५४         |
| शिराप्र <b>हर्</b> व <b>खक्षण</b>        | ર્ ઇંહ              | पक्षकोपङक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 348         |
| नेत्ररागोंका उपसंहार                     | ३४८                 | वर्मरोगोके उपसद्दार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348         |
| सध्यादिगतनेत्ररोगवर्णन                   | 386                 | ∗विस्तार्थर्भ व शुक्छार्मके दक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५५         |
| संधिगतनवविधराग व पर्वणी                  |                     | छोहितामं व अधिमांसार्मच्क्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५५         |
| रुक्षण                                   | ३४८                 | स्नायुअर्म व कृशशुक्तिके व्क्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५५         |
| अरुजां रुक्षण                            | ३४८                 | अर्जुन व पिष्टकलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>३५</b> ५ |
| प्यावस, कफोपनाइलक्षण                     | <b>३</b> ४९         | शिराजाल व शिराजिपिडिका लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५६         |
| क्रफ नस्रावन्ध्रण                        | ३४९                 | <b>कृष्णमंड</b> ळगतरोगाधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५६         |
| पित्तजसाव व रक्तजसावलक्षण                | ३४९                 | अत्रण व सत्रणशुक्कदक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५६         |
| कामग्राध उक्षण                           | <b>३</b> 8 <b>९</b> | अक्षिपाकात्ययदक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>३५६</b>  |
| वर्सगतरोगवर्णनप्रतिज्ञा                  | ३४९                 | अजकलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३५७         |
| <b>उ</b> त्सागनां <del>डक्ष</del> ण      | ३५०                 | कृष्णगतरोगोंके उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३५७         |
| कुमोकलक्षण                               | ३५०                 | द्रष्टिसभण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५७         |
| पाथकी लक्षण                              | ३५०                 | <b>द</b> ष्टिगतरोगवर्णनप्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५७         |
| वर्मशर्करा लक्षण                         | 340                 | प्रथम१टलगतदोषबक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५८         |
| अर्शवर्मका उक्षण                         | ३५१                 | द्वितीयपट <b>ङ</b> गतदोष <b>ङक्षण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५८         |
| शुष्कारों व अजननामिका लक्षण              | ३५१                 | तृतीयपटलगतदे।घलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५८         |
| चलव <b>र्मलक्षण</b>                      | ३५१                 | नक्तांव्यलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५८         |
| यः <b>मैबन्धलक्षण</b>                    | ३५१                 | चतुर्थपटटगतदे।षटक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५९         |
| <b>क्लि</b> श्वतमं <b>लक्ष</b> ण         | ३५२                 | र्छिगनाशका नामांतर व वातज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| कुष्ण कर्दमलक्षण                         | ३५२                 | लिंगनाशलक्षण<br>विस्तर एक समित्रासम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५९         |
| इयामळवर्गस्यक्षण                         | ३५२                 | पित्तकपरक्तजिंगनाश्च्क्षण<br>सानिपातिकखिंगनाश्च्क्षण व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३५९         |
| <del>। रेड न</del> वःर्मेडक्षण           | ३५२                 | ताचपातकाळगनाशळत्या व<br>बातजवर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५९         |
| क्षा के प्राप्त कर के लिए जिल्ला है।<br> |                     | , नायकावर्ग<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 422         |

| पित्त <b>क</b> फाजवर्ण           | ३६•  | वातजरोगचिकित्साधिकारः                | 369            |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|
| रक्कजसनिपातजनर्ण                 | 340  |                                      | • • •          |
| विदग्धदृष्टिनामक षड्विधराग व     |      | वातादिदोषजनेत्ररोगोंकी चिकित्सा      |                |
| पित्तविदग्ध <b>रुक्षण</b>        | ३६०  | वर्णनप्रतिज्ञा                       | ३६९            |
| क्तक्रविदग्धदृष्टिचक्षण          | ३६१  | मारुतपर्थय व अन्यतोवात               |                |
| <b>धू</b> मदर्शी <b>उक्ष</b> ण   | ३६१  | चिकित्सा                             | ३६९            |
| <b>इ</b> स्वजातिरूक्षण           | ३६१  | ग्रुष्काक्षिपाकमें अंजनतर्पण         | ३७०            |
| नकुरांध्यलक्षण 🧸                 | ३६१  | शुष्काक्षिपाकमे सेक                  | ० ए ६          |
| गंभीरदृष्टिळक्षण                 | ३६२  | 0                                    |                |
| नि।नेत्त ज्रहक्षण                | ३६२  | पित्रजनेत्ररांगचिकित्साधिका <b>र</b> | ० <i>७</i> इ ः |
| अनिभित्तजन्यलक्षण                | ३६२  | सर्विपत्तजनेत्ररोगचिकित्सा           | ३७०            |
| नेत्ररीगोंका उपसंधार             | ३६२  | <b>अ</b> म्लाध्युषितचिकित्सा         | ३७१            |
| छहत्तरनेत्ररोगोंकी गणना          | ३६३  | शुक्तिरोगमें अंजन                    | ३७१            |
| वातज असाध्यरोग                   | ३६३  | _                                    | , ,            |
| बातजयाप्य, साध्यरोग              | ३६३  | कफजनेत्ररोगचिकित्साधिकार             | १७१            |
| वित्तज, असाध्य, याप्यगोग         | ३६३  | धूमदर्शी व सर्वश्लेष्मजनेत्ररोगोंकी  |                |
| <b>पित्तजसाध्यरोग</b>            | ३६४  | · · ·                                |                |
| कफज असाध्य, साध्यरोग             | ३६४  | <b>चिकि</b> त्सा                     |                |
| रक्तज असाध्य,याप्य,साध्यरोगळक्षण | 1ई६४ | वलासप्रथितमें क्षारांजन              | ३७२            |
| सानिपातज अक्षाच्य व याप्यरोग     | ३६५  | पिष्टकमें अंजन                       | ३७२            |
| सनिपातजसाध्यरोग                  | ३६13 | परिक्रिनवर्समें अंजन                 | ३७२            |
| नेत्ररोगोंका उपसंहार             | ३६६  | कंडूनाशक अंजन                        | ३७३            |
| चिकित्साविभाग                    | ३६६  | रक्तजनेशरोगचिकित्साधिकार             | :३७३           |
| छेद्यरोगोंके नाम                 | ३६७  | सर्वनेत्ररोगचिकित्सा                 | ३७३            |
| भेदरोगोंके नाम                   | ३६७  | पीड(युक्तरक्तजनेत्ररोगचिकिसा         | <b>३</b> ७३    |
| डेख्यरोगोंके नाम                 | ३६७  | शिरोत्पातशिरोहर्षकी चिकित्सा         | ₹ <i>७</i> १   |
| व्यध्यरोगोंके नाम                | ३६८  | _                                    | •              |
| शबक्रमेस वर्जित नेत्ररोगोंके नाम | ३६८  | अर्जुन व अत्रणशुक्रकां चिकित्सा      | ३७१            |
| याप्यरोगोंके नाम व अक्षाध्य      | 1    | <b>ढे</b> एयां जन                    | ₹७४            |
| नेत्ररोगोंके नाम                 | ३६८  | नेत्रपाकचि।कित्सा                    | ३७५            |
| अभिन्ननेत्राभित्रातचि किस्सा     | ३६९  | महाजन                                | ३७५            |
| भिन्ननेत्राभिघातीचि किस्सा       | ३६९  | प्यालसप्रक्रिन्दर्भाचि कित्सा        | ३७५            |

## ( xx ii )

| वस्त्रयागाविकारः               | <b>ই</b> ৩ <b>५</b> | कासाविकारः                                                     | ३८५           |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| नेत्ररोगोंमें शखप्रयोग         | ३७५                 | कासब्क्षण                                                      | ३८५           |
| डेखन आदि शक्षकर्म              | ३७६                 | कासका भेद व इक्षण                                              | ३८५           |
| पक्ष्मकोपचिकिस्सा              | ३७६                 | वातजकासचिकित्सा                                                | ३८५           |
| पक्ष्मप्रकोपमें छेखन आदि कार्य | इ ७७                | वातजकासमें योगांतर                                             | <b>₹८</b> ६   |
| कपाजिंगनाशमें शक्कि            | <i>७७</i> इ         | वातजकासध्नयोगातर                                               | ३८६           |
| शळाकानिर्माण                   | 306                 | पै <b>त्तिककासचिकि</b> त्सा                                    | ३८६           |
| किंगनाशमें त्रिफकाचूर्ण        | ३७८                 | पैत्तिककासध्नयोग                                               | ३८६           |
| मीर्व्याद्यंजन                 | ३७९                 | कपजकासचिकित्सा                                                 | <b>ब्र</b> ८७ |
| <b>दि</b> मशीतकां जन           | ३७९                 | क्षीतज, क्षयजकासचिकित्सा                                       | ३८७           |
| <b>सीव</b> र्णादिगुटिका        | ३७९                 | सक्तुप्रयोग                                                    | ã<७           |
| तुष्याचेजन                     | <b>\$</b> <0        | विरसरोगाधिकारः                                                 | इ८७           |
| प्रसिद्धयोग<br>अंतिमक्तथन      | ३८०<br><b>१८१</b>   | ।<br>विरसनिदान व चिकित्सा                                      | ३८७           |
| अथ षोडशपरिच्छेद                | •                   | तृष्णारागाधिकारः                                               | ३८८           |
| <b>मंगकाच</b> रण               | १८२                 | तृष्णानिदान                                                    | ३८८           |
| प्रतिश                         | <b>३८२</b>          | दोषजतृष्णाळक्षण                                                | 366           |
| _                              | -                   | क्षत <b>जक्ष</b> यजतृष्णा <b>र</b> क्षण                        | 386           |
| श्वासाधिकारः                   | ३८२                 | तृष्णाचिकित्सा <u></u>                                         | ३८९           |
| <b>सास्</b> कक्षण              | ३८२                 | तृष्णानिवारणार्थ उपायांतर                                      | ३८ <b>९</b>   |
| <b>अु</b> दत्तम <b>क</b> ळक्षण | ३८३                 | षातादिजतृष्णाचिकित्सा<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ३८९           |
| छिन व महाश्वास कक्षण           | ३८३                 | आमजतृष्णाचिकित्सा                                              | ३८९           |
| <b>ऊर्धिश्रास</b> दक्षण        | १८३                 | तृष्गानाशकपान                                                  | \$ 6.0        |
| साध्यासाध्यविचार               | <b></b> \$63        | उत्प्र । दिक्षाय                                               | <b>190</b>    |
| <b>भा</b> सचिकित्सा            | ३८३                 | सारिबादिकाथ                                                    | ३९,०          |
| पिपस्यादिष्टत व भाइर्गादिचूर्ण | १८४                 | छदिंरोगाधिकारः                                                 | ३९०           |
| मृंगराजतैन व त्रिपालायाग       | ३८४                 | छिद्र [ बमन ] निदान व चिकित                                    |               |
| त् <b>वग।दि</b> चूर्ण          | ३८४                 | भागतुंजछिदिचिकित्स।                                            | <b>३९१</b>    |
| तक्पोटकयोग                     | ३८४                 | <b>इ</b> दिका असाध्य <b>ट</b> क्षण                             | ३९१           |

## (XXIII)

| छदिने जम्बीयःशोधन                   | <b>₹</b> ९१    | अपानवातरोवज उदावर्त          | <b>३९९</b> |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| छिद्रिरोगीको प्रथमोजन व             |                | म्ञावरोधज उदावर्त            | 399        |
| बातजछर्दि चिकिस्सा                  | <b>१९</b> २    | मलावरोधज वदावर्त             | ३९९        |
| वातज्ञछिदेमें सिद्धदुग्धपान         | ३९२            | शुक्रावरोधज उदावर्त          | 300        |
| पितजळ दिं चिकिसा                    | ३९२            | वमनावरोधज भश्रुरोधज उदावर्त  | 8.0        |
| <b>क</b> पाज्छदिं चिकित्सा          | ३९२            | क्षुतनिरोधज उदावर्त          | g e e      |
| सिन्तिपातजछिदिचिकित्सा              | ३९२            | ञ्जतोदावर्त व अन्योदावर्तकी  |            |
| वमनमें सन्तुप्रयोग्ध                | १९३            | चिकित्सा                     | 800        |
| छर्दिमें पध्यभोजन                   | <b>३</b> ९३    | अय हिक्कारीगाधिकारः          | 800        |
| अथारोचकरोगाधिकारः                   | ३९३            | ं हिक्का निदान               | 800        |
| अरोह्मकनिदान                        | ₹ <b>९</b> 3   | दिक्कामें पंचभेद             | 805        |
| अरोचकचिकित्साः                      | <b>३</b> ९४    | अन्नजयमिका दिक्काकक्षण       | 808        |
|                                     | -              | <b>क्षुद्रिका हिका</b> लक्षण | ४०१        |
| वमन आदि प्रयोग                      | ३९४            | महाप्रख्य व गंभीरकाहिकालक्षण | ४०३        |
| मातुलुंगरसप्रयोग                    | ३९४            | <b>िकामें असाध्यलक्षण</b>    | ४०२        |
| मुखप्रक्षां जादि<br>सम्बद्धाः       | ३९४            | ं दिकाचिकित्सा               | ४०२        |
| पध्यभोजन                            | ३९५            | हिकानाशकयोग                  | ४०३        |
| स्वरभेदरोगाधिकारः                   | ३९५            | <b>ब्रिकानाराक्योगद्वय</b>   | 80\$       |
| स्वरभेद।नेदान व भेद                 | ३९५            | हिकाष्त्र भन्योन्ययोग        | 808        |
| बातपित्तकपाज स्वरभेदछक्षण           | ३९५            | अधिक अर्थवातयुक्त हिकाचिकिःस | 18०३       |
| त्रिदोषज, रक्तजस्वरमेदलक्षण         | <b>રૂ</b> ૧ દ્ | मति <b>इयायरे।गाधिकारः</b>   | ४०३        |
| मेदजस्वरभेद रक्षण                   | ३९६            |                              |            |
| स्वरभेदचिकित्सा                     | <b>३</b> ९६    | प्रतिश्यायनिदान              | ४०३        |
| वातपित्तकफजस्वरभेद <b>चिकि</b> स्सा | ३९७            | प्रतिश्यायका पूर्वरूप        | 808        |
| नस्यगंदूष आदिके प्रयोग              | ३९७            | वातजप्रतिस्यायके ढक्षण       | 808        |
| मेदजस्तिपातज व रक्तज-               | ३९७            | वित्तजप्रतिश्यायके कक्षण     | 8 . 8      |
| स्यरभेदचिकित्सा                     | ३९७            | कप्तजप्रतिश्यायके छक्षण      | 804        |
| स्वरभेदनाशकयोग                      | ३९८            | रक्तजप्रतिस्पायङक्षण         | ४०५        |
| <b>उदावर्तरोगाथिकारः</b>            | १९८            | समिपातजप्रतिस्यायळक्षण       | ४०५        |
| उदावर्ससंप्राप्ति                   | ३९८            | दुष्टप्रतिस्यायसभाग          | ४०६        |
|                                     | -              |                              |            |

## ( XXIV )

| 7/2 A 30 5 C 7 W                 | -             |                                             | - •         |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| त्रतिस्यायकी उपेक्षाका दोष       | ४०६           | कृमिनाशकतै <b></b> ङ                        | 8१२         |
| प्रतिस्यायचिकित्सा               | <b>३०</b> ६   | <b>सुरसादियोग</b>                           | ४१२         |
| षात, पित्त, कफ व स्क्तज,         |               | कृभिष्नयोग                                  | - ८६३       |
| प्रतिश्याय चिकित्सा              | ४०७           | पिप्न <b>लाम्</b> लकल्क                     | ४१ <b>३</b> |
| प्रतिश्यायपाचनके प्रयोग          | ४०७           | रक्त जकुभिरोगचि कित्सा                      | ४१३         |
| सानिपातज व दुष्टप्रतिस्याय       |               | कृमिरोगमें अपध्य                            | <b>४१३</b>  |
| चिकित्सा                         | ४०७           | अजीर्णरोगाधिकारः                            | ४१३         |
| प्रतिस्यायका उपसंहार             | 800           | :<br>       भाम, विरम्य, विष्टब्धाजीर्णस्थ  | ण ४१३       |
| अंतिमकथन                         | ४०८           | अनीर्णसे अल्सक विलंबिका वि                  |             |
|                                  | · ·           | ू चिकाकी उसित                               | 8 \$ 8 .    |
| अथ सप्तद्शः परिच्छे              | <b>ં</b> દ્ર: | अञ्चलक्षण                                   | 8 6 8       |
| मंग्रुचरण व प्रतिकृ              | ४०९           | विजिम्बिका लक्षण                            | 8 <b>58</b> |
| सर्वरोगोंकी त्रिदोषोंसे उत्पत्ति | ४ <b>०९</b>   | विश्वचिका उक्षण                             | ४१५         |
| त्रिदोषोत्यच पृथक् २ विकार       | ४०९           | अर्जीर्णचिकित्सा                            | ४१५         |
| रोगपरीक्षाका सूत्र               | ४०९           | अजीपीमें छंघन                               | <b>४१५</b>  |
| · _                              | *> 0          | अजीर्णनाशकयोग                               | ४१५         |
| अथ हृद्रोगाधिकारः                | .880          | अजीर्णहदोग शय                               | ४१५         |
| वात बहुदोगचि के सा               | ४१०           | कुळत्यकाथ<br>विश् <sub></sub> चिका चिकित्सा | ४१६         |
| वातजहदोगनाशकयोग                  | ४१०           | त्रिकटुकाद्यंजन                             | ४१६<br>४१६  |
| गित्तजह <b>ो</b> णचिकित्सा       | 810           | विश्चिकामें दहन व अन्यचिकित                 |             |
| कफजहद्रोगाचिकित्सा               | 860           | अजीर्भका असाध्यलक्षण                        | १७          |
| हृदोगमें वस्तिप्रयोग             | 860           | म्ञ व योनिरोगवर्णनप्रतिज्ञा                 | ४१७         |
| ं अय क्रिमिरोगाधिकारः            | 866           | मृत्रघाताधिकारः                             | 8 \$ 0      |
| क्रिमेरोगलक्षण                   | <b>४११</b>    | वात कुंडार्रका छक्षण                        | ४१७         |
| कफपुरीपर <del>क</del> ाजकृमियां  | <b>८</b> ११   | मूत्राष्ट्रीविका लक्षण                      | ४१८         |
| कृमिरोगचिकित्सा                  | 888           | वात <b>वस्तिलक्षण</b>                       | 884         |
| कृभिरे।गरामनार्थश्चदिविधान       | 888           | म्त्रातीतळक्षण                              | 886         |
| <b>र्क</b> मिष्तस्वरस            | 888           | <b>मूत्रज</b> ठरळक्षण                       | 886         |
| बिंडग चूर्ण                      | ४१२           | <b>म्</b> त्रोत्संग <b>लक्षण</b>            | 884         |
| म्विसक्रणिदियोग                  | 815           | <b>म्त्रभ्रयकक्षण</b>                       | 819         |
|                                  |               |                                             |             |

|                                        |             | ويطبوبها بالناكا كالكافلات فتنقلنا فتنقيب النباغيين المراجع والمراجع والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| म्,श्राहमरीलक्षण                       | 888         | वातकायोनिचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२८    |
| <b>म्</b> ञशु <b>क्र</b> ळक्षण         | ४१९         | अन्यवात जयोनिरोगचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२८    |
| उष्णवातलक्षण                           | 8२°         | पि <del>रा</del> जयोगिरोगचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२८    |
| पि <b>त्रजमू</b> जोपसाद <b>ळक्षण</b>   | ४२०         | कफजयोनिरागप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२८    |
| कफ ज <b>मू</b> ञोपस।द <b>ङ</b> क्षण    | ४२०         | कपजयोनिरोगचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४२९    |
| मूत्ररोगनिदानका उपसंदार                | <b>४</b> २० | कार्णनीचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 856    |
| ंअय मृत्रग्रेगचिकित्सा                 | ४२०         | प्रसंसिनीयोनिरोगचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२९    |
| कपिक•छ्रादिचूर्ण                       | ४२१         | योनिरोगचिकित्साका उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२९    |
| मूत्राभयध्नघृत                         | ४२१         | अथ गुरुपरे।गाधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३०    |
| _                                      |             | गुल्मनिदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३०    |
| <ul><li>अय प्त्रकृच्छाधिकारः</li></ul> | ४२२         | गुल्मिचिकिस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३०    |
| भारप्रकारका मूत्रकृछ                   | ४२२         | गुल्में भोजनभक्षणिद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 830    |
| अष्टवित्रमूत्रकृष्छोंके पृथक्लक्षण     | ४२२         | गुल्मनाशकप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३१    |
| म्त्रकृच्छ्।चेकित्सा                   | <b>४२</b> ३ | गुल्मध्नयोगातर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३१    |
| मृत्रकृच्छृनाशक्तयोग                   | ४२३         | विशिष्टप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४३१    |
| मधुकादिकल् <b>क</b>                    | ४२३         | गुरुममें अपथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 833    |
| दाडिमादिचूर्ण                          | ४२३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| कपोतकादियोग                            | <b>४</b> २४ | पांडुरोगाधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३२    |
| तुरग।दिस्त्ररस                         | ४२४         | पांडुरोग निदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३२    |
| मधुकादियोग                             | ४२४         | वात जपाडुरागलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३२    |
| <b>धा</b> रोदक                         | ४२५         | पि <del>त्र</del> जपाडु रोगलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३२    |
| त्रुट्यादियोग                          | ४२५         | कामछानिदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३२    |
| 20-2                                   |             | पाडुरोगचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३३    |
| अथ योनिरोगाधिकारः                      | ४२५         | पा <b>डु</b> रोग <sup>६</sup> नयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३३    |
| <sup>,</sup> योनिरोगचिकित्सा           | ४२५         | कामलाकी चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३३    |
| वातजयोनिरोग                            | ४२६         | पांडुरोगका उपसं <b>हा</b> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 ई 8  |
| <b>पित्तज्ञयोनिरोग</b>                 | ४२६         | मुदर् <u>जेट्</u> मादापस्माराधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 \$ 8 |
| कफजयोनिरोग                             | ४२६         | The state of the s | - •    |
| सिक्यातजयेगिनेराम                      | ४२७         | मुख्डोनिदान,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 ई 8  |
| सर्वजयोनि रोगचिकित्सा                  | <b>४२७</b>  | म्न्डी विक्रिसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३५    |

### (XXVI)

| to such a personne de l'ar per | *** * **    | ,                             |              |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| उन्मादनिदान                    | ४३५         | राजयक्ष्मीको भोजन             | 8 <b>8 @</b> |
| बातिक उन्मादके रुक्षण          | <b>४३६</b>  | क्षयनाशकयोग                   | 885          |
| पैत्तिकोन्मादके उक्षण          | ४३६         | तिलादियोग                     | 885          |
| र्स्कीष्मकोन्माद               | ४३६         | क्षयन।शकयोगांतर               | 885          |
| सनिपातज, शोकजोन्म!दटक्षण       | ८३७         | क्षयनाशकपृत                   | ४४९          |
| <b>उ</b> न्मादचिकित्सा         | ४३७         | क्षय <b>रोगांतक</b> घृत       | 886          |
| नस्य व त्रासन                  | ७ इ ४       | महाक्षयरोगांतक                | ४५०          |
| उन्मादनाशक अन्यविधि            | 846         | <b>भल्लातकाादि</b> घृत        | 84?          |
| उन्मादमें पथ्य                 | 8ई८         | शबरादि घृत                    | ४५१          |
| अपस्मारानिदान                  | ४३८         | <u>क्ष</u> यरोगनाशकदधि        | ४५१          |
| अपस्मारकी उत्पत्तिमें श्रम     | ४३९         | क्षयरोगीको अन्नपान            | ४५२          |
| रोगोंकी विलंबाविलंब उत्पत्ति   | ४३९         | मसूरिकारोगाधिकारः             | ४५२          |
| अपस्मारचिकित्सा                | 880         |                               |              |
| नस्यांजन आदि                   | 880         | मस्रिकानिद।न                  | ४५२          |
| माङ् <b>र्याद्यस्थि</b>        | 888         | मस्रिकाकी आकृति               | ४५२          |
| अंतिमकथन                       | 888         | विस्फोटकक्षण                  | ४५३          |
| अथाष्टाद्शः परिच्छेद           | *•          | <b>अ</b> रुंषिका              | 843          |
| जानाडापुराः नारप्छप्           | •           | मसूरिकाके पूर्वरूप            | ४५३          |
| मंगला चरण                      | ८८इ         | मस्रिका असाध्य छक्षण          | 848          |
| राजयक्षाधिकारः                 | ४४३         | जिन्ह।दिस्थानोंमें मसूरिकाकी  |              |
|                                | -           | उत्पत्ति                      | ४५४          |
| शोपराजकी सार्थकता              | 888         | मसृरिकामें पित्तकी प्रबळता और |              |
| क्षयके नामांतरोंकी सार्थकता    | 888         | वातिकरुक्षण                   | 848          |
| शोषरोगकी भेदाभेदविवक्षा        | 888         | पित्त जमसृरिका <b>लक्षण</b>   | 848          |
| राजयक्माकारण                   | ४४५         | कफजरक्तजसन्निपातजमसृदि का     |              |
| पूर्वरूप अस्तित्व              | <b>८</b> ८५ | <b>उ</b> क्षण                 | 844,         |
| स्यका पूर्वरूप                 | 884         | मस्रिकाके असभ्यस्थल           | ४५५          |
| वात आदिक भेदस राजयस्माका       | }           | मसूरिका चिकित्सा              | ४५५          |
| <b>छक्ष</b> ण                  | 88£         | प <b>ध्यमोजन</b>              | 844          |
| राजयक्ष्माका असाध्यळक्षण       | 880         | तृष्णाचिकित्सा व शयनविधान     | ४५६          |
| राजयक्माकी चिकित्सा            | 880         | दाइनाराकोपचार                 | ४५६          |

### (xxvII)

| शर्करादिखेप                           | ४५६           | गरुडप्रह्म्नघृतध्यनादि               | ४६५        |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| है। त्रष्टादिलेप व मस्रिकाचिकित्सा    | ४५६           | गंधर्व (रेवती ) प्रक्षगृहीत छक्षण    | ४६५        |
| मसूरिकान।शकववाय                       | 840           | रेवतीग्रह्धनस्नान, अभ्यंग, घृत       | ४६६        |
| पच्यमानमस्रिकामें छेप                 | <i>७५७</i>    | रेवतीप्रहृष्नभूप                     | ४६६        |
| पच्यमानपक्षमसृरिकामें छेप             | ४५७           | पूतना ( भूत ) प्रहगृशीतलक्षण         | ४६६        |
| व्रणावस्थापन्नमसूरिकाचिकिःसा          | ४५८           | पूतनाप्रह्धनस्नान                    | ४६६        |
| शोषणिक्रया व क्रिमिजन्यमसूरिका        |               | पूतनाप्रह्मतेळ व धूप                 | <b>४६७</b> |
| विकित्सा                              | 846           | पूतनाप्रहच्नबिक्रनान                 | ४६७        |
| बीजन व धूप                            | ४५८           | पूतनाप्रहच्नधूप                      | ४६७        |
| दुर्गंधितपिच्छिडमसूरिकोपचार           | 8५८           | पूतनाध्नधारण व बिल                   | ४६७        |
| मसूरिकी को भोजन                       | 846           | 🗎 अनुपूतना [यक्ष] प्रहगृहीतलक्षण     |            |
| संधिशोयाचि कित्सा                     | <b>છ</b> ધ્વર | <b>अ</b> नुप्तनाःनस्नान              | 8ई८        |
| सवर्णकरणोपाय                          | ४५९           | अनुपूतनाध्नेतेल व घृत                | ४६८        |
| उपसर्गजमसूरिकामें मंत्रप्रयोग         | ४६०           | ं अनुपूतनाध्नधूव व धारण              | ४६८        |
| भूतादिदेवतायें मनुष्योंको             |               | बिछेदान                              | ४६९        |
| कष्टदेनेका कारण                       | ४६१           | <b>शोतपृतनाप्रहगृहोतलक्षण</b>        | 886        |
| प्र <b>हवा</b> धायोग्यमनुष्य          | ४६१           | 🖟 शीतपूतनाध्नरनान व तेल              | ४६९        |
| बालप्रहके कारण                        | ४६१           | शीतपूतनाध्न घृत                      | ४६९        |
| <b>किन</b> रप्रह् <b>गृह्</b> ।तलक्षण | ४६२           | शीतपृतनाध्नधूप व धारण                | ४६९        |
| <b>किन</b> रप्रहच्नचिकिःसा            | ४६२           | शीतपूतनाध्नबढि स्नानका स्थान         | ४७०        |
| <b>किलरप्रह्</b> क्नअभ्यंगस्नान       | ४६२           | पिशाचग्रहगृहीतलक्षण                  | 800        |
| <b>किन्तरप्रह</b> ष्मध् <b>प</b>      | ४६३           | पिशाचप्र <b>६</b> ध्नस्नानीषधि व तैल | ४७०        |
| किनरप्रहृष्नबिं व होम                 | ४६३           | पिशाचप्रहःनधृप व धृत                 | 800        |
| किञ्चरप्रह <b>म्मा</b> ल्यधारण        | ४६३           | पिशाचप्रहृत्नधारणबळि व स्नान-        |            |
| किंपुरुषप्रदगृहीत छक्षण               | ४६३           | स्थान                                | ४०१        |
| किंपुरुषप्रद्दन्तेळ व घृत             | 868           | ं राक्षसगृशीतळक्षण                   | 808.       |
| किं पुरुषप्रहध्नधूप                   | ४६४           | ् <b>राक्षसमह</b> ध्नस्नान, तैल, घृत | १७१        |
| स्नान, बकि, धारण                      | ४६४           | राक्षसप्रहब्नधारण व बाळिदान          | ४७१        |
| गरुडप्रहगृहीतलक्षण                    | ४६५           | राक्षमप्रहगृहीतका स्नानस्थान व       |            |
| गरुडप्रदृष्न, स्नान, तैक, छेप         | ४६५           | मंत्र आदि                            | ४७२        |
|                                       |               |                                      |            |

### ( XXVIII )

| देवताओं द्वारा बालकोंकी रक्षा         | <b>४७२</b>  | विषप्रयोक्ताकी रक्षा                         | 85\$     |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------|
| ब्रहरोगाधिकारः                        | <b>१७</b> २ | प्रतिज्ञा                                    | ४८२      |
|                                       | 1           | विषयुक्तमोजनकी परीक्षा                       | ४८२      |
| प्रहोपसर्गादिनाशक अमोघ उपाय           |             | परोसे हुए अन्नकी परीक्षा व हार               |          |
| मनुष्योंके साथ देवताओंके निवास        | i           | मुखगत विषयुक्त अन्नका छक्षण                  | ४८३      |
| प्रह्वीडाके योग्य मनुष्य              | 808         | आमारायपकारायगत विषयुक्त                      |          |
| देवताविशिष्टमनुष्यकी चष्टा            | ४७३         | अन्नका उक्षण                                 | ४८३      |
| देवपंडितका रुक्षण                     | ४७३         | द्रवपदार्थगतविष्ठक्षण                        | 858      |
| असुरपीडितका छ <b>क्षण</b>             | ४७३         | <b>मद्य</b> तोयद्धितऋदुग्धगतविशिष्ट          |          |
| गंधर्वणीडेतका उक्षण                   | 808         | विषलक्षण                                     | 858      |
| यक्षपीडितका उक्षण                     | 808         | देवगत व शाक।दिगत विषलक्षण                    | 828      |
| भूतिपत्पीडितका छक्षण                  | 808         | दंतकाष्ट्र, अवलेख, सुखवास ब                  |          |
| राक्षसपीडितका उक्षण                   | ४०४ ।       | <b>लेपगतिव</b> ष्ठक्षण                       | 8८५      |
| पिशाचपीडितका रुक्षण                   | 8७५         | वस्नमाल्यादिगत्तविपलक्षण                     | 864      |
| नागप्रह्वीडिनका रुक्षण                | ४७५         | <b>मुकुटपादुक</b> गतावेषलक्षण                | 824      |
| प्रहोंके संचार व उपद्रव देनेका काल    | ४७५         | वा <b>हननस्</b> यभूपगतविषलक्षण               | ४८६      |
| शरोर <b>में प्रहोंका प्र</b> मुख      | ४७६         | <b>अं</b> जन।भरणगत।विष्ठश्चण                 | ४८६      |
| प्रहामयाचिकित्सा                      | ४७६         | विषचिकित्सा                                  | 860      |
| <sub>प्र</sub> द्दामयमें मंशबिखदानादि | ४७६         | विषम्बद्धत                                   | 866      |
| प्रह्रामयः नघृततैल                    | ४७७         | विषमेदलक्षणवर्णनप्रतिज्ञा                    | 866      |
| प्रहामयध्नघृत, स्नानधूप, तैल          | 802         | त्रिविधपदार्थ व पोषकळक्षण                    | ४८९      |
| उपसंहार                               | ४७८         | विघात व अनुभयकक्षण                           | ४८९      |
| अंत्यमंगल                             | ३७८         | मधपानसे अनर्ध                                | ४८९      |
| अथैकोनविंदाः परिच्छेट                 | ·<br>•      | विषका तांन भेद                               | 890      |
| अथकामावराः पारच्छ                     | <b>i.</b>   | दशिवधस्थावरिवष                               | ४९०      |
| <b>ं</b> विषरोगाधिकारः                | 850         | म्लपशक्छपुष्याबेषवर्णन                       | 866      |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                  | 850         | सारनिर्यासत्वक्धातुविषत्रर्णन                | 866      |
| राजाके रक्षणार्थ वैद्य                | 860         | मूळा <b>दिविष</b> जन्यस्रक्षण                | ४<br>४९३ |
| वैद्यको पासरखनेका पछ                  | 866         | त्वक्सारनिर्धसनविषजनय <b>ङक्षण</b>           |          |
| राजाके प्रति नैद्यका कर्तव्य          | 868         | धानुबिषजन्य <b>ङक्षण</b><br>धानुबिषजन्यङक्षण | ४९२      |
| यं भागा जात । तंत्रमः अस्यत           | 401         | पानु <b>।पपण</b> -प <b>०दाण्</b>             | ४९२      |

### (XXIX)

|                                                                                                                                                                                                                | ,                               |                                                                                                                                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| त्रयोदशिधकंदजिष व                                                                                                                                                                                              |                                 | अथ जंगमविषवर्णन                                                                                                                                                                                | 400                                     |
| कालक्टलक्षण कर्कट व कर्दमकविषअःयलक्षण सर्वपवत्सनामविषजन्यलक्षण म्हाविषसंभाविषजन्यलक्षण महाविषसंभाविषजन्यलक्षण पालकवैराटविषजन्यलक्षण कंदजविषकी विशेषता विषके दशगुण दशगुणोंके कार्य द्वीकालक्षण द्वीविषजन्यलक्षण |                                 | जंगमिवषके षोडशमेद दृष्टिनिश्वासदंष्ट्रविष दृष्ट्रनखविप मळम्बदंष्ट्रशुक्तळाळविष स्पर्श्वमृत्वसंदृशुक्तळाळविष अस्थिपिराविष श्करावविप जंगमविषमे दशगुण पांचप्रकराके सर्प सर्पिविवचिकित्सा          | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 |
| स्थाबराविषके सप्तवेग                                                                                                                                                                                           | ४९७                             | सर्पदंशके कारण<br>त्रिविधदंश व स्त्रपितकक्षण                                                                                                                                                   | 40                                      |
| प्रयमवेगलक्षण<br>द्वितीयवेगलक्षण<br>तृतीयवेगलक्षण<br>चतुर्थवेगलक्षण<br>पंचम व षष्टवेगलक्षण<br>सतमवेगलक्षण                                                                                                      | ४९७<br>४९७<br>४९७<br>४९८<br>४९८ | रचित (रिदित ) दक्षण<br>उद्घित (निर्विप) दक्षण<br>सर्पांगाभिद्दतदक्षण<br>दर्शकरसर्पदक्षण<br>मंडद्वीसर्पदक्षण<br>राजीमंतसर्पदक्षण<br>सर्पजविषोंसे दोषोंका प्रकोप                                 | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 |
| विषचिकित्सा                                                                                                                                                                                                    | 86'5                            | वैकरंजको विषसे दोषप्रकोप व                                                                                                                                                                     |                                         |
| प्रथमद्वितीयवेगचिकित्सा<br>तृतीयचतुर्थवेगचिकित्सा<br>पँचमषष्टेवेगचिकित्सा<br>सप्तमवेगचिकित्सा<br>गरदारीधृत<br>उप्रविपारिघृत                                                                                    | ४९८<br>४९९<br>४९९<br>४९९<br>४९९ | दर्शकरदृष्टक्क्षण<br>मंडर्टाराजीमंतदृष्टक्क्षण<br>दर्शकरिविषजस्तवेगका रुक्षण<br>मंडर्टीस्पेविषजन्यस्तवेगोंके रुक्षण<br>राजीमंतस्पेविषजन्यस्तवेगोंका ,,<br>दंशमें विपरहनका काळ व<br>सत्तवेगकारण |                                         |
| दूर्वाविषारिअगद                                                                                                                                                                                                | 400                             | सर्पदष्टचिकित्सा                                                                                                                                                                               | 406                                     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                |                                         |

|                                   | ( X)                 | KX)                                |              |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| सर्पविषमें मंत्रकी प्रधानता       | ५०९                  | क्षारागद                           | ५२१          |
| विवापकर्षणार्थ रक्तमोक्षण         | ५०९                  | स्विविषनाशक अगद                    | ५२२          |
| रक्तमोक्षणका फल                   | ५१०                  | विषरितक। कक्षण व उपचार             | ५२३          |
| दवीकरसर्गिक सप्तवेगोर्मे          |                      | विवर्मे पथ्यापथ्य आहारविहार        | ५२३          |
| पृथक् २ चिकित्सा                  | ५१०                  | दु:साध्यविषचिकित्सा                | ५२३          |
| मंडकी व राजीवंतसपीके सप्तवेग      | ोंकी                 | अंतिमक्ष्यन                        | ५२४          |
| पृथक् २ चिकित्सा                  | ५१०                  | अथ विंशः परिच्छेदः                 | 1            |
| दिग्वविद्व कक्षण                  | ५११                  | अस् । पराः नारण्छप्                | •            |
| विषयुक्तत्रण <b>ङ</b> क्षण        | ५११                  | <b>मंग</b> ळाचरण                   | ५२५          |
| विषसंयुक्तव्रणचिकित्सा            | ५१२                  | सप्तधातुओंकी उत्पत्ति              | ५२५          |
| सर्विषारिश्वगद                    | ५१२                  | रोगके कारण उक्षणाधिष्ठान           | ५२५          |
| सर्वविषारिवगद                     | ५१३                  | साठप्रकारके उपक्रम व चतुर्विधक     | र्म५२६       |
| द्वितीयर्सविषारिभगद               | ५१३                  | स्नेहनादिकर्मकृतमल्यीको पथ्यापथ    | य ५२७        |
| तृतीयस्विविषारिश्रगद              | 488                  | अग्निवृद्धिकारकउपाय                | ५२८          |
| संजीवन अगद                        | ५१४                  | भग्निवर्ध <b>नार्धज</b> टादिसेवा   | ५२८          |
| श्वेतादि अगद                      | ५१४                  | भोजनके बारह भेद                    | ५२९          |
| मंडिकिविषमाशक अगद                 | ५१४                  |                                    |              |
| बाबादिसे निर्विधीकरण              | ष१५                  | शीत व डणाबक्षण                     | ५२९          |
| सर्पके काटे विना विषकी अप्रद      | <del>शित्र ५१५</del> | स्निग्ध, रूक्ष, भोजन               | ५२९          |
| बिषगुण                            | ५१६                  | दव, शुष्क, एककाछ, दिकाछ            |              |
| विषपीत इक्षण                      | ५१६                  | भोजन                               | ५३०          |
| सर्पदष्टके असाध्यकक्षण            | ५१७                  | भैषजकर्मादिवर्णनप्रतिज्ञा          | ५३०          |
| <b>दिसक्</b> प्राणिजन्यविषका      |                      | पंचदश औषधकर्म                      | 4.56         |
| असाध्यक्षसण                       | 486                  | दश औषधकाळ                          | ५३१          |
| मुविकाविवङ्काण                    | ५१९                  | निर्भक्त, प्राग्मक्त, ऊर्ध्वभक्त व | •            |
| म्षिकाविषाचि किःश्वा              | ५१९                  | मध्यमक्त उत्तरम्याः ।              | ५३१          |
| मूबिकाविषध्नघृत                   | 4२0                  | अन्तरभक्तसभक्त <b>बक्ष</b> ण       | नरा<br>५३२   |
| <b>कीटविषवर्णन</b>                | ५२०                  | सामुद्रमुहुमुहुकक्षण               | ५३२          |
| की टर्ष्ट जक्षण                   | ५२१                  | मासमासांतर <b>ङक्षण</b>            |              |
| <b>काटमक्षण</b> जन्यंत्रिविकित्सा | ५२१                  | स्नेहपाकादिवर्णनमतिहा              | 4 <b>₹</b> ₹ |

# (XXXI)

| (AAAI)                                       |               |                                                               |                         |  |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| काथपाकविधि                                   | <b>५३३</b>    | <b>क</b> टीक्तरुण                                             | 480                     |  |
| स्नेह्पाकविधि                                | ५३४           | कुकुंदुर, नितंब, पाँरश्वें।धि                                 |                         |  |
| स्नेह्पाकका त्रिविधभेद                       | ५३४           | मर्भवर्णन                                                     | 480                     |  |
| मृद <b>चिक्रण</b> खरचिक्रणपाक्र <b>अक्षण</b> | ५३४           | बृहती, असफलकमभेकक्षण                                          | ५४७                     |  |
| स्नेह आदिकाँके सेवनका प्रमाण                 | ५३५           | क्रकन्या अंसमर्भकक्षण                                         | 486                     |  |
| रसोंके त्रैसठभेद                             | ५३५           | <b>ऊर्ध्वजत्रुगतमर्भवर्णन</b>                                 | 486                     |  |
| अयोगातियोगसुयोगुरुक्षण                       | ५३७           | <b>कृकाटिका</b> विधुरमर्म <b></b> ळक्षण                       | ५४९                     |  |
| रिष्टवर्णनमतिका                              | ५३७           | फण <b>अ</b> पांगमर्भस्त्रभण<br>रांख, आवर्त, उत्क्षेपक, स्थपनी | ५४९                     |  |
| रिष्टसे मरणका निर्णय                         | ५३७           | सीमंतमर्भ छक्षण                                               | ५४९                     |  |
| मरणस्चकस्यप्न                                | ५१८           | शृंगाटक अधिमभेकक्षण                                           | ५६०<br>५६०              |  |
| बिशिष्टरीगोंमें विशिष्टस्वप्न व              |               | संपूर्णममीके पंचभद                                            | 440                     |  |
| निष्प्र <b>छ</b> स्वप्न                      | ५३९           | संबंधाणहर व कालांतर                                           | 110                     |  |
| दुष्टस्वप्नोंके फळ                           | ५३९           | प्राणहरमर्भ                                                   | બબફ                     |  |
| शुभस्यप्न                                    | 480           | विशल्यध्नवैदल्यकर व रुजाकर                                    | 2.2%                    |  |
| अन्यप्रकारके अरिष्टकक्षण                     | ५४०           | मर्म                                                          | ५५२                     |  |
| अन्यरिष्ट                                    | ५४१           | मभीकी संख्या                                                  | 442                     |  |
| रिष्टळक्षणका उपसंहार और                      |               | मर्भवर्णनका उपसंहार                                           | ५५३                     |  |
| मर्भवर्णनप्रतिज्ञा                           | ५४३           | उम्रादित्याचार्यका गुरुपरिचय                                  | 448                     |  |
| शाखागतमर्पर्यम                               | ५४३           | अष्टांगोंके प्रतिपादक पृथक् २<br>आचार्योके शुमनाम             | <b>પૃ</b> ષ્ <b>ષ્ઠ</b> |  |
| क्षिप्र व तल्हदयमर्ग                         | ५४३           | अष्टांगके प्रतिपादक स्वामी                                    |                         |  |
| कू चेकू चीशिरगुल्फमर्म                       | 488           | समंतभद                                                        | ५५५                     |  |
| इंद्रबस्तिजानुमर्भ                           | 488           | प्रन्थनिर्माणका स्थान                                         | <b>५५५</b>              |  |
| आणि व ऊर्शीमर्भ                              | ५४४           | प्रंथकर्ताका उद्देश                                           | ५५५                     |  |
| रोहिताक्षमर्भ                                | ५४५           | मुनियोंको आयुर्वेदशासकी                                       |                         |  |
| <b>बिटपमर्भ</b>                              | <b>લ</b> છ બ  | आवश्य कता                                                     | ५५६                     |  |
| गुद्रवस्तिनाभिमभवर्णन                        | 484           | आरोग्यकी आवश्यकता                                             | 44६                     |  |
| हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहितमर्म                 | <b>. </b>     |                                                               | ५६७                     |  |
| <b>उक्ष</b> ण                                | <b>પ</b> ષ્ઠદ | शुभकामना                                                      | _                       |  |
| कपांक, अपस्तंभमभेळक्षण                       | 488           | अंतिमकयन                                                      | dico                    |  |

| अथेकविंशः परिच्छेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | सम्यग्दग्धिचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                        | ५६९                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| अपकायराः नारण्डपुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                         | दुर्दग्ध <b>चिकि</b> त्सा                                                                                                                                                                                                                                  | ५६९                                                  |
| <b>उत्तर</b> तंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५५९                                       | अतिदग्ध <b>चिकि</b> त्सा                                                                                                                                                                                                                                   | ५६९                                                  |
| मंगलाचरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५५९                                       | रोपणिकया                                                                                                                                                                                                                                                   | ५७०                                                  |
| <del>छ</del> घुताप्रदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५९                                       | सर्वर्णकरणविधान                                                                                                                                                                                                                                            | ५७०                                                  |
| शासकी परंपरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५६०                                       | अनुरास्रवर्णन                                                                                                                                                                                                                                              | 400                                                  |
| चतुर्विधकर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५६१                                       | रक्तम्नावके उपाय                                                                                                                                                                                                                                           | ५७१                                                  |
| चतुर्विधकर्भजन्य आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५६१                                       | जळोकस शब्दनिरुक्ति व उसके भे                                                                                                                                                                                                                               | द ५७१                                                |
| प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५६२                                       | सविषज्ञीकोंके छक्षण                                                                                                                                                                                                                                        | ५७३                                                  |
| अथ भाराधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५६२ 🐣                                     | कृष्णाकर्बुरलक्षण                                                                                                                                                                                                                                          | ५७२                                                  |
| क्षारका प्रधानत्व व निरुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4६२                                       | अलगर्दा, इंदायुवा, सामुद्रिका <b>ट</b> क्ष                                                                                                                                                                                                                 | -                                                    |
| क्षारका भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4६२                                       | गोचंदनारक्षण व सविषज्रूहकादह                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| क्षारका सम्यादाव उक्षण व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| पश्चात् किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५६३                                       | ्याण<br>सविषज्ञर्लं।कदष्ट चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                         | ५७३<br>५७३                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 683                                       | सानगणानाव्य । नानात्वा                                                                                                                                                                                                                                     | 704                                                  |
| क्षारगुण व क्षारवज्यरागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६३                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| क्षारगुण व क्षारवर्ज्यरोगी<br>क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 744                                       | निर्विषज्ञकीकोंक छक्षण                                                                                                                                                                                                                                     | ५७३                                                  |
| क्षारगुण व क्षारवज्यरागा<br>क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्ध                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                    |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                         | कपिला रक्षण                                                                                                                                                                                                                                                | ५७ <b>३</b><br>५७३<br>५७४                            |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५६४                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७३                                                  |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,                                                                                                                                                                                                                                                 | ५६४                                       | कपिला रक्षण<br>पिंग <b>ळाम्</b> भिका शङ्कुमुखी <b>लक्षण</b>                                                                                                                                                                                                | ५७३<br>५७४                                           |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५६४                                       | कपिला रक्षण<br>पिंगळामूभिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण                                                                                                                                                                                       | ५७३<br>५७४<br>५७४                                    |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ष्यस्थान व                                                                                                                                                                                                                    | <b>५६४</b><br>५६५                         | किपिटा टक्षण<br>पिंगडामूषिका शङ्कुमुखीटक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकाटक्षण<br>जोकोके रहनेका स्थान                                                                                                                                                              | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७ <b>५</b>                     |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण                                                                                                                                                                                                        | प्रहर<br>पहुष                             | कपिटा टक्षण<br>पिगडाम् विका शङ्कमुखीटक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकाटक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपाडनिविधि                                                                                                                                                | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५                      |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका मेद                                                                                                                                                                       | ५६ <b>५</b><br>५६ ५<br>५६ ६<br>५६ ६       | कापिला रक्षण<br>पिंगलामू भिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालन्विधि<br>जल्लोक प्रयोग                                                                                                                             | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७५               |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>स्वग्दग्य, मांसदग्धलक्षण                                                                                                                                           | ५६ <b>५</b><br>५६ ५<br>५६ ६<br>५६ ६       | कापेला लक्षण<br>पिंगलामू भिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालनिविधि<br>जल्लोक प्रयोग<br>रक्तचूसनेके बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया<br>शोणितस्तंभनिविध                                             | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७५<br>५७६        |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>त्वाद्यंच, मांसद्यस्थ्यण<br>दहनयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग                                                                                                             | 4 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &   | किथिला लक्षण<br>पिंगलामू भिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालन्विधि<br>जलांक प्रयोग<br>रक्तचूसनेके बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया<br>शोणितस्तंभनाविधि<br>शोणितस्तंभनावरिविधि                      | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७६<br>५७७        |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अप्रिकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दह्नोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>त्वाद्य्य, मांसद्य्यलक्षण<br>दह्नयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग<br>व दहनपरचात् कर्भ                                                                                      | 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2  | कापिला लक्षण<br>पिंगलाम् भिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालनिविधि<br>जलीक प्रयोग<br>रक्तचूसनेके बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया<br>शोणितस्तंभनिविधि<br>शोणितस्तंभनापरिविधि<br>अयोग्यजलायुका लक्षण | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७५<br>५७७<br>१७७ |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>त्वाद्य्य, मांसद्य्यल्खण<br>दहनयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग<br>व दहनपश्चात् कर्भ<br>अग्निकर्मके अयोग्य मनुष्य<br>अन्यथा दायका चतुर्भेद<br>स्पृष्ठ, सम्यद्वाय, दुर्दग्य, | 34 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 | कापिला लक्षण पिगलामू भिका शङ्कुमुखीलक्षण पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण जीकोके रहनेका स्थान जीकपालनिविधि जल्लोक प्रयोग रक्तचूसनेके बाद करनेकी किया शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया शोणितस्तंभनिविधि शोणितस्तंभनापरिविधि अयोग्यजलायुका स्थण शक्षकर्भवर्णन                | 408 408 408 408 408 409 409 409                      |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>त्वाद्य्य, मांसद्य्यकक्षण<br>दहनयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग<br>व दहनपरचाद् कर्भ<br>अग्निकर्मके अयोग्य मनुष्य<br>अन्यथा द्यका चतुर्भेद                                  | 34 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 | कापिला लक्षण<br>पिंगलाम् भिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालनिविधि<br>जलीक प्रयोग<br>रक्तचूसनेके बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया<br>शोणितस्तंभनिविधि<br>शोणितस्तंभनापरिविधि<br>अयोग्यजलायुका लक्षण | 408 408 408 408 409 409 409 409                      |

# ( XXXIII )

|                                   | - 7         |                                   |       |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| शल्याहरणत्रिधि                    | ५७९         | स्नेह्नयोज्यरोगी                  | 4:6   |
| सीवन, संधान, उत्पीडन, रोपण        | ५७९         | रूक्षमनुष्यका छक्षण               | 466   |
| शस्त्रकर्मविधि                    | ५७९         | सम्यग्स्निग्धके उक्षण             | ५८९   |
| <b>अ</b> र्शविदारण                | 460         | भतिस्निग्धके लक्षण                | ५८९   |
| शिराव्ययाविधि                     | 460         | अतिस्निग्य की चिकित्सा            | ५८९   |
| अधिकरक्तास्रवसे हानि              | 460         | वृत [ स्नेइ ] पान मे पथ्य         | ५८९   |
| रक्तकी अतिप्रवृत्ति होनेपर उपाय   | 468         | , , , , ,                         | _     |
| शुद्धरक्तका उक्षण व अशुद्धरक्तके  | 1           | स्वेदविधिवर्णनप्रतिष्ठा           | 490   |
| निकालनेका पर्व                    | 468         | स्वेदका योग व अतियोगका पाल        | ५९०   |
| वाताद्भि दुष्ट व शुद्धशोणितका     | 1           | स्वेदका भेद व ताप, उष्मस्वेद छक्ष | ण५९०  |
| <b>न</b><br>न्य                   | 4८९         | बन्धन, द्रव, स्वेदछक्षण           | ५९१   |
| शिराव्यधका अवस्थाविशेष            | <b>५८</b> २ | चतुर्विधस्वेदका उपयोग             | ५९१   |
| शिराव्यधके अयोग्यव्यक्ति          | ५८३         | स्वेदका गुण व सुखेदका रुक्षण      | 498   |
| <b>अं</b> तिमकथन                  | ५८३         | स्वेदगुण                          | يرم ۽ |
|                                   |             | खेदके अतियागका उक्षण              | ५९२   |
| द्वाविंशः परिच्छेदः               | 1           | स्वेदकाः गुण                      | ५९२   |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा              | ५८५         | वमनविरे चनविधिवर्णनप्रतिज्ञा      | ५९२   |
| स्नेहादिकर्मयथावत् न होनेसे       | ;           | दोषोंके बृंहण आदि चिकित्सा        | ५०३   |
| रोगोंकी उत्पत्ति                  | ५८५         | संशोधनमें यमन व थिरेचनकी          |       |
| भृतपानका योग <b>अ</b> योगादिके फर | <b>उपटप</b> | प्रधानता                          | ५९३   |
| वृतके अर्जार्णजन्य रोग व उसक      | 1           | वमनमें भोजनविधि                   | ५९३   |
| चिकित्सा                          | ५८६ ।       | संभोजनीय अथवा वाम्यरोगी           | ५९३   |
| र्जाणेघृतका उक्षण                 | ५८६         | वमनका काल व औपध                   | ५९४   |
| वृत जीर्ण <b>होनेपर आहा</b> र     | 4८६         | वमनविरेचनके औषधका स्वरूप          | 498   |
| स्नेह्पानविधि व मर्यादा           | ५८६         | बाछकादिकके लिये वमनप्रयोग         | ५९४   |
| बातादि दोषोंमें घृतपानविधि        | 460         | वमनाविधि                          | ५९५   |
| अच्छपानके योग्यरोगी व गुण         | 469         | सम्यावमनके छक्षण                  | 494   |
| घृतपानकी मात्रा                   | 469         | वमनपश्चात्कर्भ                    | 484   |
| सभक्तधृतपान                       | 460         | यमनका गुण                         | ५९५   |
| सवस्ते <b>ह</b> नयोग              | 466         | वमनके बाद विरेचनविधान             | ५ ९ ६ |
| A distant                         | 1-4         |                                   | - • • |

|                                  |              | ſ                                    |                  |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| विरेचनके प्रथमदिन भोजनपान        | ५९६          | परिस्नावलक्षण                        | ६०९              |
| विरेचक औषधदानविधि                | ५९७          | परिस्नायन्यापित्तीचिकित्सा           | ६१०              |
| विविधकोष्ठोमें औषधयोजना          | ५९७          | प्रवाहिका छक्षण                      | ६१०              |
| सम्यानिरिक्तके लक्षण व पंयपान    | ५९७          | प्रवाहिका हृदयोपसरण व                |                  |
| यवागूपानका विधि                  | <b>५</b> ९८  | विवन्तकी चिकित्सा                    | ६११              |
| संशोधनभेषज्ञके गुण               | 49.2         | कुछ व्यापिचयोका नामांतर              | ६१२              |
| विरेचनके प्रकीर्णविषय            | ५६०          | वस्तिके गुण और दोष                   | ६१३              |
| दुर्वे आदिकाँके विरेचनविधान      | ५९९          | बस्तिआपन्चिकित्सावर्णनप्रतिज्ञा      | ६ <b>१३</b><br>- |
| अतिस्निग्वको स्निग्बरेचनका       |              | बस्तिप्रणिधान में चलितादि व्याप      | -                |
| निषेध                            | ५९९          | <b>चिकित्सा</b>                      | ६ <b>१३</b>      |
| संशाधनसबन्धी ज्ञातव्यवासे        | ६००          | <b>उच्चों बित</b> न्यापिचिकित्सा     | ६१३              |
| संशोधनमें पंदहप्रकारकी व्यापत्ति | ६००          | अवसन्नन्य।पित्र केत्सा               | ६१४              |
| विरेचनका ऊर्घनमन व उसकी          |              | नेत्रदोषजन्यापति व उसका<br>चिकित्सा  | C 0 1 2          |
| चिकित्सा                         | ६०१          | ाचाकरसा<br>बस्तिदोषजञ्यापत्ति व उसकी | ६१४              |
| वमनका अधोगमन व उसकी              |              | नारतदायमञ्जापात व उसका<br>चिकित्सा   | ६१५              |
| चिकित्स।                         | ६०१          | पीडनदोषजन्यव्यापत्ति व               | 417              |
| आमदोषसे अर्घपीत औपत्रपर          |              | उसकी चिकित्सा                        | ६१५              |
| योजना                            | ६०२          | ओषधदोषजन्यापत्ति और उसकी             | , .              |
| विषमअापच प्रतीकार                | ६०२          | चिकित्सा                             | ६१६              |
| सावशेषऔषध व जीर्ण भाषवका         |              | शध्यादीपजन्यत्र्यापत्ति व उसकी       |                  |
| <b>क</b> क्षण व उसकी चिकित्स     | ।दि०५        | चिकित्सा                             | ६१६              |
| अन्यदोपहरण, वातशृक्षा उक्षण      |              | अयोगादिवर्णन प्रतिज्ञा               | ६१७              |
| उसकी चिकित्सा                    | ६०३          | अयोग,आध्मःनलक्षण व चिकित्सा          |                  |
| अयोगका रक्षण व उसकी चिकित        | <b>।६०</b> ४ | परिकर्तिका उक्षण व चिकित्सा          | ६१८              |
| दुर्बिरेच्यमनुष्य                | ६०५          | परिस्नावका दक्षण                     | ६१९              |
| अतियोगका रुक्षण व उसकी           |              | प्रवाहिका लक्षण                      | ६१९              |
| चिकित्सा                         | ६० <b>६</b>  | इन दोनोंकी चिकित्सा                  | ६१९              |
| जीवशोणितलक्षण                    | ર્વ ૦ છ      | हृदयोवसरणदक्षण                       | ६१९              |
| जीवदान, आध्मान, परिकार्तिका      | •            | हृदयोपसरणचिकित्सा                    | ६२०              |
| छक्षाव उनकी चिकित्सा             | ६०८          | अंगप्रह् अतियोगन्धाण व<br>विकिस्सा   |                  |
| च्यात कास्ता स्थापा <b>रा</b> ।  | 400          | । च । का रक्षा                       | ६२०              |

|                                    | 1                   |                                                                | •           |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| जीवादान व उसकी चिकित्सा            | ६२१                 | वातव्यानेरूहबस्ति                                              | ६३०         |
| बस्तिब्यापद्वर्णनका उपसंहार        | ६२१                 | पिराध्ननिस्द्धबस्ति                                            | ६३१         |
| अनुबस्तित्रिधि                     | ६२१                 | कपमिक्डबस्ति                                                   | ६३१         |
| अनुवासनबस्तिका मात्रा व खाळी       | )                   | शोधनबस्ति                                                      | ६३१         |
| पेटमें बस्तिका निषेध               | ६२३                 | <b>छे</b> खनबस्ति                                              | \$ \$ \$    |
| स्निग्धाद्दारीको अनुवासनबस्तिका    |                     | बृं <b>द</b> णबस्ति                                            | ६३२         |
| निषेध 🐷                            | ६२२                 | शमनबस्ति                                                       | ६३२         |
| भोजनविधि                           | ६२३                 | वा जीकरणवस्ति                                                  | ६३२         |
| अञ्चद्दशरीरको अनुवासनका निषे       | ब६२३                | पिन्छिङ्बस्ति                                                  | ६३२         |
| अनुवासनकी संख्या                   | ६२३                 | संग्रहणवस्ति                                                   | ६३२         |
| रात्रिदिन बस्तिका प्रयोग           | ६२३                 | वंध्यात्वनाशकबस्ति                                             | ६३३         |
| अनुवासनबरितकी बिधि                 | ६२४                 | गुडतैछिकबस्ति                                                  | ६३३         |
| बस्तिके गुण                        | ६२५                 | गुडतें। छेकबरितमें विशेषता                                     | ६३३         |
| नीनसी चोवीसबस्तकि गुण              | ६२५                 | युक्तस्थनस्ति                                                  | ६३४         |
| सभ्यगनुवासितके छक्षण व स्नेद       |                     | श्रुक नबस्ति                                                   | ६३४         |
| बस्तिके उपद्रव                     | ६२६                 | सिद्धवस्ति                                                     | ६३४         |
| वातादिदोषोंसे अभिभूत स्नेहकी       |                     | गुडतैकिकबास्तिके उपसंहार                                       | ६३४         |
| उपदव                               | ६२६                 | अथ त्रयोविंदाः परिच्छ                                          | <b>ेद</b> ः |
| अमाभिभूतस्नेहके उपदव               | ६२७                 |                                                                |             |
| अशुद्धकोष्ठके मलिभिश्रेत स्नेहके   | <u>}</u>            | मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                                           | ६३६         |
| उपद्रव                             | ६२७                 | नेत्रावस्तिका स्वरूप                                           | ६३६         |
| ऊर्ध्वगत स्नेहके उपद्रव            | ६२७                 | उत्तरबस्तिप्रयोगविधि                                           | ६३६         |
| असंकृतशरीरको प्रयुक्त              | ,                   | उत्तरबस्तिके द्रवका प्रमाण                                     | ६३७         |
| स्नेहका उपद्रव                     | ६२८                 | उत्तरबस्तिप्रयोगके पश्चात् क्रिया                              |             |
| अल्पादारीको प्रयुक्तस्नेदका उपद्रव | •                   | बस्तिका प्रमाण                                                 | ६३८         |
| स्नेहका शीघ्र भागा और न आन         | · ·                 | बातादिदोषदूषितस्जोनार्यके [सेग                                 | •           |
| स्नेह्रबास्तिका उपतंहार            | ६२०                 | क्षण                                                           | ६३८         |
| निरुद्धशास्त्रप्रयोगविवि           | <b>६२</b> ९         | साध्यासाध्यविचार और वातादि<br>दंशिबन्धवीयरोगकी चिकित्सा        | ६३८         |
| सुनिरूढ <b>ट</b> क्षण              | 44.<br>4 <b>3</b> 0 | दाप्रमन्यवायरागका । वाकारता<br>रजीवीर्यके विकारमें उत्तरबस्तिक | •           |
|                                    |                     | रजायायक ।यकारम उत्तरकास्तक<br>प्रश्नानत्व व कुणपगिधवीर्यीचिकित |             |
| सम्यगनुत्रासन व निरूद्धके दक्षण    | दब्ठ '              | अवागल व शुलामगावमात्रामामा                                     | 01447       |

|                                    | ,             |                                    |                      |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| ष्रंथिभृत व प्यानेभन्नीर्याचिकिःसा | ६३९           | धूमके अतियोगजन्य उपद्रव            | ६४९                  |
| विड्गंधि व क्षीणशुक्रकी चिकित्सा   | ६४०           | धूमपानके काल                       | ६४९                  |
| पित्तादिदोषजन्यार्तवरोग ,,         | ६४०           | गंडूष व कवलप्रइवर्णन               | <b>\$86</b>          |
| गुद्रगुत्रका लक्षण                 | ६४०           | गं <i>ट्र</i> पधार <b>णविधि</b>    | ६५०                  |
| शुद्धार्तवका लक्षण                 | ६४०           | गंडूवधारणका <b>का</b> ल            | ६५०                  |
| सी-पुरुष नपुंसककी उत्पत्ति         | ६४१ :         | गंडूषधारणको विशेषित्रिधि           | ६५०                  |
| गर्भाघानविधि                       | ६४१           | गंडुषके दवका प्रमाण और             |                      |
| ऋतुकाल व संयोगहीतगर्भवक्षण         | <b>E88</b>    | <b>क</b> वळविधि                    | ६५१                  |
| गर्भिणी चर्या                      | ६४२ 🙏         | नस्यवर्णनप्रतिज्ञा व नस्यके दो भेद | ६५१,                 |
| निकटप्रसवाके रक्षण और प्रसवविधि    | वेद् ४३ 🙏     | * स्नेइनस्यका उपयोग                | ६५१                  |
| जन्मोत्तरविधि                      | <b>\$8</b> \$ | विरेचननस्यका उपयोग व काळ           | ६५२                  |
| <b>अनंत</b> राविधि                 | <b>€8</b> 8   | स्नेहननस्यकां विधि व मात्रा        | ६५२                  |
| भारापतनके उपाय                     | ६४४           | प्रातिमर्शनस्य                     | ६५३                  |
| सूरिकोपचार                         | ६४४           | प्रतिमर्शनस्यके नौकाङ व उसके फ     | <b>छ</b> ६ <b>५३</b> |
| मार्भछ [ मक्कछ ] श्ल और            | ·             | प्रतिमर्शका प्रमाण                 | ६५४                  |
| उसकी चिकित्सा                      | ६४५           | प्रतिमर्शनस्यका गुण                | ६५४                  |
| उत्तरबस्तिका विशेषगुण              | ६४५           | शिरोविरेचन (विरेचननस्य ) क         | ī                    |
| धूम, क्रवलप्रह, नम्यविधिवर्णन      |               | वर्णन                              | ६५४                  |
| प्रतिज्ञ। और ध्रमभेद               | ६४५           | शिरोविरेचनदवकी माधा                | ६५५                  |
| स्ने (नधू पळक्षण                   | ६४५           | मात्राके विषयमें विशेषकथन          | ६५५                  |
| प्रायोगिक, वैरेचनिक, कासन्त-       | Ì             | शिराविरेचनके सम्यायोग का लक्ष      | ग६५६                 |
| <b>भृम</b> लक्षण                   | ६४६           | प्रधमननस्यका यंत्र                 | ६५६                  |
| धूमपानकी नलीकी लम्बाई              | ६४६           | योगातियोगादि विचार                 | ६५६                  |
| धूमनजीके छिद्रप्रमाण व धृम-        |               | त्रगशोधवर्णन                       | ६५७                  |
| पानाविधि                           | ६४६           | त्रणशो <b>धका स्वरूपमेद</b>        | ६५७                  |
| धूम निर्गमनविधि                    | ६४७           | शोधांके लक्षण                      | ६५७                  |
| धूमसनके जयंद्रसमुख                 | ୧୫७           | गोधकी आशावस्थाके <b>उक्षण</b>      | ६५८                  |
| धूप सेवनका काळ                     | ६४७           | विकास मोयलक्षण                     | ६५८                  |
| धूमसे यनका गुण                     | <b>485</b>    | पक्रभां यत्रक्षण                   | ६५९                  |
| योगायोग ।ति भोग                    | ६४८           | क्ष, त. पशोधके विशिष्ट वक्क सण     | Eye                  |
|                                    | •             |                                    | , , ,                |

### (XXXVII)

| •• •                        |              |                                 | ·                   |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| शोषोपशमनविधि                | ६६०          | रससंस्कारकङ                     | ६८०                 |
| बन्धनविधि                   | ६६०          | सिद्धरसमा <b>ह</b> ात्म्य       | ६८१                 |
| <b>अ</b> ज्ञयेद्य निंदा     | ६६०          | पारदस्तंभन                      | ६८१                 |
| पछितनाशकढेप                 | ६६१          | ्<br>• ससंज्ञमण                 | ६८१                 |
| केशकृष्णीकरण् <b>यर</b> छेप | ६६२          | पारद्रपयो जन                    | ६८२                 |
| केशकुणीकरणतृतीयशिधि         | ६६२          | <b>सिद्धरस</b> नाहात्म्य        | ६८२                 |
| केशकृष्णीकरणतेल             | ६६३          | <b>सिद्ध</b> घृतामृत            | ६८३                 |
| केशकृष्णीकरणहरीतक्यादिलेप   | ६६३          | रसप्रहणिवधि                     | ६८३                 |
| केशकृष्णीकरणस्यामादितेक     | ६ <b>६</b> ४ | दीपनयोग                         | ६८३                 |
| <b>महा</b> अक्षतेल          | ६६६          | रससंक्रमणौषघ                    | ६८४                 |
| वयस्त्रमकनस्य               | ६६७          | ं अंतिमकथन                      | ६८५                 |
| उपसंहार                     | ६६७          | See indiana.                    | क्रिक्टेंब.         |
| अंतिम कथन                   | 5,इ          | अथ पंचिवंशतितमः                 | । पारच्छद्ः         |
| On O. 1                     |              | <b>मंग</b> ळाचरण                | ६८६                 |
| अथ चतुर्विश: परिच           | <b>छेदः</b>  | प्रतिज्ञा                       | ६८६                 |
| मंगळा बरण                   | 222          | े इरीतकी प्रशंसा                | ६८६                 |
|                             | ६६९          | हरीतकी उपयोगभेद                 | ६८६                 |
| रसवर्णनमतिज्ञा              | ६६९          | <b>इ</b> रीतक्याम <b>ळक</b> भेद | <b>5</b> < <b>9</b> |
| रसके त्रिविधसंस्कार         | ६६९          | त्रिप:ळागुण                     | ६८७                 |
| त्रिविधसंस्कारके भिन्न २ फड | ६७०          | त्रिफ छाप्रशंसा                 | ६८७                 |
| मूर्च्छन व मारण             | ६७०          | शिलाजतुयोग                      | ६८८                 |
| मृतरसंसेश्रनविधि            | ६७०          | शि <b>ळो</b> द्भव <b>क</b> ल्प  | 866                 |
| बद्धरसका गुण                | ६७१          | <b>शि</b> टाजनुकल्प             | ६८८                 |
| रसग्धनविधि                  | <b>े६७</b> १ | क्षयनाशकक.ल्प                   | ६८९                 |
| रसशा <i>लानि</i> र्माणविधि  | ६७२          | बळवर्धकपायस                     | ६८९                 |
| रतसंस्कारविधि               | ६७२          | शि <b>छा</b> यर कळांजनकल्प      | ६८०,                |
| रसप्रयोगविवि                | ६७५          | कुशकर व वर्धनकल्प               | ६८९                 |
| रसप्रयोग4.छ                 | ६७८          | <b>शिका</b> जनुकल्प             | ६९०                 |
| रसबृंहणविधि                 | ६७८          | शिङ्जीतकी उत्पत्ति              | ६९०                 |
| सारण:पञ                     | ६८०          | शिकाजनुयोग                      | ६९०                 |
|                             |              |                                 |                     |

## ( XXXVIII )

|                              |             |                                         | - •              |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>कृष्णशिकाजनुक</b> ल्प     | ६९१         | रिष्टकक्षण                              | ७०५              |
| <b>दाम्येषाक</b> ल्प         | ६९१         | द्विवार्षिकमरणळक्षण                     | 90E              |
| पाषाणभेदकल्प                 | ६९२         | वार्षिकमृत्युङक्षण                      | ७०६              |
| भल्कातपाषाणकल्प              | ६९२         | एकादशमासिकमरणळक्षण                      | ७०६              |
| भल्डातपाषाणकल्पके विशेषगुण   | ६९३         | नवगसिकमरणङक्षण                          | ७०६              |
| द्वितीयपाषाणभल्छातकल्प       | ६९३         | अष्टमासिकमरणळक्षण                       | ७०७              |
| खर्परीकल्प                   | ६९४         | सप्तमासिकमरण्डक्षण                      | ७०७              |
| खर्परीकल्पके विशेषगुण        | ६९४         | वाण्मासिकमरणळक्षण                       | ७०७              |
| बज्रकल्प                     | ६०५         | वंचगासिकमरणकक्षण                        | (9 o <b>(9</b> , |
| वज्र <b>क</b> ल्पके विशेषगुण | ६९५         | <ul> <li>चतुर्धमासिकमरणळक्षण</li> </ul> | 906              |
| मृत्तिकाकल्प                 | ६ <b>९६</b> | त्रैमासिकमरणलक्षण                       | 300              |
| गोश्टंग्यादिकल्प             | ६९६         | द्विमासिकमरणचिन्ह                       | 900              |
| एं डादिकल्प                  | ६९६         | मासिकमरणचिन्ह                           | 906              |
| नाग्यादिकल्प                 | ६९७         | पाक्षिकमरणचिन्द                         | ७०९              |
| क्षारकल्प                    | ६०,७        | द्वादशरात्रिकमरणचिन्ह                   | 90°,             |
| क्षा <b>रक</b> ल्पविधान      | ६०,७        | सप्तरात्रिकमरणचिन्द                     | 900              |
| <b>चित्राक्षक</b> ल्प        | ६९८         | त्रैरात्रिकमरणचिन्ह                     | 908              |
| त्रिफ्रकादिकल्प              | ६९९         | द्विरात्रिकमरणचिन्ह                     | ७१०              |
| कल्पका उपसंदार               | ६९९         | एकरात्रिकमर <b>णाचिन्ह</b>              | ७१०              |
| प्रंथकतीकी प्रशस्ति          | ७०१         | त्रैवार्षिकादिमरणचिन्ह                  | ७११              |
| <b>अं</b> तिमक्रथन           | 901         | नव।न्हिकादिमरणचिन्ह                     | ७११              |
| <u></u>                      | PP TV A     | मरणका विशेषळक्षण                        | ७११              |
| अथ परिशिष्टरिष्टाध्य         | ાયઃ         | रिष्टप्रकट होनेपर मुमुक्षु आत्मका       | •                |
| मंगकाचरण व प्रतिज्ञा         | ७०४         | • कर्तव्य                               | ७१२              |
| रिष्टवर्णने।देश              | ७०४         | रिष्टवर्णनका उपसंदार                    | ७१२              |
| बुद्धोमे सदा मरणभय           | ५०५         |                                         |                  |
| मृत्युको व्यक्त करनेका निषेध | ७०५         | अय हिताहिताध्यायः                       | @ \$ B           |
| मृत्युको व्यक्त करनेका विधान | ७०५         | वनीषधिज्ञब्दादर्श [कोष]                 | ७४९              |
|                              |             |                                         |                  |

### साहित्यप्रेमी-सज्जनः इस प्रंथक उद्धारकार्य में निम्निकेखित साहित्यप्रेमी सउजनीने उदार हृदय से भाग लेकर सहायता दी है। एतदर्थ उनके हम हदयसे आभारी हैं। १ स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य पदाराज नांदणी २ श्री घ रायबहादुर सेठ भागचंदजी सीनी M. L. A. अजवेर १०१) 🔰 श्रीमंत संड छक्ष्मीचन्दर्जा साहब भेलसा. ४ श्री. धर्मनिष्ठ सेठ काळपा अण्णाजी खेंगडे शाहपुर[बेळगांव] १०१) ५ श्री. रा. सा. सेठ मोतीकाकजी ताताकालजी रानीवाक व्यावर १०१) ६ संघभक्तशिरोर्माण संव पूनमचंद घासीलाछजी जोहोरी ग्रंबई ७ चतुर्विष दानशाका सोळापुर ८ रायवहातुर संउ काळचदुनी सेठी उडनैन ९ या. निर्मेकड्मार चंकश्वरकुमारजी रईस आरा १० संड बीरचंद कांदरजी गांधी फळटण [ अपनी मात्स्मृति में ] ११ सिंघई कुंबरसेनजी रईस सिबनी १२ सेठ भगवानदास शोभारामजी पुना १३ सेठ मोतीचन्द उगरचंद फलटणकर पूना १४ सेंड प्रभुदास देवीदास चबरे कारंजा 🗓 १५ स्व. सेठ रावजी परमचंद करकंष [मातुश्री जमनाबाईकी रमृतिमें] ५०) १६ सेट शंकरकाळजी गांधी संबई 40) ९७ संठ रामचंद धनजी दावडा नातेपुते १८ सेठ रावजी बापुचंद पंदारकर सोकापुर १९ सेड माणिकचंद गुरु।बचंद पिंपळेकर सोछापुर 🗓 २० सेठ जग्गीयलजी साहब रईस देहली २१ सेट जोहोरीछाळजी कन्हैयाछालजी कलकत्ता २२ संड कादुराम शिखरचंदजी कोडरमा

| २३ दिगम्बर जैन पंचान नारायणगंज [ढाका]         | ५०)            |
|-----------------------------------------------|----------------|
| २४ संड चांदमळजी चृडीबाळ चरमगुहिया             | 40)            |
| २५ सेठ सुंदरलालनी जोहोरी रईस जयपुर            | ५०)            |
| २६ सेड येस्सिगई पासुसिगई अंजनगांव             | ५०) 🖁          |
| २७ चन्द्रसागर औषघाळय नांदगांव                 | ५०)            |
| २८ रायबहादुर बास्त्रकृष्णदास वैकटदास बागस्कोट | ५०)            |
| 🛮 २९ दत्तात्रय पाढती योहीकर पूना              | ५०)            |
| ३० श्री. ब. रखमाबाईजी सोळापुर                 | ५०)            |
| ३१ श्री. मैनावाई तारापुरकर सीचापुर            | ५०)            |
| ३२ श्री ब सोनुवाई स्रतकर                      | ५०)            |
| ∭ ३३ श्री. ब्र. जीऊंबाई विजापुरकर             | <b>५</b> ०) [[ |
| ३४ श्री. याणिकवाई भंडारकवठेकर                 | ५०)            |
| ३५ श्री. गंगुवाई पदमशी करकवकर                 | ५०) 🎚          |
|                                               |                |
|                                               |                |

भगगत आहिनाश्सं वार्धका है हैं तीर्थनाथ्य मुख्ये हैं तीर्थनाथ्य मुख्ये हिन्दार्थनिय निवस्य मुख्ये हिन्दार्थनिय निवस्य मुख्ये हिन्दार्थनिय हिन्दार्य हिन्दार्य हिन्दार्थनिय हिन्दार्थनिय हिन्दार्थनिय हिन्दार्थनिय हिन्दार्थनिय हिन्दार्थनिय हिन

पत्रकृति प्रमीताले अस्तर्वतानाः ॥ २ ॥

विषयि। अहीराना नामार्गि, विदायमि, छत्र, वासर, नामाय विस्तानम, भारतराह र देसपुद्राना व स्तार विराह्ण स समाय प्रकारको समायोगे वैकिन श्रीकरणाञ्चादिने विलोक्तानाथ के ए कि एक नियमित सामाय पुराने स्था ॥२॥

> शामांगास्त्रीयम् जना सनिवानिसामाः करपदुमानितसमस्तमक्षेणमाः

क्तां कः ए प्रस्तिति संप्रमाः ॥

भावायं:— प्राणे प्रमान के प्रतान के

#### हिंदीभाषामुबादसाहितम् वरण्यः अवं प्रमुख्यात् सार्वेनस् प्रमुख्याः स्वाचित्रस्य स्वरंग

वावाधी:— इस क्षेत्रन कीलर्न किल्लिक्षाका कार्यक्रिक्षा मार्ग वृत्तिका करा विका ॥ विरा भी उपरावरणयामे उराक हो किलिक्षिक किलिक्षा क्षा के किलिक्षा के क

भावार्थ:—जिनका पादपीठ ऐ अर्थसंपन्न देवेंद्र, भवनवासी, त्रयंखर ॥ को त्रचोतिर्गां के प्रवेदिर्गां के प्रवेदिर्ग

भगवान् आविनाथसे प्रारंगा । तं तीर्थनाथमधिगम्य विनम्य सूर्घ्नां सत्मातिहार्थविभवादिपरीतसृतिम् समश्रयं विकरणोरुकृतमणामाः पमच्छिरत्थमस्तिलं भरतेश्वराधाः ॥ २ ॥

भावार्थ:—अशोकवृक्ष, सुरपुष्पवृष्टि, दिन्यन्त्रनि, छत्र, चामर, रत्नमय सिंहासन, भामण्डल व देवदुंदुभिक्ष्प अष्टमहाप्रातिहार्य व बारह प्रकारकी सभावोंसे वेष्टिन श्रीऋषभनाथ तीर्थकरके समयसरणमें भरत चक्रवर्ती आदिने पहुंच कर विनयके साथ त्रिकर्णश्रुद्धिसे त्रिलोकीनाथ को नमस्कार किया एवं निम्नलिक्ति प्रकार पूछने लगे ॥२॥

> माग्भोगभूमिषु जना जनितातिरागाः कल्पद्वेमार्पितसमस्तमहायभागाः दिव्यं सुखं समञ्जूभूय मनुष्यभावे स्वर्गे ययुः पुनरपाष्टमुखं सुपुण्याः ॥ ३ ॥

भाषार्थ: प्रभो ! पहिले दूसरे तीसरे कालमें जब कि यहां भोगभूमिकी दशा थी लोग परस्पर एक दूसरे को अत्यंत रनेहकी दृष्टिसे देखते थे एवं उन्हें कल्प- क्क्षोंसे अनेक प्रकारके इंग्डित सुख मिलते थे । मनुष्यभवमें जन्मभर उन्हृष्टसे उन्हृष्ट सुख भोग कर ने पुण्यात्मा भोगभूमिज जीव इष्टसुख प्रदायक स्वर्गको प्राप्त होते थे ॥ ३ ॥

अत्रोपपादचरमोत्तमदृद्धिवर्गाः पुण्याधिकास्त्वनपवर्त्यमहायुगस्ते अन्य अवर्थपरमायुग एव लांके तेषां महद्भयमभूदिह दोषकोपात् ॥ ४ ॥

भावार्यः — इस क्षेत्रको भोगभूमिका रूप पटटकर कर्मभूमिका रूप मिला। किर भी उपपादशय्यामे उत्पन्न होनेवाले देवगण, चरम व उत्तम शरीरको प्राप्त करनेवाले पुण्यातमा, अपने पुण्यप्रभावसे विषश्रश्रादिकसे अपघात नहीं होनेवाले दीर्घायुषी शरीरके ही प्राप्त करते हैं। परंतु विषशकादिकसे घात होने योग्य शरीरको घारण करनेवाले भी बहुतसे मनुष्य उत्पन्न होने लगे हैं। उनकी बात, पित्त व कफके उद्देकसे महाभय उत्पन्न होने छगा है।। ४॥

देव ! त्वमेव श्वरणं श्वरणामताना— मस्भाकमाकुलिधयामिइ कर्मभूमी श्वीतातितापहिमकृष्टिनिपीढितानां कालकमात्कद्शनाश्चनतत्पराणाम् ॥ ५ ॥ भाषार्थ:— स्वामिन् ! इस कर्मभूमिकी हाछतमें हम छीग ठण्डी, गर्बी, व वर्सात आदिसे पीडित होकर दुःखी हुए हैं । एवं काछक्रमसे हम छोग मिथ्या आहार विहार का सेवन करने छगे हैं । इस छिये देव! आप ही शरकारातोंके रक्षक हैं॥ ५॥

नानाविधामयभयादतिदुःखिताना—
नाहारभेषजीनरुक्तिमजानतां नः
तत्स्वास्थ्यरसणविधानिमहातुराणां
का वा क्रिया कथयतामथ लोकनाथ ! ॥ ६ ॥

भावार्थ:—त्रिलोकीनाथ ! इस प्रकार आहार, औषधि आदिके जनको नहीं जान्नेवाले व अनेक प्रकारके रोगोंके भयमें पीडित हम लोगोंके रोगको दूर करने और स्वास्थ्यरक्षण करनेका उपाय क्या है ? । कृपया आप बतलावें ॥ ६ ॥

भगवानकी दिष्यध्वनि
विद्याप्य देवमिति विश्वजगद्धितार्थे
तृष्णीं स्थिता गणधरममुखाः मधानाः
तस्यन्यहासदसि दिष्यनिनादयुक्ता
वाणी ससार सरसा वरदेवदेवी ॥ ७ ॥

भावार्थः — इस प्रकार भगवान् आदिनाथ स्वामीसे, जगत् के हितके छिए वृषभ-सेन गणधर, भरतचक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुष निवेदन कर अपने स्थानमें स्वस्थरूपसे बैठ गये। तब उस समवसरणमें भगवंतकी साक्षात् पहरानीके रूपमे रहनेवाठी सरस शारदा देवी दिव्यव्यक्तिके रूपमे बाहर निकली॥ ७॥

वस्तुचतुष्टयनिरूपण

तनादितः पुरुषसम्माययाता— मप्योषधान्यस्विलकालविशेषणं च संसेपतः सकलबस्तुचतुष्ट्यं सा सर्वम्रसूचकविदं कथयांचकार ॥ ८॥

भावार्थ:—वह सरस्वतीदेवी (दिव्यप्ति) सबसे पहिले पुरुष, रोग, आँवध और काल इस प्रकार, समस्त आयुर्वेद शास्त्र को चार भेद से विभक्त करती हुई, इन वस्तु-चतुष्टयोंके लक्षण, भेद, प्रभेद आदि सम्पूर्ण विषयोंको, संक्षेपसे वर्णन करने लगी जो कि भगवान् के सर्वेद्यल को स्चित करता है ॥ ८॥

भावार्षः स्थानिन्त्रमहामास्त्रमाहान्त्रहार विश्वा रण्डा, गावी, व वर्तात आदिसे पादिन तोवत्ते हाल्याम्याने क्रिका स्थानिक क्रिका स्थानिक क्ष्मा निर्देश भादार निर्दार का सेक्का स्थानिक विश्वामाहाने स्थान हो सरवाधाती के स्थान है।। ५ ॥ — क्ष्मा स्थानिक स्थान

मष्ट्रार्थनिर्मेळ्यियां सन्याङ्गिजनमः ॥ ९॥

भावार्थः— इस प्रकार, क्याबाँतकी क्रियमिक क्रियमिक दित (आयुर्वेदसम्बर्वा) समस्त तत्त्रोको (चार प्रकारके) साक्षान प्राणाम प्राणाम प्राणाम क्रियमिक व्यापान क्रियमिक क्रयमिक क्रियमिक क्रयमिक क्रियमिक क्रयमिक क्रियमिक क्रियमिक क्रियमिक क्रियमिक क्रियमिक क्रियमिक क्रिय

भूष क्षित्र के किया है जिनांतरनिक्षत्रनिक्षत्रमारी के किया कि के कि किया जाति कि कि

स्वायश्वव सक्लम्ब सनातन् तत्— नाहरूको हिन्हाकार साम्राच्छत् शुतद्लुःश्वतक्रवालभ्यः ॥ १

भावार्थः— इस प्रकार यह सम्पण अध्येत्रम् अप्यमनाथ तीर्थकर के बाद, अजित, आदि महाबीर तीर्थकरपूर्यत् च्छा आया ह । अर्थात चर्चासो तीर्थक तिर्धे । जिस्सा प्रतिपादन किया है। अन्यत विस्तृत हैं, दीप्राहृत हैं, एवं गर्मार वस्तृतिविक्तसे युक्त हैं। तीर्थकरोंके मुंगकमार से अपने आप उत्पन्न होने से स्वयम्भ हैं। बिजाह विकास युक्त हैं। तीर्थकरोंके मुंगकमार से अपने आप उत्पन्न होने से स्वयम्भ हैं। बिजाह विकास में क्वादिकार से चर्छ आमेंसे सर्वासन हैं जिए गावर्थन, क्वादिकार से चर्छ आमेंसे सर्वासन हैं जिए गावर्थन, क्वादिकार मुंगकियोंकों मुंगिनियों द्वारा साक्षीत् क्वादिकार मुंगकियोंकों मुंगिनियों द्वारा साक्षीत् क्वादिकार मुंगकियोंकों स्वादिकार के उपदेश दिया क्वादिकार अर्थामकानी या अर्थिमकान हों होता साक्षीत् क्वादिकार के उपदेश दिया है। ॥ १०॥

#### प्रथाकार्जी व्यक्तिकान् ।

भाषाज्ञितसम्बद्धसम्बद्धाः । तस्ति । तस्ति । वस्ति । व

नित्यं यह कि वह आयुर्वेदशास्त्रं त्रिलेकिति त्रियक्रोके द्वारा प्रतिपादित है (इस विकास क्रिकेकित क्रिकेकि

किताहर भाषाये: किन्द्रकते हुए, जिन्नप्रकानमा प्रजानती होते किता उठातहुआि हो। इस्स है इस्मेर किन्द्रकी स्वान कि है। ऐसे समस्त र्वाणियोंको हिता उत्पादस करने के लिए सदिवीय। स्थान ऐसे, जान्यसमानसे युक्तः कल्याक्तर्यकं सामन प्रयेकीः ह्या बहुँगे। इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञाननामों क्रीपो हैनी। स्वान प्रमान के

भारत्रधारवनिका धर्का विकारिकार्गः नेवासिकाक्ष्यंत्रवा निःच कार्यदेणी— • ॥ १९१ विवास्थकाक्ष्मद्भजनहत्त्वा वार्गः

किताने केन्द्र हो के हिन्द्र किता स्वकी वर्तम इस्पंचावार्य वर्षान के ---- शिक्षान कितान कि कितान के कितान के कितान किता

स्ताच्यांवयाहुरपरे तपसा हि येहिं। अन्ये च वैद्यवरवत्त्वसम्बद्धान्ये ः अस्तानपन्नरकोवान्याः वक्ताम्याः

माना चाहिए कि मेरे द्वारा यह स्वप्रकल्याणकारी तपश्चरण ही यंत्वपूर्वने प्रांस्थिन किया जाता है ॥ १३ ॥

भारतम्हत्यस्ति स्वर्धेः कुर्विस्स्य भारतः अत्रा निः सैतिः स्वर्धेः कुर्विस्स्य भारतः दुर्देष्ट्योः द्विरसनायः कुंपत्रित्रशुप्ताः। । । ्छिद्रा निर्देशित्राम् परविभवा भारतः

मार्ग महार्थ में क्यान सोरोबिंगरपिताः पुरुषाधमासी ॥ । १४ ॥ १४ ॥ १४ । विकार क्षेत्र स्वाप्त करती है, उनकी निति अधिक क्षिण करती है, उनकी निति अधिक क्षिण करती है, उनकी निति अधिक क्षिण करती है, उनकी किल्हा । होती है। सर्वा अधिक रहती है, सर्वा किल्हा धुसनेकी अभिलापामें रहते है एवं इसरोकों बार्क पहुंचाते है, इसी प्रकार लोकमें जो निव मनुष्य है वे भू अधिक क्ष्म करते किल्हा करते हैं। इसी प्रकार लोकमें जो निव मनुष्य है वे भू अधिक क्षम करते किल्हा करते हैं।

कुटिल रहता है, ने मिध्यादृष्टि होकर चार्डालोर भी हुआ करते हैं, सदा अझानके बशीभूत रहते हैं, दूसरोके दोष की ढूंडते रहते हैं एवं दूसरोंको अपने कृत्योंसे बाबा पहुंचाते रहते हैं, इसालिये ऐसे नीच मनुष्य जहरीले सर्पके समान हैं, ॥ १४॥

> केचित्पुनः स्वगृहमान्यगुणाः परेषां दुष्यंत्यक्षेषविदुषां न हि तत्र दोषः पापात्मनां मक्कतिरेव परेष्वसूया— पेशुन्यवाक्परुषस्रभणस्क्षितानाम् ॥ १५ ॥

भावार्थ:— कितने ही दुर्जन ऐसे रहते हैं कि जिनके गुण उनके घरके छोगोंको ही पसंद रहते हैं | बाहर उनकी कोई कीमत नहीं करता है | परंतु वे स्वतः समस्त विद्वानोंको दोष देते रहते हैं | मान्मर्यक्र करना, चार्डाखोर होना, कठोर वचन बेळिना आदि छक्षणोसे युक्त पापियोका दूसरे सज्जनोके प्रति ईप्यीभाव रखकर उनकी निंदा करना जन्मगत स्वभाव ही है | उससे विद्वानोंका क्या बिगडता है ! | १५ ||

केचिद्विचाररहिताः प्रथितैपंतापाः साक्षात्पिञ्चाचसद्द्याः प्रवैरेति लाकं तैः कि यथापकृतमेव मया प्रयाज्यं मोत्सर्यमार्यगुणवर्यमिति, प्रसिद्धम् ॥ १६॥

भावार्थ:—कितने ही अविचारी व बलशीकी दुर्जन, लोगोंको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हुए पिशाचोंके समान लोकमें भ्रमण करते हैं। क्या उन लोगों का सामना कर उनसे मात्सर्य करना हमारा धर्म है ! क्या मन्सर करना सज्जनोका उत्तम गुण है ! कभी नहीं. ॥ १६॥

आचार्यका अंतरंग।

एवं विचार्य शिथिलीकृतमत्सरोऽहं श्रासं यथाधिकृतमेश्वद्धदिष्यं सर्वश्रवस्त्रनिसतं गणदेवलञ्धं पश्चान्यहासुनिपरंपरयावतीर्णम् ॥ १७॥

भावार्थः — इसप्रकार निचार करते हुए उन छोगोंसे मत्सरभावको छोडकर मेरी की हुई प्रतिकाके अनुसार सर्वक्रोंके मुखसे निर्गत व गणवरोंके द्वारा धारित एवं तदनंतर महाकोगियो की परम्परा से इस भूतछपर अवतरित इस शास्त्रको कहूंगा ॥ १७॥

१ मान्सर्यमायगणवर्ज्यमिति प्रसिद्धं इति पाठांतरं। ससुक्य मान्तर्वको छोडे ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है। वैद्यशहकी व्युत्यत्ति विद्येति सत्यकटकेवलकोचनाक्या तस्यां यदेतहुपपभश्चदारत्रासम् वैद्यं वदंति पत्रशास्त्रविश्वपणशा पतदिविन्त्य च पतंति च तेऽपि वैद्याः॥ १८॥

भावार्थ:—अध्छातरह उत्पन्न कृष्टकानक्षी नेत्रको विषा कहते हैं। उस विषासे उत्पन्न उदारशासको वैषशास ऐसा व्याकरणशासको विशेषको जाननेवाले विद्वान कहते हैं। उस विषशासको जो लोग अध्छातरह मनन कर पढते हैं उन्हें भी वैष कहते हैं।।१८॥

शृंगुर्वेदशद्वका अर्थ बेदोऽयमित्पपि च बोप्नविचारलाभा-चत्वार्थमूचकवचः खल्ज धातुमेदात् आपुध्य तेन सह पूर्वनिबद्धस्य-च्छास्त्राभिधानमपरं प्रवटंति तज्ज्ञाः ॥ १९ ॥

भावार्थ:— वैषशासको जाननेवाले, इस शासको, आयुर्वेद मी कहते हैं। वेदशम्द विद् धातुसे बनता है। मूलधातुका अर्थ, ज्ञान, विचार, और लाभ होता है। इस प्रकार धातु के अनेकार्थ होनेसे यहां वेद शब्दका अर्थ, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको, बताने वाला है, इस वेद शद्भको पिछे आधुः शद्ध जोड दिया जाय तो 'आयुर्वेद ' बनता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो हित्आयु, अहितआयु, सुखायु, दुःखायु इनके स्वरूप, आयुष्य लक्षण, आयुष्यप्रमाण, आयुके लिए हिताहित द्रव्य इत्यादि आयुसम्बन्धी यथार्थस्वरूप को प्रतिपादन करता है उस का नाम आयुर्वेद है। इसलिए यह नाम अन्वर्थ है ॥ १९॥

शिष्यगुणलक्षणकथनमतिका

एवंविधस्यं श्वनैनकहिताधिकोयदेशस्य भाजनतया मविकाल्पेता यं

तानत्र साधुग्रुणलक्षणसाम्यक्ष्यान्वक्ष्यामहे जिनपतिमतिपक्षमामीत् ॥ २० ॥

भावार्थ: समस्त संसार का हित करना ही जिनका उदेश है अथवा हित करने में उञ्चल हैं ऐसे वैद्य, या आयुर्वेदशाल के अध्ययनके लिये, पूर्वाचार्योंने जिन को भोग्य बतलाया हैं उनमें क्या गुण होना चाहिये, उनके लक्षण क्या है, रूप कैसा, रहना चाहिये इत्यादि बातोंको जिनशासन के अनुसार आगे प्रतिपादन करेंगे ऐसा आचार्यश्री कहते हैं।। २०॥

मायुर्वेदात्रेषम्भवत्वेत्रेषद्वकार्यः। राजन्यविभवरविद्यकुरुद्वः दावि-मीहिनी दोयान**शिक्यरित**ः कुत्रास्त्राः विनातिनः। मातृर्थदे । सहप्रकृतिकाष्ट्रास्त्राः विनातिनः।

॥ ३९ ।। भारती प्रवेतम् लस्यपन्नास्यभागी मि १ ।।

वर्णमें जिसकी क्षेत्रिय, ब्रह्मणे व वश्य इस प्रकारिक उत्तमें वर्णमेंसे किसी एक वर्णमें जिसे हुआ हो, आचरण शुद्ध हो, जी बुद्धिमान, बुश्लेट व नर्फ्न हो बही इस प्रवित्र शासकी पटन करनेका आधिकारी है, प्रांत काल वह गुरूकी सेवामें उपस्थित होकर इस विषयको उपदेश देनेके लिये प्रांथना करें, ॥ २१॥

हा**नेकविद्यासाम्यान**- संस्थानाहरू

बातस्य ब्रह्म ग्रामितः सामितस्यानः

॥ १९ **भारतसम्बद्धारिकेनिकेन्द्रतस्य**ः वेद्रपटः

। के निका को निर्मा सका अवित सामामिदं मधीनं का निवास का

अच्छीतरह परीक्षा 'सर्व प्रधम करिलेंबें, उसको यदि अध्ययनार्थ योग्य समझे ती जिनिहें भवेनीन् के समिक्ष उसे अहिंसा सित्य, अचीर्यादि वितोको प्रहण करावे पश्चात् उसे विभिन्न सिंह प्रकार के किंदि कि समिक्ष प्रकार के अध्यवन कराना चाहिये. दूसर्रोकी नहीं, इसे प्रकार इसकी रहस्यको जिन्नीनार्छ कहिंदी हैं वि २२ ॥ १

विद्यामातिके सायव । आचार्यसामनसम्बद्धानिक्यसम्बद्धाः । आयोग्यस्यस्य विनयोग्यसम्बद्धाः । वार्षातृंगनिन्तानस्य प्रसासन्य । आकार्यनिनं सन्तर्भनस्य स्वानि ।। ३३ ॥

भे कि सार्वाची के विवार्थयन करनेकी इच्छा रखने बाले भिवारियों के भिवारियां के स्थारित के अंति के स्थारित के स्थारित के स्थारित के स्थारित के स्थारित के स्थारित के सिवारियां क

#### वैद्यशास्त्रका प्रधानध्येय।

लोकोपकारकरणार्थमिदं हि शास्त्रं शास्त्रप्रयोजनमपि द्विविधं यथावत् स्वस्यस्य रक्षणमथामयमोक्षणं च संक्षेपतः सकलमेव निरूप्यतेऽत्र ॥ २४ ॥

भावार्थ: — यह वैद्यकशास्त्र लोकके प्रति उपकारके लिये हैं। इसका प्रयोजन, स्वस्थका स्वास्थ्यरक्षण और रोगीका रोगमोक्षणके रूपसे दो प्रकार है। इन सबको संक्षेपसे इस प्रथमें कहेंगे ॥ २४ ॥

लोकशहका अर्थ जीवादिकान् सपदि यत्र हि सत्यदार्थीन् सस्थावरपवरजंगमभंदभिकान् आलोकयंति निजसद्गुणजातिसत्वान् लोकोयमित्यभिमतो मुनिभिः पुराणैः ॥ २५ ॥

भावार्थ:—जिस जगह अपने अनेक जाति व गुणो से युक्त स्थावर जंगम आदि जीव, अजीवादिक पड्दव्य सप्ततत्व व नव पटार्थ आदि पाये जाते हो या देखें जाते हों उसे प्राचीन ऋषिगण छोक कहते हैं ॥ २५॥

#### चिकित्साके आधार।

सिद्धांततः प्रथितजीवसमासभेदं पर्याप्तिसंज्ञिवरपंचिवधंद्रियेषु तत्रापि धर्मनिरता मनुजाः प्रधानाः क्षेत्र च धर्मवहुळ परमार्थजाताः॥ २६॥

भावार्थ:—जैन सिद्धातकारोने जीयके चौठह भेद बतलाये है, एकेदिय सूक्ष्म पर्याप्त २ एकेदिय सूक्ष्म अपर्याप्त ३ एकेदिय बादरपर्याप्त ४ एकेदिय सूक्ष्म अपर्याप्त ३ एकेदिय बादरपर्याप्त ४ एकेदिय बादरअपर्याप्त ५ द्वादिय पर्याप्त ६ द्वादिय अपर्याप्त १० चतुरिदिय पर्याप्त १० चतुरिदिय अपर्याप्त ११ पंचेदिय असर्ज्ञा पर्याप्त १२ पंचेदिय असर्ज्ञा अपर्याप्त १३ पंचेदिय अपर्याप्त १४ पंचेदिय सज्ज्ञी अपर्याप्त इस प्रकार चौदह भेद है । जिनको आहार, शरीर, इंदिय, श्वासोच्छास, भाषा च मन थे छह पर्याप्तियोमे यथासमय पूर्ण हुए हों उन्हे पर्याप्तजीव कहते हैं। जिन्हे पूर्ण न हुए हों उन्हे अपर्याप्त जीव कहते है । अपर्याप्त जीवोकी अपेक्षा पर्याप्त जीव श्रेष्ठ है । जिनको हित अहित, योग्य अयोग्य गुण दोष आदि समझमें आता है उन्हे संज्ञी कहते हैं, इसके विपरीत असंज्ञी है । असंज्ञियोंसे

संश्री श्रेष्ठ है। पंचेंद्रिय संश्लियोमें भी जिन्होंने सर्व तरहसे धर्माचरणके अनुकूछ धर्ममय क्षेत्रमें जन्म लिया है ऐसे धार्मिक मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं॥ २६॥

> तेषां किया मतिदिनं कियते भिषम्भि— रायुर्वयोऽभिषलसत्वसुदेशसात्म्यम् विख्यातसत्मकृतिभेषजंदहरोगान् कालक्रमानपि यथक्रमतो विदित्वा ॥ २७ ॥

भावार्थ:—उन धर्मात्मा रोगियोंकी आयु, वय, अभिवर, शक्ति, देश, अनुकूलता, वातादिक प्रकृति इसके अनुकूल आंषधि, शगैर, रोग व शीतादिक काल, इन सब वातोंको क्रम प्रकार जानकर चिकित्सा करे॥ २६॥

#### चिकित्सा के बार पक्ष

तत्र कियेति कथिता मुनिभिश्विकित्सा सर्यं चतुर्विधपदार्थगुणमधाना वैद्यातुरीषधसुभृत्यगणाः पदार्था— स्तंष्वप्यश्रंषधिषणां भिषगेव मुख्यः ॥ २८ ॥

भावार्थ:—पूर्वोक्त किया शब्दका अर्थ आचार्यगण चिकित्सा कहते हैं। उस चिकित्सा के लिये अपने गुणों से युक्त चार प्रकार के पदार्थों (अगो ) की आवश्यकता होती हैं। विंख, रोगीं, आपध व रोगीकी सेवा करनेवाटे सेवक, इस प्रकार चिकित्साके चार पदार्थ है अर्थात् अंग या पाद है उनमे बुद्धिमान् वैद्य ही मुख्य है, क्यो कि उसके विना वाकीके सब पदार्थ व्यर्थ पडजाने हैं॥ २८॥

#### वैद्यलक्षण

ग्रंथार्थविन्मतियुतां उन्यमतमबीणः सम्यक्मयोगनिपुणः कुन्नलोऽतिथीरः धर्माधिकः सुचरितां बहुतीर्थशुद्धो वैद्यो भवेन्मतिमतां महतां च योग्यः ॥ २९ ॥

भावार्थ:—जो वैद्यक प्रंथके अर्थको अच्छीतरह जानता हो, बुद्धिमान् हो, अन्यान्य आचार्यों के मतो को जानने में प्रवीण हो, रोगके अनुसार योग्यचिकित्सा करने में निपुण हो, औपिधयोजनामें चतुर हो धीर हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, बहुतसे गुरुजनोसे जो अप्ययन कर चुका हो वह वैद्य विद्वान् महापुरुपोको भी मान्य होता है ॥ २९ ॥

#### विकित्सापश्रति

मर्भेनिमित्तविधिना शकुनागमेन ज्योतिर्विश्चेषतरलप्रश्चश्चांकयोगैः स्वप्नेश्च दिन्यकथितैरपि चातुराणा-मायुः ममाणमधिगम्य भिषम्यतेत ॥ ३०॥

भावार्थः—रोगीकी परिस्थितिसंबधी प्रश्न, निमित्तसूचना, शकुन, ज्योतिष शासके छम्न, चद्र्योग आदि, स्वप्न व दिज्यज्ञानियोंका कथन आदि द्वारा रोगीके आयु प्रमाणको जानकर वेष चिकित्सामे प्रयत्न करे ॥ ३०॥

रिष्टेविंना न मरणं भवतीह जंतोः
स्थानव्यतिक्रमणनोऽतिसुसूक्ष्मतो वा
कृष्स्त्राण्यपि प्रथितभूतभवद्भविष्य—
दूपाणि यत्नविधिनात भिषक्ष्रपश्येत् ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—रिष्ट (मरणसूचकचिन्ह) के प्रगट हुए विना प्राणियोंका मरण नहीं होता है. अर्थात् मरने के पहिले मरणमूचक चिन्ह अवश्यमेव प्रकट होता है। इसिलिये वैद्य का कर्तन्य है, कि जानने मे अन्यंत किठन ऐसे भूत, वर्तमान, और भविध्यत्काल में होने वाले मरण लक्षणों को, स्थान के परिवर्तन करके, और अन्यंत सूक्ष्म रीति से प्रयत्न पूर्वक वह देखें, ॥ ३१ ॥

#### अरिष्टलक्षण

रिष्टान्यपि मकृतिदेहनिजस्वभाव— च्छायाकृतिप्रवरलक्षणवेपरीत्यम् पंचेंद्रियार्थविकृतिश्च शकृत्कफानां तोयं निमज्जनमथातुरनाञ्चहेतुः ॥ ३२ ॥

भावार्य:—वातिपत्तकपत्रकृति, देह का स्वाभाविक स्वभाव, छाया, आकार आदि जब अपने लक्षणसे विपरीतता को धारण करते हैं उसे मरण चिन्ह (रिष्ट) समझना चाहिये। पंचेद्रियोमे विकार होजाना व मल और कप्तको पानीमें डालनेपर इबजाना यह सब उस रोगीके मरणका चिन्ह है॥ ३२॥

रिष्ट स्चकदूतलक्षण ।

हीनाधिकातिकृष्णकृष्णिवरूकितांगः
सन्याधितः स्वयमथायुधदण्डहस्तः
संध्यासु साश्चनयनां भयवेपमानां
द्तां भवेदतितरां यमदृतकल्पः ॥ ३३ ॥
अश्वैः स्वरं रथवरैः करभैः रथान्यैः
माः सदा भवति दृतगणाऽतिनिद्यः
यो वा छिनत्ति तृणमग्रगतो भिनत्ति
काष्टानि लोष्टमथवेष्टकिष्टकं वा ॥ ३४ ॥
एवंविधं सपदि दृतगतं च रिष्टं
हष्ट्वातुरस्य मरणकिनिद्यमत्तेहतुम्
तं वर्जयेदिह भिष्णिवदितार्थम्वः

[ शुभदृतलक्षण । ]

सौम्यः श्रुभाय श्रुचिवस्त्रयुतः स्वजातिः ॥ ३५ ॥

भावार्थ:—वंद्यको बुलानेकेलिए अत्यत कृता. हीन वा अधिक काला, रूखा शरीरवाला, एवं बीमार दूत आगया हो. जिसके हाथमे तलवार आदि आयुध या दण्ड हों, संध्याकालमे रोते हुए एवं डरसे कंपंत हुए आग्हा हो उस दूतको रोगीके लिए यम दूतके समान समझना चाहिए। जो दृत घोडा, गथा, हाथी. गथ आदि वाहनोंपर चढकर वंद्यको बुलानेकेलिए आया हो वह भी निदनीय है। एवं च जो दूत सामने रहनेवाले घास वंगरेको तोडते हुए, एयं लकड़ी, महीका देला. पथ्थर ईठ वंगरहको फोडते हुए आरहा हो वह भी निद्य है। इस प्रकारके दृतलक्षणगत मरणचिन्हको जानकर रोगीका मरण होगा ऐसा निश्चय करे। तदनंतर सर्वशास्त्रविशास्त्र वृंद्य उक्त रोगीकी चिकित्सा न करे। शांत, निमलवस्त्रयुक्त रोगीके समानआनियुक्त दृतका आना शुभस्चक है। १३ शांत्र भी।

अशुभशकुन ।

उद्देगसंक्षवथुलप्रनिरोधशद्ध-मर्लाद्धसंस्वलितरापमहोपतापाः ब्राामाभिघातकलहाग्रिसमुद्धवाद्याः

वैद्यैः भयाणसम्यं खल्ज वर्जनीयाः ॥३६॥

भावार्य वैष रोगीके घर जानेके लियं जब निकले तब उद्देग, छीक, निरोध (बांधी, रोको, बन्दकरो आदि) ऐसे विरुद्ध शद्धोको गुपना स्पर्धा, स्वलन, क्रोध, महासंताप, ध्राममें

उत्पात, कल्ह, आगलगना, आदि सब अपराकुन हैं। वैसे अपराकुनोको खलना चाहिये तात्पर्य यह है कि ऐसे अपराकुनोंको देखकर निश्चय करना चाहिये रोगी की आयु धोढी रह गई है।। ३६॥

यार्जारसर्पश्चश्चयककाष्ट्रधाराण्यम्निर्वराहमहिषा नकुल्यः भृगालाः
रक्ताः स्रजस्समिलना रजकस्य भाराः
अभ्यागताः समृतकाः परिवर्जनियाः ॥ ३७ ॥

भावार्थै:—रोगिक घर जाने समय सामने से आनेवाले मार्जार, सर्प, खरगोश, आपत्ति, लकडीका गष्टा, अग्नि, सूअर, भैस,नौला लोमडी, लालवर्णकी पुष्पमाला, मिलनवस, व शरीरादि से युक्त मनुष्य अथवा चाण्डाल आदि नीच जातिके मनुष्य धोबीके काडे, मुदेंके साथ के मनुष्य थे सब अपशकुन हैं ॥ ३०॥

#### গ্রুমহাক্তন

श्वांतासु दिक्षु शकुनाः पटहोरूभेरी शंखांबुदमवरवंशमृदंगनादाः छत्वध्वजा नृपस्रतः सितवस्नकन्याः गीतानुकूलमृदुसीरभगंधवाद्याः ॥ ३८ ॥ श्वताक्षताम्बुरुहकुक्कुटनीलकंठा लीलाविलासललिता वनिता गजेंद्राः स्वच्छांबुप्रितघटा नृषदाजिनश्र म्ह्यानपारसमयंऽभिम्नुखाः मशस्ताः ॥ ६९ ॥

भावार्थ: — प्रस्थान करते समय वैद्यको सभी दिशाये शांत रहकर पटह, भेरी, शंख, मेघ, बांसुरी, मृदंग आदिके शुभ शद्ध सुनाई देरहे हो, सामनेसे छत्र, ष्वजा, राजपुत्र, धवलवत्सधारिणीकन्या, शांत अनुकृल व सुगंधि ह्वा. सफेद अक्षत, कमल, कुक्कुट, मकूर, खेल व विनोदमें मग्न क्षियां हाथी व स्वच्छ पानीसे भरा हुआ घडा, बैल, घोडा आदि आवें तो प्रशस्त है। शुभशकुन है। इनसे वैद्यको विजय होगी ॥३८॥३९॥

एवं महाञ्चकुनवर्गनिरूपितश्रीः माप्यातुरं मवरलक्षणलक्षितांगम् दृष्ट्वा विचार्य परमायुरपीह वैद्यो यातं कियत्कियदनागतमेव पत्र्यत् ॥ ४० ॥ भावार्थ:—इस प्रकारके शकुनोंसे रोगीके भाग्यको निश्चय करके रोगीके पास जाकर उसके सर्व शरीरके लक्षणोको देखें। वह रोगी दीर्घायुषी होनेपर भी वैषको उचित है कि वह रोगीकी उमरम कितने वर्ष तो बीन गर्थ ओर कितने बाकी रहे इस बानका विचार करें॥ ४०॥

सामुद्रिकशास्त्रनुसार अल्पायुमहायुपरीक्षा यस्याति कांमलतरावतिमांसलीच क्तिग्धावज्ञांकतरुप ख़वपंक जाभी नानासुरूपयुतगाहाविशालदीर्घ रेखान्वितावमलिनाविह पाणिपादौ ॥ ४१ ॥ यस्यातियेशलतरावधिकाच कर्णी नीलोत्पलाभनयने दशनास्तर्थेव ग्रुक्तांपमा सरसदाडिमबीजकल्पा क्षिग्धां बतायतललाटकचाच यस्य ॥ ४२ ॥ यस्यायताः श्वसितवीक्षण बाहुपुष्टाः **स्थृलास्तथांगुलिनखानननासिकास्स्युः** हस्या रसंद्रियगलादरमंद्रजंघाः निम्नाश्र संधिवरनाभिनिगृहगुल्फाः ॥ ४३ ॥ यस्यातिविस्तृतग्रुरस्तनयां भूवोर्वा दीर्घीतरं निभृतगृढशिराप्रतानाः यस्याभिपिक्तमनुलिशमिहार्ध्वमेव शुष्यच्छरीरमथ मस्तकमेव पश्चात ॥ ४४ ॥ आजन्मनः प्रभृति यस्यःहि रोगग्रुक्तः कायः शनेश्र परिवृद्धिप्रुपेति नित्यम् शिक्षाकलापमपि यस्य मतिः सुक्षका **ब्रा**तुं च यम्य निखिलानि **रहेंद्रियाणि ॥ ४५ ॥** सुस्निग्धसूक्षमृद्कंशचयश्च यस्य भायस्तथा मिवरलाः तनुरोपकूषाः यस्येदशं वपुरनिद्यसुलक्षणां इ तस्याधिकं धनमतीव च दीर्घमायुः ॥ ४६ ॥ इत्येत्रंसकलमुस्रक्षणे पुमांस्या-द्दीर्घायुस्तदपरमधमायुर्धेः

## **रीनायुर्विदितविरुक्षणस्य साक्षा**-त्रत्स्वास्थ्यं त्रवरवयो विचार्यतेऽतः ॥ ४७ ॥

भावार्थ:--जिसके हाथ व पाद अत्यंत कोमल, मांस भरित, स्निग्ध, अशोक के कोंपल या कमलके समान हो एवं अनेक शुममुचक रेग्वावोंसे युक्त होकर निर्मल हों. जिसके दोनों कर्ण मनोहर व दीर्घ हैं अत्यधिक मांसमे युक्त हैं दोनों नेत्र नीलकमलके समान हैं, दांत मोती या रसपूर्ण अनारदानेके समान हैं, ललाट व केश स्निम् , उन्नत व अर्घ हो, जिसका श्वास व दृष्टि लंबे हैं, बाहु पुष्ट हो, अंगुलि, नख, मुख, नासिका, ये स्थूल हों, रसनेद्रिय, गला, उदर, शिक्न, जंघा ये हस्य हों, संधि-ब नाभि गढे हुए हों, गुल्फ छिपा हुआ हो, जिसकी छाती अत्यंत विस्तृत हो, स्तन व भूके बीचमें दीर्घ अंतर हो, शिरासमूह बिलकुल छिपा हुआ हो, जिसको स्नान करानेपर या कुछ लेपन करनेपर पहिले मस्तक को छोडकर उर्ध्व शरीर ( शरीर के ऊपर का भाग ) मूखता हो फिर अधोशारीर एवं अंतमे मस्तक सूखता हो, जन्मसे ही जिसका शरीर रोगमुक्त हो और जो धीरे २ बढरहा हो, जिसकी बुद्धि शिक्षा कला आदिको जान-नेकेलिथे सशक्त हो व इंदिय दढ हों, जिसका केश स्निग्ध, बारीक व मृदू हो, एवं जिसके रोमकूप प्रायः दूर २ हों, इस प्रकारके सुलक्षणोसे युक्त शरीर को जो बारण करता है वह विपुल ऐश्वर्य संपन्न व दीर्घायुपी होता है। इन सब लक्षणोंसे युक्त मनुष्य पूर्ण (दीर्घ) आयुष्यके भोक्ता होता है। यदि इनमेसे आर्थ लक्षण पाये गये तो अर्घ आयुष्पका भोक्ता होता है, एवं इनसे विलक्षण शरीरको धारण करनेवाला हीनायुषी होता है. मनुष्यके वय. स्वास्थ्य आदि इन्ही लक्षणोंसे निर्णात होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 83 ॥ 88 ॥ 84 ॥ 86 ॥ 89 ॥

#### उपसंहार.

एवं विद्वान्विश्वालश्चतजलिषपरंपारश्चरीर्णबुद्धि— श्वीत्वा तस्यातुरस्य मथमतरिमहायुर्विचार्योजितश्चीः ज्यापेस्तत्वज्ञतायां पुनरिप विलसिन्नग्रहेचापि यत्नम् कुर्याद्वेद्यो विधिज्ञः मतिदिनममलां पालयन्नात्मकीर्तिम् ॥ ४८॥

भावार्थ:—इस प्रकार शालसमुद्रपारगामी विधिज्ञ विद्वान् वैद्यं को सबसे पहिले उस रागीकी आयुको जानकर तदनंतर उसकी व्याधिका परिज्ञान करलेना चाहिये एवं विधि पूर्वक उस रोगकी निवृत्तिके लिये प्रयक्त करे। इस प्रकार चिकित्सा कर, अपनी कीर्तिकी प्रतिदिन रक्षा करें।॥ ४८॥ इति जिनसक्त्रनिर्गतसुसास्त्रमहांषुनिषेः सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ४९ ॥

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इहलेक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनरूपी किसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाक्ससमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है परंतु यह जगतका एक मात्र हित साधक है (इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है) ॥ ४९ ॥

## इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारे ज्ञास्त्रावतारः प्रथमः परिच्छेदः

इत्युप्रादित्याचार्य कृत, कल्याणकारक ग्रंथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विधाधा-चस्पतात्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में शासावतार नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ।



१ महासंदिताया इत्यधिक पाठनुपलभ्यते, का.पुस्तके।

## अथ द्वितीयः परिच्छेदः ।

### मंगलाचरण और प्रतिका

अक्षेपकर्मक्षयकारणं जिनं । प्रणम्य देवासुरवृंदवंदितम् । ब्रवीम्यतस्त्वास्थ्यविचारलक्षणं । यथोक्तसल्लक्षणलक्षितं सुधैः ॥ १ ॥

• भावार्थः—देव व असुरोंके द्वारा पूजित, समस्त कर्मीको नाश करनेके लिथे कारण स्वरूप श्री जिनेंद्र भगवानको नमस्कार कर महर्पियो द्वारा कथित लक्षणों से लक्षित स्वास्थ्यका विचार कहेंगे ॥ १ ॥

#### स्वास्थ्यका भेद्र।

अथेइ भव्यस्य नरस्य सांत्रतं । द्विधेव तत्स्वास्थ्यमुदाहृतं जिनैः । प्रधानमाद्यं परमार्थमित्यतो द्वितीयमन्यझवहारसंभवम् ॥ २ ॥

भावार्थ:—भज्यात्मा मनुष्यको जिनेद्रने पारमार्थिक, ज्यवहारके रूपसे दो प्रकारका स्वास्थ्य बतलाया है । उसमे पारमार्थिकस्वास्थ्य मुन्य है ज्यवहार स्वास्थ्य गीण है ॥ २ ॥

#### परमार्थस्वास्थ्यलक्षण ।

अशेषकर्मक्षयजं महाद्भृतं । यदेतदात्यंतिकमिक्कितीयम् । अतींद्रियं मार्थितमर्थवेदिभिः । तदेतदुक्तं परमार्थनामकम् ॥ ३ ॥

भावार्थ:—आत्माके सपूर्ण कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न. अत्यद्भुत. आन्यतिक व अद्वितीय, विद्वानोके द्वारा अपेक्षित, जो अतीद्रिय मोक्षमुग्व है उसे पाग्मार्थिक स्वास्थ्य कहते हैं ॥ ३ ॥

#### व्यवहारस्वास्थ्यलक्षण।

समाप्रिधातुत्वमटोषविभ्रमो । मलक्रियात्मेंद्रियसुः।सन्नता । मनःमसादश्च नरस्य सर्वदा । तदेवग्रुक्तं व्यवहारजं खलु ॥ ४॥

भावारी:—मनुष्यके शरीरमें सम अग्निका रहना, सम धानुका रहना, यात आदि विकार न होना, मलमूजका ठाँक तौरसे विसर्जन होना, ओत्मा. इंद्रिय च मनकी प्रमन्नता, रहना ये सब व्यावहारिक स्वास्थ्य का लक्षण है ॥ ४ ॥

१ — समदोषः समाभिश्च समधातुमलिक्षयः । प्रसन्नात्मेद्वियमनाः स्वस्य इत्यमिधीयते ।

#### साम्य विचार

सुसीम्सभावः खलु साम्यभुच्यते । रुचिश्च पाको बलमेव लक्षणम्। हितो मिताहारविधिश्च साधनं । वलं चक्ववैमेसमाप्तिरिष्यंत ॥ ५ ॥

भावार्थः—परिणाम में शांति रहना उसे साम्य कहते हैं । आहार में रुचि रहना, पाचन होना, और शक्ति बना रहना, सान्य का लक्षण हैं अर्थात् सान्यका बोतक है। हित, मिन आहार सेवन करना, रुचि आदि के बनाये रखने के लिये साधन है। बल से धर्म अर्थ काम मोक्षरूपी चतुर्वगोंकी पूर्ति होती है। ५॥

न चेदृशस्तादृश इत्यनंकशो । वचोविचारेण किमर्थवदिनाम् । वर्षुवैलाकारविशेपश्चालिनाम् । निरीक्ष्य साम्यं भवदंति तद्दिदः ॥ ६ ॥

भावार्थ:—वह (साम्य)अमुक प्रकार से रहता है. अमुक तरह से नहीं इत्यादि वचनविचारमे तत्वज्ञानियों को क्या प्रयोजन हैं शरीरका बळ, आकार आदिसे सुशोभित मनुष्यों को देलकर तन्त्र छोग साम्य का निश्चय करते हैं ॥ ६ ॥

#### प्रकारांतरने स्वस्ळथक्षण

किंधुच्यते स्वस्थिवचारलक्षणं । यदा गर्दर्धुक्ततनुर्भवेन्धुमान् । तदेव स स्वस्थ इति भक्तीर्तितस्मुशास्त्रमार्गाक् च किंचिद्रन्यथा ॥ ७॥ भावार्थः—व्यथनगर्वा लक्षण क्या है / जन मनुष्य रोगोसे रहित शरीरको बारण करे उसे ही स्वत्य कहने है। यह आयुर्वेदशास्त्रोकी आज्ञासे कहा गया है। अन्यथा नहीं ॥ ७॥

#### अवस्था विश्वार

वयश्रद्धा गविकल्पतं जिनैः । शिद्धपुवामध्यमवृद्ध इत्यतः । दश्चभकारदेशकैः समन्त्रितः । श्रताधुरेवं पुरुषः कलौ युगे ॥ ८॥

भावार्थः — मतुष्पकी दशा (असु) चार प्रकारने निमक्त है। बालक दशा, बौबन-दशा, मध्यम दशा व बृद्ध दशा इस प्रकार चार मेर हैं। एर सो वर्षकी पूर्ण आयुमे वह दस दस वर्षमे एक २ अवस्थाको पल्टने हुए इस दशानेको पल्टना है। इस प्रकार कालियुगमे मनुष्य प्रत्य भी वर्षकी आयुवाले होने हैं॥ ८॥

#### अवरवाओं के कार्य

द्शेति वाल्यं परिवृद्धिरुद्धतं । युवत्वमन्यच सहैवमेव यत् । त्वगैस्थिशुकामळविक्रमाधिकः। प्रधानचुद्धीद्विय सन्निवर्तनत् ॥ ९ ॥

१-- वगक्षि इति पाउंतरं।

भावार्थः पहिली दशा बाळक है, उसीकी दशा बृद्ध होकर जवानी दशा होती है, इसी प्रकार और भी दशाये होती है जिनमे त्वचा, हड्डी, बॉर्थ, बल, बुद्धि व इंदिय आदि इन सभी बातोमें परिवर्दन होता है जिनका अलग २ दशामे भिन्न २ रूपमे अनुभव होता है।। ९।।

#### अवस्थांतरमें मोजनविचार।

अथात्ति कश्चित्पय एव वालकः । पयोक्तमन्यस्त्वपरः सुभाजनम् । त्रिषेत्रमाहारविधिः त्रिशो जने । परेषु संभोजनमेव शोभनम् ॥ १०॥

भावार्थ:—मानाके गर्भसे बाहर आनेके बाद बालक सर्व प्रथम केवल माताके दूध पीकर जीता है। आगे वहीं कुछ मास बृद्धिगत होनेपर माका दूब और अन देखों को खाता है। इस अवश्थाको भी उछंघनका आगे केवल भोजन करता है। इस प्रकार बालको में तीन ही प्रकार के आहारकम है। वाकीकी दगाओ में (स्वस्थावस्था में) भोजन करना ही उचित है।। १०॥

#### जठराधिका विचार।

तथा वयस्थप्वथवीत्तरंष्वपि । कियां मुकुर्योद्धिषगुत्तरात्तरम् । विचार्य सम्यवपुरुषोदरानलं । समत्ववैषम्यमपीह शास्त्रतः ॥ ११॥

भावार्थः — याँवन, मध्यम व वृद्ध दशाको प्राप्त मनुष्यो के भी जठराग्निसम है? विषम है ? या मद है / इत्यादि बातोको शास्त्रीयक्रम से अन्छीतरह विचार कर, वैद्य, तद्योग्य चिकित्सा करे ॥ ११ ॥

#### विकृतजठराग्निके भेद।

अथाग्निरश्रापि निरुच्यतं त्रिधा । विकारदांपविषमांऽतितीक्ष्णता ।
गुणोपि मंदानिलिपिरासत्कर्षः । क्रमण तेपामिह वक्ष्यतं किया ॥ १२ ॥
भावार्थः—आत आदि दोपो के प्रकोप से विषमाग्नि, तीक्षणांग्नि, मंदांगि इस प्रकार
विकृत जठगित्र के तीन भेद शास्त्रो मे वर्णित है । अर्थात् वातप्रकोप से विपमाग्नि,
पित्तप्रकोप से तौक्षणाग्नि, कफप्रकोप से मदाग्नि होती है, अब इन विकृताग्नियों की
चिकित्सा यथाक्रम से कहेंगे ॥ १२ ॥

१. विषमाणि — योग्य प्रमाण से, योग्य आहार खाने पर कभी ठीक तरह से पच भी जाता है कभी नहीं उसे विषमाणि कहते हैं,

२ तीक्ष्णानि—उपयुक्त मात्रा से या अत्यधिक मात्रा से सेवन किथे गये आहार की भी जो आनि ठीक तरह से पचा देती है उसे नीक्ष्णानि कहते हैं।

३ मंदानि---जो अल्पप्रमाण में खाये गंथ आहार का भी पचा नहीं सकती उसे मंदानि कहते हैं.।

### विषमाप्ति आवि की चिकित्सा

सुबितकार्थेरथ सिंदरेचनः तथानुरूपैर्वमनैः सनत्यकैः । क्रमान्मरुत्पित्तकफप्रपीडिता-निद्दादराग्नीनिष साध्येद्भिषक् ॥१३॥ भावार्थः—वात, पित्त, व कर्म के द्वारा क्रमसे पीडित उदराग्निको वष बितकार्य, विरेचन, योग्य वमन, व नस्योसे यथाक्रम चिकित्सा करे ॥१३॥

#### समाभि के रक्षणोपाय।

समाग्निमेवं परिरक्षयत्सदा । यथतुकाहारविधानयोगतः । त्रिकालयोग्येरिह बस्तिभिस्सदा विरेचनैः सद्दमनेश्च बुद्धिमान् ॥१४॥ भावार्थः—-त्रिकालयोग्य बात्ति, विरेचन व वमनोसे एवं ऋतुके अनुसार मोजन प्रयोगसे बुद्धिमान् वैद्य समाग्निकी सदा रक्षा करें ॥१४॥

#### बलपरीक्षा

#### बलकी प्रधानता

बलं भधानं खलु सर्वकर्मणामता विचार्य भिषजा विजानता।
नरंषु सम्यक् बलवत्तरंष्विह किया सुकार्या सुखासिद्धिमिच्छता ॥ १६ ॥
भावार्थः—सर्व कार्योके लिये बल ही मुख्य है। इसलिये मितमान् वैच उस
बलको पहिले विचार करें। बलवान् मनुष्योमे किय हुए प्रयोग में ही वह अपनी सफलता
की भी आशा रखे अर्थात् चिकित्सा में सफलता प्राप्त करना हो तो बलवान् मनुष्यों की
चिकित्सा करें॥ १६ ॥

#### बलेत्पत्तिकं अंतरंग कारण

खकर्मणामीपश्रमात् क्षयादिष । क्षयोपश्रम्यादिष नित्यश्चसम्म् । सुसत्वमुद्यत्थुरुष्य जायते । परीषद्दान्यो सहते सुसत्ववान् ॥ १७॥

<sup>?</sup> योग्य प्रमाण ने सेवन कियं गयं आहार को जो ठीक तरहसे पचाती है उसे समाहित कहते हैं।

भावार्थः — वीर्यांतराय कर्मके उपराम, क्षय या क्षयोपरामसे मनुष्यको उत्तम बलकी हाद्रि होती है। वह बलवान् मनुष्य अनेक परीपहोको सहन करनेमे समर्थ होता है।। १७॥

#### बलवान् मनुष्यके लक्षण

स सत्ववान्योऽभ्युदयक्षयेष्विष । प्रफुल्लसौम्याननपंकजिश्यितः ।

न विध्यते तस्य मनः सुदुस्सर्दः कियाविक्षेषेरिष धैर्यमाश्रितम् ॥ १८ ॥

भावार्थः — उस बल्जान् मनुष्यकी संपत्ति आदिके नष्ट होनेपर भी वह अपने धैर्यको

नहीं छोडता और उसके मुखकी कालि, शांति वगरह सभी बातें तदवस्थ रहकर मुख,

कमल्के सैमान ही प्रफुल्लित रहता है । दुस्सह कियावों के द्वारा उसका मन जरा भी
विचलित नहीं होता है ॥ १८ ॥

## जांगलादि शिविध देश

स जांगलोऽनूपीनजाभिधानवान् । प्रधानसाधारण इत्यथापरः । सदैव देशिश्विविधः प्रकीर्तितः । क्रमात्त्रयाणामिप लक्षणं ख्रुंवे ॥ १९ ॥ भावार्थ--- जागल, अनूप व साधारणके भेदसे देश, तीन प्रकारसे वार्णित है । साधारण देश प्रधान है । अब उन तीनो देशोके लक्षणको यथाक्रम कहेंगे ॥ १९ ॥

#### जांगल देश लक्षण

किचित्र रुक्षाः तृणसस्यविष्धः किचित्र सर्जार्श्वनभूर्नपादपाः ।
किचित्पलाशासनशास्त्रशास्तिनः किचित्र रक्तासितपांडुभूमयः ॥ २० ॥
किचित्र शेलाः परुंषपलान्विताः किचित्र वेभूत्कटकांटराटवी ।
किचित्र शार्र् लवृक्षर्सदुर्मृगाः किचित्र शुष्काः कुनटीः सशकराः ॥ २१ ॥
किचित्रियंगुर्वरकाथ काद्रवाः किचित्र सुद्राश्चणकाश्च शांततु ।
किचित्रत्रात्रात्र्वाश्चनावेष्ट्रजातयः । किचित्महाल्लगगणैः सहावयः ॥ २२ ॥
किचित्र कुपेषु जलं सुदुर्लभे । हरति यंत्रेरितयत्नतो जनाः ॥ २३ ॥
निजेन तत्रातिकुशास्सिरातताः स्यिराः खरा निष्ठुरगालयष्ट्यः ।
जनास्सद् वातकृतामयाधिकास्ततस्तु तेषामनिल्रष्टनमाचरंत् ॥ २४ ॥

भावार्थ:—जिस देशमे कहीं २ रूक्ष तृण, सस्य व पौधे हों,कहीं सर्ज, अर्जुन व भूर्ज वृक्ष हो, कहीं पलाश, अशन वृक्ष (विजय सार) सागवान वृक्ष हों कहीं लाल, काली व सफेद जमीन हों, कहीं कठोर पत्थरोसे युक्त पर्वत हों, कहीं सीसोंके समूह व वृक्षकोटरसे युक्त जंगल पाये जाते हों, कहीं शार्दूल भेडिया आदि

कर मृग हों कहीं बालृ रेत सहित सूली कुनटी (मनः शिला) का सस्य हो, कहीं प्रियंगु, वरक (जंगली पूंग) कोदव आहें सम्य हो, कहीं भूग, चना, शातनु (धान्यविशेष) हों, कहीं कहीं खन्नर, घोड़ा, गाय, ऊठ आदि हों, कहीं बकरें, मेढें आदि जनावर अधिक हो, कहीं गामके बाहर बहुत दृरंग कूआ हो आर यह भी बहुत ऊण्डा हों, उसमें जल भी अध्यत दुर्लम हो उनमें से मनुष्य जल बहुत किंटनतामें यंत्रोकी सहा-यतास निकालत हों, एवं अहापर स्वभावस हों मनुष्योका शर्मा कुश व सिरासमूह से ज्यात हों एव शरीर स्थिन, कथा, य किंटन रहता हो, उस देशको जांगल देश कहते हैं। वहाके रहतेवाले मनुष्यामें अधिकतन ह प्रातिविकार से उत्पन्न रोग होते हैं, इसालिये वेश प्रातहर प्रयोगों की योजना करे।। २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ अनुपदेश लक्षण।

य एवधुक्तः स च जांगलस्ततः ५नस्तर्ये। भूपविधानभुच्यते । यथाक्रमाद्यत हि जीतलोदका । मही सदा कर्दमदुर्गमा भवेत ॥ २५ ॥ स्वभावतो यत्र महानिकामलास्तुणश्रुपागुल्मलतावितानकाः बद्या बिटंकोत्कटपाटलीद्भुमा । त्रिकीर्णभुष्योत्करपारि जानकाः ॥ २६ ॥ अशोकककोललंबगकंशका विलासजातीवरजातिजातयः। समिद्धिका यत्र च माधर्या सदा । विलालक्ष्मपाकुलमालती लता ॥ २७॥ महीधरा यत्र महामहीरुहेरलंकृता निर्जर्यातसानवः। घनाघनाकंपिनचंपकद्रमा । मथुरकेकाकुलचृतकेतकाः ॥ २८ ॥ तमालतालीवरनालिकरकाः क्रमाच यत्र क्रमुकावली सदा। सतालहितालवनानुविष्टिता । इदा नदा म्बच्छजलातिशोभिताः ॥ २९ ॥ श्ररमभःखण्डनिभाश्र यत्र स-त्तटाकवाषी सरितस्त सर्वदा। बलाकहंसीदयक्रकहरं।चलद्विलांलयभारतलपण्डमण्डिताः ॥ ३० ॥ मसंबतां बुललतामतानकः । समंततं। यत्र च शालिमापकाः । महेक्षीःवाटापरिवेष्टनोज्वला भवंति रम्या कदलीकदंवकाः ॥ ३१ ॥ विषकगाक्षीरसमाहिषाज्वलद्दधिमभूतं पनसाम्रजांबवस् । षकीर्णसर्जुरसनालिकेरकं गुडाधिकं यत्रःच मृष्टभाजनम् ॥ ३२ ॥ सदा जना यत्र च मार्दवाधिकाः ससौक्रुमार्योज्वलपादपह्नवाः। अतीव च स्यूलक्षरीरवृत्तयः ककाधिका वातकृतामयान्विताः ॥३३॥ ततथ तेषां कफवातयोः क्रिया सदैव वद्येः क्रियंतऽत्र निश्चितः इतीत्यमानूपविधिः मकीर्तितः तथैव साधारणलक्षणे कथा ॥ ३४ ॥

१-महेस्याटी इतिपाठांतरं

भावार्थ:-- इस प्रकार जांगल देश का लक्षण कह चुके हैं। अब अनूप देशका रुक्षण कहेंगे । अनुप देशमें उण्डा पानी अधिक होता है । इसलिये वहांकी जमीन सदा कीचडसे युक्त रहती हैं। जिस देशमे तृण, वृक्ष, गुल्म लता आदि अत्यंत कोमल होते हों. बरबुक्त, विरंकवृक्ष, पाटली (पाटल) वृक्ष, व पुष्प सहित पारिजातक वृक्ष आदि जहां होते हो, अशोक दृक्ष, वंकोल दृक्ष, इरायची दृक्ष, लंग दृक्ष, कंगु[कांगनी]जाति दृक्ष, मिक्का (मोतीया भेद) वृक्ष, माध्यी लना, पुष्पयुक्त मालती (चमेर्न्टा) लता आदि हों, जहांके पर्वत बृक्षोसे अलंकृत हों, और पर्वत तट झरने वर्गरहमे युक्त हों, मेघसे कंपित चंपा**रक्ष** हीं, मयूर, केकादि पक्षियोंके अद्भमे पुक्त आम व केवेंड के वृक्ष हो, जहां तमाखू, ताड निरियल, सुपारी आदिका वृक्ष हो, और ताड, हिंताल आदि वृक्षांसे युक्त तटबाले एवं स्वन्छ जलंस पूर्ण सुरोवर नटी आदि हो, जहांके सरोवर बापी शरकालके आकाशके ट्रकडेके समान मादम होरहे हो, जो सदा बतक. 🐗स, जळकुक्कुट व पञ्च, नीलकमळ आदिके समहोसे अलंकृत रहते हो. जहां छबी २ ताबुष्ट रुवाये हो, सर्वत्र धान, उडद आदि हो, बडे २ इक्ष बा-टिकाओं के समहसे युक्त केलेव कदंव के बृक्ष हो, जहां गायका दूध, भैंसका दूध व दही से तैयार किया हुआ एव पनस, आम, खन्रस्स, नारियल, गुड आदि पदा-थींको अविक रूपमं उपयोग कर स्वादिष्ट भोजन किया जाता हो, जहाके मनुष्य विनीत होते हों, जिनके पाट सुकुमारवांग युक्त हो, छाल रहते हो, अतीव स्थुलगरीर व बृतिको धारण करनेवाले हो. उस देशको अनुप देश कहते है । वहा अविक कफसे युक्त बातकृत रोग अयुश होते है । इसुछिये बहांपर कुशुल वैद्य सदा कफबातकी चिकित्सा करे। अब माबारण देशका म्यरूप कहा जायगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

#### साधारण देश लक्षण।

न चातिरक्ता नच पाण्ड्यासिता। न चातिरुक्षा न च सांद्रभूमयः।
न चातिरुतिं नच निष्ठुरंग्ण्यता न चातित्राता न च गृष्टिरहृता॥ ३५॥
न चात्र भूभद्रणना सुरादर्श। न चात्र निश्चेलतरावनिर्भवतः।
न चातितीयं न च निर्जलान्वतं। न चातिचारा नच दुष्टदुर्मगाः॥३६॥
सुसस्यमंतत् सुजनाभिकं जगत्। समर्तुकाहारविधानयोगतः।
समाधिभावास च दोषकं।पता न चात्र रोगस्तत एव सर्वदा॥ ३७॥
तनश्च साधारणमेव शांभनं यतश्च देशद्वयलक्षणेक्षितम्।
जनारुसुरं तत्र वसंति संततं क्रमात्सुसात्म्यकम उच्यतेऽधुना॥ ३८॥

भावार्थ:—जिस देशकी भूमि न तो अधिक लाल है और न सफेद है, न अधिक रूक्ष है और न धन है, जहां न तो अधिक शीत हे ओर न भयंकर गर्मी है, न तो अधिक हवा है और न भयंकर बरसात है, न तो बहुत पहाड है और न भयंकर जंगल है एवं पहाडरहित जमीन भी नहीं है, न तो अत्यधिक जल है और न निर्जल-प्रदेश हैं, न तो अधिक चोर है और न दुष्ट कृर जानवर हैं जहां सस्यकी समृद्धि एवं सर्जनोंकी अधिकता है, जहां ऋतुके अनुकृल आहारके ग्रहण करनेसे एवं समान अभिके हीनेसे दीषोंका विकार नहीं होता है, अत एवं सदा रोगकी उत्पत्ति भी नहीं होती, उस देश की साधारण देश कहते हैं। इस देशमें रोगकी उत्पत्ति न होनेसे दोनों प्रकारके देशोंकी अपेक्षा यह साधारण देश ही प्रशस्त है, उस देशमें मनुष्य सुखसे रहते हैं। अब साल्यकम (शरीरआनुकृत्य) कहाजाता है। ३५॥३६॥३८॥३८॥

#### सात्म्य विचार

नरस्य सात्म्यानि तु भेषजानि । प्रधानदेशोदकरोगविष्रहाः । यदेतदन्यच्च सुखाय कल्पते । निषेत्रितं याति विरुद्धमन्यथा ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जिनके सेवनसे मनुष्यको सुख होता हो ऐसे आपवि, साधारणदेश जल, रोग, शरीर आदि एवं और भी सुखकारक पदार्थ मात्म्य कहत्वते है। इसके विरुद्ध अर्थात् जिनके सेवन से दुःख होता हो उसे असात्म्य कहते है। ३९॥

#### प्रत्येक पदार्थ सातम्य हो सकता है।

यदल्पमल्पं क्रमतो निषेवितं विषं च जीर्णं सम्वुपैति नित्यशः । ततस्तु सर्वे न निवाधते नरं दिंनैर्भवेत्सप्तभिरेव सात्म्यकम् ॥ ४०॥

भावार्य यदि प्रति नित्य थोडा थोडा विष भी क्रमसे खानेका अभ्यास करें तो विषका भी पचन होसकता है। विषका दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसल्पि क्रमसे सेवन करनेपर मनुष्यको कोई पदार्थ अपाय नहीं करता । किसी भी चीज को सात दिनतक बरोबर सेवन करें तो [इतने दिनके अदर ही] वह सात्म्य बनजाता है॥ ४०॥

#### प्रकृति कथन प्रतिज्ञा

इति मयत्नाइरसात्म्यलक्षणं निगद्य पुंसां मकृतिः मवक्ष्यते । विचार्य सम्यक् सह गर्भलक्षणम् मतीतजातिःगरणादिहेतुभिः ॥ ४१ ॥ मिना भावार्थः इस प्रकार बहुत यत्न पूर्वक सात्म्य लक्षणको प्रक्षिपार्व कर अव गर्मकक्षण, जातिस्मरण के कारणादिकके विचारसे युक्त मनुष्योक्षी प्रकृतियों के संबंधिं करेंगे ॥ ४१ ॥

### ऋतुमती स्त्री के नियम।

यदर्तकालं बनिता मुनिव्रता । विसृष्टमाल्याभरणानुलेपना । १९८० । भरत्यावपत्रांजलिभोजनी दिने । अर्थात रात्रावपि दर्भश्चाविनी ॥ ४२ ॥..

भावारी:—जब स्नी रजस्वटा होजावे तब वह मुनियों समान हिंसा आदि पंचापापों का बिलकुट त्याग कुरें और मीन व्रत आदि से रहें एवं तीन दिनतक पुण-माला, आभरण, सुगंधलेपन आदिको भी छोडना चाहिये। दिनेमें वह सरावा, पत्र या अंजुलि से भोजन करें एवं राजीमे दर्भशय्या पर सोवें।। ४२॥

#### गभोधानकम्।

विवर्णयेतां च दिनत्वयं पितः । ततश्च पुर्थे उहिन तोयगाहनः ॥

गुभाभिषिक्तां कृतमंगलोज्वलां । संतेलग्रुष्णां कृशरामभोजन्तम् ॥४३॥
स्वयं घृतसारगुडममेलितं—मभूतवृष्याधिक मह्यभाजनः ।
स्वलंकृतः साधुमना मनस्विनीं । मनोहरस्तां विनतां मन्ग्रहर्मम् ॥ ४४ ॥
निश्चि प्रयायात्कृशलस्तदंगनां । मुतेऽभिलाषो यदि विद्यते तयां
पर्पीच्य पार्भ विनता स्वदक्षिणं । शयीत पुत्र्यामितरं मुहूर्तकम् ॥ ४५ ॥
भावार्थः—तीन दिन तक पित उस स्रीका संस्पर्श नही करें । चौथे दिनमे वह
स्री पानीमें प्रवेशकर अच्छीतरह स्नान करलेवें, तदनंतर वस्त, आभूषण व सुगंध द्रव्यस्ति
मंगलालंकार कर, अच्छीतरह भोजन करे जिसमे तैलयुक्त गरम खिचडी वगरह रहें ।
पुरुष भी स्वयं उस दिन धी, दूध, शक्कर, गुड, और अत्यधिक वाजीकरण द्रव्यो से
संवुक्त, अक्ष्यों को खाकर अच्छीतरह अपना अलंकार करलेवें, फिर सिनमें प्रसन्न चित्तसे
वह सुंदर पुरुष उस प्रसन्न मनवाली पूर्वोक्त प्रकारसे संस्कृत सुंदरी स्राके साथ संभोगः करें। यदि

## ऋतुकालमें गृहीतगर्भका दोष

उन दोनोंको पुत्रकी इच्छा है तो संभोग के बाद श्री अपने दाहिने बगलसे एक मुहूर्त सीकें, स्पदि पुत्रीकी इच्छा है तो बांये बगलसे एक मुहूर्त सोवे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४

> कदाचिद्शानतयैवमंगना । गृहीतगर्भा प्रथमे दिने भवेत् अपत्यमेतन्त्रियने स्वगर्भतो द्वितीयरात्रावर्षि स्तकातरे ॥ ४६ ॥ तृतीयरात्री चियतेऽथवा पुनः सगद्गदांषा वाधरोऽतिविधिकाः स्वभावतः कूरतरोऽपि वाऽभवेत् ततश्चतुर्थेऽहनि वीजगावहेत्॥४७॥

माबार्थ:—कदाचित् ली पुरुषों के अज्ञानसे उस लीको रजस्वलाकी अवस्थानें ही बदि पहिले दिन गर्भ धारण कराया जाय तो उससे उत्पन्न बालक गर्भने ही मर जाता है। यदि दूसरे दिन गर्भ रहा तो उत्पन्न होनेके बाद दस दिनके अंदर मर जाता है। तीसरे दिन गर्भ रहा तो वह या तो जल्दी मर जाता है। यदि जीता रहा तो वह हकला, अंधा, बहिरा, तोतला एवं स्वभावसे अत्यधिक क्रूर होता है। इसलिये चौथे दिनमें ही बीज धारण कराना चाहिये अर्थात् संभोग करना चाहिये॥ ४६॥ ४७॥

#### गर्भीत्पत्ति क्रम

रंजस्वलायां पुरुषस्य यत्नतः क्रमण रेतः सम्रुपैति श्लोणितम् तदा विश्वत्यात्मकृतोरुकर्मणाप्यनाद्यनंतः कृतचंतनात्मकः ॥ ४८ ॥

भाषार्थ:—उपर्युक्त प्रकारसे रजस्वला होनेंकी चाँथे दिनमे रित्रके साथ यत्नपूर्वक संभोग करें तो पुरुषका वीर्य स्त्रीके रक्तमे (रज) जाकर (गर्भाशयमे) मिलता है। उसी समय यदि गर्भ ठहरनेका योग हो तो वहा अनादि, अनंत, और चैतन्य स्वरूपी आत्मा अपने पूर्वकर्भ क्शा प्रवेश करता है॥ ४८॥

### जीवशद्वकी व्युत्पित

स जीवतिहेति पुनः पुनश्च वा स एव जीविष्यति जीवितः पुरा । ततश्च जीवोऽयमिति प्रकीर्तितो विशेषतः प्राणगणानुधारणात् ॥ ४९ ॥ भावार्थः—वह शरीरादि प्राणोको पाकर जीता है, पुनः पुनः भाविष्यमें भी जीयेग भूतकालमें जी रहा था इसल्ये जीवके नाम से वह आत्मा कहा जाता है ॥ ४९ ॥

#### मरणस्वरूप ।

मनोबचः कायबलंद्रियेस्सह प्रतातिनश्वासनिजायुषान्वितः ।

अस्त विश्वासन्ति विश्वासनिजायुषान्वितः ।

अस्त विश्वासन्ति प्राणगणाः प्रकीर्तितास्तते वियोगः खलु देहिनां वधः ॥ ५०॥

शः भावार्थः—मनोबल, वचनवल, कायबल इस प्रकार तीन बलप्राण, स्पर्शनेद्रिय,

स्सनेद्रियः, धाणेद्रियः, चक्कुविद्रियं व श्रोत्रेद्रियं इस प्रकार पांच इंद्रियप्राण एवं स्वासोस्त्रुवास व आयु प्राण, इस प्रकार प्राणियोको कुल दैश प्राण है। जिनके वियोगः से

प्राणियोंका मरण होता है॥ ५०॥

### शरीरवृद्धिकेलिए पद्पर्याप्ति।

्र ततस्तदाहारश्वरीरविश्वतस्त्वकेंद्रियाच्छ्वासमनावचास्यपि । ्र प्रभानपर्याक्षिगणास्तु वर्णिता यथाक्रमाज्जीवश्वरीरवृद्धये॥ ५१॥

· । १--- इन प्राणींके रहनेपर जीव जिन्दा कट जाता है।

भावार्थ:—तदनंतर उन यथासंभव प्राणोंको प्राप्त जीवको आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास मन व वचन इस प्रकारकी छह पर्याप्ति कही गई है जो क्रमसे जीवके छिए शरीर वृद्धिके कारण है ॥ ५२॥

#### शरीरोत्पन्ति में पर्याप्तिकी आवस्यकता।

सशुकरक्तं खलु जीवसंयुतम् क्रमाच्च पर्याप्तिविश्वेषसद्गुणान् ।
ग्रहूर्तकालादिधगम्य पङ्किधानुपैति पश्चादिह देहभावताम् ॥ ५२ ॥
भावार्थः—जीवयुक्त रजोवीर्य का वह पिण्ड क्रम से छह पर्याप्तियोंको अंतर्मुहूर्तसे प्राप्तका तदनंतर वही शरीरके रूप को धारण करलेता है ॥ ५२ ॥

#### गर्भ में शरीराविर्भावकम

( चंपक मालिका )

अथ दश्वरात्रतः कललतामुपयाति निजस्त्रभावता ।
दश्वदश्वभिदिनैः कल्लुषतां स्थिरतां त्रजतीह कर्मणा ।
पुनरिष बुद्धदत्त्वघनता भवति मितमासमासतः ।
पिश्चितेविश्वालता च बहिकृत स हि पंचमांसतः ॥ ५३ ॥
अवयवसंविभागमधिगच्छिति गर्भगतो हि मासतः ।
पुनरिषचर्मणा नखांगरुहोद्धम एव मासतः ।
सश्चिरमुत्तमांगमुपलभ्य मुद्धः स्पुरणं च मासतो ।
नवदश्वमासतो निजनिजविनिर्गमनं विकृतीस्ततोऽन्यथा ॥ ५४ ॥

भावार्थ: — गर्भ ठहरने के बाद दश दिनमें वह कलल के रूपमें बमजाता है। फिर दस दिनमें वह गंदले रूपमें बनजाता है, फिर दस दिनमें वह स्थिर हो जाता है। पुनः एक महीनेमें बुदबुदेके समान और एक महीने में कुछ कठोर बनजाता है। इस क्रकार अपने कर्मके अनुसार उसमें कमसे वृद्धि होकर पांचवा महीने में बाहर की ओरसे मांसपेशियां विशाल होने लगती हैं। तदनंतर एक ( छठवा ) महीनेमें उस बालकका अवयव विभाग की रचना होती है एवं फिर एक (सात्वां) मासमें चमडा, नख व रोमोंकी उत्पत्ति होती है। तदनंतर एक [आठवां] महीनेमें मस्तकका रंघ्र ठीक २ व्यक्त होकर स्फरण होने लगता है। नौ या दसवें महीने में वह बालक या बालकी रूप संतान बाहर निकलती है। दस महीनेके अंदर वह गर्भ बाहर न आवे तो उस का विकार समझना चाहिये।।५३॥५४॥

**१—विशित विशासताच विस्तृकतकाश्च हि पंचमासतः इति** पाठातरं।

गर्भस्थ बालककी पोषणविधि। , ş1 निजरुचितामपदसमलाश्चयमध्यमगर्भसंस्थितः। f3. सरसजरायुणा परिवृता बहुलांग्रतमेन कुंठितः । प्रतिदिनमंबिकादशनचर्वितभक्ष्यभाज्यपानका-न्युपरि निरंतरं निपतितान्यतिपित्तकफाधिकान्यलम् ॥ ५५ ॥ विरसपुरीषगंधपरिवासितवांतरसान्समंततः । पित्रति विभिन्नपार्श्वघटवत्कुणपांऽबुयुतां घटस्थितः। अभिहितसप्तमासतस्तदनंतरश्चत्पलनालसंनिभं । tan hi . भवति हि त्राभिभुत्रमधुना तत उत्तरमञ्जुतं रसान् ॥ ५६ ॥ इति कथितकमाद्यिनीतवृद्धिमनेकविघ्नतः। सम्रदितमातुरंगपरिपीडनमुत्रमुदीरुयन्पुनः । प्रभवति वा कथंचिदथवा म्रियते स्वयमंबिकापि वा-मञ्जूषभवे हु जन्मसदृशं न च दुःखमतोऽस्ति निश्चितम् ॥ ५७ ॥

भावार्थ:—वह गर्भगत बालक स्वभाव से आमाश्य पकाशय व मलाशय के बीचमें स्थित गर्भाशय में रमयुक्त जरायुके द्वारा ढका हुआ होकर अन्यंत अंधकार से कुंठित रहता है। प्रतिनित्य माना जो कुछ मी मन्य, भीजन व पान द्रव्य आदियों को दातों से चावकर खाती है, उमसे बना हुआ पित्त व कफाधिक रस एवं नीरस, मलके दुर्गंधसे परिवासित, अंतस्थित रस्रों को. चारों तरफसे पीता है, जैसे पानीके घडेमे रखा हुआ मुर्दा चारों तरफ से पानीको प्रहण करता है। (इम आहारसे गर्भगत बालक सात महीने तक वृद्धि को प्रात होता है)। सात महीने होनेके बाद उस बालककी नाभि स्थानसे कमल नालके समान एक नाल बनता है वह माता के हृदयसे सम्बधित होता है। तद्नंतर वह उसी नालसे रस आदिका प्रहण करता है। इस उपर्युक्त कमसे अनेक विष्न व कृष्टोंके साथ गर्भगत बालक वृद्धिकों प्रात होता है। जिस बीचमे माताको उम्र अंगपीडा आदि उत्पन्न करता है। ऐसा होकर भी कभी यह मुखसे उत्पन्न हो जाता है, कभी २ मरजाता है, इतना ही नहीं, कभी २ मानाका भी प्राण लेकर चला जाता है। इस लिये मृतुष्य भवमें आकर जन्म लेनेके समान दुःग्व लोकमे कोई दूसरा नहीं, यह निश्चित है। प्रम ॥ ५६ ॥ ५० ॥

कर्मकी महिमा।

अशुचिषुरीपमूत्रक्षिपरक्षावगुद्धमलमदिग्धता । निष्ठुरतरविश्वपूर्तिवहुमिश्रितरोमचयातिदुर्गमम् । स्रुपिरमधोमुखं गृदसमीपविवर्ति निरीक्षणासहं कथितुमप्ययोग्यमधिगच्छति कर्मवकात्सगर्भजः ॥ ५८ ॥

:‡

भावार्थ:—वह गर्भगत बालक अपने कर्मवश ऐसे स्थानसे बाहर निकलता है जो कि कहनेके लिए भी अयोग्य है। जहा अन्यंत अञ्चिच मल, मूत्र, रक्त आदियोंका साव होता रहता है। गुद्ध मलसे लिपा हुआ होनेके कारण जिसमे अत्यधिक दुर्गंध आता है, बहुत से रोम जिसमें है, देखने व जाननेके लिए अत्यंत घृणित है, असहनीय है, गुदस्थानके बिलकुल पासमें है, जिसके मुख नीचे की तरफ रहता है। ऐसे अपवित्र रंध स्थान को भी कर्मवशात् बालक प्राप्त करता है। ५८।।

शरीरलक्षणकथन प्रतिशा।

पतीतिमित्यं वरगर्भसंभवं निगद्य यत्नादुरुशास्त्रयुक्तितः । यथाक्रमात्तस्य शरीरलक्षणं प्रवक्ष्यते चारु जिनेद्रचादितम् ॥ ५९ ॥

भावार्थः—इस प्रकार लोकमे प्रसिद्ध गर्भोत्पित्तिके संबंधमे अत्यत यत्नके साथ शास्त्र व तदनुकूल युक्तिसे प्रतिपादन कर अव जिनेद्रभगवत के कथनानुसार क्रमसे अउसके शरीरलक्षणका प्रतिपादन (अगले अध्यायमे) कियाजायगा ॥ ५९ ॥

अंतिमकथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधः सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः । उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तुनिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ६०॥।

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थम्या तरग उठ रहे है, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनी मृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तर है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाससमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शास्त्र है । साथमे जगतका एक हमात्र हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६०॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारे 🥶 गर्भोत्पत्तिलक्षणं नाम द्वितीयः परिच्छेदः।

इत्युप्रादित्याचार्य कृत कल्याणकारक प्रथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार मे विषावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित

भावार्थदीपिका टीका में गर्भीत्पत्तिलक्षण नामक

द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथ तृतीयः परिच्छेदः।

#### मंगलाखरण व प्रतिका

सिद्धं महासिद्धिम्नुसेकहेतुं श्रीवर्धमानं जिनवर्द्धमानम् । नत्वा मवक्ष्यामि यथोपदंत्राच्छरीरमांच खल्ज संविद्ानम् ॥१॥

भावार्थः — जो सिद्धगतिको प्राप्त हुए हैं सिद्ध [मोक्ष] सुखके लिय एकमात्र कारण है, जिनकी अंतरंग बहिरंग श्री बढी हुई है, ऐसे श्रीवर्द्धमान भगवंतको नमस्कार कर, सबसे पहिले गुरूपदेशानुसार शरीरके विषयमें कहेंगे ॥ १ ॥

### यस्थि, संधि, आदिककी गणना

अस्थीन्यथ प्रस्फुटसंथयम स्नायुश्चिराविंस्तृतमांसपेश्यः । संख्याक्रममार्त्वित्रिनवप्रतीतं सप्तापि पंच प्रवदेच्छतानि ॥ २ ॥

भावार्थ:—इस मनुष्य शरीरमें तीनसी अस्थि [हर्डा] हैं, तीनसी संधि जोड ] और स्नायु (नसें) नौ सौं हैं। सात सौ शिरायें [बारीक रगे] हैं और पांच सा मांस पेशी है ॥२॥

#### धमनी आविकी गणना।

नाभेः समंतौदिह विञ्चतिश्र तिर्यक्चतस्थ धमन्य उक्ताः । नित्यं तथा पंडश कंदराणि रिक्तां च कूर्चानि पडेवमाहुः ॥ ३ ॥

भावार्थ:—नामिके ऊपर और नीचे जानेवाली धमनी (नाडी) वीस है अर्थात् ऊपर दस गयी हैं, नीचे दस गयी है। और इधर उधर चार [ातिर्यक् रूपसे] धमनी रहती हैं। इस प्रकार धमनी चन्त्रीस हैं। सोलह कंदरा [मोटी नसें] हैं। कूर्च [कुंचले] छह हैं॥ ३॥

- १ यहां तीनसी हत्ती, और तीन सी संधि बतलायी गयी हैं । लेकिन जितनी हत्ती हैं उतनी ही संधि कैसे हां सकती हैं ! दसलिये अस्थि संख्या से, संधिबाकी संख्या कम होना स्वामाविक है । मुश्रुत में भी २०० अस्थि २१० संधि बतलायी गई हैं । वचपि हमें प्राप्त तीन प्रतियों में भी ''सि सि नवप्रतीतं'' यही पाठ मिलता है । तो भी बह पाठ अशुद्ध मालूम होता है । यह लिपिकारीका दोष मालूम होता है ।
- २-तुभुतनंहिता में ''नामित्रभवाणां धमनीनामूर्ध्वगा दहा दश बाधोगांमिन्यश्चत-बाःदितर्थगाः '' इत प्रकार चन्नीस धमनियोंका वर्णन हैं। इसलिये '' समंतात् '' शब्द का अर्थ बारों तरफ, ऐसा होनेपर भी यहां ऊपर और नीचे इतना ही प्रहण करना चाहिये। इती आहाव को आचार्व प्रवरंने स्वयं, '' तिर्यक्चतस्त्रश्च धमन्य उक्ताः '' यह लिसकर व्यक्त किया है। अन्यया समंतात ने तिर्वक् भी प्रहण हो जाता है।

### मांसरज्जु आदि की गणना।

द्वे मांसरञ्जु त्वच एव सप्त । स्रोता तथाष्ट्री च यक्कत्प्लिहाःस्युः । आमोरुपकाञ्चयभृत नित्यं । स्थूलांत्रपंक्तिः खलु षोढनीव ॥ ४ ॥

भावार्थ—मांसरज्जु (बांधनेवाली मासरज्जु) दो हैं। त्वचा [चर्म] सात हैं। स्रोत आठ हैं। एवं यकृत् व (जिगर) ग्लिहा (तिल्ली) एक एक हैं। तथा एक आमाशय (खाया हुआ कच्चा अन्न उतरनेका स्थान जिसको मेदा भी कहते हैं) और प्रकाशय (अनको प्रकान वाला स्थान) के रूप में रहनेवाली स्थूल (बृहद् ) आंतडीयो की पंक्ति सोल्ह हैं॥ ४॥

### मर्मादिककी गणना।

सप्तोत्तरं मर्पन्नतं मदिष्टं । द्वाराण्यथात्रापि नर्वेव देहे । लक्षण्यन्नीतिश्र हि रोमकूषा । दोषात्रयस्थुणविश्रेषसंहाः ॥ ५ ॥

भावार्थ:— रारीर में एकसौ सात १०७ मैर्म हैं। नौद्वार (दो आंख में, दो नाक में, दो कान में, एक मुंह में, एक गुदा में और एक लिंग में) हैं, अस्सीलाख रोम कूप (रोमोंके लिंद्र) हैं। एवं स्थूण ऐसा एक विशेषनाम को धारण करनेवाले (वात, पित्त, कफ, नामक) तीन दोष हैं॥ ५॥

#### दंत आदिक की गणना।

द्वात्रिंशदेबात्र च दंतपंक्तिः । संख्या नस्तानामपि विश्वंतिः स्यात् । मेदः सञ्चकं च समस्तुलुंग । प्रत्येकमेकांजलिमानयुक्तम् ॥ ६ ॥

भावार्थः--इस शरीरमें दांत बत्तीस ही रहते हैं अधिक नहीं, नखोंकी संख्या भी बीस है। मेट शुक्र व मस्तुलुंग इनके प्रत्येकके प्रमाणै एक २ अंजली है॥ ६॥

### वसा आदिकका प्रमाण।

सम्यक्त्रयोऽप्यंजलयो वसायाः । पित्तं कफश्च प्रसृतिश्च देहे । प्रत्येकमेकं प्रदिष्ठ प्रदिष्ठा । रक्तं तथाघीढॅकमात्रयुक्तंम् ॥ ७ ॥

- १--- जिस स्थान पर, चांट आदि लगने से (प्रायः) मनुष्य मर जाता है उस स्थान विशेष को मर्म कहते हैं।
  - २---मल आदि के बाहर व अंदर जाने का मार्ग. ( सूराक, वा छिद्र, )
- ३—मेद आदि के जो प्रमाण यहां कहा है और आगे कहेंगे वह उत्कृष्ट प्रमाण है अर्थात् अधिकते अधिक (स्वस्थ पुरुषके दारीरमें) इतना हो सकता है। इसालिये स्वस्थ पुरुष व व्याविग्रस्त के दारीर में इस प्रमाण में से घट वढ भी हां सकता है।
  - ४--- प्रसृति-८ तेांल. ५. आदक-२५६ तेाले.

भावार्थः — इस शरीरमें वसा [चर्बी] तीन अंजलि प्रमाण रहती हैं। पित्त और कफ प्रतेषक छह २ प्रसृति प्रमाण रहता है एव रक्त अर्ध आढक प्रमाण रहता है।।।।

### मूत्रादिक के प्रमाण

मूत्रं तथा प्रेस्थपरिप्रमाणं । मध्ये ऽर्धमप्याढकमेव वर्चः । देहं समावृत्य यथाक्रमेण । नित्यं स्थिता पंच च वायवस्ते ॥ ८ ॥

भावार्थः—शरीरमं मृत्र एक प्रम्थ प्रमाण रहता है। और मल अर्थ आढक रहता है, एवं देहमें न्याप्त होकर पांच प्रकारके वायु रहते है।। ८॥

#### पांचप्रकारके वात

माणस्तथापानसमानसंक्षी । ज्यानोऽप्यथोदान इति विदेष्टः । पंचैवं ते वायव एव नित्य-माहारनीहारविनिर्गमार्थाः ॥ ९॥

ं भावार्थः —देहमें प्राण वायु, अपानवायु, समानवायु, व्यानवायु व उद्धान वायुके 'नामसे पांच 'वायु हैं। जो आहारकी पचाने अदर लेजाने आदि काम करती है। एवं नीहार [मलमूत्रा] के निर्गमनके लिये भी उपयोगी होती है।। ९।।

#### मलनिर्गमन द्वार

अक्षिण्यथाश्रुत्कटिचक्कणं च । कर्णे तथा कर्णज एव गूथः । निष्ठीवसिंहाणकवातिपत्तिकाद्विजानां मलमाननेस्मिन् ॥ १०॥

भावार्थः—ं आखोमे आमृं व चिकना अक्षिमल, कानोसे कर्णमल निकलता है, इसी प्रकार थूक, ार्सिघाण, वात, पित्त, जिह्नामल व दंतमल इस प्रकार मुखसे अनेक प्रकारके मल निकलते है। १०॥

> सिंहाणकश्चेव हि नासिकायां नासापुटे तद्भव एव ग्रूथः । मूत्रं सरेतः सपुरीषरक्तं स्ववत्यधस्ताद्विवरद्वयं च ॥ ११ ॥

भावार्थः — सिंघाण नामक मल ही नाक से निकलता है। नाकके रंधमे उसी सिंघाणसे उत्पन्न शुष्कमल निकलता है। तथा नाचिके दो ग्ध्रोसे वीर्य व मूत्रा, एवं मल व रक्त का स्नाव होता है॥ ११॥

### शरीरका अशुचित्व प्रदर्शन .

एवं सविद्वित्रघटोपमानां देहां नवदारगलन्मलाट्यः । स्वदं वमत्युत्कटरामक्षय्वकासलिक्षाष्ट्रपटाश्च तज्जाः ॥ १२ ॥

१---प्रस्थ-६४ नाल.

वावार्थ:---इस प्रकार यह शरीर फूटे घडेके समान है जिसमें सदा राजिदिन नव हारसे मक गकता रहता है। एवं रोमकूपोंसे पसीना बहता रहता है जिसमें अनेक मं, आदि छोटे २ जीव पैदा होते हैं॥ १२॥

#### धर्मप्रेम की प्रेरणा

इत्यं मरीरं निजरूपकष्टं कष्टं जरात्वं मरणं वियोगः । जन्यातिकष्टं मञ्जूजस्य नित्यं तस्माच धर्मे मतिमत्र कुर्यात्॥१३॥

शावार्ष:—इस प्रकार यह शरीर स्वभावसे ही कष्ट (अशुचि) स्वक्रफ की उसनें बुढापा, मरण व इष्ट वस्तुवोंका वियोग आदि और भी कष्ट हैं; जन्म छेना महीक्षष्ट है। इस प्रकार मनुष्पको चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट है। इसिछिये मनुष्पको उचित है कि बुढ सदा धर्मकार्यमें प्रकृति करें॥ १३॥

### जातिस्मरण विचार।

प्वं दि जातस्य नरस्य कस्यचित् । जातिस्मरत्वं भवतीद् किंचित् । तस्माच्य तल्लक्षणमभ सूच्यते । जन्मांतरास्तित्वनिरूपणाय तत् ॥ १४ ॥ भावार्थः — इसप्रकार (पूर्वोक्त कमसे) उत्पन्न मनुष्योंमें किसी २ को कमी २ जातिस्मरण होता है । इसिल्ये उसका लक्षण यहां कहा जाता है जिससे पूर्वजन्म व परजन्मका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ॥ १४ ॥

#### जातिसमरणके कारण।

माणांतिके निर्मसयुद्धिसत्वता । श्वासक्रताधर्मविचारगीरवम् । वक्रतरमाप्तिविक्रेषणोद्भवो । जातिस्मरत्वे स्युरनेकहेतवः ॥ १५ ॥

भावार्थः—प्राण जाते समय ( मरण समय ) बुद्धि और मन में नैर्मल्य रहना, शासदानका रहना, धर्मिक विचार की प्रबल्ता का रहना, ऋजु गतिसे जन्मस्थानमे उत्पन होना, सरक परिणामकी प्राप्ति आदि जातिस्मरण के लिये अनेक कारण होते हैं ॥१५॥

### जातिस्मरणलक्षण।

श्रुत्वा च दृष्ट्वा च पुरा निषेवितान् । स्वप्नाद्भयात्तरसद्धाद्धवाकवः कि साझात्स्वजाति परमां स्मरंति तां । कर्मसयादीपत्रावाच्च देहिनः कि स्था भावार्यः — पहिलेके जन्ममें अनुभव किये हुए विषयोंको सुनकर यां देंखकर, एवं स्थान व भय अवस्थामें तत्सदृश पदार्थोको देखकर उत्पन्न, तत्सदृश अनुमानसे तथा मति झानावरणीय कर्मके क्षय, उपशम व क्षयोपशमसे मनुष्य अपने पूर्वभव संबंधी विषयोंको साक्षात् स्मरण करता है उसे जातिस्मरण कहते हैं ॥ १६ ॥

### प्रश्निकी उत्पत्ति

निर्दिश्य जातिस्मरत्वक्षणत्वं बक्ष्यामदे सन्यकृति यथाक्रमात् । अत्र अत्र सक्तान्यिते रेतसि जीवसंचर दोपोत्कटांत्था प्रकृतिर्नृणां भवेत् ॥ १७ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार जाति मन्गके लक्षणको निरूपण कर अव मनुष्यके शरीरकी वातिषकादि प्रकृति के विगय में, वर्णन करेंगे । यथाक्रम मंभीशयाय में रज और वीर्विभिन्न पिण्डमें जिस रामध जीवका मंचार (जीवीत्पत्ति ) होता है, उसी समय, उस जीनसंशुक्त पिण्ड में निस दोप की अनिवाता हो, उसी, दोप की प्रकृति बनती है। यदि उस पिण्ड में पित्तका आविक्य हो ती, उस से उत्पन्न सतान की पित्त प्रकृति को जीती है। इसी तरह अन्य प्रकृतियों को जाननी । यदि तीनों दोप समान हो तो समें प्रकृति बनती है। १७॥

### वात प्रकृतिके मनुष्यका लक्षण।

वातांत्रवा या । कृतिरतया नरः जीतातिविद्धित् परुषः सिरान्वितः । जानति रार्त्रो सततं प्रलापवान दीभीग्यवान तस्करवृत्तिरिभयः ॥ १८ ॥ मारसर्यवानार्यविवर्जितां एण । श्वाल्पकेशां नखदंतभक्षकः । रागाधिकस्तूर्णगतिः खलोऽस्थिरो निरसीहदो धावति गायकस्सदा ॥१९॥ साक्षात्कृतस्तः कृजनिष्दुरांगः संभिग्यपादो धमनीसनाथः । विर्येण हीनोऽस्थिरचृद्धिरल्पः स्वप्ने च श्रालायनभौविहासी ॥ २० ॥

मानार्थः बात प्रकृति का मनुष्य द्यानिहेषी, अधिक व कठिन सिरानोसे युक्त होता है, रात्रिमें (बिनेष) जागता हे व सहा बटवड करता रहता है एवं वह भाष्य-हीन, चोर युद्धनियाको अधिय, मन्मरी सङ्क्षत्रों के गुणों से रहित, रूक्ष व अन्यकेश सिंहित, चोर युद्धनियाको अधिय, मन्मरी सङ्क्षत्रों के गुणों से रहित, रूक्ष व अन्यकेश सिंहित, प्रतिसे चलनेवाला, अधिक रोगसे पीडित, प्रतिसे चलनेवाला, युद्धन्य विद्धान कोई मित्र नरी होते, विशेष दौड़ने बाला एवं हमेशा विद्धान के सिंहित सिंहित सिंहित सिंहित कार्य क्रिये हुए) महीरवाला होता है और जिसके दोनो पाद फटे रहते हैं । अधिक्षमित्रिसे व्यास खता है। धेर्थ रहित अस्थिर, व अन्य बुद्धिवाला होता है। तथा स्वयन में पर्वत के अम्मराग व आकाश में पर्वत के अम्मराग व आकाश में पर्वत के कार स्वयन देखता है। १८॥ १८॥ १८॥ २०॥

#### पित्तप्रकृतिक मनुष्यका लक्षण

·<sup>१९९</sup> **फ्तिः ह्रवायाः** प्रकृतेः सकाञ्चात् । क्रोधाधिकस्तीक्णतरः प्रगत्भः । ·<sup>१९९</sup> प्रस्वेदनः पीतसिरावितानः । यतः वियन्ताम्रतरेष्ठितालुः ॥ २१ ॥

प्रशासितां श्रास्ताविता । वाग्मी कविर्वाचकपाठकः स्यात् ।
भिल्पमवीणः कुश्चलां ऽतिधीमान । तेजां ऽधिकः सत्यपरा ऽतिसत्यः ॥ २२ ॥
पीतां ऽतिरक्तः शिथलां ज्याका । रक्तां चुजीपम्यकगां विद्युग्मः ।
सिमं जरार्तः खलतामस्रष्टः साभाग्यवान् संततभाजनार्था ॥ २३ ॥
स्वमे सुवर्णाभरणानि पश्चे । द्वंजीक्षजां ऽलक्तकमां सवर्गान ।
चुल्काशनिगरकुरदिवराशीन् । पुष्पोत्करान् किंग्रुककाणिकारान् ॥ २४ ॥

भावार्थ: पित्त प्रकृतिका मनुष्य त्रोवी, निर्ण बुद्धीयाळा, चतुर, प्सीनायुक्त पृत्वर्णकी सिरायुक्त, श्रिय, ळाळओष्ट य तालुसे युक्त. बुद्धिमान्, सर अभिमान या घिटाईसे कुक्त, कक्ता, कवि, याचक, पाठक, शिल्पकलामे प्रयीण, कुश्ल, अत्यिष्ठिक विद्वान्, पराक्रमी, सत्यशीळ, वळगान्, पीत, रक्त, शिथिल व उष्ण कायको धारण करनेवाळा, ळाळ कमळके समान हाथ पैरको धारण करनेवाळा, जन्दी बुढापेसे पीडित, खिल्व [बाळोंका उक्तड जाना ] रोग से पीटित, सोमाग्नशाली, मदा भोजनेच्छु हुआ करता हे एवं स्वप्नमे सुवर्ण निर्मित आभरण, धुवुची का हार, लाक्षारस, मांस वगरह, उन्कापात, विज्ञित, तथा अञ्चलित आग्नराशि, किंग्रुक, (पळाश) कार्णकार [ढाक] (कनर) आदि लाळवर्ण वाळे पुष्प सम्हाको देखता है ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

## कफप्रकृति के मनुष्यका लक्षण !

श्रेष्मं द्वितायाः मकृतंनिरः स्यानं पाधिकः स्यूलतरः गसनः ।
द्वीकुर्ज्यामलगावयष्टिर्मर्त्यः कृतज्ञः शतिबद्धवैरः ॥ २५ ॥
श्रीमान् मृदंगां बुद्सिंहघोपः स्निग्धः स्थिरः सन्मधुरशियश्च ।
माधुर्पवीर्यायिकधेर्ययुक्तः कांतः सिहण्युर्ण्यसनिविधीनः ॥ २६ ॥
श्रिसाकलावानिष शीव्रमेव ज्ञानं न शक्तः सुभगः सुनेतः ॥
हैसा इयप ग्रांत्यल पण्डवार्यस्थातिस्वनीः पश्यति संगद्धतः ॥ २७ ॥

भावार्थ: - कफ प्रक्वार्तिक सनुष्यको बुद्धि अधिक होती है। वह सीदा प्रसन्न चिरायुक्त, दम के अंकुर के समीन सांबलावर्णवाला, कृतज्ञ, दूसरोके साथ बद्धवर, श्रीमंत, मृदंग, भेष व निव्के समान (क्षाव्यवस्त) शहुपक्त, रनेही, थिरचित्त,

१—भुंजा, इति पाठातरं ॥

नीठे पदार्थीका प्रेमी, माधुर्यगुणसे युक्त, वीर, घीर, मनोहर, सहिन्यु सुल, हु:ल, श्रांत, उष्ण आदि को सहन करनेवाला, व्यसनरहित, शिक्षाकलाचेंसे दुक्त, (इनमें प्रवाण) शीव्र जाननेमें असमर्थ अर्थात् गम्भीर, सुंदर शरीर धारक, सुंदरनेत्री, होता है, और स्वप्न में इंस पक्षी, पद्म, नीलकमल, युक्त, नापी (कूआ) व नदीको देखता है।। २५।। २६।। २७।।

### क्षेत्रसम्प कथन-पतिका।

इत्यं स्रसत्सत्मकृति विथाय । वस्त्यामहे भेषजस्त्रणार्थम् । सुन्नेत्रमध्यमुणगुजनन्नस्तम् । अञ्चात्मवस्मीकविवैविदीमम् ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस प्रकार प्रकृति लक्षणका निरूपण कर अब औषध प्रहण करने के लिये योग्य श्रेष्ठगुण युक्त, छिद्र, नरककुण्डसदश्च वामी व विषरहित प्रशस्त क्षेत्रका क्रीन करेंगे ॥ २८ ॥

### जीवाधिप्रद्वजार्थ सयोग्य क्षेत्र ।

देवास्त्रयं जैतगणाधिवासं । श्रीतातपात्यंतिहमाभिभूतम् । तोपावगाढं विजसं विरूपं । निस्साररूप्तस्त्रप्रवृशक्तस्यम् ॥ २९ ॥ क्षेत्रं दरीगुश्चगुरामभूतं । दुर्गेथसादं सिकतातिमादम् । वर्ज्यं सदा नीस्तितातिरक्तं । मस्माश्रकापोतकनिष्ठवर्णम् ॥ ३० ॥

भावार्थः—देवालय भूतप्रेतादि के निवास भूमि (स्मशान आदि) अत्वंत श्रीतप्रदेश, अत्यंत उष्ण प्रदेश अत्यंत हिमयुक्त प्रदेश, अत्यधिक जल्युक्त प्रदेश, शिक्षिक, विरूप प्रदेश, निम्सार रूक्ष, श्रुद्रश्चों के समृहसे युक्त, ऐसे पर्वत, पर्वतोंके अत्यधिक गुद्ध (अंधकारमय) गुफा, दुर्गंध से युक्त, अधिक बाष्ट्र रेत सहित, नील, सफेद, अत्यंत लालवर्ण, भस्मवर्ण, आकाशवर्ण व कबूतरका वर्ण आदि नीच वर्णोंसे युक्त क्षेत्र औषध प्रहण करने के लिये आयोग्य हैं अर्थात् ऐसे प्रदेशों उत्यन्न औषध प्राह्म-नहीं हो सकता है ॥ २९ ॥ ३०॥

#### नीयकार्णार्थ प्रशस्तरेत्र ।

किम्धनराहाङ्गलङ्गलन्छ। सीलाफलाकोलमहीकहारूपम् । माधुर्यसीदर्यसुगंघवंषि वस्पष्टपुष्टोक्रसमधानं ॥ ३१ ॥ सुस्वादुतोयं सुसमं सुरूपं साधारणं सर्वरसायनाळ्यम् । सेतं सुरुष्णं मृदुसुमसमं क्षेत्रं सदा सीवधसंत्रहाय ॥ ३२ ॥ मानार्वः — जहांपर नये २ अंकुरोंसे ज्यात प्रपुक्तितलतायें उत्पन्न होती हों, क्ल भरित इस हों, सर्वत्र मधुरता, संदरता व सुगांधि छारही हो, जहां पर मधुर आदि केष्ठ रस अधिक मात्रासे ज्यात हों, जहांका पाँनी अवंत स्वादिष्ट हो, जो समहीतोष्ण प्रदेश हो, सुरूप हो, सर्व रसायनोंसे युक्त साधारण देश हो, काले वर्ण युक्त पृदुष प्रसन्न जबीन हो, ऐसा क्षेत्र जांपय संप्रहके लिए योग्य है॥ ३१॥ ३२॥

## सुक्षेत्रोत्पन्न समहास्त सौपचि ।

अत्रापि संजातमहीपधं वदावानलाचातपतीयवार्गः । सस्त्रमनिमस्फुटकीटवातैः संवाध्ययानं परिवर्जनीयं ॥ ३३ ॥

याबार्यः एसे सुक्षेत्र में भी उत्पन्न उत्तम औषि, दावानरू, धूप, जल आदिसे और शस, बिजली, कीडे, हवा आदि कारणसे दूपित हुई हो तो उसे भी छोडदेनी चाहिये॥ ३३॥

#### प्रशस्त श्रीपधिका स्थान

स्वर्षं सुरूषं सुरतं सुगंषं । वृष्टं सुत्वं पथ्यतवं परित्रव् । साम्रात्सदा रष्टफलं भन्नस्तं । संयस्तुतार्थे परितंष्ट्रीतं ॥ ३४ ॥

भावार्थः — यह जीवार्थ स्वल्प क्यों न रहे परंतु सुरूप, सुरस, सुगंध, सुस्कारक, स्वाहिष्ठ, पथ्यरूप, शुद्ध व साक्षात्फलप्रद होती है, वही प्रशस्त है। ऐसी औषधि चिकित्सा-कर्म केलिये संग्रहणीय है। ३४॥

परीक्षापूर्वक ही मौजधमयोग करना चाहिये एवंविषं जेपजमातुराधि-स्वाधिस्वरूपं छुनिरीक्ष्यं दत्तं । रोगाबिदंत्वाञ्च तदातिघोरान् । इनिधिकं तद्विफछादिदोपं ॥ ३५ ॥

श्राचार्यः — उपर्युक्त प्रकारकी निर्दोष औषधिका प्रयोग यदि रोगीकी अक्रि, बय, बस्त, देश, काल, रोगस्वरूप आदिको देखकर किया गया तो वह शीव अयंकर रोगों को भी नाश करती है। यदि औषध दोषसहित हो या अब्रि आदि का विचार न करके प्रयोग किया जाय तो विफल होता है ॥ ३५॥

अधिकमात्रासे भीपविषयोग करनेका फल
' शृष्कीयदम्लानिदिहाइतोदात्याध्यानिदिष्टंगदिगोइनादीन् ।
भाषाविकं सीपथमत्र दस्तं । हुर्यादजीर्ज विषयात्रितां प ॥ २६ ॥

भावार्थ:—मात्रासे अधिक औषित्रका प्रयोग करें तो मुर्च्छा, मद, ग्लानि, दाह पीडा, अफराना, मलका अवरोध, भ्रम एवं अर्जार्ण व विषमाग्नि आदि जनेक रोगोंकी संपत्ति होती है।। १६॥

### भीषध प्रधास विधान। ८

'" शिनं त्विकिथित्करतासुपैति तस्मात्समं साधु नियोजनीयं। \* ' ' '
" "'' दस्वास्पमत्यं दिवसत्रयेण मात्नां विद्ध्यादिहं दोषश्चांत्ये ॥ ३७॥ '

भावार्यः यदि हीन मात्रासे आषि प्रयोग किया जाय, तो वह फलकारी नहीं होता है। इसलिए [न हीनमात्रा हो न अधिक ] सममीत्रासे ठीक २ प्रयोग करना चाहिए। (प्रयत्न करने पर भी, अग्नि आदिका प्रमाण स्पष्ट माल्स न हो तो ) दोष शांतिके लिए, अल्पमात्रासे आरम्भकर थोडा २ तीन दिन तक बढाकर, योग्य मात्रका निश्चय कर लेमा चाहिए॥ ३७॥

#### जीणीजीर्ण औपध विचार।

र्विति सार्द्वाणि 'वरीषधानि वीर्याधिकानीति वदंति तज्ज्ञाः । सर्पिविंडंगाः सह पिप्पलीभिजीणा भवंत्युँत्तमसद्गुणाढ्याः ॥ ३८ ॥

भावार्थः संपूर्ण आई अर्थात् नये औपियोमें अधिक शक्ति है ऐसा तज्ज्ञ लोग कहते हैं। लेकिनें, विंडंग, पीपलं, और बी ये पुरान हीनेपर नयें की अपेक्षा विशेष गुण मुक्त होते हैं ॥ ३८॥

## स्थूल आदि शरीरभेद कथन।

स्त्रभाद्रेषजसंविधानधुनन्वा तु..दंहभविभागगाः ।

स्थूलः कुश्तो मध्यमनामकश्च तृत्त प्रधानं खल्क मध्यमारूयम् ॥ ३९ ॥ भावार्थः—इस प्रकार आषित्रकं संबंध को आगमानुसार कथन कर अब देहके भेदको कहेंगे । बह देह, कुश, स्थूल व प्रध्यमकं भेदसे तीन प्रकारका है । उसमे मध्यम नामुक देह प्रधान है ॥ ३९ ॥

#### 🗤 ध्रशास्ताप्रशस्त शरीर विचार

्रिक्त स्थू**द्धः हुम**हन्नाप्यतिनिदनीया भाराश्वयानादिषु वर्जनीया । सर्वोस्ववस्थास्वपि सर्वथेष्टः सर्वात्मना मध्यमदेहयुक्तः ॥ ४०॥

भावार्थः — स्थूल व कुद्धाः देहः अन्यतः निंध है । एवं भारवहतः, घोडंकी सवारी अविकार्यमें ये दोनो इएकि , अनुपूर्योगी हैं । सर्व अवस्थानो मे, सर्व तरह से, सर्वथा मध्यम देह ही समयोगी हैं ॥ ४०॥

🚎 : स्थूलादि शरीर की चिकित्ना

स्थूछस्य कार्र्य करणीयमत्र रूक्ष्योपधेओं जनपानकाचे । स्निग्वस्तथा पुष्टिकरै:कुञ्चस्य पथ्यैस्सदा मध्यमरक्षणं स्यात् ॥ ४९.॥ इ... भावार्थः — सदा रूख औषि, भोजन पान आदिकाँसे रथूल हारीर को कृश करना चाहिये, कृश हासीरको दिवस्य तथा पुष्टिकर, ओषि, अल प्रानीसे प्रक बनाना चाहिसे, और, पश्चसेवन से, मध्यम देहका रक्षण करना चाहिये अर्थात् स्थूल, व कृश होने नहीं, देवें ॥ ६१॥

#### साध्यासाध्य विचार

्यः दोन्नैः स्वभावाच्च क्रमत्वप्रक्तं दोषोद्धवं साध्यतमं बदंति । विकास स्वाधाविकं क्रच्छतमं नितातं यत्नाच्च तद्वंहणभेव कार्यः॥ ४२ ॥ विकास

भावार्थः - कृश शरीर एक तो दोषो से उत्पन दूसरा स्वाभाविक, इस प्रकार दो भेदसे युक्त है। दोषोंसे उत्पन्न साध्य कोटिमे है,, परंतु स्वाभाविक, कृत्रु, अत्यंत कटिन, साध्य है। उसको प्रयत्न कर पोषण करना ही पर्यात है। उसको प्रयत्न कर पोषण करना ही पर्यात है।

### स्थूलशरीरका श्लीणकरणोपाय।

स्भूलस्य नित्यं भवदंति तज्ज्ञा विरेचनैयोगिविश्लेषनातैः । क्रिकेश्लेश कषायैः कदुतिनतवर्गैराहारभेषज्यविधानमिष्टं ॥ ४३ ॥

भावार्थः—स्थूल शरीर वालेको | कुश करने को लिये | विरेत्तन को बानक प्रकारका योग, रूक्ष, कपाय, कटु, तिक्तादिक औषधिवर्ग, व तत्सदश आहारप्रहण आदि उपयुक्त है ऐसा आर्खेदक—्लोग कहते, हैं ॥ ४३ ॥

### क्षीणशरीर को समक्ररणोपाय।

क्षीणस्य पानीयमतः मञ्जस्तं । भुक्त्वोत्तरं क्षीरमपीइ देयम् । 👡 नस्यावसंहैः कवलग्रहेर्वा । नित्यं तदग्निः परिरक्षणीयः ॥ ४४ ॥

भावार्थ:—कृश शरीग्यालेको भोजन के बाद दूध या पानीको पिलाना चाहिये। एवं नस्य, अवलेह, कवलप्रहण आदि यथायोग्य उपायोसे उसकी आग्न की संख्या रक्षा करें ॥ ४४ ॥

## मध्यमशरीर रक्षणोपाय।

वाम्यो वसंते स च मध्यमारूयो वर्षासु वस्ति विद्धीत तस्त्र । . . विदेशन तार्यः ॥ १५ ॥

भ्यवार्धः - मध्यम शरीरवालेको वसतऋतुमे वर्मन कराना चाहिये, वर्ध-ऋतुमें वस्तिकर्मका प्रयोग करना चाहिये, एत शरकालमे विरेचन देना चाहिये, इस प्रकार मध्यम शारीरवाले के स्वास्थ्यकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥;

१. वसंतऋदुमें कफ, वर्षाऋदु में वायु, व शरहतु में पित्त का प्रकीप ऋदुस्वभावसे होता है। इन दोषों के जीतनेके लिये यथाकम वसन, बस्ति व विरेचन दिया जाता है।

#### स्वास्थ्य बाधक कारजीका परिदार ।

अत्यन्कक्षाविक्रयोजनाति-स्यायाययातात्त्रवेषुनानि । वित्यं विक्रस्य रतस्य सेवा । वर्ज्यानि दोषायहकारकानि ॥ ४६ ॥

बाबार्च:—अत्यधिक खहे पदार्थ, रूक्षपदार्थीसे युक्त भोजन, अत्यधिकम्यायाम करना, अत्यधिक हवा खाना, अत्यधिक धूप व गर्मी को सहन करना, अत्यधिक मैथुन सेवन करना एवं नित्य एक ही रसका सेवन करना आदि बातें जिनसे शरीरमें अनेक मुकारके रोग उत्यक्त होते हैं सदा वर्ग्य हैं॥ ४६॥

#### वातारिदोधों के कथन

देशकर्व साधु निरूप्य रोमान् वस्यागदे सूचविधानमार्गात् । बातः ककः विचमिति भतीता दोषाः धरीरे खळु संगर्वति ॥ ४७॥

आवार्ष:—इस मकार देहके मेद व उनके रक्षणोपाय आदि विषय अच्छीतरह निक्षण कर अब आचार्योके द्वारा उपदिष्ट आगममार्गसे, शरीरस्थ रोगोंका निरूपण करेंगे । इस शरीरमें वात, पित्त व कपके नामसे प्रसिद्ध तीन दोष हैं जो उद्भिक्त होकर जोक रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ४७ ॥

#### बातादि देवसक्षण।

बातः कट् कक्षतरश्रकात्मा पिणं द्रवं तिकततरीक्वपीतम् ।
क्रिक्यः ककः स्वादुरसीऽतिवंदः स्वतो ग्रुकः विश्विसवीतसः स्वाद् ।।४८॥
आवार्यः—वात दोष कटु, कक्षतर व चलस्वभाषवाला होता है । विश्वदोत्त
इवक्षप् है। तीसा व उच्य है। उसका वर्ण पीला है। एवं कफ स्निग्ध होता है, ,,
अभुरं रसयुक्त व गाढा रहता है तथा उसका स्वभाव वजनदार पिलपिला व ठण्डा
है। इस मकार तीनों दोषोंका लक्षण है।। ४८॥

#### कफका स्थान।

भागायये नशसि चोत्तमांगे कंटे । च संधिष्वसिक्रेषु सम्यक् । स्थित्वा ककः सर्वस्वरीरकार्ये कुर्यात्स संचारिमस्द्रकेन ॥ ४९ ॥

भावार्थ:—उस कर्फ को [ मुख्यतः ] रहने के स्थान पांच है। क्रेटक कर्फ आमाशयमें, अवकम्बक कफ वक्षस्थल ( छाती ) में, तर्पक कफ शिर में, बोधककफ कफ्ट ( गके ) में और खेष्मक कफ सर्व संधियोंमें रहता है। इस मकार स्वस्थानोंमें रहते इए संचार स्वभावयुक्त वालकी सहायता से सर्व शरीर कार्य को करता है।। ४९॥

#### पित्तका स्थान।

## पक्वाश्रयामाश्रययोस्तु मध्ये हृद्दत्क्वाचित्र्यांक्तयकृत्प्लिहासु । पिचं स्थितं सर्वश्ररीरमंव व्याप्नांति वातातिगमंव नीतम् ॥ ५० ॥

भावार्थः — आमाशय और पक्चाशयके वीचमे, हृदय स्थानमे, पहिले कहे हूए यकृत् (जिगर) व प्लीहा के (तिल्ली) स्थानमें पित्तै रहता है और वह वातके द्वारा चलन मिलकर सर्व शरीरमें व्याप्त होता है ॥ ५०॥

#### वातका स्थान

श्लोणीकटीवंक्षणगुप्तदेशे । वायुः स्थितः सर्वशरीरसारी । दोषांश्र धातृन् नयति स्वभावात् । दुष्टः स्वयं दृषयतीह देहम् ॥ ५१ ॥

अवलम्बकः —यह स्वर्गिक कं बल से हृदय का बल दंना है एवं अन्य कपस्थानो में कफ पहुंचाते हुए उनका अवलम्बन करता है इसलियं इस का अवलम्बक नाम सार्थक है।

केंद्रकः —यह आमाशय में आए हुए अन्नको क्रदित [ घीला ] करता है, अत एव पाचन किया में सहायक होता है।

तर्पकः—यह शिर में रहते हुए आम्ब, नाक आदि गले कं ऊपर रहने वाले **इन्द्रियों को** तृप्त करता है तर्पण करता है। इस हेतुस इसका तर्पक नाम सार्थक है।

बोधकः—यय जीभ में रहतं हुए मधुर अम्ल आदि रसोके शान [बोध] में सहायक होता है। इसलिय इसका नाम बाधक है।

ने प्रस्पर रगड खाने नहीं दंता है और गाडीक पहियों के बीच में लगाया गया तेल जिस प्रकार उनको उपकार करता है वैसे ही यह सिघयों को मजबूत अवता है। इसलिये इसका स्टिप्सक नाम भी सार्थक है।

१--- पित्त का भी पाचक भ्राजक, रजक आलाचक माधक दम प्रकार पाच भेद है।

पाचक:—यह आमाशय, और पक्षागय के बीच में रहता है। अन्नकां पचाता है इतीलिये इसकां जठरामि भी कहत है। अन्न क सारभ्त पदार्थ ओर किह [ निःसार मन्ट ) को अलग
र बिभाग करता हैं। एन स्वस्थान में रहते हुए अन्य पित्त के स्थाना में पित्त को स्थाना कर उन
को अनुम्रह करता है।

आजक:—इस के रहने का स्थान त्वचा है। यह शरीर में कार्त उत्पन्न करता है। रंजक:—यह जिगर और तिल्ली में रहता है। और इन में आये हुए रसको सा कर रक्त बना हेता है।

आलोचक:-यह आख मे रहता हैं और रूप दंग्वेनमें सहायक होता है।

साधकः — यह हृदय में रहता है। बुद्धि, मेधा, अभिमान आदिका उत्पन्न करता **है।** और अभिभेत अर्थ के सिद्ध करने में सहायक होता है। भावार्थः - सर्व शरीरमे संचरण करनेवात्य वायु विशेषकर नितर्ब प्रदेश, कटी, जांघोंका जोड [गंड] व गुप्त प्रदेशमे निवास करना है। एव दोष व रसादि धातु-ओको, अपने स्वभाव से यथास्थान पहुंचाता रहता है। यदि कढाचित् स्वयं दूषित होजाय तो देहको मी दूषित करना है॥ ५१॥

## प्रकुपित दोष सवका कोपन करता है।

## एको हि दोषः कुपितस्तु टोषान तान्द्षयत्यात्मनिवाससंस्थान् । तेषां प्रकापानिह शास्त्रमागीदक्षामहे व्याधिसभुद्भवार्थान् ॥ ५२ ॥

भावार्थः - कोई भी एक दोप यदि कुपित होजाय तो उसके आश्रयमें (स्थान में रहनेवाले ) समग्त दोपोको वह कुपित करता है जिससे अनेक रागजाल उत्पन्न होते हैं। , ऐसे दोषप्रकोपोंके विषयमे अब आगम मार्गसे कथन करेंगे ॥ ५२॥

१—यहा जो नितम्ब आदि वातका स्थान बतलाया है यह प्राण अपान, ममान उदान, व्यान नामबाला पैचपकार के बातका नहीं है। लेकिन यह साधारण कथन है। अन्य प्रथा में भी ऐसा कथन पाया जाता है जैसे बातका स्थान छह है। आठ पित्त का स्थान है आदि। इस प्रकार कथन कर के भी पाचप्रकार के बातोंक स्थान का वर्णन पृथक किया है। उसका स्थष्ट इस प्रकार है।

प्राणवायु:—यह हृदय में रहता हैं किसी आचार्य का कहना है कि वह मस्तक में रहता है। लेकिन छाती, य कण्ड, में चलता फिरता है। खाया हुआ अब को अदर प्रवश्न कराता हैं बुद्धि हृदय, इद्रिय व मनः को धारण करता है अर्थात् इन्के शांकि की मजबूत रखता है। एवं धूक, छींक, इकार, निश्चास, आदि कार्या के लिये कारण मृत है।

उदानवायुः -- यह छाती में रहता है। नाक, नामि, गल इन स्थानापर सचरण करता है। एवं बोलना, गाना आदि में जो अन्द, या स्वर की उत्पत्ति होती है उसमें यह माधनभूत है।

समानवायु:--यह आमाशय, और पकाशय में रहता है इन ही में चलता फिरता है। अग्नि के दीपन में महायक है। अन्न की ग्रहण करता है, और पचाता है सारभाग, और मलभाग को अलग र करता है एवं इनकी जाने देता है।

अपानवायुः—यह पकाशय में रहता हे बस्ति ( मृत्राशय, शिश्नन्द्रिय, गुद इन ∓थाने। में चलता फिरता है। एवं वायु, मृत्र, मल मृत्र, शुक्र. २ज, और गर्भकां, थांग्य काल में बाहर निकाल दता है।

व्यान बायु:—यह सम्प्रणं शरीर में त्याप्त होकर रहता है लेकिन इसका ठहरनेका मुख्य स्थान हृदय है। चलना, आक्षेपण, उत्क्षेपण आग्व मीचना, उधडना, रस रक्त आदिको लेजाना, पर्साना, रक्त आदिको बाहर निकालना आदि, शरीर के प्रायः सम्प्रणे कार्य इसी वायु के अधीन है।

ऊपर तीनो दोषो का जो नियत रूथान बनलाया है वह अविकृत दोषोका है विकृत दोषोका नहीं है। एवं ये दोष इन रूथाना में ही रहते हो अन्य रूथान में नहीं रहते हो यह बात नहीं। यो तो सम्पूर्ण दोष सर्व शरीर में रहत है।

यह। एक ही दोष का पाच भेद बतलाया है । लेकिन इन मब के लक्षण एक ही है। स्थान विशेष भे रहकर विशिष्ट काम का करन के कारण, अलग २ नाम, व भेद किये गये है।

#### दोषप्रकोषोपशम के प्रधानकारण

बाह्यातरंगात्मनिमित्तयोगात् कर्माद्योदीरणभावतो वा । क्षेत्राद्यशेषोरुचतुष्ट्रयादा दोषाः प्रकोषोपश्चमी त्रजंति ॥ ५३ ॥

भावार्थः—प्रतिकूल व अनुक्ल बाह्य व अतरग कारण सं, न असाताव सातवे-दनीय कर्मके उदय व उदांरणा से निपरात, व अविपरात, द्रच्य, क्षेत्र काल, भावसे, वात आदि दोपोंके प्रकाप व उपशम होता है । विशेष—प्रत्येक कार्यकी निष्पत्ति के छिये दो प्रकारके निमित्त कारणोर्का आवश्यकता होती हे । एक बाह्यनिमित्त व दूसरा अंतरगणनिमित्त । गंगकी निवृत्तिके छिये वाद्य निमित्त आपित्र, सेवा, उपचार वगैरह है । अतरंग निमित्त तत्तरोगसबधी असातावेदनीय कर्मका उदय है । कर्मोंकी स्थितिको पूर्णकर फल देनेकी दशाको उदय कहते हैं । एव कर्मोंकी स्थिति विना पूरी किये ही कर्मके फल देकर विराजानेको सिद्धातकार उदीरणा कहते हैं । सातावेदनीय कर्मका उदय व असातावेदनीयकी उदीरणा भी रोगकी निवृत्ति केलिये कारण है । योग्य औषधि आदिक द्रव्य, आपिधसेयन योग्य क्षेत्र, नद्योग्य काल व भाव भी रोगकी निवृत्ति के लिये कारण है । इसलिये इन सब बातोंके मिलनेसे दोपोंके प्रकोपका उपशम होता है । इन बातोंकी विपराततामे दोपोंका प्रकांप व अनुकूलतामे तद्पशम होता है ॥५३॥

#### वातप्रकोप का कारण।

व्यायामना वाप्यतिमेथुनाद्वा दृशध्वयानादिधरांहणाद्वा । संधारणात्स्वप्नविषययाद्वा तायावगाहात्पवनाभिघातात् ॥ ५४ ॥ श्यामाकनीवारककांद्रवादि दुर्धान्यनिष्पावमसूरमाषः । सुद्राढकीतिक्तकषायशुष्कशाकादिरूक्षादिलघुप्रयागेः ॥ ५५ ॥ हर्षातिवातानिहिमप्रपातात् नृंभात्क्षताद्वादिविघातनाद्वा । रूक्षाव्यपनिरतिशीतलैर्वा वातःप्रकापः ससुपति नित्यम् ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—अति व्यायाम करनेसे, अति मथुन करनेसे, बहुत दूर पैदल मार्ग चलनेसे, कोई सवारी वंगरहमे चढनेसे, अधिक वजन ढोनेसे, ठीक २ समय नीद नहीं करनेसे पानीमें प्रथेश करनेसे (अधिक तरना आदि) वायुके आधातसे, साँमाधान, नीवारक तिनीके चावल, कोदों, खराब धान्य, शिम्बी धान्य (सेम का जातिविशेष) मसूर, उडद, मूंग, अडहर, तींखा, कषायला, शुष्क, और रूक्ष साग आदि एव लघु पदार्थीका प्रयोग करनेसे, अति हर्ष, अतिवात, जखम होना, जर्भाई, बरफ गिरना, आधात आदिसे, रूक्ष अन पान व अतिशति अन पानके प्रयोगसे हमेशा वात कुपित होता है।

#### पिसप्रकोप के कारण

श्लोकाधिकक्रोधभयातिहर्षात्तीश्रापवासाद्तिमैथुनाच्च । कट्कम्लतीक्ष्णातिपद्वप्रयोगात् संतापिभिः सर्षपतैलमिश्रेः ॥ ५७ ॥ पिण्याकतैलातपशाकमन्स्येः छागाविगोमांसकुलत्थय्षेः । तत्राम्लसौवीरसुराविकारेः पित्तप्रकोषो भवतीह जंतोः ॥ ५८ ॥

भावार्थः — अविक शोक, क्रोध, भय, और हर्पसे, तीव उपवास व अधिक मैथुन करनेसे, कटु (चरपरा) म्बद्दा. क्षार आदि तीक्ष्ण, एव नमकीन पदार्थीके अधिक सेवन से सरसोके तैलसे तला हुआ पदार्थ, तिलका खल, तिलके तलके भक्षणसे, भ्रुपका सेवन से उष्ण शाकोंके उपयोगमे मळ्टा, वकरा, भेड, गाय, इनके मांस, कुल्र्याका यूष (जूस) खद्दी कांजी, और मदिरांक सेननसे शरीरमे पित्तप्रक्रोप होता है। ५०॥ ५८॥

#### कफप्रको । के कारण ।

नित्यं दिवास्वप्नतयाव्यवायाव्यायामयांगादुरुपिष्ठिलाम्लैः । स्निग्धातिगाढातिपदुप्रयांगैः पिष्टेश्रुदुग्धाधिकमाषभक्ष्यैः ॥ ५९ ॥ द्रध्नालसंधानकमृष्टभाज्येः वल्लीफलरध्यगनरजीर्णैः। अत्यम्लपानरतिर्शातलान्नैः ब्लेष्मप्रकोषं सम्रुपति नृणाम् ॥ ६० ॥

भावार्थ:—प्रति नित्य दिनमे सोनेसे, मैथुन व त्यायाम न करनेस, अधिक लिब-लिबाहट खट्टा स्निग्ध (चिकना धा तल आदि) अतिगादा या गुरु और नमकीन पदार्थोंके सेवनसे, अधिक गेहूं, चना आदिके पांठ [आटा] ईलका रस, (गुड, शक्कर आदि इक्षुविकार) दूध, एवं उडदसे मिश्रित या इनसे बने हुए भन्योंके सेवनसे, दहीं, मदिरा आदि, संधित पदार्थ, मिठाई आदि भोज्य पदार्थ, और कृष्माण्ड (सफेट कद्दू) के सेवनसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे, अर्जाणिस, अर्यंत खट्टे रसोके पीनेसे, अतिशीतल अन्नके सेवनसे मनुष्योंके कफ प्रकुपित होता है। ॥ ५० ॥ ६० ॥

### दोषोंकं भद

भत्येकसंयोगसमूहभँगः पुत्ये दर्शवात्र भवंति दोषाः। रक्तंच दोषेस्सह संविभाज्यं धातुस्तथा दृषकदृष्यभावात्॥ ६१॥

१---दभालसंदाल्कव इति पाठानर।

२---पचादशैवात्र, इति पाठातर।

भावार्थः—दोषोके प्रत्येक के हिसाब से तीन भेट हैं यथा—वात १ पित २ कफ ३ सयोग [इंट] के कारण तीन भेट होते हैं. यथा—वातपि १ वातकफ २ कफ पित्त ३, सिन्पात के कारण ४ भेट होते हैं यथा वातिपित्तकफ १, मन्दकफवातिपित्ताधिक २, मन्दिपत्तवातकफाधिक ३. मध्यातिपित्तकफाधिक ४ इस प्रकार दोषोके भेद दस हैं। रक्त की भी टोपोके साथ गणना ह अर्यात् रक्त को टोप सज्ञा है । वातादिदूषेको द्वारा दूपित होनेके कारण वहीं रक्त धातु भी कहळाता है।। ६१॥

#### प्रकृषि ⊼दोषोका लक्षण

तेषां प्रकोषादुद्रः सतोदः । संचारकः साम्लकटाहद्रोषाः ॥ हुल्लासतारोचकनाच द्रोपाम्ससंस्थानतो लक्षणभुच्यतेऽतः ॥ ६२ ॥

भावार्थः उन बातादि दोपोकं मक्तापमं, क्रमशः अर्थात् वातप्रकोपसे पेटमे इधर अभर चलनेवाली, तुदनवत् (सुईचुमने असी)पाडा आदि होता है। पित्तप्रकोपसे, खडापना, दाह आदि लक्षण होते है। कफ प्रकोपमं, डका॰, अरुचि आदि लक्षण प्रकट होते है। आगे दोपकमसे, इनके प्रकाप का लक्षण विशेष शितसे कहेंगे॥ ६२॥

#### बात प्रकाप के लक्षण !

संभेदोत्ताडनतोदनानि संछ्दनोन्मथनसादनानि विक्षेपनिर्देशनभंजनानि विस्फाटनोन्पाटनकंपनानि ॥ ६३ ॥ विश्लेषणस्तंभनजभणानि निःस्वासनाकुंचनसारणानि । नानातिदुःखान्यनिमित्तकानि वातप्रकांप खलु संभवेति ॥ ६४ ॥

भावार्थः शरीग हटामा होना, कोई मारत हो ऐसा अनुभव होना, सुई चुभने जैसी पीडा होना, कोई काटते हो ऐसा होना. कोई ममलते हो ऐसा अनुभव आना, शरीरका गलना, हाथ पैग आदि को इधर उधर फेंकना अरीरमे कुछ उसा हो ऐसा अनुभव होना, शरीरका टुकडा होगया हो ऐसा अनुभव होना, शरीरके फंग प्रत्यंग भिन्न २ होगये हो ऐसा अनुभव होना. बिलकुल स्तन्य होना, जाई अधिक आना, आधिक स्वास छूटना शरीरका संकोच होना और प्रसारण होना इत्यादि अनेक अकस्मात् प्रकारके दुःख, वात प्रकोप होने पर होते हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

#### पिराप्रकाप लक्षण

उष्मातिशोषानिविमोहटाहधूमायनारां चकरांपातापाः देहोष्मतास्वेदबहुप्रलापाः पित्तगकांपे प्रभवंति रोगाः ॥ ६५ ॥

१--वात, पित्त, कफ ये तीनो दोष धातुओंको दूषित करते हैं इसलिए द्षक कहलाते हैं।

भावार्थ:—अत्यंत उष्णताका अनुभव होना, कंठशोषण आदि का अनुभव होना मूर्छा होना, दाह होना, मुखसे धूंआ निकलता सा अनुभव होना, भोजनमें अरुचि होना बहुत क्रोध आना, संताप होना, दंह गरम रहना, अधिक पसीना आना, अधिक बडबडाना ये सब विकार पित्त प्रकोषसे उत्पन्न होने हे ॥ ६५ ॥

#### कफ प्रकोप लक्षण

स्रुप्तत्वकंडूगुरुगात्रतातिश्वेतत्वशीतत्वमहत्वनिद्राः । संस्तंभकारोचकताल्परुक्च श्लेष्मिकोपोपगतामयास्ते ॥ ६६ ॥

भावार्थ:—म्पर्शक्षान चलाजाना, शरीरका अधिक खुजाना, शरीर भारी होजाना, शरीर संभेद होजाना, शरीरमे शीत माल्य होना, मोह होना, अधिक निद्रा आना, स्तब्ध होना, भोजनमे अरुचि होना, मट पीडा होना आदि कफके प्रकोपसे होनेवाले विकार है अर्थात् उपर्युक्त रोग कफके विकारसे उत्पन्न होते हैं 🚜 ६६ ॥

### प्रकुपित दांषींके वर्ण

एषां भस्मातिरूक्षः प्रकटतरकपातातिकृष्णां मरुत्स्यात् । पित्तं नीलातिपीतं हरिततममतीवासितं रक्तमुक्तम् । श्लेष्मा स्निग्धातिपाण्डुः स भवति सक्लैः संनिपातः सवर्णैः । दोषाणां कांपकाले प्रभवति सहसा वर्णभदो नराणम् ॥ ६७॥

भावार्थ:—इन दोपोके प्रकाप होने पर, मनुष्योके शरीरमे नीचे लिखे वर्ण प्रकट होते हैं। वातप्रकाप होने पर शरीर भस्म जैसा , कपात , (कबूतर जैसा) व अत्यंत काला होता है एवं रूक्ष होता है। पित्त के प्रकाप से , अत्यंत नीला , पीला , हरा , काला , व लालवर्ण हो जाना है। कफ के प्रकाप से , चिकना होते हुए सफेद होता है। जिस समय तीनो दोषों का प्रकाप एक साथ होता है उस समय, उपरोक्त तीनो दोषों के वर्ण , (एक साथ) प्रकट होते है। १६७।।

संसर्गाहोषकोपादधिकतरिमहालोक्य दांषं विरोधा-। त्कर्तव्यं तस्य यत्नादुरुतरग्रुणवद्भषजानां विधानम् । सम्यक्सूत्रार्थमार्गादधिकृतमिखलं कालभेदं विदित्वा । वैद्येनायुक्तकर्मप्रवणपदुगुणेनादारादातराणाम् ॥ ६८ ॥

भावार्थ:—रोगियो की चिकित्मा मे उद्युक्त , गुणवान् वैद्य को उचित है कि आयुर्वेदशास्त्र के कथनानुसार कालभेद , देशभेट , आदि सम्पूर्ण विषयों को अच्छी तरह से जान कर , द्वहंज , सानिपानिक आदि न्याधियों में दोषों के बलाबल को , अच्छीतरहसे निश्चय कर, जिस दोष का, प्रकोप हुआ हो उस से विरुद्ध, अर्थात् उसको शमन व शोधन करने वाले, गुणाब्य आपिधयोंके प्रयोग, वह आदरपूर्वक करें ॥६८॥

#### अंतिमकथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुभास्त्रमहांबुनिधः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः । उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि श्रीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ६९ ॥

, भावार्थ:—जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थम्या तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके किये प्रयोजनीभूत साधनम्या जिसके दो संदर तर है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६९ ॥

## इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारं सूत्रच्यावर्णनं नाम तृतीयः परिच्छेदः।

;0;

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के म्वास्थ्यरक्षणाविकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका मे भूत्रव्यावर्णन नामक ततीय परिच्छेंद समाप्त हुआ।



# अथ चतुर्थः परिच्छेदः ।

# ॥ कालस्य क्रमबंधनानुपर्यतम् ॥

( शार्द्छविकाीिउत )

#### मंगलाचरण और प्रतिशा

यो वा वेत्यस्तिलं त्रिकालचिरतं त्रेलोक्यगर्भस्थितं । द्रव्यं पर्ययवत्स्वभावसिंहतं घान्यरनास्वादितम् । नत्वा तं परमेश्वरं जितिरिधुं देवाधिदेवं जिनम् । वक्ष्याम्यादरतः क्रमागतिमदं कुल्किमं सूत्रतः ॥ १ ॥

भावार्थः — जो परमेश्वर जिन्द्रभगवान तीनलोकसबंधी भ्तभविष्यद्वर्तमान कालवर्ती द्रव्यपर्यायके समस्त विषयोंको युगपत् प्रत्यक्षम्यपसे जानते है जो कि अन्य हरि हरादि देवोंको द्वारा कदापि जानना शक्य नहीं है, जिन्होंने जानावरणादि कर्म रूपी शबु वोंको जीता है ऐसे देवाधिदेव भगवान् जिन्देदको नमस्कारकर इस्समय क्रमप्राप्त कालभेदका वर्णन आगमानुसार यहां हम करेगे ऐसी प्रतिक्षा श्री आचार्य करत हैं ॥ १ ॥

#### कालवर्णन

कालेऽयं परमोऽनिवार्यवलवान् भूतानुसंकालनात्। संख्यानादगुरुर्नचातिलघुरप्याद्यंतद्वीनां महान्। अन्योऽनन्यतराऽव्यतिक्रमगतिः स्रक्ष्मं(ऽविभागी पुनः। सोऽयं स्यात्समयांऽप्यमूर्तगुणवानावर्तनालक्षणः॥ २॥

भावार्थ:—संसारमे काल वडा बलवान् है एवं अनिवार्य है। संसारमें कोई भी प्राणियोंको यह छोडता नहीं है। यह अनत समयवाला है। अगुरुलघु गुणसे युक्त होने के कारण उसमें न्यून वा अविक नहीं होता है। और अनाधनंत है। महान् है। इन्यलक्षणकी दृष्टिसे अन्य इन्योंसे वह भिन्न है। इन्यल्यमामान्यकी अपेक्षासे भिन्न नहीं है। अथवा छोकाकाशमें सर्वत्र उसका अस्तित्व होनेसे अन्यइन्योंसे भिन्न नहीं है। सिलैसिले-वार कमसे चक्रके समान जिसकी गति है, जो गृक्ष्म है अविभागी है और अमूर्त गुणवाला है एवं वर्तना (आवर्तना )लक्षणसे युक्त है अर्थात् सर्व इन्योंमे प्रतिसमय होनेवाला सूक्ष्म अंतर्नीत पर्याय परिवर्तन के लिये जो कारण है। इस प्रकार काल संसारमें एक आवश्यकीय व अनिवार्य इन्य है॥ २॥

१---इस स्टांक मे परमार्थ कालका वर्णन है । २---- जिसकी गांत आविच्छिन है।

सोऽयं स्याद्वितिधोऽनुमानविषयो रूपाद्यपेतोऽिकयो लोकाकाससमस्तदेशनिचितोप्यंकैक एवाणुकः कालोऽतींद्रियगांचरः परम इत्येवं प्रतीतस्सदा । तत्पूर्वो व्यवहार इत्यभिद्वितः सूर्योदयादिकमात् ॥ ३ ॥

भावार्थ—यह काल प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। अनुमानका विषय है। वह काल दो प्रकारका है। एक निश्चय अर्थात् परमार्थ काल दूसरा न्यवहार काल है। निश्चय काल अमूर्त है अर्थात् स्पर्शरस गंधवर्णसे रहित है। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें एक एक अणुके रूपमे स्थित है। वह इदिय गोचर नहीं अर्थात् अतीदिय केवल बानसे जिसका बान होसकता है वह परमार्थ अथवा निश्चय काल है। इसके अलावा सूर्योदया- दिके कारणसे वर्ष मास दिन घडी घटा मिनिट इत्यादिका जो न्यवहार जिस कालसे होता है उसे न्यवहार काल कहते हैं। ३।।

व्यवहारकाल के अवांतर भेद । संख्यातीननया प्रतीतसमैया स्यादावलीति स्मृता । संख्यानावलिकास्त्रथैवमुद्तितासोच्छ्वाससंक्वान्विताः सप्ताच्छ्वासगणा भवत्यातिनरां तोकस्सविस्तारतः । तोकात्सप्तलवो भवदसुयुतात्त्रिंशल्लवान्न।डिका ॥ ४ ॥

भावार्थ—अमंद्यात समयोको एक आवळी कहते हैं। संस्थातआविष्योंका एक उच्छ्रास होता है। मात उच्छ्रासोका एक तोक होता है। सात तोकोसे एक छव होता है अडतीस ख्योकी एक नाडी होती है। ४॥

### भुहर्न आदिकं परिमाण।

नाड्यो दे च अहतिमित्यभिहितं त्रिंशनभुहतीहिनं । पक्षःस्यादशपंचचैत दिवसास्ती शुक्लकृष्णी समी । मासादादश षडच ते ऋतुगणाः चैत्रादिकंषु कमात्। दे चैवाप्ययने तयामिलितयोवी हि संज्ञाकृता ॥५॥

भावार्थ:—हो नाडियोसे एक मुहर्त होता है। तीस मुहूर्तीका एक दिन होता है। पंद्रह दिनोंका एक पक्ष होता है। उस पक्षका शुक्ष पक्ष और कृष्णपक्ष इस प्रकार दो भेद है। इन दोनो पक्षोया एक माम होता है। यह मास चैत्र वैशाख आदि बारह

१—एक युद्रल परमाणु एक आकाश पदश स हूसरे अंदशका भंदगाति से गमन करने के लिय जितना समय लेता है उतने कालको एक समय कहते हैं।

होते हैं उन चत्र वेशाग्व आदि वारह मासोमें छह ऋतु होते हैं तीग तीन ऋतुओंका एक अयन होता है। वह टाक्षिणायन. उत्तरायनके रूपसे दो प्रकारका है। इन दोनों अयनोंके मिल्नेसे एक वर्ष बनता है॥ ५॥

### ऋतुविभाग ।

आद्यःस्यान्मधुरुजितः श्रुचिरिहाप्यंभोधराडंबरः । शब्बचापकरी शरिद्धमचया हैमंतकः शैशिरः ॥ याथासंख्यविधानतः प्रतिपदं चेत्रादिमासदृयं । नित्यं स्थादतुरित्ययं स्विभिद्दतः सर्विक्रयासाधनः ॥ ६ ॥

भावार्थ—सबसे पहिला ऋतु वसंत हैं जिसमे मधुकी हु हि होती है अर्थात् इल व फल फलते व फलते हैं। इसे मधुऋतु भी कहते हैं। इसका समय चत्र व वैशाख माम है। दुसरा प्राप्मऋतु हैं जो जेष्ठ व आपाद मासमें होता है। श्रावण भादपद वर्षाऋतुक समय है जिस समय आकाशमें मेछका आइंबर रहता है। आश्विन व कार्तिकमें सदा संतापकर शरत्ऋतु होता ह। मार्गर्शापं व पोष मासमें हेमंतऋतु होता है जिसमें अल्यिक ठण्डी पड़ती है। माघ व फाल्युनमें शिशियऋतु होता है जिसमें हिम गिरता है इस प्रकार दो २ मासमें एक २ ऋतु होता है। एवं प्रांत दिन सर्वकार्योंके साधन स्वरूप छहों ही ऋतु होते हैं।। ६।।

### प्रतिदिन में ऋतुविभाग।

पूर्वाण्डे तु वसंतनामसमयं। मध्यंदिनं श्रीष्मकः। मातृष्यं व्यपराण्डियत्यभिहितं वर्षागमः माग्निका। मध्यं नक्तस्रुदाहतं शरदिति प्रत्यूषकालां हिमा। नित्यं वत्सरवत्क्रमात्प्रतिदिनं पण्णां ऋतुनां गतिः॥ ७॥

भावार्थः — प्रात. बालको समयपर वसंतऋतुका काल रहता है, मध्यान्हमें प्रीप्मऋतुका समय रहता है। अपर एह अर्थात् सांझके समयमे प्रावृद् जसा समय रहता है, रात्रिका आद्य भाग बरसातका समय है, मध्यरात्रि शरक्कालका समय है, प्रत्यूष-कालमें (प्रात: ४ बजेका समय) हिमबंतऋतु रहता है इस प्रकार वर्षमे जिस्तुतरह छह ऋतु होते हैं उसीतरह प्रतिदिने छहो ऋतुवोकी गति होती है।। ७।।

१--प्रत्यक दिनभें भी कोनसा देश किस समय संचय प्रकोप आदि होते हैं इसकी जानेन के लिये, यह प्रत्येक दिन छह ऋतुवोकी गति बताया गई है।

#### दोषों का संचयप्रकाप।

श्लेष्मा कुप्यति सद्दसंतसमयं हेमंतकालाजितः । मावृष्येव हि मारुतः मतिदिनं ग्रीष्मं सदा संचितः ॥ पित्तं तच्छरदि मतीतजलद्वयापारतात्युत्कदं तेषां संचयकापलक्षणिवंधदीषांस्तदा निर्हरत् ॥ ८॥

भावार्थ—हेमत ऋतुमे सचित कफ वसतऋतुमे कुपित होता है। ग्रीप्मऋतुमे सान्वित वायुका प्रावृद्ध ऋतुमे प्रकोप होता है। और वर्षाऋतुमे सचित पित्त का प्रकोप शास्काल मे होता है। यह दोषोका संचय, व प्रकोप की विधि है। इस प्रकार संचित दोषोको इनके प्रकोप समयमे वातको वस्तिकर्मसं पित्तको विरेचनसे, कफ के। वमनेस शोधन करना चाहिये। अन्यथा तत्तदोषोसे अनेक व्याधियोकी उत्पत्ति होती है।। ८।।

विशेष—आयुर्वेद शास्त्रमे दो प्रकारमे ऋनुविभागका वर्णन है इनमेसे एक तो चत्रमास आदिको लेकर वसत आदि छह विभाग किया है जिसका वर्णन आचार्य श्री. स्वय श्लोक नं. ६ में कर चुके है। द्वितीय प्रकारके ऋनुत्रिभाग की सूचना श्लोक ७ में दी है। इसीका स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

भाद्रपद आश्वयुज (कार) मास वर्षाऋतु, कार्तिक मार्गशीर्ष (अगहन) मास शरदऋतु, पुष्यमाघमास हेमंतऋतु, फान्युन चत्रमास वसंतऋतु, वशाख ज्येष्ठमास प्राष्मि-ऋतु और आषाढ श्रावणमास प्रावृद्ऋतु कहलाता है।

प्रावृट् व वर्षाऋतुमे परस्पर भेद इतना हे कि पहिले और अधिक वर्षा जिसमें वरसता हो वह प्रावृट् हें और इसके पीछे (प्रथम ऋतुकी अपेक्षा ) थोडी वर्षा जिसमें वरसता हो वह वर्षाऋतु हैं |

इन दोनोंमे प्रथम प्रकारका ऋतु विभाग, शरीग्का बन्ट, और रसकी अपेक्षाको लेकर हं। जेसे वर्षा,शरद, हेमंतऋतुमे अम्ललवण मधुररस बलवान होते है ओर प्राणियोका शरीरबल उत्तरोत्तर बढता जाता है इत्यादि। उत्तर दक्षिण अयनका विभाग भी इसीके अनुसार है।

दितीय विभाग दोषोंके संचय , प्रकोप, व सशोधन की अपेक्षाको छेकर किया है। इम श्लोकमें दोषोंके, संचय आदिका जो कथन है वह इसी ऋतुविभागके अनुसार है। इसाछिये सारार्थ यह निकलता है कि, भादपद आश्वयुजमासमे पित्तका, पुष्यमाघमें कफ का, और वैशाख ज्येष्ठमासमे वातका, सचय (इकड़ा) होता है।

कार्तिक मार्गशिषमें पित्त, फाल्गुन चत्रमे कफ, और आपाढ श्रावणमे वात प्रकु-पित होता है। दोषोंका संशोधन जिस ऋतुमे प्रकुपित होता है उस ऋतुके द्वितीय मासमें करना चाहिये | अन्यथा ोपोंके निम्नह अच्छी तरहसे नहीं होता है | इसालिये वातका श्रावण में, पित्तका, मार्गशी भें, कफका, चेत्रमें, सशोधन करना चाहिये |

वस्ति आदिके प्रयोगसे संशोधन तम ही करना चाहिये, जब कि दोप अत्यधिक कुपित हो । मध्यम या अल्पप्रमाणमे कुपित होरे तो, पाचन लघन आदिसे ही जीतना चाहिये।

प्रकृषित दोषोंभ व्याधिजनन कम।

कुद्धारते मसरीत रक्तसहिता दोषारतेथेकैकको । द्वोद्वो वाप्यथवा त्रयस्वय इमे चत्वार एवात्र वा । अन्योन्याश्रयमाप्नुवंति विसृता व्यक्तिप्रपन्नाः पुनः ॥ ते व्याधि जनयंति कालवक्षगा⊭ षण्णां यथोक्तं वंलम् ॥ ९ ॥

भावार्थ—पूर्वकथित कारणांस प्रकृषिन दांप कभा एक २ ही कभी दो २ भिलकर कभी तीनो एकसा कभी २ रक्तको साथ लेकर, कभी चारो एक माथ, मिलकर शरीरमें फैलते हैं। इस कममे दांपोका प्रसर पंदह २ प्रकारके होंन हैं। इस तरह फेलते हुए स्रोतोंक वैगुण्यमे जिस शरीरावयवको प्राप्त करते हैं तत्तदवयवोंक अनुमार नाना प्रकारके व्याधियोंको उत्पन्न करते हैं जमे कि यदि उदरको प्राप्त करे तो, गुन्म, अतिसार अग्निमाद, अनाह, विश्वाचिका आदि रोगोंको पदा वरने है, विम्तको आश्रय करे प्रमेह मूत्रकुछ, मूत्राचात, अश्मरी आदिको उत्पन्न करते हैं इत्यादि । तदनतर व्याधियोंके लक्षण व्यक्त होता है जिससे यह सावारण ज्ञान होता है कि वह उत्यर है अतिमार है, वमन है आदि । इसके बाद एक अवस्था होती है जिससे व्याधिक भेद स्पष्टतया माल्क्स होता है, कि यह वातिक उत्यर है या पैत्तिक! पित्तातिसार है या कफातिसार आदि । इस प्रकार तीनो दोष कालके वर्शाभूत होकर व्याधियोंको पैदा करने हैं । दोपोंके संचय, प्रकार, प्रसर, अन्योन्याश्रय, (स्थानसश्रम) व्यक्ति, ओर भेद इन छह अवस्थाओंके वलाबलको शास्त्रोंक रीतिसे जानना चाहिये।

विरोष—ंत्रसे एक जलपूर्ण सरोत्ररमे और भी अधिक पानी आ मिल जाय तो वह अपने बांधको तोडकर एकदम फेल जाता है त्रेसे ही प्रकुपित दोप स्वस्थान को उल्लघन कर शरीरमें फेल जाते हैं । इसीको प्रसर कहते है ।

पंत्रह प्रकार का प्रसर

१ वात २ पित्त ३ कफ ४ रक्त (दो ) ५ वातपित्त ६ वातकफ. ७ कफपित्त (तीनो ) ८ वातपित्तकफ (रक्तके साथ ) ९ वातरक्त १० कफरक्त ११ पित्तरक १२ वातपित्तरक्त. १३ वातकफरक्त. १४ कफापित्तरक्त. १५ (चारो ) वातपित्तकफरक इस प्रसरका भेद पदह ही है ऐसा कोई नियम नहीं है । ऊपर स्थूल रातिसे भेद दिख-लाया है । भूक्मरीतिसे देखा जाय तो अनेक भेद होसकता है ।

दोषोंके शरीरावयवोमें आश्रय करने की अवस्था को ही अन्योन्याश्रय, या, स्थानसंश्रय कहते हैं। स्थानसंश्रय होते ही पूर्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। इसी को व्यक्ति कहते हैं। इसी को भेद कहते हैं। ९॥

सम्यक्संचयमत्र कोपमित्रलं पंचादक्षोत्सर्पणम् । -•चान्योन्याश्रयणं निजप्रकटितं व्यक्तिप्रभेदं तथा । या वा वेत्ति समस्तदांषचरितं दुःखपदं पाणिनाम् । सोऽयं स्याद्भिषगुत्तमः भतिदिन षण्णां प्रक्रूयोत्कियाम् ॥ १०॥

भावार्थ:—इस ऊपर कहे गये, सर्व प्राणियोको दुःख देने वाले, दोषो (वात पित्तै कक ) के सचय, प्रकोप (पदह प्रकारके) प्रसर, अन्योन्याश्रय (स्थानसंश्रय) व्यक्ति और भेद इत्यादि सपूर्ण चरित्र को अच्छीतरह से जो जानता है। वही उत्तम भिपक् (वंध) कहलाता है। उसको उचित है कि उपरोक्त संचय आदि छह अवस्थाओं में, शोधन, लघन, पाचन, शमन आदि यथायोग्य चिकित्सा करें अर्थात् संचय आदि पूर्व २ अवस्थाओं में योग्य चिकित्सा करें, तो, दोष आगे की अवस्थाको, प्राप्त नहीं कर सकते है। और चिकित्सा कार्य में सुगमता होती है। उत्तरोत्तर अवस्थाओं में किठनता होती जाती है।

दोषोके सचय आदि दो प्रकार से होता है। एक तो ऋतु स्वभावसे, दूसरा, अन्य स्वस्व कारणोंसे । यहा छह अवस्थाओमे चिकित्सा करनेकी जो आज्ञा दी है, वह स्वकारणोंसे संचय आदि अवस्था पात दोपोका है। क्यो कि ऋतुस्वभावसे संचित दोषोंकी विकित्सा उसी अवस्थामे नहीं बतलायी गई है। परंतु प्रकोपकालमे, शोधन आदि का कथन किया है।। १०॥

एवं कालविधानमुक्तमधुना झात्वात्र वैद्यां महान् । पानाहारविहारभेषजविधिं संयोजयेद्धुद्धिमान् ॥ तत्रादौ खळु संचये प्रश्नमयेद्दोषप्रकापे सदा । सम्यक्शांधनमाद्दरादिति मतं स्वस्थस्य संरक्षणम् ॥ ११ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार अभीतक काल भेद को जानकर तत्तत्कालानुकूल प्राणि-योंके लिए अन्नपानादिक आहार व विहार औषाधि आदिकी योजना करें। सबसे पिहले संचित दोषोंको (प्रकोप होनके पूर्व हो) उपशम करनेका उपाय करना चाहिए। यदि ऐसा न करने के कारण दोष प्रकोप हो जाय तो उस हालत में आदर पूर्वक सम्यक् प्रकारसे, वमनादिकके द्वारा शोधन करे । अर्थात् शरीर से प्रथक् करें । यही स्वास्थ्यके रक्षण का उपाय है ऐसा आयुर्वेट के विद्वानोका मत है ॥ ११॥ ,

### वसंत ऋतुमें हित।

रूक्षक्षारकपायितकतकदुकप्रायं वसंते हितं। भोज्यं पानमपीह तत्समगुणं मेक्कं तथा चोषकम्।। कौपं ब्राम्यमथाग्नितसममलं श्रेष्ठं तथा श्रीतलं। नस्यं सहमनं च पूज्यतममित्येवं जिनेंद्रोदितं॥ १२॥

भावार्थ:—त्रसत ऋतुमे ऋक्ष, ( रूखा ) क्षार [ खारा ] कषायला, कडुआ, और कटुक ( चरपरा ) रस, प्रायः हितकर होते हैं। एवं भोजन, पान में भी [ऊपर कहा गया ] रूक्ष क्षारादि गुण व रस युक्त पदार्थ हितकर होते हैं। पीनेके लिए पानी कुवे का गाम का हो अथवा अग्निमें तपाकर ठण्डा किया गया हो। इस ऋतु में नस्य व वमन का प्रयोग भी अत्यंत हितकर होता है ऐसा श्रीजिनेद्र भगवानने कहा है ॥१२॥

### ब्रीव्मर्तु व वर्षतुंम हित।

ग्रीष्मे क्षीरघृतगभूतमञ्चनं श्रेष्ठं तथा श्रीतलं । पानं मान्यगुद्धश्चभक्षणमपि पाप्तं हि कीपं जल ।! वर्षासूत्कर्यतक्तमस्पकदुकं प्रायं कषायान्वितं । दुग्धेक्षुमकरादिकं हितकरं पेयं जलं यच्छितम् ॥ १३ ॥

भावार्थ:—ग्रीष्मकाल में दूध, धां, से युक्त भोजन करना श्रेष्ठ हैं। एवं ठण्डे पदार्थोंका पान करना उपयोगी हैं। गुड और ईग्व [गन्ना] खाना भी हितकर है। कुने का जल पीना उपयोगी हैं। वग्मातमें अधिक मात्रा में कडुआ कषैलारस; अलप प्रमाण में कटु [चरमरा] रस, या रसयुक्त पदार्थोंके मेवन, एव दूध ईख; या इनके विकार [इनसे बना हुआ अन्य पदार्थ शकर दही आदि] का उपयोग हितकर है। तथा पीने के लिये जल, गरम होना चाहिये॥ १३॥

सक्षीरं घृतशकराढ्यमशनं तिक्तं कषायान्वितं। सर्वे स्यात्सलिलं हितं शरिद तच्छ्रेयोऽर्थिनां प्राणिनां। हेमंते कटुतिक्तशीतमहितं सारं कषायादिकं। सर्पिस्तेलसमेतमम्लमधुरं पथ्यं जलं चोच्यते॥ १४॥

भावार्थः — श्रेय को चाहने वाले प्राणियोको शरकालमे घा शक्करसे युक्त भोजन ब कत्रायला पदि्थस युक्त, भोजन हितकर है। जल तो नदी कुआ, तालाब वगैरहका सर्व उपयोगी होगा. हेमंतऋतुमे कडुवा, तीखा, खड़ा, व शीत पदार्थ अहित है और खारा व कषायला द्रव्यसे युक्त भोजन उपयोगी है, घी और तेल, खटाई व मिठाई इस ऋतुमें हितकर है। इस ऋतुमें प्रायः सर्व प्रकार के जल पथ्य होता है।। १४॥

### शिशिर ऋतुमें हित।

अम्लक्षीरकषायतिक्तलवणभस्पष्टभ्रुष्णाधिकं । भोज्यं स्याच्छित्तिरं हितं सलिलमप्युक्तं तटाकस्थितं । त्रात्वाहारविधानमुक्तमखिलं षण्णामृतृनां कमा— । हेयंस्यान्मजुजस्य सात्म्यहितकृदेलाबुभुक्षावत्रात् ॥ १५ ॥

भावार्थ:—शिशिरऋतुमे खड़ापदार्थ, दूध, कषायला पटार्थ, कडुआ पटार्थ, न-स्कीन और अधिक उष्ण गुणयुक्त पटार्थका मोजन करना विशेष हितकर है। जल ताला-बका हितकर है। इसप्रकार उपर्युक्त क्रमसे लहों ऋतुके योग्य मोजनविधानको जानकर, समय और भूखकी हालत देखकर, मनुत्यके शरीरकेलिये जो हितकारी व प्रकृतिकेलिये अनुकूल हो ऐसा पदार्थ भोजन पानादिकमे देना चाहिये, वहीं सर्वदा शरीर संरक्षणकेलिये साधन है।। १५॥

#### आहारकाल।

विष्मृते च विनिर्गते विचलिते वायौ शरीरे लघौ । शुद्धेऽशींद्रियवाङमनःस्रिशियेलं कुक्षौ श्रमव्याकुलं । कांक्षामप्यशनं गति गतिदिनं ज्ञात्वा सदा देहिना—। माहारं विद्धीत शास्त्रविधिना वक्ष्यामि युक्तिकमं ॥ १६ ॥

भावार्थ:—जिस समय शरीर से मलमूत्र का ठिक २ निर्गमन हो, अपानवायु भी बाहर छूटता हो, शरिर भी लघु हो, पांचो इंडिय प्रसन्न हों, लेकिन वचन व मन में शिथिलता आगई हो, पेट भी श्रम [भ्क] से न्याकुलित हो तथा भोजन करने की इच्छा भी होती हो, तो वहीं भोजन के थोग्य समय जानना चाहिये। उपरोक्त लक्षण की उपरिति को ज्ञातकर उसी समय आयुर्वेदशास्त्रीक्त भोजन विधिके अनुसार भोजन करें। आगे भोजन कमको कहेंगे॥ १६॥

#### भोजनक्रम

स्निग्धं यन्मधुरं च पूर्वमञ्चनं भ्रंजीत भ्रुक्तिक्रमे । मध्ये यञ्जवणाम्लभक्षणयुतं पश्चात्तु श्रेषात्रसान् । ब्रात्वा सात्म्यवलं सुखासनतले स्वच्छे स्थिरस्तत्परः क्षिपं कोष्णमथ द्रवोत्तरतरं सर्वर्तुसाधारणम् ॥ १७ ॥ भाषार्थ: भोजन करने के लिये, जिसपर सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे साफ आसन पर, स्थिर चित्त होकर अथवा स्थिरतापूर्वक बैठे। पश्चात् अपनी प्रकृति व बलको विचार कर उसके अनुकूल, धोडा गरम (अधिक गरम भी न हो न ठण्डा ही हो) सर्व ऋतु के, अनुकूल, ऐसे आहार को, शीध्र ही [अधिक विलम्ब न भी हों व अत्याधिक जल्दी भी हों] उसपर मन लगा कर खावें। भोजन करते समय सबसे पहिले चिकना, व मधुर अर्थात् हलुआ, खीर बर्फी लङ्कू आदि पदार्थों को खाना चाहिए। तथा भोजन के बीचमें नमकीन; खड़ा आदि अर्थात् चटपटा मसालेटार चीजों को व भोजनांत में दूध आदि दवप्राय आहार खाना चाहिए।। १०॥

### भोजन समय में अनुपान

सुक्त्वा वैदलसुप्रभूतमञ्चनं सीवैरिपायीभवेन्मर्त्यस्त्वोदनमेवचाभ्यवहरंस्तत्कानुपान।न्वितः ।
स्नेहानामपि चोष्णतो यदमलं पिष्टस्य शीतं जलं
पीत्वा नित्यसुत्वी भवत्यनुगतं पानं हितंप्राणिनाम् ॥१८॥

मादार्थ:—दालसे बनी हुई चीजोका ही, मुख्यतया खाते वखत काजी पीना चाहिये। भात आदि खाते समय, तक [लाच] पीना योग्य है। घी आदिसे बनी हुई चीजो से मोजन करते हुए, या स्नह पीते समय, उष्ण जलका अनुपान करलेना चाहिये। पिडी से बनी पदार्थी को खाते हुए ठण्डा जल पीना उचित है। प्राणियोके हिनकारक इस प्रकार के अनुपान का जो मनुष्य नित्य सेवन करता है वह नित्यसुर्वी होता है।। १८।।

#### अनुपानकाल व उसका पल

गाग्भक्तादिह पीतमावहति तत्काइर्ये जलं सर्वदा । मध्ये मध्यमतां तनोति नितरां प्रांते तथा बृंहणम् ॥ इात्वा सद्रवमेव भोजनविधि कुर्यान्मनुष्योन्यथा । सुक्तं शुष्कमजीर्णताश्वपगतं वाधाकरं देहिनाम् ॥ १९. ॥

भावार्थ:—भोजन के पहिले जो जल लिया जाता है; वह शरीरको कुश करता है। भोजनके बीचमें पीवे तो वह न शरीरको मोटा करता है न पतला ही किंतु मध्यमता को करता है। भोजन के अंत में पीवे तो वह बृहंण ( इष्ट पुष्ट ) करता है । इसलिये

र. जो. भोजन के पश्चात् अर्थात् साथ २ पान किया जाता है वह अनुपान कहलाता हैं । अनुगतं पानं अनुपानं इस प्रकार इस की निष्पत्ति है ।

इन सब वातों को जान कर, भोजन के साथ २ योग्य द्वय पदार्थ को प्रहण करना चाहिये। यदि अनुपान का प्रहण न करे तो भोजन किया हुआ अन्न आदि शुष्कता को प्राप्त होकर अजीर्णको उत्पन्न करता है और वह प्राणियों के शरीरमें बाधा उत्पन्न करता है १९

अब भोजनमं उपयुक्त धान्यादिकांके गुणोपर विचार करेगे।

### शालिआदि के गुण कथन

्रुशालीनां मधुरत्वश्चीतलगुणाः पाकं लघुत्वात्तथा । पित्तघ्नाः कफवर्ध्दनाः मितदिन सृष्टातिमूत्रास्तु ते । मोक्ता त्रीहिगुणाः कषायमधुगः पित्तानिलघ्नास्तता । नित्यं वद्धपुरीपलक्षणयुताः पाकं गुरुत्वान्विताः ॥ २० ॥

भावार्थः—शालिबान मधुर होता है, ठण्टागुणयुक्त होता है, पचनमे छघु रहता है, अतएव पिनाको दूर करनेवाला है, कपको बढानेवाला है, मृत्रको अधिक लानेवाला है। इसीप्रकार ब्रीहि (चावलका धान ) कषायला होकर मधुर रहता है। अतएव पित्त और वायुको नाश करनेवाला है। एवं नित्य बद्धमल करनेवाला है। पचनमें भारी है।। २०।।

### कुधान्यों के गुण कथन

उष्णा रक्षतराः कषायमधुगः पाकं लघुत्वाधिकाः । श्रेष्टमध्नाः पवनातिपित्तजनना विष्टंभिनस्सर्वदा ॥ इयामाकादिकुधान्यलक्षणिमदं प्रोक्तं तृणामश्रतां । सम्यग्वैदलकाकसद्वगणेष्वत्यादराद्च्यतं ॥ २१ ॥

भावार्थ:—साँमा आदि अनेक कुथान्य उप्ण होते हैं, अतिरूक्ष होते हैं। क्षमय और मधुर होते हैं। पचनमें हलके है। क्षमको दूर करनेवाले हैं आर बात पित्तको उत्पन्न करनेवाले है। सटा मलमूत्रका अवराध करते हैं अर्थात् इस प्रकार साँमा आदि कुधान्योंको खाने से मनुष्यों को अनुभव होता है। अब अच्छे दाल, बाक, द्रव आदि पदार्थ जो खाने योग्य हैं उनके गुण कहेंगे॥ २१॥

#### द्विदल धान्य गुण

रूक्षाः शितगुणाः कषायमधुरास्सांग्राहिका वातलाः । सर्वे वेदलकाः कषायसहिताः पित्तासृति मस्तुताः ॥ उक्ताः सोष्णकुलुत्थकाः कफमस्त्र्वाधिप्रणाशास्तु ते । गुल्माष्ठीलयकृत्ष्लिहावियटनाः पित्तासृगुद्रेकिणः ॥ २२ ॥

१— भोजन के बादमें क्या करें इंस जानन के लियं पचम परिच्छंद क्लांक न ४२-४४ की देखें।

भावार्थ:—प्राय: सर्व द्विदल (अरहर चना मम्मन् आदि) धान्य रूक्ष होते हैं। शित गुणयुक्त हैं क्याय व मधुर रस संयुक्त है। मटावर्गण करते हैं। धात का उदेक करते हैं। ये क्यायरस युक्त होनेक कारण रक्तिपत्तमें हितकर है। कुल्ल्पी भी उष्ण है, कफ और बात को नाश करती है. गुल्म अष्टीला यकृत् [जिगर का बढजाना] और खिहा [तिल्लाका बढना] रोग को दूर करनेवाली है। रक्तिपत्त को उत्पन्न करनेवाली है। २२॥

### मा ग आदि के गुण।

भाषाः पिच्छिलक्षीतलातिमधुरा वृष्यास्तथा बृंहणाः । पाके गीरवकारिणः कफक्रतः पित्तासृगक्षिरणाः । नित्यं भिक्षपुरीषसूत्रपवनाः श्रेष्टास्सदा ज्ञापिणां । साक्षात्केवलवातलाः कफमया राजादिशापास्तु ते ॥ २३ ॥

भावार्थ:—उडद लियलियाहट होते हैं; शीनल व अनि मधुर होते हैं; थाजि-करण करनेवाले व शरीरकी वृद्धिके लिये कारण हैं। पचनमें भाग हैं। कफको उत्पन्न करनेवाले हैं रक्तिपत्त को रोकनेवाले हैं। नित्य ही मल मूत्र य वाय को वाहर निकाल ने वाले हैं और क्षयरोगियोंके लिये हिनकर हैं। गजमाप [ गमास ] केवल बात और कफके उत्पादक हैं।। २३।।

### भरहर आदि के गुण।

आढक्यः कफपित्तयं।हिंतनभाः किंचिन्मरुत्कोपनाः ।
सुद्रास्तत्सदृशास्तथा ज्वरहरा सर्वातिसारे हिताः ।
सूपस्तेषु विशेषता हिनकरः प्रोक्ता मसूरा हिमा ।
सर्वेषां प्रकृतिस्वदेशसमयव्याधिकमाद्योजनं ॥ २४ ॥

भावार्थ:—अडहर [त्र्यः] धान्य कफ ओर पिनको ियं हितकारक है, और जरा बातप्रकोप करनेवाला है।

मूंग भी उसी प्रकारके गुणसे युक्त है । एवं ज्वरको नाश करने वाला है । सर्व अतिसार ( अतिसार रोग दस्तोकी वीमारीको कहते है ) रोगमे हित हर है ।

इनके दाल, ज्वर, आतिसार में विशेषतः हितकर है। मगरका गुण टण्डा है। इस प्रकार सर्व मनुष्येंका प्रकृति, देश, काल, रोग ह्ल्यादि की अन्छीनग्ह जांचकर उसीके अनुकूल धान्यका प्रयोग करना चाहिये॥ २४॥

### तिल आदिके गुण।

उष्णा व्यागकषायातिक्तमधुरास्सांब्राहिका दीपनाः । पाके तल्लघनस्तिला व्रणगतास्संशोधना रोपणाः ॥ गोधृमाम्तिलवच्यनाश्च शिशिरा बाल्यातिवृष्यास्तु ते ॥ तेषां दोषगणान्विचार्यं विधिना भोज्यास्सदा देहिनाम् ॥ २५ ॥

भावार्थ: — निल उणा होता है। कपाय और मीठा है, द्रवसावको स्तंभन कर-नेवाला है। अभिको दीपन करनेवाला है। पचनमें हल्का है। फोडा वगैरहको शोधन करनेवाला और उन को भग्नेवाला है। गेहूं और जो भी तिल सदश ही हैं अपितु वे ठण्डे हैं और कमें हो तो अतिवर्द्धक और पीष्टिक है। इस प्रकार इन धान्योका गुण दोषको विचारकर प्राणियोको उनका त्रयवहार करना चाहिये। अन्यथा अपाय होता है॥ २५॥

### वर्जनीय घान्य ।

यच्चात्यंतिवज्ञीर्णजीर्णभुषितं कीटामयाद्याहतं। यच्चारण्यकुदेशजातमनृतौ यच्चाल्पपक नवं। यच्चापथ्यमसात्म्यमुत्कुणपभूभागे समुद्धृतीम-त्यंतद्धान्यमजुत्तमं परिहरंत्रित्यं मुनीदेससदा ॥ २६॥

भावार्थ -- जो धान्य अत्यत विशीर्ण होगया हो अर्थात् सडाहुआ या जिसमे झुरिया लगी हुई हो. बहुत पुराना हो, जला हुआ हो, कीटरोग लग जाने से खराव होगथा हो जो जगल के खराव जमीनमे उत्पन्न हो, अकालमे जिसकी उत्पत्ति होगई हो, जो अच्छीतरह नहीं पका हो जो बिलकुल ही नया हो, जो शर्रारके लिये अहितकर हो, प्रकृतिके लिये अनुकूल न हो अर्थात् विरुद्ध हों, स्मशानभूमिमें उत्पन्न हो, ऐसे धान्य खराव है। शरीरको अहित करनेवाले है अतएव निंख है। मुनीश्वरोकी आज्ञा है कि ऐसे धान्यको सदा छोडना चाहिये॥ २६॥

शाक वर्णन प्रतिश्वा (मूल शाक गुण)

मोक्ता धान्यगुणागुणाविधियुताश्शाकेष्वयं मक्रम- । स्तेषां म्लतएव साधु फलपर्यतं विधास्यामहे ॥ मूलान्यत्र मृणालम्लकलसत्यख्यातनालीदला- । श्रान्ये चालुकयुक्तिपण्डमधुगंगांहस्तिशूकादयः ॥ २७॥

१ मधुगगा अनेक कीर्षे। मे देखन पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। अतः इस के स्थानमें मधुक द ऐसा होवें तो ठीक मालूम होता है. ऐसा करने पर, आलुका भेद यह अर्थ होता हैं।

भावार्थ—इस प्रकार यथाविधि धान्यके गुण को कहा है। अब शाक पदार्थीके गुणिनिरूपण करेंग। शाकोंके निरूपणमे उनके मूलसे (जड) लेकर फल्पर्यंत वर्णन करेंगे। कमलकी मूली, नाडीका आक और भी अन्य आलु व तत्सदशकंद, मधुगंगा हिस्तिकंद [स्वनामसे प्रसिद्ध कोकण देशमे मिलनेवाला कद विशेष। उसका गिरिवासः नागाश्रयः कुछहंता नागकद आदि पर्याय है] श्करकद (वाराहीकंद) आदि मुलक्कहलाते है। २०॥

### शाल्क आदि कंदशाकगुण।

शाल्कांरुकशंककांत्पलगणः प्रस्पष्टनालीविदा- । र्यादीनि श्वविपाककालगुरुकाण्यंतानि शीतान्यपि ॥ श्रेष्ठमोद्रेककराणि साधुमधुराण्युद्धिकिपत्तासिन । प्रस्तुत्यानि बहिविंसष्टमलसूत्राण्युकशुक्राणिच ॥ २८ ॥

भावार्थ:—कमलकद, कन्नेह, नीलोत्पल आदि, जो कमल के भेद है उनके जड, नाडी शाक का कंद, बिदारीकद, एव दुसरे दिन पक्षने योग्य कद, आदि कंद-शाक पचनमे भारी है। शीन स्त्रभावी है। कफोड़ेक करनेवाल है। अच्छे व मीठे होते हैं। रक्त पित्तको जीतने वाले है। मल, मन्न गरीर से वाहर निकालने मे सहायक हैं और ग्रुककर है। २८॥

### अरण्यालु आदि कंदशाक गुण।

आरण्यास्तराटिकामुरिका भूशकरामाणकी । विदुव्याप्तसकुण्डलीनमस्तिकाप्याशोऽनिलक्ष्यम्लिका ॥ श्वताम्ली मुशली वराहकाणकाभूहस्तिकण्यीदयो । मृष्टाः ५ष्टिकरा विषमशमना वातामयेभ्यो हिताः॥ २९ ॥

भावार्थ:— जंगली आलु, कमलकद (कमोडनी) मुरिका (कद विशेष) भूशर्करा (सकर कंद व तत्मदृश अन्य कर) मानकंद, कुण्डेली, नमलिका, जमीकंद [सूरण] लहसन, अम्लिकी श्वेतीम्ली त्रमलीकर, वाराहीकंद (गेठी) कणिकं, भूकणीं हिस्तिकंणी आदि कंद स्वादिष्ट पृष्टिकर व विश्वको शानन करनेवाल होते हैं। एव वातज रोगोंके लिए हितकर है। २९॥

१ गुडूच्या, सर्पिणी वृक्षे, काचनारवृक्षे, कपिकच्छी, कुमार्था । २ अम्लनालिकाया । ३ पीठी-बीति प्रतिदृश्च विशेषे पर्याय-अम्लिका पिष्टाडी, पिण्डिका, आदि । ४ अग्निमथवृक्षे । ५ स्वना-मख्यात कदिवशेष, इस का पर्याय-इस्तिकण, इस्तिपत्र, स्यूलकद अतिकद आदि ।

### वंशाप्र आदि अंकुरशाकगुण।

वंशाणि शतावरीशशिश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्विश्वाश्व श्वीताः इलेष्मकरातिवृष्यग्रह्माः पित्तप्रशांतिपदाः । रक्तोष्मापहरा विद्यितमलाः किःचिन्महत्कोपनाः ॥ ३०॥

भावार्थ: — बांस, शतावर, गुर्च, बेंत, हडगुटी, सूक्ष्म जटामासी, काकनाता [कडआटोटी ] मारिषशाक [मरमा ] आदिके कोपल शीत है कफोत्पादक है। कामो- दीपक है। कचन मे भारी है पित्तके शमन करने बाले है। रक्तके गर्मीको दूर करनेवाले हैं मल को साफ करनेवाले है साथ में जरा वातको कोपन करने वाले है।। ३०॥

### जीवंती आदि शाकगुण

जीवंती तरुणी बृहच्छगलिका वृक्षादनी पंजिका । चुंचुः कुन्डल्क्ना च विवसिंहताः सांग्राहिका वातलाः । बाष्पात्पादकपालकद्भयवहा जीवंतिकाश्चेष्मला । चिक्षीवास्तुकतण्डुलीयकयुता पित्ते हिता निर्मलाः ॥ ३१ ॥

भावार्थ: — जीवतीलता धीकुबार विधारा, बाटा, मजिका, कुटलैता चंचु (चेबुना) कुंदुरु ये मलको बांधने वाले और वातोत्पादक है। मरसा, दी प्रकार के पालक, बहा, जीवंती इतने शाक कफ प्रकोप करने वाले है। चिंछी वधुआ, चौलाई, ये पित्त मे हित-कर है। ३१।।

### शार्केष्टादि शाकगुण

शांडिंष्टा सपटोलपानिकचरी काकादिशाचीलता।
मण्ड्रक्या सह सप्तलाद्रवाणिका छिन्नोद्धवा पुत्रिणी।
निवाद्यः सिकरातिकक्षरसी श्वेतापुनर्भूस्सदा।
पित्तश्चेष्महराः किमिमश्चमनास्त्वग्दोषनिर्भूलनाः॥ ३२॥

भावार्थ: बडीकरंज परवल, जलकाचरी, पकोय माठकागनी, ब्राह्मी, सातला, (थूहर का भेंद्र) द्रवणिका, गुड़चि, पुत्रिणी (बदा बदा) तीम, चिरायता चीनी अध्या केनावृक्ष, सफेद पुनर्नवा, आदि पित्त और कफ का दूर करने बाले है, क्रिमिरोग को, उपशमन करने वाले है, एवं चर्मगत रोगोको दूर करने बाले है। ३२॥

**१ लनामख्यात पुष्पवृक्षे ।** २ पर्याय-चित्रा चचु चंचुकी दीर्घपत्रा सिक्तक<sup>ा</sup> आदि । **३ गंधरास्नायां ।** 

### गुह्याक्षी आदि पत्न शाकगुण

गुह्याक्षी सकुसुभ ज्ञाकलवणीगज्याजिगंघादयो । गौराम्लाम्बद्रलाग्वलाकुलहला गंडीर्नगुण्डिकाः । ज्ञिगूजीरज्ञताि ५०पसुग्सा धान्यं फणी सार्जका । कासच्नी क्षवकादयः कफहरास्मोएणाः सवाते हिताः ॥ ३३॥

भावार्थ:—गुह्माश्री, कुलुम्भ, शेगुनवृक्ष, मीता हरू का वृक्ष, सई, अजमोद, स-फेदसरसो इमली आम के पत्ते, स्थामतमाल, कुलोहल, गण्डीग्नॉमकशाक, कदृरी, संजन, जीरा, सोफ, सोआ धनिया, फणावृक्ष, गलवृक्ष, कटेगी चिगचिंग आदि कफको नाश करनेवाले हैं उष्ण हे एवं वातरोग में हितकार्ग है ॥ ३३ ॥

### वंधृक आदि पत्राशाकों के गुण।

बंधृका भृगुक्षोलिफेनद्लिता वेण्यास्कृष्यीढकी । वध्याँपीतमधुक्षवादितरलीकार्वाश्चनी पड्गुणा । मत्स्याक्षीचणकादि पत्रमहिता क्षाक्रश्णीता गुणाः । पित्तदनाः कफबर्द्धना वलकराः रक्तामयंभ्यां हिताः ॥ ३४॥

भावार्थः -दुपहिश्या का दक्ष, भृगु वृक्ष, वनहल्दी, शेठा, दिलता, पीत देवदोली, मूसाकणीं, अग्हर कचूर, क्र्गुमके वृद्ध, तस्लीवृक्ष, त्या एक प्रकारका कांटे-दारवृक्ष ) वंशिनी, मुलीचना इत्यादि को के पत्ते। में इन शाकोमे उक्त गुण मौजूद है। एवं पित्त को नाश करनेवाल है कफको बढानेवाल हे, वल देनेवाल है। एव रक्तज व्याधि पीडितो के लिये हितकर है। ३४॥

### शिषुआदिपुष्पशाकों .. गुण ।

शिग्त्रारम्वधंत्रेश्वत्ताल्मारुश्वमीश्वाल्कसात्तित्रिणी । कन्यागस्त्यसणप्रतीतवरणारिष्टादिषुष्पार्ण्याप । वातश्केष्मकराणि पित्तरुधिरं शांतिप्रदान्यादरात् । कुक्षौ ये किमयो भवति नितरां तान् पातयंति स्कृटं ॥ ३५ ॥

भावार्थः - सैजन अमलतास, लिसोडा, सेमल. छौकरा कमलकंदादि, तितिडीक बडी इलायची अथवा असही कंद, अगस्य वृक्ष, सन, वरना, नीम इत्यादि के पुष्प ब्रात

१ क्षुदवृक्षविशेषे, गारश्चमुण्डीलुंप । र समष्ठीलावृक्ष, किसी भाषा मे शुण्डिग्नाशाक कहते हैं ह मरुवकश्चवृक्षे. ( मरुअश्वक्ष ) क्षुदनुलस्या । ४ वर्ग्यापाटमधुस्रवादितरलीकावंसती सण्णिगुडा । हति पाठातर ॥ ५ मेण्या च ।

कफको उत्पन्न करनेवाले हैं। पित्त, रक्त को शातिदायक हैं अर्थात् शमन करनेवाले हैं। एवं पेट में जो कृमि उत्पन्न होते है उनको गिराइंते हैं॥ ३५॥

### पंचलचणगिण का गुण

कुक्कुट्या सममृरपत्रलवशी युग्ममणी राष्ट्रिका । पंचेते लवणीगणा जलनिधेस्तीरं सदा संश्रिताः । बातध्नाः कफापित्तरक्तजननाक्शोषावद्या दुर्नरा । अक्ष्मयीदिविभेदनाः पट्डतरा मुत्राभिषंगे हिताः ॥ ३६ ॥

भावार्थ—गाल्मलीवृक्ष, मगूर, कचनारका पेट, ताडिमकावृक्ष, और कटाईका पेड ये पांच लवणीवृक्ष कहलाते हैं। ये वृक्ष ममुद्रके किनारे रहते हैं। ये वातको दूर करिनेवाले होते हैं कप, पित्त और रक्तको उत्पन्न करते हैं। शरीरमें शोषोःपादक हैं। व किटिनतासे पचने योग्य हैं। पथरी रोग [ मूत्रगतरोग ] आदिको दूर करनेवाले हैं। मूत्रगत दोपोको दमन करनेके लिये विशेषतः हितकर है।। ३६॥

### पंचबृहर्ता र णका शुण

व्याश्री चित्रलता बृहत्यमालिनादर्कोप्यधामानिनी-। त्येताः पंचबृहत्य इत्यनुमताः श्लेप्मामयेभ्यो हिताः॥ कुष्ठघ्नाः क्रिमिनाञ्चना विपहराः पथ्या ज्वरे सर्वदा। वार्ताकः क्रिमिसंभवः कफकरो मृष्टोतिवृष्यस्तथा॥ ३७॥

भाषार्थ – कटेहरी, मजीठ अभीमीनिनी वडी कडेळी सफेट आक ये पांच बृहती कहलाते हैं, कफसे उत्पन्न बीमारियोंकेळिये हितकर हैं, कोढको दूर करनेवाले हैं, पेटकी क्रिमियोंको नाश करनेवाले हैं। उत्तरमें सदा हितकर हैं। बडी कटेळी अथवा बेगन कफ और किमिरोगको उत्पन्न करनेवाले हैं। स्वादिष्ट और कामोदीपक हैं॥ ३०॥

### पंचवली गुण

तिक्ता विवलताच या कटुकिका मार्जारपाती पटां-लात्यंतोत्तमकारवेद्धिसहिता पंचैव वल्य स्मृताः॥ पित्तघ्नाः कफनाशनाः किमिहराः कुष्टं हिता वातलाः कासक्वासविपज्वरमश्चना रक्ते च पथ्यास्सदा ॥ ३८॥

१ २७ शहका अर्थ प्रायः नहीं मिलता है। मानिनी, इतना ही हो तो फूल प्रियनु ऐसा अर्थ होता है।

भावार्थ:—कडुआ कुदुरीका बेल, कडुआ तुम्बीका का बेल, मार्जारपादी [ लता विशेष] का बेल, (कडुआ) परवल का बेल. करेला का बेल, ये लतायें पंच बल्ली कहलाती है। कडु आलुका बेल ये पित्तको दूर करनेवाले हैं। कफको नाश करने वाले हैं। किमिको नाश करनेवाले हैं। कुष्टरीग के लिए हितकर हैं। कास स्वास [दमा] विषज्यरकी शमन करनेवाले हैं। रक्तमें भी हितकर है अर्थात् रक्त शुद्धिके कारण हैं॥३८॥

गृध्रादिवृक्षज फलशाकगुण।

गृश्रापार्टलपाटलीदुमफलान्यारंवतीनेत्रायाः । कर्कोट्यामुत्रालीफलं वरणकं पिण्डीतकस्यापि च ॥ रूक्षस्वादुहिमानि पित्तकफानिणा्र्वानि पाकं गुरू-।

ण्येतान्याश्वनिलावहान्यतितरां शीघ्रं विष्टनानि च ॥ ३९ ॥

भावार्थः — काकाटनी. आशुधान. पाडल नेत्र ( वृक्षविशेष ) ककोडा, मुसली, वरना वृक्ष, पिण्डौतक, ( मदन वृक्ष — तुलसी भेद ) अमलतास इनके फल रूक्ष होते हैं मधुर होते हैं । ठण्डे होते हैं पित्त और कफ़को दूर करनेवाले होते हैं । पचनमे गुरू हैं शीन्न ही वात को बढाने वाले और विषको नाश करते हैं ॥ ३९ ॥

पील आदि मूलशाक गुण

पील्ष्मार्द्रकिश्चियुम्ललशुनमोद्यत्पलाङ्गंषणा—।
देलाग्रंथिकपिष्पलीकुलहलान्युष्णानि तीक्ष्णान्यपि ।
शाकेष्ट्रककरीरमप्यतितमं श्लेष्मानिलक्ष्नान्यम्न्यग्नेर्दीपनकारणानि सततं रक्तमकोपानि च ॥ ४०॥

भावार्थ:—पीलुनामक वृक्ष अटरम्ब, सीजिनियाका जड, लहसन, प्याज कालीमि रच इलायजी पीपलम्ल कुलहल नामक अद्भवश्वित्रिका ये सर्व शाक उष्ण हैं। और तीक्ष्ण है। एवं शाकमे कहा हुआ करील भी इसी प्रकारका है। ये सब विशेषतया कफ और वायुको दूर करनेवाले है। उदरमें अग्निदीपन करनेवाले है। एवं सदा रक्त-विकार करनेवाले है। ४०॥

> आम्रादि अम्लफल शाकगुण क्षणांडत्रपुषोरुपुष्पफलिनी कर्कारुकोशातकी । तुंबीविंबलताफलपभृतयो मृष्टाः सुपुष्टिपदा ॥ श्लेष्मोद्रेककरास्सुशीतलगुणा पित्तेऽतिरक्ते हिताः । किंचिद्वातकरा बहिर्गतमलाः पथ्यातिवृष्यास्तथा ॥ ४१ ॥

१ पुनागद्वक्षे रोहिष तृणे.

भावार्थ—काशी फल, (पीला कहू) खीरा पेठा (सफेदकहू) तुरई लौकी, कंदूरी (कुंदर ) आदि लता से उत्पन्न (लताफल ) फल स्वादिष्ट और शरीरको पुष्ट करनेवाले होते हैं। कफको उद्देक करते हैं और ठण्डे है। पित्त और रक्तज व्याधियोमें अत्यंत हितकर है। थोडा वातको उत्पन्न करनेवाले हैं और मल साफ करनेवाले हैं। शरीरके लिये हितकर व कामोद्दीपक है।। ४१।।

### आम्रादि अम्लफल शाकगुण।

अस्त्रिाम्रातकमातुलंगलकुचप्राचीनसित्तांत्रिणी—।
कोद्यद्दािककेल्यन्यवद्रीकर्कद्पारावताः ।।
प्रस्तुत्यामलकप्रियालकर्श्वदीवेत्राजीवाम्रको—।
विक्रमोक्तकुशांत्रविभेटकपित्यादीन्यथान्याप्यापे ॥ ४२ ॥
नारंगद्वयकर्मरंगविलसत्यख्यातवृक्षोभ्दवः—।
न्यत्यम्लानि फलानि वातश्रमनान्युद्विकक्तरक्तान्यपि ॥
पित्तश्लेष्मकराणि पाकगुरुकस्निग्धानि लालाकरा—
ण्यंतर्वाक्षमलातिशोधनकराण्यत्यंततीक्षणानिच ॥ ४३ ॥

भावार्थ:—आम, अम्बाडा, बिजौरा लिंबू, बडहर, पुरानी तिंतिडीक, अनार, छोटीबेर चन्य (चाव) बडीवेर, झाडिया बेर, फालसा, आंवला, चिरोजी, करवंदी (१) बेत, जीवें आर्म्बर्क ककडी (खट्टी) कुरौम्न कचिर्यों कथ, और इस प्रकार के अन्यान्य अम्ल फल, एवं, नारंगी, निंबू कमरख आदि, जगत्प्रसिद्ध वृक्षोसे उत्पन्न, अत्यंत खट्टे फल, बात को शमन करते हैं। रक्त को प्रकुपित करते हैं। पित्त कफ को पैदा करते हैं। पाक में गुरु है, स्निग्ध है लारको ( थूंक ) उत्पन्न करते हैं। मीनर बाहर के दोनों प्रकारके मल को शोधन करनेवाले हैं और तीक्ष्ण है।। ४२।। ४३।।

### बिल्वादिफलशाकगुण।

बिल्वाश्मंतकशैलविल्वकरवीगांगेरुकक्षीरिणाम् । जंबृतोरणितदुकातिवकुला राजादनं चंदनम् ॥ श्रुद्रारुष्करसत्परूषकुतुलक्यादिद्रुमाणां फला-न्यत्यंतं मलसंग्रहाणि शिशिराण्युक्तानि पित्ते कफे ॥ ४४ ॥

१ शुद्ध फलकृश्च विशेष जीवत्या, जीवके २ आमरस, ३ यह शब्द प्रायः कोशोमें नहीं दीख पडता है। इस के स्थान में "कोशाप्र" ऐसा हो तो छोटा आम, और "कुशाच" ऐसा हो तो च क यह अर्थ होता है। ४ गोरश्चकर्कटी।

भावार्थ:—वेल, पाषाणमेद, पहाडीबेल, अजवायन, गंगेरन क्षीरीष्टक्ष (बड, गूलर पीपल पाखर, फारस, पीपल) जामून, तोरण, (!) तेदू, मोलसिरी, खिरनी, चंदन कटेली, मिलावा, फालसा, तुलकी (!) इत्यादि बृक्षीके फल, मल को बांधने वाले हैं के शीर पित्त, कफील्पनन्याधियों में हितकार हैं ॥ ४४॥

### द्राक्षादि ¿क्षफलशाकगुण।

द्राक्षामोत्रमधूककाश्मरिलसत्त्वर्जूरिशृंगाटक । मस्पष्टोज्वलनालिकेरपनसप्रख्याताहिताल सत्-तालादिद्रुमजानिकानि गुरुकाण्युद्दप्रथुकाकरा-ण्यत्यंत कफवर्द्धनानि सहसा तालं फलं पित्तकृत्॥ ४५॥

भावार्थः — अंगूर केला, महुआ कुम्भेर सिंघाडे, नारियल, पनस (कटहर) हिंत ल (तालवृक्षका एकभेद) आदि इन वृक्षोसे उत्पन्न फल पचनमें गुरु हैं। शुक्रको करने वाले हैं। एवं अत्यंत कफवृद्धिके कारण है। तालफल शीघ ही पित्तको उत्पन्न करनेशला है।। ४५॥

### तालादिशाकगुण ।

तालादिद्रुमकेतकीप्रभृतिषु श्लब्धापहं मस्तकं ।
स्थूणीक तिलकल्कमप्यभिहितं पिण्याकशाकानि च ।
शुष्काण्यत्र कफापहान्यनुदिनं रूक्षाणि वृक्षोद्भवान्यस्थीनि प्रबलानि तानि सततं सांग्राहिकाणि स्फुटं ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—ताड, केत भी (केवडा) नारिंचल आदि, ब्रक्षोके मस्तक (ऊपस्का) भाग एवं स्थूणीक (!) तिल का कल्क, मालकागनी आदि शाक कफको नाश करने वाले हैं। इस ब्रक्षों उत्पन्न, शुष्कवीज भी कफनगशक हैं, रूक्ष हैं, अत्यंत वात को उत्पन्न करने वाले हैं एवं हमेशा शरीर के द्रवस्नाव को सुखाने वाले हैं।। ४६॥

### उपसंहार।

श्वाकान्येतानि साक्षाद्तुगुणसहितान्यत्रलोकप्रतीता-न्युक्तान्यस्माद्त्राणां प्रवचनमिद्दसंक्षेपतस्संविधानैः । अत्रादो तोयमेव प्रकटियतुमतः प्रक्रमः प्राणिनां हि । प्राणं वाह्यं द्रवाणामिप प्रममदाकारणं स्वप्रधानम् ॥ ४७ ॥ भावार्थ:—इस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध, शाकों के वर्णन, उन के गुणों के साथ इस परिच्छेद में साक्षात् कर चुके हैं। अब यहां से आगे, अर्थात् अगले परिच्छेद में संक्षेप से, द्रवपदार्थों का वर्णन करेगे। इन द्रवद्धव्यों में से भी सब से पहिले, जल का वर्णन प्रारम्भ किया जायगा। कयों कि प्राणियों के लिये जैल ही बाह्य प्राण है और दूध आदि अन्य द्रव पदार्थों की उत्पत्ति में भी जल ही प्रधान कारण है। इसालिये सर्व द्रव पदार्थों में जल ही प्रधान है॥ ४७॥

#### अंद्यमंगल ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निसृतमिदं हि शीकरनिर्भ जगदंकहितम्॥ ४८॥

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत सावनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकछी हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसल्ये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ४८॥

### इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे धान्यादिगुणागुणविचारो नाम चतुर्थः परिच्छेदः।

इयुमादित्याचार्यकृत कल्यःणकारक प्रंथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में धान्यादिगुणागुणविचार नामक चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

### अथ पंचमपरिच्छेदः।

### द्रवद्रव्याधिकार ।

मंगलाचरण ।

अथ जिनभुनिनाथं द्रव्यतत्वप्रवीणं । सकलविमलसम्यग्ज्ञानंनत्रं त्रिणेत्रम् ॥ अनुदिनमभिवंद्य पोच्यतं तोयभेदः । क्षितिजलपवनाग्न्याकात्रभृमिप्रदेशैः ॥ १ ॥

भावार्थ:—अब हम जिन और मुनियोंके स्त्रामी द्रव्यस्वरूपके निरूपण करने में कुशल, निर्मल केवल्ज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त, मन्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपी तीन नेत्रोंसे सुशोभित, भगवान् अर्हत्परमेष्टीको नमस्कार कर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मुणयुक्त भूमिप्रदेश के लक्षण के साथ, नक्तरूभि में उत्पन्न जलका विवेचन करेंगे ऐसा श्री आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १॥

रसों की व्यक्तता कैसे हो ?

र्ञाभहितवरभूतान्यांन्यसर्वप्रवेशेऽ—
प्यधिकतरवर्शनवात्रतेथिः रसस्स्यात्॥
प्रभवतु भुवि सर्वे सर्वथान्योन्यरूपं।
निजगुणरचनेयं गौणमुख्यप्रभेटात्॥ २॥

भावार्थ — पृथ्वी, अप, तेज वायुं आकाश थे पाच भूत, प्रत्येक, पदार्थों में मधुरा-दि रसों की व्यक्तता व उत्पक्ति के लिये कारण है। उपर्युक्त पंच महाभूतोंके अन्योन्यप्रवेश होनेसे यदि उसमे जलका अश अधिक हो तो वह द्रवरूपमे परिणत होता है। इसीतरह पानीमें भी रसके व्यक्त करने के लिये वे ही भूत कारण हैं। लेकिन शंका यह उपस्थित होती है कि, जब जल में थे पाचों भूत एकसाथ अन्योन्यप्रवेशी होकर रहते हैं, तो मधुर आदि खास २ रसोंकी व्यक्तता कैसे हो? क्यों कि एक २ भृतसे एक २ रस की उत्पत्ति होती है। इस का उत्तर आचार्य देते हें कि, जिस जलमें जिस भूतका अधिकांशसे विद्यमान हो, उस भूत के अनुकूल रस व्यक्त होता है। इसी प्रकार संसारमें जितने भी पदार्थ हैं उन सब में पांचों भूतों के रामावेश होते हुए भी, गौण मुख्य भेदसे अपनी विशिष्ट २ गुणों की रचना होती है। १ ।।

### अथ जलवर्गः।

### पृथ्वीगुणबाहुस्य भूभिका लक्षण व वहांका जलस्वरूप।

स्थिरतरगुरुक्षण्यामलाखापलाढ्या । बृहदुरुतृणवृक्षा स्थूलसस्यावनी स्यात् ॥ क्षितिगुणबहुलात्त्राम्लतामेति तायं । लृवणमपि च भूमी क्षेत्ररूपं च सर्वे॥ ३॥

भावार्थ: — जो भूमि अलंत काठिन व भारी हो, जिसका दर्ण, काला व स्याम हो, जहां अधिक पत्थर, अधिक बडे २ तृण दृक्ष और श्वूल सम्यों से युक्त हो तो उस भूमि को, अत्यधिक पृथ्वी गुण युक्त समझना चाहिथे। वहा का जल, पृथ्वीगुण के बा- हुल्य से, खड़ा व खारा स्वादवाला होता है। क्यो कि जिस भूमि का गुण जैसा होता है तदनुकूल ही सभी पदार्थ होते हैं॥ ३ ॥

जलगुणाधिवय भूमि एव वहांका जलस्वरूप।

शिशिरगुणसमेता संततो यातिश्वनला । मृदुतरतृणवृक्षा स्निग्धसस्या रसाद्या ॥ जलगुणबहुतेयं भूस्ततः शुक्लमंभो । मधुररससमेतं मृष्टिमष्टं मनं इम् ॥ ४ ॥

भावार्थ:—जो भूमि शीतगुणसं युक्त है, संफेदवर्णवाली है, कोमल तृण व वृक्षों से संयुक्त है तथा क्षिग्य, अं।र रसीले सस्य सःहेत है, वह जलगुण अधिक-वाली भूमि है। वहां का जल सफेद, स्व=ल, मधुररससंयुक्त, [ इसालिये ] स्वादिष्ट, आंर मनोइ होता है।। ४॥

वाताधिक्य भूमि एवं हां का जलम्बरूप ।

परुपविषमरूक्षावश्चकापांतवर्णा ।

विरसतृणकुसस्या कें।टरमायवृक्षा ॥

पवनगुणमयी स्यात्मा मही तत्र तोयं ।

कडुक खल्ज कपायं भूमवर्णे हि रूपम् ॥ ५ ॥

मावार्थः — जहांकी भूमि कठिन हो, ऊंचीनीची विषम क्ष्पसे स्थित हो, रूक्षहो भूरे वर्णकी हो, क्यूनरी रंगकी हो, आर अट्वे तृण प्राय रसरहित हों, कुसस्यसे युक्त हो एवं वृक्ष प्रायः कोटरोंसे युक्त हो वह भूमि अविक वायुगुणवाली है। ऐसी भूमिमें उत्पन होनेवाला जल कडुवा होता है कपायाला होता है, उसका वर्ण धूवा जैसा होता है ॥५॥

अग्निगुणधिक्यभूमि एवं वहांका जलस्वरूप।

बहुविधवरवणीत्यंतधात्ष्णयुक्ता । मविमलत्यसस्या स्वल्पपाण्डुपरीहा ॥ दहनगुणधरेयं धारिणी तीयमस्यां । कटुकमपिच तिक्तं भासुरं धूसराभं ॥ ६ ॥

भावार्थ:—जो बहुत प्रकार के श्रेष्ट वर्ण, व उप्ण धात्ओंसे संयुक्त, निर्मल तृण व सस्यसहित हो और जहां थोड़ा सफेद अकुर हो ऐसी भूमि, अग्नि गुणसे युक्त होती है। ऐसी भूमिमें उत्पन्न जल कटु (चित्परा) व कड़ुआ रसवाला होता है तथा उसका वर्ण, भासुर व धूसर है। ६॥

आकारागुणयुक्त भूमि एवं वहा का जलस्वरूप।

समतलमृदुभागाश्वभ्रमत्यंबुदाभा । विरलसरलसज्जनांश्चनृक्षाभिरामा ।। वियदमलगुणाढ्या भूरिहाप्यंबुसर्वे । व्यपगतरसवर्णोपेतमेतत्त्रधानम् ॥ ७ ॥

भावार्थ:—जो भूमि, समतल वाली हो, अर्थात् ऊंची नीची न हो, मृदु हो छिद्र व खड़ेसे युक्त न हो विरल करमें स्थित करल, सान, आदि ऊंचे वृक्षों से सुशौ-भित हो, तो उस भूमे को श्रेष्ट आकाश के गुणों से युक्त जानना चाहिये। इस भूमि में उत्पन्न जल, विशेष (ख.स) वर्ण व रस में रहित है। यही प्रधान है। अत इव पीने योग्य है।।।।

पेयापेय पानी के लक्षण। व्यपगतरसगंधस्वच्छमत्यंतशीतं। लघुतममतिमेर्ध्यं पेयमताद्धः तायम्॥ गिरिगहनकुदंशांत्पन्नपत्रादिजुष्टं। परिहतमितिचाक्तं दोपजालेरुपंतम्॥ ८॥

भावार्थः — जिस जलमे रस और गध नहीं है, स्वच्छ है एवं असंत शीत है, हलका है बुद्धिप्रवोधक हैं वह पीने योग्य हैं। और बड़े पहाड, जंगल खोटा थान, इत्यादिसे उत्पन्न व बुक्षके पत्ते इत्यादियोंसे युक्त अन्त दोषणुक्त है। उसे नहीं पीना चाहिये॥ ८ ॥

१ बुद्धिप्रबोधनम्।

जलका स्पर्शे व रूप दोष । खरतरिमह सोष्णं पिच्छिलं दंतचर्न्ये । सुविदित जलसंस्थं स्पर्शदोषप्रसिद्धम् ॥ बहलमलकलंकं शैवलात्यंतकृष्णं । भवति हि जलक्ष्ये दोष एवं प्रतीतः॥ ९॥

भावार्थ — जो पानी द्रवीभूत न हो, उष्ण हो, दांतसे चावनेमें आता हो, चिकना हो वह जलू स्पर्श दोपसे दूषित समझना चाहिये। एवं अत्यंत मलसे कलंकित रहना, रोवालसे युक्त होनेसे काला होना यह जलके रूपमें दोप है। ९॥

जलका, गंध, रस व वीर्यदोष।
भवति हि जलदोषोऽनिष्टगंधस्सुगंधो ।
विदितरसविशेषोप्येष दोषो रसाख्यः ॥
यदुपहतमतीवाध्मानशृलभेसकान्।
तृषमपिजनयेत्तत् वीर्यदोपभिषाकं॥ १०॥

भावार्थ — जलमें दुर्गंध रहना अथवा सुगंध रहना यह जल्गत गंधदोष है। कोई विशेष रस रहना (म.छम पडना) यह जल्गत रसदोष है। जिस जलको थोडा पीनेपर भी, आध्मान (अफराना) शूल, जुखाम आदि को पैदा करता है एवं प्यासको भी बढाता है, वह वीर्थ दोष से युक्त जानना चाहिथे॥ १०॥

### जलका पाक दोष !

यदिष न खलु पीतं पाकमायाति शीघं।
भवति च सहसा विष्टंभिषाकाख्य दोषः॥
पुनरथकथितास्तु व्यापदः षड्विधास्सत्।
प्रश्नमनीमह सम्यक्षथ्यते तोयवासः॥११॥

भावार्थ — जो जल पीने पर शिव्र पचन नहीं होता है और सहसा, मलरोध होता है यह जलका पाक नामक दोष है । ऊपर जलमे जो २ छह प्रकारके दोष बतलाये गये उनको उपशमन करनेके जो उपाय हैं उनको अब यहांपर कहेंगे॥ ११॥

> जलशुद्धि विधान । कतकफलनिष्ठष्टं वातसीपिष्टयुक्तं । दहनग्रुखिपष्कं तक्षलोहाभितसं ॥ दिनकरकरतसं चंद्रपाँदैनिशीथे । परिकलितमनेकैदशोधितं गालितं तत् ॥ १२ ॥

- The MEN

जलजदललवंगोशिरसचंदनायै-।
हिंमकरतृटिकुष्टमस्फुरन्नागपुष्पैः॥
सुरभिवकुलजातीमिल्लिकापाटलीभिः।
सलवितलवलीनीलेत्पलेश्ची बचारैः॥ १३॥
अभिनवसहकारैश्चंपकायैरनेकै-।
स्सुरुचिरवरगंधैर्मृत्कपालेस्तथान्यैः॥
असनखदिरसारैर्वासितं तोयमेत-।
च्छमयति सहसा संतापतृष्णादिदोषान्॥ १४॥

भावार्थ—कतकफल ( निर्मली बीज ) व अतसीके आटा डालना, अग्निसे तपाना, तपे हुए लोहको बुझाकर गरम करना, सूर्यिकरणमे रखना, रात्रिमें चान्दनीमें रखना आदि नाना प्रकारके उपायोसे शोधन किया गया, नथा वस्त्र वंगरहसे छना हुआ, कमल-पत्र, लौंग, खश, चन्दन, कर्पूर छोटीइलायची, कूट, श्रेष्ट नागपुष्प (चंपा) अत्यंत सुगंधि बकुल जाई, मिल्लकापुष्प, पाढन के फल, जायफल, हरपारेवडी, नीलोपल, दालचीनि, शरीभेद नवीन व अत्यंत सुगंधि युक्त आमका फूल, चम्पा आदि अनेक सुगंधि युक्त पुष्पोंसे, तथा मृत्कपाल, ( मृष्टखपेर ) विजयसार कैरसार आदिकोसे, सुगंध किया गया जल, शीव्र ही ताप, तृष्णा आदि दोपोंको शमन करता है ॥१२॥१३॥१॥।

वर्षाकाल मे भूमिस्थ, व आकाशजलके गुण । न भवति भुवि सर्व स्नानपानादियोग्यं । विषमिव विषरूपं वार्षिकं भूतलस्थम् ॥ विविधविषमरे।गानाकेइतुर्विशेषाः । दमृतमिति पठन्त्येतत्तदाकाशतोयम् ।। १५ ॥

भावार्थ: — लोकमे सभी पानी स्नान और पीने योग्य नहीं हुआ करते हैं, कोई विषके समान भी विष (जल) होते हैं। वर्षा ऋतुमें भूतलस्थ जल, नाना प्रकार के विषम न्याधि यों की उत्पत्ति के लिये कारण है। आकाशसे गिरता हुआ जो कि भूमि के स्पर्श करने के पहिले ही प्रहण किया गया हो ऐसे पानी अमृत के समान है। ॥१५॥

कथित जल गुण।

कथितमथ च पेयं कोष्णमंभं। यदैत— द्यपगतमलफेनं शुद्धिमद्दा विशिष्टं ॥ श्वसनकसनमेदश्लेष्मवातामनाशं। ज्वरहरमपि चोक्तम् शोधनं दीपनं च ॥ १६॥. भावार्थः —यह वर्षाऋतुका गरम किया हुआ मंदोष्ण जल जिसमें झाग बगैरह न हो ऐसे निर्मल वा शुद्ध जलको पीना चाहिये। वह जल खासकांस, मेद, कफ, वात और आमको नाश करता है एवं ज्वरको भी दूर करनेवाला और मलशोधक, अप्रिदीपन करनेवाला है ॥ १६॥

### सिद्धाश्रपानवर्गः। यवागू के गुण।

पचित च खि सर्वे दीपनी बस्तिमुद्धि। वितरति तृषि पथ्या बातनाम्नं करोति॥ इरति च वरापेतं श्लेष्मला चातिलध्यी—। सततमपि यवागू मानुषेनों निषिद्धाः॥१०॥

भावार्थ: यवागू सर्व आहारको पचाती है। अग्निको दीपन करती है, बस्ति (मूत्राशय) शुद्धि को करती है, प्यासमें पीने के लिये हितकर है, बातको नाश करती है, पित्तेद्रेकको भी नाश करता है। कफ को बढ़ाती है अत्यंत लघु है। इसलिये यवागू मनुष्यों को हमेशा पीनेके लिये निषद्ध नहीं हैं अर्थात् हमेशा पी सकते हैं।

विश्लेष:—यवागू दाल आदि धान्योंकों को छह गुना जल डालकर उतना पकावें कि उस में विशेष दव न रह जाय लेकिन ज्यादा घन भी नहीं होना चाहिये। उसको यवागू कहते हैं। अन्यत्र कहा भी है। यवागु षहगुणस्तीयैः संसिद्धा विरलद्भवा॥१७॥

#### मण्ड गुण ।

ंकफकरमितवृष्यं पुष्टिकुन्स्ष्टमेतत् । पवनरुधिरपित्तोन्सृलनं निर्मलंच ॥ बहलगुरुतराख्यं बल्यमत्यंतपथ्यं । क्रिमिजननविषघ्नं मण्डेमाद्वर्धुनींद्राः ॥ १८ ॥

भावार्थ: — माण्ड कफको वृद्धि करनेवाली है, अत्यंत पौष्टिक वृष्य (कायको बढाने वाली है) है, स्वादिष्ट है । वायुविकार व रक्तापित्त के विकाशको दूर करने वाली है, निर्मल है। जो मण्ड गाढी है वह गुरु होती है। और शरीरको बल देनेवाली एवं हितकर है। किमियोंको पैदा करती है विषको नाश करती है इस प्रकार मुनींद्र मण्डका गुण दोष बतलाते हैं॥ १८॥

१ कहा भी है-मण्डश्रतुर्वश्युणे सिद्धस्तीये लसिवयकः।

#### मुद्रयूष गुण।

ज्वरहरमनिलाढ्यं रक्तपित्तप्रणाशं । वदति मुनिगणस्तनमुद्गयूषं कफघ्नं ॥ पवनमपि मिइंति स्नेहसंस्कारयुक्तं । शमयति तनुदाहं सर्वदोषप्रशस्तम् ॥ १९ ॥

भावार्थ: — पूर्वाचार्य मुद्गयूषका गुण दोष कहते है कि वह ज्वरको दूर करने वाला है। वातवृद्धि करनेवाला है, रक्तिपत्त और कफको दूर करनेवाला है। यदि वह संस्कृत हो अर्थात् घी, तेल आदिसे युक्त हो तो वायुको भी शमन करता है एवं शरीर दाहको शमन करता है, सर्व दोषोंके लिए उपभामक है।। १९।।

मुद्रयूष सेवन करने योग्य मनुष्य.

व्यपहृतमलदोषा यं त्रणक्षीणगात्रा।
अधिकतर तृषार्ता ये च घर्मप्रतप्ताः॥
ज्वलनमुखविद्ग्धा येऽतिसाराभिभूताः।
श्रमयुतमनुजास्ते मुद्गयुषस्य योग्याः॥ २०॥

भावार्थ:— जिन का मल व दोप, बमन आदि कमींद्वारा शरीर से निकाल दिया हो, बण के कारण जिन का शरीर क्षीण होगया हो, जो अत्यंत प्यासा हो, धूपसे जिनका शरीर तप्त हो, अग्नि के द्वारा दग्ध हो, अतिसार रोगसे पीडित हो, एवं जो धक गये हो ऐसे मनुष्य मुद्गयूष सेनन करने योग्य है अर्थात् ऐसे मनुष्य यदि मुद्गयूष सेनन करें तो हित हो सकता है ॥ २०॥

दुग्धवर्ग ।

अष्टविधदुग्ध ।

करभगहिषगोऽविच्छागमृग्यश्वनारी—।
पय इति बहुनाम्ना क्षीरमष्ट्रप्रभद्म्॥
विविधतरुतृणाख्यातौषधोत्पन्नवीर्थे- ।
दिंतकरमिद्द सर्वप्राणिनां सर्वमेव ॥ २१॥

र दिदल ( मूंग मटर आदि ) धान्यों का अठारह गुण जल डालकर सिद्ध किया गया दाल को यूप कहते हैं । कहा मी है-स्निग्ध पदाधों यूप स्मृतो वैदलानामष्टादशगुणें उम्मिस ।

श्रावार्थ — ऊंठनी, भैस, गाय, मेंढी, बकरी, हरिणी, घोडी, और मनुष्य सी, इनसे उत्पन्न छोकप्रासिद्ध दूध आठ प्रकारका है। वह, नानाप्रकारके वृक्ष, तृण, प्रसिद्ध औषवियों द्वारा उत्पन्न है विशिष्ट वीर्थ जिसका, अर्थात् उपरोक्त दूध देने वाली प्राणिया नाना प्रकारके वनस्पातियोंको खाती हैं जिसमें प्रसिद्ध औषधि भी होती हैं, उनके परिपाक होनेपर, उन औषधियोंके वीर्थ दूधमें आजाता है। इसलिथे, सर्व प्राणियोंको सभी दूध हितकर होते हैं।। २१।।

#### दुग्धगुण ।

तदिष मधुरशीतं स्निग्धमत्यंतवृष्यं ।
स्विरपवनतृष्णापित्तमूर्च्छातिसारं ॥
श्वसनकसनशोषोन्मादजीर्णज्वरार्ति ।
श्वममदिविषमोदावर्तनिर्नाशनं न ॥ २२ ॥
हितकरमतिबल्यं यो निरोगपशस्तं ।
श्वमहरमितगर्भस्नावसंस्थापनं च ॥
निखिलहृद्वयरे।गप्रोक्तवस्त्यामयानां ।
पश्चमनमिह गुल्मग्रंथिनिर्लोटनं च ॥ २३ ॥

धारोज्णदुग्ध गुण । श्रृतोज्णदुग्धगुण ।
अमृतिमव मनोइं यच धारोञ्णमेतत् ।
कफपवननिहंतृप्रोक्तमेतिच्छितोञ्णम् ॥
श्ममपित बहुपित्तं पकशीतं ततोन्य- ।
द्विधिविषमदोषोद्ध्तरोगेकहेतुः ॥ २४ ॥
सीरं हितं श्रेष्ठरसायनं च ।
सीरं वपुर्वर्णवलावहं च ॥
सीरं दि चश्चुष्यमिदं नराणाम् ।
सीरं वयस्थापनमुत्तमं च ॥ २५ ॥

भृतशीतदुष्यगुण क्षीरं हि संदीपनमद्वितीयं । क्षीरं हि जन्मप्रभृति प्रधानं ॥ सोष्णं हि संशोधनमादरेण । संधानकृत्तिष्ठृतशीतलं स्यात् ॥ २६॥

भावार्य:--- ऊपर कहे गये आठ प्रकार के दूर्घोंका सामान्य रूपसे गुण दोष बत-छाते हैं। वह मधुर है, शीत है चिकना है, कामवर्द्धक है अत्यंत रक्तदोष, वातविकार, तृष्णारोग, पित्त, मूर्च्छा, अतिसार, श्वास खांस दोष, उन्माद, जीर्णज्वर भ्रम, मद, विषम उदार्वर्त रोग को नाश करता है ॥ २२ ॥ दूभ शरीरको हित करनेवाला है, अत्यंत बल देनेबांला है, योनिरोगोंकेलिये उपयुक्त है। थकावटको दूर करनेवाला एवं गर्भस्नावको रोकनेवाला है, संपूर्ण इदयके रोगोको शमन करनेवाला है। बस्ति ( मूत्राशय ) के रोगों को शमन करता है गुल्मप्रधियों को दूर करनेवाला है।।। २३ ॥ यदि वह दूध धारोण्य हो अर्थात् धार निकालते ही पीनेके काममें आवे तो वह अमृतके समान है। यदि उसे फिर गरम करके पिया जाय तो कफ और वात विकारको दूर करनेवाला है। गरम करके ठण्डा किया हुआ दूध पित्तविकारको शमन करता है। बाकी अवस्थामें अनेक विषम रोगोंके उत्पन्न होनेकेलिये कारण है ॥२४॥ दूध शरीम्केलिये हित है एवं श्रेष्ठ रसा-यन है। दूध शरीरके वर्णकी वृद्धि करनेवाला एवं शरीरमें बलप्रदान करनेवाला है। दूध मनुष्योंकी आंख के लिये हितकर है। दूध पूर्णायुक्ती स्थितिकेलिये सहकारी है एवं उत्तम है ॥२५॥ श्वीर शरीरमें अग्निको दीपन (तेज) करनेवाला है, प्रत्येक प्राणीके लिय यह जन्म कालसे ही प्रधान आहार है, उसे यदि गरम ही पीवें तो मलकी शुद्धि करता है अर्थात् दस्त छाता है। गरम करके ठण्डा किया हुआ दूध मल आदि को बांधने वाला है।।२६

दही के गुण।

दध्युष्णमम्लं पवनमणाशी । श्रेष्टमापहं पित्तकरं विषद्मं ॥ संदीपनं स्निग्धकरं विद्वहि । विष्टंभि वृष्यं गुरुपाकमिष्टम् ॥ २७ ॥

मानार्थ:—दही उष्ण है, खद्दी है, वातिविकार दूर करनेवाछी है, कफको नाश करनेवाछी है, पित्तोत्पदक है, विषको हरनेवाछी है, अग्नितेज करनेवाछी है। स्निग्ध कारक है, विदाहि है, मलावरोधकारक है, वृष्य ( कामोत्पादक ) है, देरमें पचनेवाला है।। २७॥

तकगुण।

तकं लघूष्णाम्लकषायरूक्ष- । मिनपदं स्तव्यविनाञ्चनं च । शुक्तं हि पित्तं महतः मकोपी ॥ संशोधनं मृत्रपुरीषयोश्च ॥ २८ ॥ भावार्थः — छाछ ( तक्ष ) हल का ( जल्दी पचनेत्राला है ) व उप्ण है, खद्दा व कषायला होता है। कक्षगुणवाला है, अफ्रिको बढानेवाला एवं कफ्को दूर करनेवाला है, भुक्त पित्त व वायु विकारको उद्देक करनेवाला है मल मून्को साफ करनेवाला है ॥२८॥

### उद्श्वित्के गुण

सम्यक्कृतं सर्वसुगंधियुक्तं । शीतीकृतं सूक्ष्मपटसृतं च ॥ स्वच्छांबुसंकाशमशेषरोग । संतापनुद्वृष्यमुदीश्विदुक्तम् ॥ २९ ॥

भावार्थ:—दहीमे समभाग पानी भिलाकर मधन करे उसे उदिश्वत् कहते हैं। जो अच्छीतरह तैयार किया गया हो सुगंध द्रव्यसे मिश्रित हो,ठण्डा किया हो, पतले कपडेसे शोधित हो एवं निर्मल पानीके समान हो, संपूर्ण रोगोको व संतापको दूर करता हो व पौष्टिक हो उसे उदिश्वत् कहते हैं।। २९।।

#### खलगुण ।

सर्वैः कटुद्रव्यगणस्मुपकं । सुस्तेहसंस्कारयुतस्सुगंधिः ॥ श्लष्मानिस्रघ्नोऽग्निकरो लघुश्च । सर्वेः खस्तत्कृतकाम्स्रिकश्च ॥ ३०॥

भावार्थ:—उपर्शुक्त छाछमे मिरच आदि, कटुइन्य डालकर अच्छी तरह पकाकर उसमें घी आदिसे संस्कार (छौक) किया गया हो उसे खल कहते हैं। वह कफ विकार व वात विकारको दूर करनेवाली है, एवं शरीरमें आन्तिको तेज करती है। पचनमें हलकी है। इसी छाछकेद्वारा बनाये गये अम्लिका (कढी) आदिके मी यही गुण है।। ३०॥

### नवनीत गुण।

श्रीतं तथाम्लं मधुरातिवृष्यं। श्रेष्मावहं पित्तमरुत्मणाशी।। श्रोषक्षतक्षीणक्रशातिवृद्ध-बालेषु पथ्यं नवनीतसुक्तम् ॥३१॥

भावार्थ:---नवनीत ( छोणी ) शीत है, खद्टा रसवाला है । मधुर भी है ।

अति बृष्य है कफकारक है । पित्तिकारको दूर करनेवाला है। क्षय, उरःक्षत रोग से जो क्षीण होगया हो, अति कृश होगया हो उसे एवं बालक व वृद्धोंके लिये हितकर है ॥ ३१॥

#### घृतगुण।

वीर्याधिकं शीतगुणं विपाकि ।
स्वादुत्रिदोषघ्नरसायनं च ।
तेजो बलायुश्र करें!ति मध्यं ॥
चश्चुष्यमेतघ्टृतमाहुरार्याः ॥ ३२ ॥

भावार्थः—धी शक्तिवर्द्धक है, शीत गुणवाला है, पचन कारक है। स्वादिष्ट होता है। वात पित्तकफको दूरकरनेवाला है, रसायन है, शरीरमें तेज बल आयु की वृद्धि क-रनेवाला है। मदको बढानेवाला है एव आखको लिये हितकर है ऐसा पूज्य पुरुष कहते हैं। ३२।

### तैलगुण ।

पित्तं कषायं मधुरातिवृष्यं ।
सुतीक्ष्णमग्निप्रभवैकहेतुम् ॥
केक्ष्यं क्षरीरोज्वलवर्णकारी ।
तैलं किमिश्लैष्ममरुत्प्रणाक्षी ॥ ३३ ॥

भावार्थ:—तेल पित्त करनेवाला है। इस ा रस मधुर और कषाय है। वृष्य है, अग्निको तीक्षण करनेवाला है। केशो को हित करनेवाला है। शरीरका तेज बढानेवाला है एवं क्रिमिको नाश करनेवाला है। कफ और वायुको दूर करनेवाला है।।३३॥

### कांजिके गुण ॥

सौबीरमम्लं वहिरेव शीत-मंतर्विदाह्यग्निकृदश्मरेकम् । गुल्मादिसंभद्यनिलापहारि ॥ हृष्यं गुरु प्राणबलप्रदं च ॥ ३४ ॥

भावार्थः — खड़ी काजी बाहरसे ही शीत प्रतिभाम होती है। परंतु अंदर जाकर जलन पैदा करनेवाली है। गुल्म आदिको भेदन करती है। मूत्रके पत्थरको रेचन करनेवाली, बात विकारको दूर करनेवाली है। हब एवं पचनेमें भारी है। शरीरको शक्ति देनेवाली है। ३॥

## अथ मूत्रवर्गः।

अष्ट मूत्रगुण

गोऽजामहिष्याश्वलरोष्ट्रहास्त- । शस्ताविसंभृतमिहाष्ट्रभेदम् ॥ मूत्रं किमिष्नं कदुतिक्तसुष्णम् । रुक्षं स्रघुश्लेष्टममसदिनाशि ॥ ३५ ॥

कार गुण क्षारस्तदा सूत्रगुणानुकारी । कुष्ठार्बुदग्रंथिकिलासकुच्छान । अर्थासि दृष्ट्रत्रणसर्वजंतु- । नाग्नेयशक्त्या दहतीह देहम् ॥ ३६ ॥

भावार्ध:—गाय, बकरी, भैंस, घोडा गथा, ऊंठ, हाथी, मेटा, इन आठ प्राणि योसे उत्पन्न मूत्र आठ प्रकारका है। यह क्रिमियोंको नाश करनेवाले हैं। कटु (चिरपरा) तिक्त व उष्ण हैं। रुक्ष हैं लघु है एवं कफ और वातको दूर करनेवाले हैं। क्षार में उपरोक्त मूत्र के गुण हैं। कुष्ट, अर्बुद, प्रंथि, किलासकुष्ट, मूत्रकुच्छ्, बवासीर, दूषितवण, और सम्पूर्ण क्रिमिरोग को जीतता है। अपनी आग्नेय शक्ति के द्वारा देह को जलाता है। ३५। ३६।।

द्रवद्रव्यां के उपसंहार

एवं द्रवद्रव्यगुणाः प्रतीताः । पानानि मान्यानि मनोहराणि ॥ युक्त्यानया सर्वहितानि तानि । ब्रुयाद्भिषम् भक्षणभोजनानि ॥ ३७॥

भावार्थ:—इस प्रकार द्रव द्रव्यों के गुणका विचार किया गया है। इसी प्रकार प्राणियोंके लिये हितकर मान्य, व मनोहर भक्ष्य पेय ऐसे अन्य जो पदार्थ हैं, उनके गुणोंको वैद्य बतलावें ॥३७॥

अनुपानाधिकारः

अनुपानविचार । इत्थं द्रवद्गन्यविधि विधाय ।

संक्षेपतः सर्वमिहानुवानम् ॥ वक्षाम्यदं सर्वरसानुपानं ।

मान्यं मनोद्दारि मतानुसारि ॥ ३८ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार सम्पूर्ण द्रवद्रक्यों को वर्णम करके आगे, हम संक्षेप से, सर्व रसों के सम्पूर्ण अनुपान का वर्णन, मनोहर मत के अर्थात् पूर्वाचार्यों के दिव्य मत के अनुसार, सिद्धांताविरूद्ध रूपसे करेंगे ॥ ३८ ॥

सर्व भोज्यपदार्थी के अनुपान।
भोज्येषु सर्वेष्पिष सर्वयैव।
सामान्यतो भेषजमुष्णतीयम्।।
तिक्तेषु सीवीरमथाम्लतकं।
पथ्यानुपानं लवणान्वितेषु॥ ३९॥

भावार्थ:—सभी प्रकारके भोज्ज्ञ में सामान्यदृष्टीसे सर्वथा गरम पानी पीछे से पीना यही एक औषघ है। भोजनमे काजी छेना ठिक है।। ३९॥

कषाय आदि रसोंके अनुपान।
नित्यं कषायेषु फलेषु कंदशाकेषु पथ्यं मधुरानुपानम्।
श्रेष्ठं कदेद्रव्ययुतानुपानं।
सर्वेषु साक्षान्मधुराधिकेषु॥ ४०॥

भावार्थः — कषाय रसयुक्त फल व कंदमूलके भाजियोमें मिठारस अनुपान करना पथ्य है, जो भोजन साक्षात् मधुर है उसमे चिरपरा रस अनुपान करना अच्छा है ॥४०॥

अम्ल आदि रसों के अनुपान

आम्लेषु नित्यं ख्वणप्रगाढं। तिक्तानुपानं कडुकेषु सम्यक्॥ पथ्यं तथैवात्र कषायपानं। श्रीरं हितं सर्वरसानुपानम्॥ ४१॥

भावार्यः — खट्टे पदार्थी के साथ लवणरस अनुपान करना योग्य है। तीखे पदार्थीके लिये कडुआ व कषायले रस अनुपान है दूध सभी रसोंके साथ हितकर अनुपान है॥ ४१॥

१-कटुस्यात्कटुतिक्तयोः।

### अनुपानविधानका उपसंहार

कैषांचिन्मधुरे भवत्यातितराकांक्षाम्लसंसेवनाः।
दम्खेवान्यतरातिसेवनतया वांछा भवेदादरात्।।
यवचस्य हितं यदेव रुचिकृद्यद्यस्य सात्म्यादिकं।
तत्तत्सर्वमिहानुपानविधिना योज्यं भिषग्मिस्सदा॥ ४२॥

मावार्थः—िकसी किसीको अम्लरसके अधिक सेवनसे मीठे रसमें अधिक इच्छा रहती है। किसी को अम्लके अतिरिक्त किसी रस का अधिक सेवनसे खंदे रस की इच्छा होती है। इसी तरह किसी को कुछ, अन्य को कुछ रस सेवन की चाह होती है। इसालिये विद्वान वैषको उचित है कि वे जिनको जिस रसकी इच्छा हो और जो हितकर हो और उनकी प्रकृतिके लिये अनुकूल हो उन सबको अनुपान विधिसे प्रयोग करें।। ४२।।

### भोजन के पश्चात् विधेय विधि।

पश्चादौतकरौ प्रमध्य सिललं दद्यात्सुचक्षुपदं । प्रोचदृष्टिकरं विरूपविविधव्याधिप्रणाञ्चावहं ॥ वक्त्रं पद्मसमं भवेत्प्रतिदिनं तेनैव संरक्षितं । वक्तव्यगितिलातिकालकमलानीलीप्रणाञ्चावहम् ॥ ४३॥

भावार्थ:—भोजन के अनंतर हाथों को धोकर, उन्ही को परस्पर थोडा मलकर और उन्ही से थोडा जल आखों में डालना चाहिये अर्थात् जलयुक्त हाथों से आंखका स्पर्श करना चाहिये। इस से, आखों को हित होता है। तेजी आती है और नाना प्रकारके निरुद्ध अक्षिरोग दूर हो जाते है। इसी तरह, हाथों को मल कर प्रतिदिन, मुख का स्पर्श करे अर्थात्, थोडा सा मलें तो मुख कमल के समान कांतियुक्त होता है, तथा मुख्युत्त न्युंग, तिलकालक, नीली आदि अनेक रोग दूर हो जाते है। ४३॥

### तत्प्रशाहिधेय विश्वि।

श्वन्तवाचम्य कषायतिक्तकहुकैः श्रेष्ठाणश्चां जुदेत् । किंचिद्रावितवात्स्थतः पदचतं संक्रम्य श्रव्यातलं ॥ वामं पार्श्वमथ प्रपीद्य शनकैः पूर्वे शयीत क्षणं । व्यायामादिविवर्जितो द्रवतरासेवी निषण्णो भवेत् ॥ ४४ ॥ ्र ः

भावार्थ:-इस प्रकार, भोजन करनंके पश्चात्, अच्छीतरह कुरला करके कषाय

१--- भुक्ते राजवत् आसीत ।

कडुआ, तीखा रसयुक्त पदार्थोंको, अर्थात् सुपारी, कत्था कवंग कस्त्री तांम्बूळ आदि सेवन कर, या इच धृम आदि के सेवन कर, उदिक्त कफ को दूर करें (क्यों कि मोजन करते ही कफकी द्वादि होती है) पश्चात् गर्वित होकर बैठे अर्थात् किसीकी कुछ भी परवाह न कर निश्चित चित्तेस बैठे । बादमें सा कदम चलकर, वाम पार्च को थोडा दबाकर उसी बाये वगलसे थोटी देर सोवे और उठते ही व्यायाम आदि न करें और दव पदार्थ को सेवन करते हुए थोडी देर बैठना चाहिये ॥ ४४ ॥

#### अंश्वमंगल ।

. इति जिनवक्त्रिनिर्मतसुक्षास्त्रमहांबुनिष्टः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयमासुरतो । निस्रतमिदं हि शीकरनिर्म जगदेकहितम् ॥ ४५ ॥

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पटार्थक्ष्णी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परछोकके छिये प्रयोजनीभूत सावनक्ष्णी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकछी हुई बूदके समान यह शाख्न है। साथमें जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसछिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] । ४ ।।

--- \*×\*---

# इत्युप्रादित्याचायकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे अक्षपानविधिः पंचम परिच्छेदः।

---:0:----

इयुप्रादित्याचार्यकृत कल्य,णकारक प्रंथ के स्वाम्ध्यरक्षणाधिकार में विद्यात्राचस्पर्तात्युपाधित्रिभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका मे अन्तपानित्रिधि नामक पांचवां परिच्छेद समाप्त द्वआ।

### अथ षष्टः परिच्छेदः।

अथ दिनचर्याधिकारः ।

मंगळाचरण च प्रतिका ।

नत्वा देवं देववृंदार्चितांछि । वीरं थीरं साधु सुज्ञानवार्षिम् ॥ स्वस्यं स्वस्थाचारमार्गो यथाव- । च्छास्त्रोहिष्टः स्पष्टसुद्याततेऽतः ॥१॥

भावार्यः —देवोंके द्वारा वंद्य चरणवाले, धीर वीर और साधुवाके लिए ज्ञान समुद्धके रूपमें हैं ऐसे भगवान्को नमस्कार कर स्वास्थ्याचारशास्त्रमें उपदिष्ट प्रकार श्रेष्ठ स्वास्थ्य का उपदेश यहांपर दिया जाता है ॥ १ ॥

दंत धावन।

मातः मातर्भक्षयेइंतकाष्टं । निर्दोषं यद्दोषवर्गातुरूपम् ॥ अभे कांक्षा वाक्पवृत्तिं सुगंधि । क्वर्यादेतस्राज्ञयेदास्यरेगान् ॥२॥

भावार्थ:—प्रतिनित्य प्रातःकाल, नीम बबूल कारंज अर्जुन आदिके दांत्नोंसे जो वात पित्त कफोंके अनुकूल अर्थात् दोपोको नाश करनेवाले हों एवं निर्दोष हों दांत साफ करना चाहिये। इस प्रकार दातुन करनेसे भोजनमे इच्छा, वचनप्रवृत्तिमें स्पष्टता, मुखमें सुगंधि एवं सर्व मुखरोगोंका नाश होता है। २॥

दांतून करनेके अयोग्य मनुष्य।
शोषांन्मादाजीर्णसूच्छादिता ये।
कासश्वासच्छिदिहिकाभिभूताः॥
पानाहाराः क्रिन्नगात्राः क्षतार्ताः।
सर्वे वज्यीः दन्तकाष्ट्रपयोगे॥ ३॥

भावार्थ: शोष [क्षय ] उन्माद, अजीर्ण, मूर्च्छी, कास श्वास, वमन हिचकी आदि रोगोंसे पीडित, क्षत आदि के द्वारा जिनका शरीर क्षिन [आई] हो और पान, आहर छे चुके हों ऐसे मनुष्य दांतुन नहीं करे ।। ३॥

### तैलाभ्यंग गुण।

दद्यात्तेलं मस्तके स्वस्यकाले।
कुर्यादेतत्तर्पणं चेंद्रियाणाम्।
केश्वानां वा मार्दवं हि मश्चांतं।
रोगान्सर्वान्नाश्चयेत्वग्गतांश्च॥ ४॥

भावार्थ स्वस्थावर्स्थामे मस्तकमें तेल लगाना चाहिये। इससे इंदियोंको शांति मिलती है। बाल (केश) को मृदु करने के लिये यह कारण है एवं मस्तकको ठण्डा रखता है। चर्मगत सर्व रोगोंको यह नाश करता है।। ४।।

### तैलघृताभ्यंग गुण।

तैलाम्यंगश्लेष्मवातप्रणाश्ची । पित्तं रक्तं नाश्चयेद्वा घृतस्य ॥ देहं सर्वे तर्पयेद्रोमकूपै-वैवर्ण्यादिख्यातरोगापकषी ॥ ५ ॥

भावार्थ:—तैल मालिश करना यह कफ और वातको नाश करता है। घी के मालिश करनेसे रक्त पित्त दूर होजाता है। रोमकूपोंस प्रवेश होकर यह सर्व देहको शांति पहुंचाता है। और वैवर्ण्यादि प्रसिद्ध त्वग्गत रोगोंको दूर करता है॥ ५॥

अभ्यंगकेलिये अयोग्य व्यक्ति।

मूच्छिकांतोऽजिणभक्तः पिपासी । पानाक्रांतो रेचकी शीणगात्रः ॥ तं चाभ्यंगं वर्जयत्सर्वकालं । सद्योगर्भे दाइयुक्तज्वरे वा ॥ ६॥

भावार्थ:—मूर्च्छित, अजीर्णरोगसे पीढित, प्यासी, मच आदि को जिसने पीलिया हो, और रेचन लिया हो जिस का शरीर अतिकृश हो, दाह ज्वर से युक्त हो, गर्भधारण कर अन्य समय होगया हो तो, ऐसे न्यक्तियों को हमेशा अभ्यंग (मालिका न) नहीं करना चाहिये।। ६।।

ब्यायाम गुण।

दीक्षाग्नित्वं व्याधिनिष्ठक्तगात्रं । निद्रा तंद्रास्थौल्यनिर्नान्ननं च ॥ कुर्यात्कांतिं पुष्टिमारोग्यमायु- । व्योयामोऽयं योवनं देहदाद्र्यम् ॥०॥ मानार्थः — प्रतिनित्य मनुष्यको व्यायाम करना चाहिये। व्यायामसे अप्नि तेज होतं है। शरीरके रोग दूर होते हैं। निद्रा, आलस्य, स्थूलता आदि शरीरदोष दूर होकर श-रीरमें कांति, पृष्टि स्वास्थ्य और दार्घ आयुकी प्राप्ति होती है। विशेष क्या; यह व्यायाम यौवन को कायम रखता हैं, और शरीरको मजबूत करता है।। ।।

व्यायामकोलिये अयोगयव्याकी

तं न्यायामं वर्जयद्रक्तिचित्री ।
भासी बालः कासहिकाभिभूतः ॥
भीषु क्षणां भुक्तवान्सक्षतांग- ।
स्सोष्णे काले स्विकामन्रो ज्वरार्तः ॥८॥

भावार्थ— रक्तिपत्त श्वासकास (वांसी) हिचकी, क्षत (जखम) और अंद सैं प्रीडित, जिसके शरीर से प्रतीना निकला हो, जो अतिमैश्चन से क्षीण हो ऐसे मनु-ष्य एवं बालक को न्यायाम नहीं करना चाहिये। तथा खस्थ पुरुष को भी उण्णकाल (श्रीष्म शरदऋतु) में न्यायाम छोड देना चाहिये॥८॥

#### बलार्घ लक्षण

मस्वेदाद्वा शक्तिश्रीथिल्यभावाः। च्छक्तेरर्धे चावश्रिष्टं विदित्वा ॥ व्यायामोऽयं वर्जनीयो मनुज्यै-॥ रत्यंताधिक्यान्वितो हंति मर्त्यम् ॥९॥

भावार्थ: यथेष्ट व्यायाम करने के बाद पसीना आवे अर्थात् शक्ति कम होगई हो तब अर्थाश शक्ति रहगई समझकर व्यायाम को छोडना चाहिये। अत्यर्धिक व्यायाम शरीरको नाश ही करता है ॥९॥

### उद्घर्तन गुण

त्वग्वेवर्ण्ये श्लेष्ममेदं।विकारं । कण्डूमाय गात्रकार्श्यस्वरूपं । वाताक्रांते पित्तरक्तातुरेऽस्मिन् । कार्ये तत्रोद्वर्तनं सर्वदेव ॥ १० ॥

भावतर्थ:---शरीरमें वर्ण विकार, कफविकारमेद धातुका विकार होजाय, प्रायः

१ शरीर में जितनी शक्ति हो उस से अर्ध भाग मात्र व्यायाम मे खर्च करना चाहिये ।

सर्व शरीर वात से पीडित हो, एवं रक्तिपत्त से पीडिंत हो उस अवस्थामें खुजळी होजाय ब शरीर कृश होजाय तो उद्दर्शन [ उवटन ] सर्वदा उत्तम है ॥ १०॥

> विशिष्ट उद्वर्तन गुण फेनोष्दर्षाच्छोदसंवाहनाँचैः । गात्रस्थैर्ये त्वक्प्रसादां भवेच्च ॥ मेदश्लेष्मग्रीथकण्ड्वामयास्त । नस्युस्सर्वे वातरक्ताद्भवाश्च ॥ ११ ॥

भावार्थ:—गेहूं आदिकी पिद्धींसे, शरीरको वर्षण करने व औषधोंके चूर्ण को शरीर पर डालनेसे, शरीरमें स्थिरता आजाती है, चर्ममें कांति आजाती है, मेदविकार, श्लेष्मविकार प्रंथिरोग [संविरोग] खुजली और वातरोग, एवं रक्तोत्पन रोग भी इससे-नष्ट होते है। ११॥

पवित्र स्नान गुण

तुष्टिं पुष्टिं कांतिमारोग्यमायु-।
स्सौम्यं देशाणां साम्यमग्नेश्रं दीप्तिम्।
तंद्रशनद्रापापशांतिं पवित्रम्
स्नानं क्रयीदन्नकांक्षामतीव ॥ १२ ॥

भावार्थ: — रनान करनेसे मनमें संतोप उत्पन्न होता है। तेज बढता है। आरोग्य रहता है। दीर्घायु होता है। शुचिता माप्त होती है। दोषोका साम्य होता है। अग्नि तंज हो जाती है, आलम्य निद्रा दूर होजाती है। पापको उपशमन कर शरीरको पवित्र करता है भोजनमे इच्छा उत्पन्न करता है। इसलिये पवित्र स्नान अवस्य करना चिहिये ॥१२॥

स्तान के लिये अयोग्य व्यक्ति । स्तानं वर्ज्ये छिदितं कर्णश्रूलं- । चाध्मानाजीर्णाक्षिरोगेषु सम्यक् ॥ सद्योजातं पीनसे चातिसारं । भुक्ते साक्षात्सज्वरे वा मनुष्ये ॥ १३ ॥

भावार्थः --- जिसको उन्हीं होगई हो, कर्णकल [ दर्द ] होगया हो जिसकी पेट फूलगयी हो अर्जाण होगया हो आलाका रोग होगया हो, पीनस रोग होकर अल्प समय होगया हो, अतिसार होगया हो, जिसने मोजन किया हो, साक्षारूचर सहित हो, ऐसे मनुष्य ऐसी अवस्थानोमे स्नान नहीं करे ॥ १३॥

# तांबुल भक्षण गुण

सीख्यं भाग्यं सीरभं सुप्रसादं ।
कांति परहादं काम्रुकर्त्वं सगर्वे ॥
सीख्यं सींदर्यं सीमनस्यं सुरूपं ।
नित्यं सर्वेषामंगरागः करोति ॥ १४ ॥
कांति संतोषं सद्रवत्वं मुखस्य ।
व्यक्तं वेद्यं भूषणं भूषणानाम् ॥
रागं रागित्वं रोगनाशं च कुर्यात् ।
पूज्यं तांबृहं शुद्धिमाहारकांक्षाम् ॥ १५ ॥

भावार्थः — तांबूल (पान) के खानेसे शरीरमे सौस्य भाग्य, सुगंधि, संतोष कांति, उल्लास, सुंदर विषयाभिलाषा आदि गुण बढते हैं। मुखमें कांति होनेके साथ २ मनमें संतोष रहता है। मुखमें द्रवत्व रहता है, लेकिमे वह मुखका भूषण भी समझा जाता है। मधुर स्वर पैदा होता है। मुखमें ललाई उत्पन्न होनेके साथ २ बहुतसे रोगोका नाश भी करता है। आहारमें इच्छाको उत्पन्न करता है। भोजन के बाद मुखशुद्धि करता है, इसालिये ऐसे अनेक प्रकारके गुणोंसे युक्त तांबूल सदा सेन्य है। १४॥१५॥

ताम्बुल सेवन के लिये अयोग्य व्यक्ति।

तत्तांबुर्छं रक्तपित्तज्वरार्तः । शोषी क्षीणस्सद्धिरिक्तोऽतिसारी ॥ श्चतृष्णोन्मादातिकृच्छ्राभिभूतः । पीत क्षीरस्संत्यजेन्मद्यमृतः ॥१६॥

भावार्थ:—जिसको स्क्तापित्त होगया हो, जो ज्यनसे पीडित हो, जिसे क्षयरोग होगया हो जो अत्यंत कृश हो. जिसको विरेचन दे दिया हो अतिसार रोगसे पीडित हो, क्षुधा व तृषासे बाधित हो, उन्माद जिसको हुआ हो, मूत्रकृष्ट्रसे पीडित हो, दूध पिया हो, बौर शराब पीकर नशेमे मस्त हो ऐसी अवस्थावोमें ताबूळ वर्ज्य है ॥ १६॥

जूता पहिनने, व पादाभ्यंगके गुण

सोपानत्कस्संचरेत्सवकीलं । तेनारोग्यं प्राप्तुयान्मार्दवं च ॥ पादाभ्यगात्पाददाहप्रशांति । निद्रासीख्यं निर्मलां चापि दृष्टिम् ॥१७॥ भावार्थ: — हमेशा ज्ता पहिनकर चलना चाहिये जिससे आरोग्य प्राप्त होता है व शरीर मृदु होजाता है। पैर (पादतल) में तेल मालिश करने से पादका जलन शांत होता है। सुखपूर्वक नींद आती है। आंख निर्मल हो जाता हैं॥ १७॥

# रात्रिचर्याधिकारः।

मैथुनसेबनकाल ।

भीते काले नित्यमेकैकवारं । यायात्स्वस्थो ग्राम्यधर्मोपयोगम् ॥ ज्ञात्वा शक्तिं चोष्णकाले कदाचित् । पक्षादर्घात्सप्तष पंचरात्रात् ॥१८॥

भावार्थ: स्वस्थ मनुष्य ठण्डके गौसम में प्रतिनित्य एक दफे मेथुन सेवन कर सकता है। उष्ण काल में अपनी शक्ति हा ख्याल रखकर पांच, छह, सात व आठ दिन्नुमें एक दफे मैथुन सेवन करना चाहिये॥ १८॥

मैयुन के लिये अयोग्य व्यक्ति।
श्वरूचण्णार्तो मृत्रविद्शुक्रवेगी।
दूराध्वन्यो य क्षतोत्पीदितांगः॥
रेतःक्षीणो दुर्बलश्च ज्वरार्तः।
प्रत्युषे संवर्जयेकं व्यवायम्॥ १९ ॥

भावार्थ:--अुधा तृषासे जो पीडित हो, मल मूत्र व शुक्र का वेग उपस्थित (क्ष्में निकलनेके लिये तैयार हो) हो, दूरले जो चल हर आनेसे थक गये हों, क्षयसे को पिडित हो जिनका शुक्र क्षीण हो गया हो, जो शक्तिहीन हो, ज्यर पाडित हो जन्मों मेशुन क्षेत्रन वर्ण्य है। एवंच प्रातःकालके समय मैशुन सेवन (किसीको भी) नहीं क्षम्बा चाहिये॥१९॥

सतत मैथुनके योग्य व्यक्ति।

कल्याणांगो यो युवा ृष्यसेवी। तस्यैवोक्तस्सर्वकाले व्यवायः॥ वृष्यान्योगान्योगराजाधिकारे। वक्त्याम्यक्ष्णान् स्रक्षणैरुत्तरत्र॥२०॥

# ग्सायनिविधिः ।

भावार्थः — जिसका शरीर बिलकुल निरोग है, जो जवान है व वृष्य (कामवर्धक, शुक्रजनक) पदार्थीको सेवन करता है उसीको हमेशाह मैथुन सेवन करनेके लिबे कहा है। अर्थात् वहीं सदा सेवन कर सकता है। वह वृष्य पदार्थ कौनसे हैं यह आगे योग-राजधिकारमें लक्षण सहित प्रतिपादन करेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते है।। २०॥

# ब्रह्मचर्य के गुण।

वर्णाधिक्यं निर्वलीकं श्वरीरं । सस्वोपेतं दीर्घमायुस्सुदृष्टिम् । कांतिं गात्राणां स्थैर्यमत्यंतवीर्यम् ।

मर्त्यः प्राप्नोति स्त्रीषु नित्यं जितात्मा ॥ २१ ॥

भावार्थः - जो स्त्रियों में नित्य विस्वत रहता है उस के शरीर का वर्ण विह्नता है, शरीर वली (चमडेका सिकुडना) रहित होता है, मनोबलसे युक्त होता है, र्विकिंयु होता है, आंख अच्छी रहती है अर्थात् हिए मन्द नहीं होती है। शरीर में कांति व मजबूती आजाती है, वह अत्यत शक्तिशार्धा होता है।।२१॥

मैथुन के लिय अयोग्य स्त्री व काल।
दुष्टां दुर्जातिं दुर्भगां दुस्स्वरूपामल्पछिद्रांगीमातुरामार्तत्रीं च
संध्यास्वस्पृत्र्यां पर्वसु प्राप्ययोग्यां।
बुद्धाकोपयाद्वाजपत्नीं मनुष्यः।। २२॥

भावार्थ: दृष्टास्त्री, नीच जातीवार्टी, दृषितयोनिवार्टी, कुरूपी, अल्प छिद्र (योनिस्थानका) वार्टी, गोग मे पीडित. गत्मकटा, अस्पृश्या, बृद्धा ऐसी स्त्री तथा राजपत्नी के साथ कभी भी सम्भोग न करे। जो सम्भोग करने के लिये योग्य हो उस के साथ भी, संब्याकाल व अष्टमी चतुर्दशी आदि प्रविदेनों में सम्भोग नहीं करना चाहिये॥२२॥

मेथुनानंतर विधेय विधि।

स्वादुस्तिग्वं मृष्ट्रमिष्टं मने। इं। श्रीरोपेतं भक्ष्यमिश्लेविकारः। श्रीतो वातक्शीतस्त्रं चान्नपानं। निद्रां संस्था ग्राम्यधमीवसाने॥ २३॥

भावार्थ:--- स्वाटिष्ट, चिकना, स्व छ, स्वेज्छाके अनुकूछ, मनोज्ञ, तथा क्षीरगुर,त ऐसे भक्ष्य और ईख के विकार अकर आदि को मैशुन सेवन के बाद खाना चाहिये एवं ठण्डी हवा छेनेके साथ शीतगुण युक्त अन्न पानकर शांतिसे निद्रा छेनी चाहिये,

निद्राकी आवश्यकता।
रात्री निद्रालुः स्यान्मनुष्यः सुखार्थी।
निद्रा सर्वेषां नित्यमाराग्यंहतुः ॥
निद्राभंगे स्यात्सर्वदोषप्रकोषो।
वर्षा निद्रा स्यात्सर्वदेवाप्यमायम् ॥ २४॥

भावार्थ:—रात्रिमे जो मनुष्य यथेष्ट निद्रा लेता है वह सुखी बन जाता है। भयन सुसकी इच्छा रखनेवाला रात्रिमे निद्रा अवस्य लेते। निद्रा सभी प्राणियोंको भारोग्यका कारण है। निद्राभंग होनेमे, वातारि दोयोका उद्रेक होता है। लेकिन रात दिन निद्रा नदी लेनी चाहिये॥२॥

दिनमें निद्रा लेनेका अवस्थाविशेष ।

ट्राध्वन्यः श्रांतदेहः पिपासी । वातर्शाणां मद्यमत्तोऽतिसारी ॥ रात्री ये वा जागरूकास्तदर्धा निद्रा संव्या तर्मनुष्येदिवापि ॥ २५॥

भावार्थ: -- दूरसे जो चलकर आया हो, थका हुआ हो, प्राप्ता हो, वातरोगसे पीडित हो कर क्षीण होगया हो, अतिसार रोगसे पीडित हो. मद्य पीकर मत्त होगया हो एवं रात्रिमें जो जगा हो वह मनुष्य जागगणमें आपी नींद दिनमें लेसकता है ॥२५॥

सर्वर्तुसाधारणचर्याधिकारः ।

हिनमिनभाषण।

एवं सङ्क्तिस्सज्जनं दुर्जनं ना।
जन्माचारांतर्गतानिष्टवार्वयः ॥
रागद्धेषात्यंतमोहिनिमिक्तः ।
नैव ब्रुयात्स्वस्य संपत्सुखार्था॥ २६॥

भावार्थ: — जो मनुष्य संसारमें सम्पत्ति व सुख चाहना है उसे चाहिये कि वह सन्जन व दुर्जन के प्रति, जन्म (पैटाइश) सम्बधी व आचार सम्बंधी अनिष्ट वचनों के प्रभोग न करें जो कि गम, देख, व मोह की उपनि के लिये कारण होते हों ॥२६॥ है। ह्याचारोहण निषेध है। ह्याचारोहण निषेद्रा । भारोहेद्रा ग्राहनकाकुर्लोमिं । नीत्रस्रोतो वाहिनी वारिधीन्वा ॥ गाहेत्तान्यत्पल्वलम्थं न नीर्य ॥ २७॥

भावार्थ: सुलेच्छु मनुष्य, पहाइ, वृक्ष, दृष्टघोडा व हाथी इत्यादिपर नहीं चहें, जिसमे. मगर व अधिक उमी हो, तीव स्रोत बहरही हो ऐसी नदी व समुद्र मे प्रवेश न करें, तथा पत्वल (जर्मानमे बडे २ गड़े रहते हैं इनमे बरसात के समय पानी भरजाता है वह कई दिनोंतक रहता है उनको पत्वल कहते हैं) के जल्में भी स्नानादिक न करें ॥२०॥

पापादिकार्थें के निपंध ॥
यद्यत्पापार्थ यद्य पश्चन्यहेतु— ।
यद्याखोकानामित्रयं चामश्चरतं ॥
यद्यत्सर्वेषामेव वाधानिमित्तम् ॥
तत्तन्सर्वे वर्जनीयं मनुष्येः ॥ २८॥

भावार्थ:— जो जो कार्य पापोपार्जनके लिये कारण हो, जो लोकापवादके लिये कारण हों, लोगोंके लिये अप्रिय एवं अमंगल हो और जो सबके लिये बाधा उत्पन्न करने वाले हों, ऐसे कार्योंको बुद्धिमान् मनुष्य कभी न करे ॥२८॥

हिंसादिकं त्याग ।
हिंसासत्यं स्तेयमाहादि सर्वे ।
त्यक्ता धीमांश्वारुचारित्रयुक्तः ॥
साधूनसंपूज्य प्राज्यवीयीधियुक्ता- ॥
नाराग्यार्थी योजयेकोगराजान् ॥ २९ ॥

भावार्थः—स्वास्थ्यकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य हिंसा, इठ, चोरा, परिप्रह, कुशील इत्यादि पापोंको छोडकर सदाचरणमे नत्पर होवें, सञ्जन व संयमियोंकी सेवा करके अन्यंत शक्तिवर्दक योगराजोंका प्रयोग करे ॥२९॥

वृष्याधिकारः ।
कामोत्यत्ति के साधन ।
चित्ताल्हादः कांतिमन्मानसानि ।
मोद्यरपुष्पोद्धासि वल्लीगृहाणि ॥
चन्नुस्पर्शश्रीत्रनासाम्रसानि ।
माद्येणैतत्कामिनां कामहेतु ॥ ३० ॥

भावार्थ:—चित्तमे आन्हाद उत्पन्न करनेवाले एवं मनमें हर्ष और प्रसन्नताको बढानेवाले लतागृह जिनमे बहुतसे सुदर पुष्प खिले हुए दिख रहे हों, विहार करने योग्य हैं। उनसे इंदियोंको सुख मिलता है एव प्राय ये कामुकोंकेलिये कामकी इच्छा उत्पन्न करने के लिये कारण है।।३०॥

कामोद्दीपन करनेवाली र्खा । या लावण्योपेतगात्रानुकूला । भूषावेषोद्धासि सद्योवना च ॥ मध्ये क्षामांचुंगपीनस्तर्नाया । सुश्रोणी सा वृष्यदेतुर्नराणाम् ॥ ३१ ॥

भावार्थ:— जो सुंदरी शर्रारके कियं शोभनेत्राळे वस्त्राभूषणोको धारण करती हो, युवती हो, मध्यस्थान जिसका कृत्र हो और उन्नत एवं मोटे स्तनोंसे युक्त हो, नितं- बस्थान जिसका सुंदर हो वह स्त्री, पुरुपोको कामोदीयन करनेत्राळी होती है ॥ ३१॥

बुष्यामलक यांग ।

धात्रीचृर्णे तद्रसंनेव सिक्तं। ग्रुष्कं सम्यक्षीरसंभावितं च ॥ खण्डेनाक्तं सेव्यमानां मनुष्यां। बीर्याधिक्यं प्राप्तुयात्क्षीरपानात्॥ ३२ ॥

भावार्यः — आवंले के चूर्ण मे, उमीके रस डालकर मुखावे, इसी को भावना कहतें हैं। तत् पश्चात् अच्छीतरह दूध की भावना देवे। इस प्रकार भावित चूर्ण के बराबर खाड मिलाकर खावे और ऊपर से दूव पीत्र तो अत्यंत वीर्य की वृद्धि होती है। जहाँ भावना का प्रमाण नहीं लिखा हो, वहा सम भावना देनी चाहिये रेसी परिभाषा है। इसल्ये यहा भी भावनाप्रमाण नहीं लिखने के कारण, "आवंखें के रस, और दूध के साथ २ भावना देनी चाहिये।।३।।

वृष्य, शाल्यादियांग।
कृत्वा चूर्णे शालिमाषांस्तिलांश्व।
क्षीराज्याभ्यां शर्करामिश्रिताभ्यां॥
पकापूपान्भक्षयेदक्षयं तृत्।
कृष्यं बांछम् कामिनीतृप्तिहेतुं॥ ३३।

भावार्थः—धान, उडद, तिल इन तीनोंके आटा बनाकर उनके साम्मश्रण से बनाया गया पुआ शक्कर दूध घाँके साथ खावे तो पोष्टिक है। एव कामभोगमें कामिनी को तृति करनेके लिये कारण है।। ३३॥

#### बृप्य सक्तु।

सक्तून्मिश्रान्धीरसंतानिकान्वा ।
माषाणां वा चर्णयुक्त गुडाड्यम् ॥
क्रिम्बा नित्यं सप्ततिं कामिनीनां ।
यायाद्वद्धोप्यश्रमेणव मर्न्यः ॥ ३४ ॥

भावार्थः — सक्तुको मलाई में मिश्रित करके सेवन करें अथवा गुडसे युक्त उडद के आटेका कोई पदार्थ बनाकर ग्वावे तो वह दुङ्का भी हो तो प्रतिदिन सत्तर क्रियोंको भी विनाश्रमके सेवन कर सकता है ॥ ३४॥

# बुष्य गोधूमचूर्ण।

गांधूमानां चूर्णमिक्षांविकारः ।
पकं क्षीरेणातिकीतं मनोकं ॥
आज्येनैतत्भक्षायित्वांगनानां ।
पष्टिं गच्छेंटकवारं क्रमेण ॥ ३५ ॥

भावार्थः—गेहूका आटा शकर ओर दृधके साथ पकाकर अत्यत ठण्डा करें। इस मनोज्ञ पाक को घीके साथ खावे तो वह मनुष्य एकदफे क्रमसे साठ क्रियोंको मोग सकता है ॥ ३५ ॥

#### वृष्य रक्ताश्वःथादियोगः

रक्ताश्वत्थत्विग्वषकं पयो वा । यष्टीचूर्णोन्मिश्रितं शक्तराद्यं ॥ पीत्वा सच्यस्सप्तवारान्त्रजेद्वा ॥ निवीयोपि प्रन्यदं कामतप्तः॥ ३६॥

भावार्थ:— छाल अश्वत्थकी छालको द्धमे पकाकर अथवा मुलहटीका चूर्ण और शकरसे मिश्रितदूध को यदि मनुष्य पीये तो चाहे वह वीर्य रहित क्यों न हो तथापि प्रतिनिध्य कामतत होकर सातवार खीसेवन करसकता है || ३६ ||

वृष्यामलकादि भूर्ण।

छागक्षीरेणामलक्याः फलं वा । पकं शुष्कं चृणितं शकराद्यम् ॥ मूलानां वाप्युचटागोश्लराणां । वीर्ये कुर्याच्छागवीर्येण तुल्यम् ॥ ३७॥

भावार्थ:—बकरीके दूधके साथ आवलेको पकाकर, सूखनेके बाद चूर्णकर शक-रकं सम्मिश्रणसे खानेमे या चिचांटकतृण, ( उटगण ) और गोख्रू की जड को आंवले के रसायन से, खानेपर, बकरेके वीर्यकं समान ही वीर्य बनता है ॥ ३७॥

छागदुग्ध ।

मापकाथोन्मिश्रितं छागदुर्ध्वः । पीत्वा रात्रा तद्भृताक्तं गुडाद्यम् ॥ यामं यामे सप्तसप्तेकवारं । स्त्रीच्यापारे याति जातममोदः ॥ ३८॥

भावार्थः — - वकरी के दूध में उड़द का काथ [काढा ] वी, गुड मिलाकर रातिमें पीवें, तो, प्रति महरमे उछ।सपूर्वक सात सात वार श्रियोका सेवन कर सकता है।। ३८।।

्रय्य, भूकृष्माण्डादि चूर्ण। भूकृष्माण्डं चेक्षुराणां च वीजं। गुप्ताबीजं वा ग्रुसल्याश्व मूलम्॥ चूर्णीभूतं छागदुग्धेन पातुं। तद्वद्देयं रात्रिसंभोगकाले॥ ३९॥

भावार्थः - जमीनकदू तालमखाना विदारिकंद बीज, कौच के बीज मुसली (बाल्म्ली) की जड इनको चूर्णकर, बकरिक दूधके साथ रात्रीमें संभोगके समय पीनेके लिये देना चाहिये॥ ३९॥

नपुंसकत्वके कारण व चिकित्सा

मर्भच्छेदाच्छुक्रधातुक्षयाद्वा । मेद्रव्याधेर्जानतः क्षेत्र्यमुक्तम् ॥ साध्यत्क्षेत्र्यं यत्क्षयाज्जातमेषु । मोक्ता योगास्तेऽत्र योज्या विधिष्ठैः ॥ ४० ॥ भावार्थः मर्मच्छेद होनेसे, वीर्यका अत्याधिक नाश होनेसे, और कोई शिश्न रोग आदि विकारणों से नपुंसकता आती है । इन में से, शुक्रक्षय से होनेवाला जो नपुंसकत्व है वह साध्य है । इस नपुंसकत्य के निवारणार्थ पूर्वकथित वृष्ययोगोंको विभिन्न नैय प्रयोग करें ॥ ४०॥

#### रसायनाधिकार (

संक्षेपसे वृष्य पदार्थीके कथन।

विषयच्छीतं स्निग्धमाधुर्ययुक्तं ।
तत्तद्रव्यं वृष्यमाहुर्भुनीद्राः ॥
रोगान्सर्वान् दंतुमत्यंतवीर्यान् ।
योगान्वक्षाम्यात्मसंरक्षणार्थे ॥ ४२ ॥

भावार्थ:—जो २ पदार्थ शीतगुण युक्त है, सिग्ध [चिकना] है, और माधुर्यगुण युक्त हैं वे सभी वृष्य, ( वीर्यवर्द्धक, कामोत्तेजक ) है ऐसा महार्षिगण कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि आत्मसंरक्षणके लिए निरोग शरीरकी आवश्यकता है। इसलिए सभी रोंगों-को दूर करनेकेलिए अत्यन्त वीर्ययुक्त योगोका अर्थात रसायत्रोंका निरूपण आगे करेंगे ४३

#### त्रिफला रसायन

प्रातर्भात्रीं भक्षयेद्धक्तकाले। पथ्यामेकां नक्तमक्षं यथावत ॥ कल्याणांगस्तीव्रचक्षुश्चिरायु– भूत्वाजीवेद्धमेकामार्थयुक्तः ॥ ४२॥

भावार्थ — प्रातःकाल भोजनके समयमे तीन आंत्रला गत्रीके समय एक हरड, दो बहेडाको चूर्ण करके घी शक्कर आदि योग्य अनुपानके साथ सेवन करे, तो शरीर के सभी रोग नाश होकर, शर्गर सुदर बनता है, आंखोमे तेजी आती है। वह व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, को पालन करते हुए चिरायु होकर, जीता है। ४२॥

१ यदापि इस क्ष्रांकमे आवला, और बहुद की सब्या निर्देश ठीक तीरंग नहीं की गई है। तथापि अन्य अनेक वैदाक प्रयोग प्रायः इसी प्रकारका उल्लंख मिलता है कि नहापर त्रिफलाका साधा-रण कथन हो बहा उपरोक्त प्रकारने ग्रहण किया जाता है। इसी आधारने ऊपर स्पष्टतया संख्या नि-र्वेश की गई है।

वृतरी बात यह है कि श्लांकमें बहुडा मबन करनेका समय नही बतलाया है। इरडके साथ ही खाँचे तो मात्रा बदती है, आवल की मात्रा कमती होती है। इस कारणम हम यह समझते हैं कि एक इरड, दो बहुडा, तीन आवला इस क्रमंस लेकर तीने कि एक साथ चर्ण करके योग्य मात्रामें हाम खबह सेवन करना चाहिये। यहां आचार्यका अभिप्राय होगा।

बूज्य विडंग व यप्टिचूर्ण।

वैदंगं वा चूर्णमत्यंतम् ६मं । तद्वचष्टीशर्कराचूर्णयुक्तम् ॥ नित्यं मातस्सेवमानो मनुष्य- । इश्चीतं तोयं चानुपानं द्धानः॥ ४३ ॥

भावार्थः — विडंग के सूक्ष्म चूर्ण, अथवा मुलहर्टा के चूर्ण में समभाग शकर किछाकर ठण्डा पानी के साथ प्रतिनित्य प्रातःकाल सेवन करनेसे वलीपलित आदि नाश होकर चिरकालतक जीना है ॥४३॥

रमायनके अनुपान ।

तेषामेन काथसंयुक्तमेन—

ब्रह्णातक्या वा गुडूच्यास्तर्थन ॥

द्राक्षाकाथेनाथवा त्रैफलेन ॥

प्रायेणैते भेषजस्योपयोग्याः ॥ ४४ ॥

भावार्थः — जिस रसायनिक औपिव को, रसायन के रूप में सेवन करना हो उसके छिये उसी औपिव का क्वाथ (काटा) को अनुपान करना चाहिये। जैसे त्रिफ-छारसायन के साथ त्रिफलाका ही काटा पीना चाहिये, अथवा मिलावे, गिलोय, द्राक्षा, त्रिफला (हरड बहेडा आंवला) इन एक २ औपिवयों के क्वाथ के अनुपान से (रसायन) सेवन करना चाहिये। ये आँषिवया प्रायः प्रत्येक रमायन के साथ उपयोग करने योग्य हैं ॥४॥।

रसायनसेवनमं पथ्याहार ।

एतत्पीत्वा जीर्णकाले यथावत् । श्लीरेणाकं सार्पेषा गुद्धयूषः । सामुद्राच्येवेजितं प्राज्यरोगान । जित्का जीवेकिजेगं निर्वेलीकः ॥ ४५ ॥

भावार्थः — उपर्युक्त काथ (अनुपान) को पीकर जीर्ण होनेके बाद दूधके साथ क्ष्मिया ची, मूंग के दाल के साथ भोजन करें। परंतु सामुद्रल्यण आदि तीक्ष्ण पदार्थों के साथ उपयोग नहीं करें। इसमें बड़े २ रोग दूर होजाते हैं। और बुढापा, व वली (चमडे की सिकुडन) रहित होकर, अनेक वर्षीतक जीता है।॥ १५॥

#### विडङ्गसार रसायन ।

साराणां वा महिडंगोज्जवानां। पिष्टं सम्यक्पिष्टवत्शोधयित्वा ॥ शीतीभूनं निष्कषार्यं विशुष्कं । धुस्री कृत्वा शर्कराज्याभिमिश्रम् ॥ ४६ ॥ नदंषांभोषीतनिश्छिदकुंभे । गंभद्रवैयथानुलिशांतराले ॥ निक्षिप्योर्ध्व बंधयदेहमध्ये । वर्षाकाले स्थापयद्धान्यराश्ची ॥ ४७॥ उद्धृत्यैतन्मेघकाले व्यतीते । पूजां कृत्वा शृद्धदेहः शयत्नात् ॥ मानः मानः भक्षयेदक्षमात्रं । जीर्णे सर्पिः क्षीरयुक्तं नु भोज्यम् ॥ ४८ ॥ स्नानाभ्यंगं चंदनेनान्हेपं। कुर्यादास्यावासमप्यात्मरस्यं ॥ कांताकांतरशांतरागोपनापा । मासास्वादाहिच्यमाप्नोति रूपं ॥ ४९ ॥

भावार्थः— वायविद्यंग के कणों को पिटी बनाकर. ( उसको पिटी के समान अच्छीतरह से शोधन करके, ) जब वह उण्डे होजाय, कषाय रहित हो सूख गये हों तो उसको अच्छीतरह से चूर्ण करके बरावर, शक्कर, और घी मिलावे। छिद्ररिटित नया घडा छेकर उसे सुर्गधित पानीसे अच्छीतरह सींछर।। एवं उसके अद्रश्के भागमें सुर्गधद्वव्य को छेपन करें। उसमें उपर्युक्त अवछेह की रख़कर अच्छीतरह उसका मुह बांधकर वरसात के दिनोमें घरके बीचमें रहनेवाछी था यक्ती रिशेम रखना चाहिये। बरसातका मैसम निकल जानेके बाद इसकी निकाल छेवे। उद्य पश्चा अमन, विरंचन आदि पंचकमींक द्वारा शरीरकी शुद्धि व प्रयत्नपूर्वक अन करकी जिल्ले प्रमाण में सेवन करें। जीण होनेके यह भी स्थान को प्रात: प्रतिदिन, एक तोलेके प्रमाण में सेवन करें। जीण होनेके यह भी दुषके साथ मोजन करना चाहिये। लिकान्यण म्यान, भगन, भगरको चटनेल्पन आदि करना चाहिये। रहनेका स्थान भी खुन बनाना चाहिये। इस प्रकार एक महिना करें तो उसका शरीर अतिसुंदर बनता है, असेन के राविसे हम प्रकार एक महिना करें तो उसका शरीर अतिसुंदर बनता है, असेन के राविसे हम होते हैं तथा कियें। को प्रस्तु होता है।।१६-१७७-१८-१९।।

13

#### षलारसायन ।

यत्नाद्वलामूलातुलां विशोष्य । भूलीकृतां शुद्धततुः पलार्थम् ॥ नित्यं पिवेदुग्धविमिश्रितं त- ॥ क्जीर्णे घृतर्भारयुतासश्चक्तिः ॥ ५० ॥

भावार्थः - खरैटों की जड़ को अच्छी तरह सुखाकर उसे चूर्ण करें। वमन आदि से जरीर की कुद्धि करके उसे प्रतिनित्य दो नोले दूर्व के साथ सेवन करें। जीर्ण होने के बाद वी दूध से भोजन करे।।५०॥

### नागबलादि रमायन।

पिवेत्तथा नाम्बलातिपूर्व-। बलातिचूर्णे पयसा प्रभाते॥ भवेदिदार्याश्च पिवेन्मनुष्या। महाबलायुष्ययुना वपुष्मान्॥ ५१॥

भावार्थ: इसी प्रकार गंगेरन, सहदेईका (कंघी) चूर्ण कर दूध के साथ व विदारिकन्द के चूर्ण को दूध के साथ उपयोग करे तो गरीर में बल बढ़ता है। दीर्घायु होता है, शरीर सुंदर बनता है।।५१।।

# वाकुन्नीरसायन।

गुडान्वितं वाकुचित्री जचुर्ण- ।

मयोघटन्यस्तमित्रियत्नात् ॥

निधाय धान्यं भृति सप्तरात्र ।

व्यपेतदोषां ऽक्षफलप्रमाणम् ॥ ५२ ॥

प्रभक्ष्य तच्छीतजलानुपानं ।

स्सायनाहारविधानयुक्तः ॥

निरामयस्सर्वमनोहरांगः ।

स्समाञ्चतं जीवति सत्वयुक्तः ॥ ५३ ॥

भावार्थ: गुडसे युक्त बाकुर्चार्वाज के चूर्णको लोहेके घडेमें बहुत यत्न पूर्वक रखकर धान की राशि या भूमि मे, अथवा जमीन में गड़ा खोदकर, उसमें धान मरकर, उसके बीचमें रखें। तदनंतर शुद्ध शरीर होकर ( वमन विरेचनादिसे शुद्ध होकर ) वह बहेडाके फल के बराबर रोज लेवे, य जारमें ठण्डा पानी पीलेवे। जीर्ण होनेपर रस्नायन

सेवन करने के समयमें जो भोजन ( दूध, घी, भात ) आदि बतलाया है उसके सेवन करें | इस स्सायनको जो सेवन करता है वह मनुष्य निरोग होकर सुंदर शरीखाला काता है एवं महाबलकाली होकर सौ वर्षतक जीता है ॥ ५२-५३ ॥

#### ब्राम्ह्यादि रसायन।

त्रांबी मंद्रकपंशीमधिकतरवचात्रर्कराक्षीरसपि-।
.भित्रां संख्याक्रमण प्रतिदिनममलस्सेवमाना मनुष्यः॥
रोगान्सर्वाकिहित प्रकटतरबलो रूपलावण्ययुक्तो।
जीवेत्संवत्सराणां शतमिद्द सकलप्रंथतत्वार्थवदी॥ ५४॥

भावांधः—ब्राह्मा, मजीठ एवं बच इनकां चूर्णकर प्रतिदिन शुद्धिचत्तसे घी दूध शक्कर के साथ सेवन करनेवाला मनुष्य निरोगा वनजाता है। उसकी शक्ति बढती है, सीदर्यसे युक्त होकर एवं संपूर्ण शास्त्रोंको जाननेवाला विद्वान् होकर सौ वर्षतक जीता है। ५४॥

#### बक्रादि रसायन।

वज्री गोश्वरवृद्धदारुकश्चतावर्यश्च गंधाप्रिका । वर्षाभूसपुनर्नवामृतकुमारीत्युक्तदिव्यौषधीन् ॥ इत्वा चूर्णितमक्षमात्रमिक्लं मत्यंकशं वा पिवन् । नित्यं क्षीरयुतं भविष्यति नरश्चंद्रार्कतेजोऽधिकः ॥ ५५ ॥

भावार्थः—गिलोय, गोखरु, विधास शतावरी, कार्ला अगर, भिलावा, रक्तपुन-नेवा, श्वेतपुननेवा, वागहीं कंद, वडी इल्लायची, इन दिव्य औषिवयों को समभाग लेकर पूर्ण करें। इस चूर्ण को एक २ तोला प्रमाण प्रतिनित्य सेवन कर उत्परेस दूध पीलेवें। अथवा उपरोक्त, एक २ औषियों के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना चाहिये। इस के प्रभाव से भनुष्य चंद्रसूर्य से भी अधिक कांतिवाला बनजाता है। ५५॥

#### रसायन सेवन करनेका नियम।

मधं मासं कषायं करुकलवणसक्षाररूक्षाम्लवर्गे । स्यक्त्वा सत्यव्रतस्सन् सकलतनुभृतां सहयान्यासुक्तत्मा ॥ क्रांघायासन्यवायातपपवनीवमृद्धाश्चनाजीर्णहीनः । शहवत्सर्वज्ञभक्तो मुनिगणवृषभानपूजयेदीषदार्थी ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—औषधसे निरोग बननेकी इच्छा रखनेवाछा जीव स्वसे पहिछे मय, निस्तु निवारण पेक्स्य, तीला [न्वस्परा ] नमकीन, यवक्षार आदि कार, स्टब्स्यर्ट्स्य, और हर प्रकार के खंदे रसोंको छोडकर, एवं क्रोध, परिश्रम, मेथुन, धूप, वाय, विरंद-भोजन, अजीर्णवाबा इत्यादि कप्टसे रहित होकर, सत्यवत में दढ रहे। सभी प्राणियकि जपर द्या रखे। सदा काल सर्वत तीर्थकरों के प्रति भक्ति करते हुए मुनिगण व धर्मकी उपासना करे। इस उपरोक्त, आचरण का पालन करते हुए जो रसायन सेवन करता है. वह उन रसायनोंके पूर्ण गुणको पाता है। १५५॥

#### चंद्रामृत ग्सायन ।

में को लेकमतीत भूवनतलगतं चंद्रनामामृतारूयं ॥ वक्षाभ्येतत्सपेण प्रतिदिनमम्लेश्चंद्रबद्द्वद्धिहानि ॥ शुक्ते कृष्णे च पक्षे त्रजीत खलु सिटालभ्यमेतद्यमावा- । स्यायां निष्पत्रमस्य हृदगःननद्शिकदंशेषु जन्म ॥ ५७ ॥ एकानेक स्वभावं जिनमत्मिवत्रीयंसंज्ञास्वरूपे-। स्तन्यर्क्षारं प्रमाणात्कुडवांगह यृहीत्वादारात प्रातरेव ॥ कृत्वा गेहं त्रिकुड्यं त्रितल्यमंतिष्यनं त्रिःपरीत्य प्रवेशं । तस्यैवांतर्गृहस्था वियुतपरिजनस्तित्यवेशिश्वतात्मा ॥ ५८ ॥ पीत्वा दभोंस्श्यथातलिनिहततनुर्वाग्यतस्सयतात्मा ॥ त्यक्त्वाहार समस्तं तृषित इव पित्रंच्छीततोयं यथावतु ॥ सम्यग्नातं विभिक्तः विगतमलकलंकाल्यणं पांशुत्रय्या-। संस्थागि अधाति परिजनिमह तं पाययेत्क्षीरमेव ॥ ५९ ॥ · नित्यं संशुद्धदेशं सुर्गमत्तरस्ततं भारमत्यंत्रति ॥ - सम्यक्तं पार्यायन्वा बलममृतसद्धुः तमालोक्य पश्चात् ॥ स्नानाभ्यंगानुरुपाननुदिनमञ्चनं शास्त्रिजं श्रीरसर्पि-। र्थुक्त चैकैकवारं ददत् परिजनास्तस्य निष्कल्पपस्य ॥ ६० ॥ एवं मासादुपानद्यवहितचरणा वारवाणावृतांग-। स्सोप्णीयो रक्षितात्म। परिजनपरितो निर्वजेदात्मवासात ॥ रात्री रात्री तथासप्यनलप्यनशीनातपान्यं बुपाना । न्यभ्यस्यन्त्रित्यमेनं धुनरीय निवसेद्वेद्दमेतत्त्रथेव ॥ ईं १॥ मन्यक्षं देवतात्मा स भवति मनुजा मानुषांगो दितीय-। श्रंद्रादित्यप्रकाशस्सजलजलभरध्यानगंभीरनादः । विद्युन्मास्थासर् अधीतभुतीयलसङ्घर्णभीपतांगा हिष्यस्त्रीक्षंबदनीयम्मीलं वयसम्बन्धितोऽतिमुक्तात् ॥ ६२ ॥ पाताले चांतरिक्षे दिशि दिशि विदिशि द्वीपशैलान्धिदेशे। यभक्का तम तमामतिहतगतिकश्चादितीय बलं च ॥ स्पेशी दिञ्यामृतांगः स्वयमपि सकलान् रोगराजान्विजेतुं। शक्तिश्चोयुष्यमामीत्यमलिनचरितः पूर्वकोटीसहस्रम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:-इस भूमिक अंदर चद्रामृत नामका औषधिविशेष है । उसकी विशे-पता यह है कि वह अपने पत्तोंके साथ कृष्ण और शुक्र पक्ष में प्रतिदिन चंद्रके समान हानि और बृद्धि को प्राप्त होता है अर्थात शुक्ल पक्ष में रोज बढते २ पूर्णिमाके दिन बिल्कुल हराभरा होता है। कृष्णपक्षमें प्रतिदिन घटता जाता है और प्रत्येक अमीवास्या 🖣 रोज उसकी सब पत्तियां झडजाती हैं और बहुत कठिनता से मिछता है। यह ताँछान गहरानदी, और पर्वत प्रदेशों मे उत्पन्न होता है । जिनमत के स्याद्वाद के समान, इस का वीर्य नाम, स्वरूप आदि, एकानेक स्वभावयुक्त हैं। तात्पर्य यह कि इसकी शक्ति आदि अचित्य है। इस औषधिको सेवन करने के लिये एक ऐसा मकान बनावें जो तीन दीवाल, तीन मंजिल का हो और तीन प्रदक्षिणा देने के ही बाद जिस के अंदर प्रवेश हो सके । इस के गर्भगृह ( बीचवाला कमरा ) मे, रसायन सेवन करनेवाला, बंधुबांधव परिचारक आदिको से वियुक्त होकर अकेला ही बैठें। और १६ तोले स्नी के दूध में इस चद्रांग्रत को मिलाकर निश्चल चित्त से. प्रातःकाल मे पीवें । पश्चात् मौनधारण करते हुए दर्भेशस्या पर सोवे । सम्पूर्ण आंहार को छोडकर, ध्यासी के संमान बार २ केवल ठण्डा पानी पीवें । उस के बाद उसे, अच्छीतरह वमन विरेचन होकर कीष्ट, की र्द्यार्द्ध होती है । इस प्रकार जिस के शरीर से मल, दोष आदि निकल गये हीं जी धृष्टिरुंप्या ( जमीन ) में पड़ा हो, क्षुधा से पीडित हो उस की कुटुंबीजन, केवर्ड दूध पिछावे । फिर चटाईके ऊपर छेटकर मान धारण करें संपूर्ण आहारोंका त्याग करें। प्यासी के समान वार२ ठण्डा पानी पीलेवें, उसके बाद उसे अच्छीतरह वमन और रेचन होकर उसकी कोष्टशुद्धि हो जायगी तब उसे ऊंची राय्या (पर्रुग) पर खुळावें । क्षुघारोगसे पौडित उसको फुटेंबीजन केंवल दूध पिलावें । प्रतिनित्य (वर्मने विर्धिन होनेक बाद ) उसे इसी प्रकार सुगंधयुक्त गरमकरके ठण्डा किया हुआ दूध पिछावें। एवं इस अमृतके योगसे उसके शरीर में शक्ति आई मालुम पडनेपर मालिश, स्नान, अनुलेपन वगैरह करींवे, एवं चावेलकी भात वी दूधके साथ दिनमे एकबार खिलावें । इस प्रकारका प्रयोग एक महिने तक करें। तदनंतर वह पैर में जूता, मोजा वगैरह पहन कर, गरम कीट वर्गरह से शरीरको डेककर, बिएमें साफा बांधकर, अपने परिवार के जिंगोंको साथ किर बाहर राल में मिकलने का अभ्यास करें। इस प्रकार अंग्नि, वार्थ, ठेंग्ड, गरिनी और

अधिक पानी पीने आदि का अभ्यास करते हुए किर उसी घर में प्रवेश करें । यह अभ्यास प्रतिनित्य करें । इस रसायनको सेवन करनेवाला न्यक्ति देवोंके समान अहितीय बन जाता है, चन्द्रमूर्य के समान प्रकाशवान शरीरवाला होता है । मेघके समान गंभीर शब्दवाला बन जाता है । हजारो विजल्यों के समान चमकनेवाल आभूषणों से युक्त शरीरवाला बन जाता है । स्वर्गीय पुष्पमाला. चंदन, निर्मलवक्ष इत्यादि से अन्तर्मुहूर्त में शोमित होता है । पाताल में, आकाश में, दिशा विदिशा में, पर्वत में, समुद्रप्रान्त में, अहांपर भी इच्छा है वहींपर विगर ककावट गमन करसकता है । स्वर्शकरनेमें उसका शरीर ऐसा मालुम होता है कि दिव्यअमृत ही हो एव वह बड़े २ रोगोंको जीतनेके लिये समर्थ रहता है । इस ससारमें निर्मल चारिक्नको प्राप्तकर सहस्र पूर्वकोटी आयुष्यको प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ ५८ ॥ ५० ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

#### विविध रसायन ।

एवं चंद्राष्ट्रताद्प्यधिकतरवलान्यत्रसंत्याषधानि । प्रख्यातानीद्ररूपाण्यतिबहुविलसन्मण्डलैर्मण्डितानि ॥ नानारेख(कुलानि प्रवलतरलतान्येकपत्रदिपत्रा- । ण्येतान्येतद्विधानादनुभवनिमह प्रोक्तमासीत्तयैव ॥ ६४ ॥

भावार्थः—इस प्रकार इस चंद्रामृतसं भी अधिक शक्तियुक्त बहुतसे औषघ मौजूद है। उनंक सेवनसं साक्षात् देवेद्रके समान रूप बनजाता है। उनके पत्तोमें बहुतसी चमकीली नानाप्रकारकी रखाये रहती है। कोई एकपण दिपत्रवाली लतायें रहती हैं। उनको उक्त विधीके अनुसार सेवन करनेसे अनेक प्रकारके फल मिलते हैं।। ६७॥

# बन्द्रामृताविरसायनके अयोग्यमनुष्य।

पापी भीकः मनादी जनधनरहितो भेषजस्यावमानी। कल्याणोत्साहहीनो व्यसनपरिकरो नात्मवान् रोषिणश्र ॥ तेचान्ये वर्जनीया जिनपतिमतवाह्याश्च ये दुर्मजुष्याः। लक्ष्मीसर्वस्त्रसीख्यास्पदगुणयुतसञ्ज्ञष्वेश्चंद्रमुख्येः॥ ६५॥

भावार्थ: -- ऐश्वर्य, व सुखको उत्पन्न करने वाले, उपर्युक्त चंद्रामृतादि दिन्य-औषधोंको पापी, भीरु आलसी, परिवारजनरिहत, निर्धन, औषधिक अपममान करनेवाले, न्यसनोमें मग्न, इन्द्रियों के वशवित (असंयमी) कोधी, जिनधमिदेषी, और दुर्जन अदिको नदी देना चाहिये । इ.५.॥ दिव्योषध प्राप्त न होने के कारण।
दैवादशानतो वा धनरहिततया भेषजालाभतो वा।
चित्तस्याप्यस्थिरन्वात्स्वयभिद्दनियतोद्यागद्दीनस्वभावात्॥
भावासाभावतो वा स्वजनपरिजनानिष्टसंपर्कतो वा।
नास्तिक्याक्षाप्तुवंति स्वहिततग्महाभेषजान्यप्युदाराः॥ ६६॥

भावार्थः — वडे २ श्रीमंत भी उपर्युक्त महाऔषियोंको देवसे, अज्ञानसे, ध-नामायसे, औषिके न मिलनेसे, चित्तकी अस्थिरतासे नियतउद्योगके रहित होनेसे, योग्य मकानके न होनेसे, अनिष्ट निजवंधुमित्रोंके संपर्कसे एवं नास्तिकभावोंके होनेसे भात नहीं कर याते हैं ॥ ६६॥

#### अतिमकथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसृज्ञास्त्रमहांबुनिधेः। सकलपदार्थाविस्तृततरंगकुलाकुलनः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निसृतमिदं हि जीकरानिभं जगढेकहितम्॥ ४५॥

भावार्थः—जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्ष्यी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनक्ष्यी जिसके दो संदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है । साथमे जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६७ ॥

\*×\*---

# इत्युद्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे रसायनविधिष्वष्ठ परिच्छेदः ।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविस्पित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिकित मार्वाधिदीपिका टीका में रसायनविधि नामक छठा परिच्छेट समाप्त हुआ।

# अथ सहम परिचेदः।

अध चिकित्सासूत्राधिकार ।

मंगलाचरण व मितका ।

जिनेंद्रमानंदितसर्वसत्वं ।

जरारुजामृत्युविनासहेतुं ॥

मणम्य वश्यामि यथानुपूर्व ।

विकित्सितं सिद्धमहाम्योगैः ॥ १ ॥

भावार्थ:—जन्मजरामृत्युको नाश करनेके छिए कारणीमूत अतएव सर्वछोकको आनंदित करनेवाछे श्री जिनेंद्र मगवानको प्रणामकर सिद्धमहाप्रयोगेंकि हारा यथाकम विकित्साका निरूपण करूंगा, इस प्रकार आचार्य प्रतिक्षा करते हैं ॥ १॥

पुरुष निरूपण प्रतिशा।

चिकित्सितस्याति पहाग्रुणस्य । य एवमाधारतया प्रतीतः ॥ स एव सम्यक्पुरुवाभिधानो । निगद्यते चारुविचारमार्गैः ॥ २ ॥

भावार्थः— महागुणकारक चिकित्साके आधारभूत, और पुरुष नामांकित जो आला है उसके स्वभाव आदि के विषय में सुचारुरूपमे कुछ वर्णन करेंगे इस प्रकार आचुर्घ कहतुं हैं ॥ २ ॥

# आयास्वरूप विवेचन ।

अनादिबद्धस्य कथंचिदात्मा । स्वकर्मनिर्मापितदेहयोगात् ॥ अमूर्तमूर्तत्वनिजस्वभाव- । स्स एव जानाति स पश्यतीह ॥ ३॥

भावार्ष: --यह ज्ञानदर्शन भ्यरूप (अम्तिमान) आत्मा अपने कर्मते रचित शरीरके द्वारा अमादि काल्से बद्ध है इसल्पिये यह कथाचित् अमूर्तत्व कथाचित् मूर्तिमत्व, स्वभाव से युक्त है। ज्ञानदर्शन ही उसका लक्षण है इसल्पिय, वही सब बातों को जानता है, और देखता भी है। अत एव ज्ञाता द्वष्टा कहलाता है।। ३।। आत्माके कर्तृत्व आदि स्वभाव।
सदैव संस्कर्तृगुणीपपन ।
स्त्वकर्मजस्यापि फलस्य भोक्ता॥
अनाद्यनंतस्स्वक्षरीरमात्रः।
प्रधानसंहारविसर्पणात्मा॥ ४॥

भावार्थः - यह आत्मा, सदा कर्तृत्व गुण से युक्त है अर्थात् सर्भ कार्यो को करता है। इसी छिये कर्ता कहलाता है। पूर्व में किये गये अपने कर्मफल को स्वयं भोगता है, (अन्य नहीं) इसी लिये भोका है। यह आत्मा अर्नाह व अन्त है, एव अपने इसीरके प्रमाण में रहनेवाला है और संकोच विस्तार गुण में युक्त है।। ४।।

आत्मा स्वंदहपरिमाण है।

न चाणुपात्रां न कणप्रपाणां । नाष्येवमंगुष्टसमप्रमाणः ॥ न योजनात्मा नच लाकमात्रा । देही सदा देहपरिष्रमाणः ॥ ५ ॥

भावार्थ:—इस आत्मा का प्रमाण अणुमात्र मी नहीं है। एक कण मात्र भी नहीं है। एवं अगुंष्टके समान प्रमाणवाला भी नहीं है, और न इसका प्रमाण योजनका है, न लोकत्यापी है। देही (आत्मा ) सदा अपने देहके ही प्रमाणवाला है।। ५।।

आत्मा का नित्यानित्यादि स्वरूप।

श्रुवीप्यसी जन्मजरादियांग-।

पर्यायभंदः परिणामयुक्तः ॥

गुणात्मको दुःखमुखाविवासः।

कमेक्षयादक्षयमोक्षभागी ॥ ६॥

भावाधे: —यद्यपि यह आसा पुत्र (शन्य) है अर्थात् अतिनाशी है। तथापि जन्मजरा मृत्यु इत्यादि पर्यायोके कारण परिणानन जील है अर्थात् अनित्य है, विनाशस्व-रूपी है। अनेक श्रेष्ठ गुणोसे युक्त है। इ लायुरोका अधारभूत है अर्थात् उनको स्वयं अनुभन्न करना है। कर्मक्षा होनेके या. अज्ञाप (अविनाशी) मोक्षस्थानको प्राप्त करना है॥ ६॥

> भाष्मा का उपर्युक्त २६ २५ (चिकित्माक हिये अध्याव वक है। एवं विश्वं जीवपदार्थभंदी । मते भवचस्य चिकित्मकस्य ॥

व्यवस्य अनुमय करता है । वातपितादि दोषोके प्रकोप और उपशम, पाप करि, व पुण्यवस्य के पर्छ देनेमें निमित्त कारण हैं ॥ १०॥

रंगोपिंख के हेतु।

सहेतुकाम्सर्वविकारजाना स्तेषां विवेकी गुगमुख्यभदात् ॥ हेतुःपुन पूर्वकृतं स्वकर्म । ततःपरं तस्य विशेषणानि ॥ १८॥

भावाय: — शरीरमे सर्व विकार (रोग) संदत्त ही होते है। रातु उन हेनुवों-को जाननेके छिये गीण और मुख्यधिवक्षा विकास कोनको अन्यत है। रोगादिक विकासका मुख्य हेतु अपने पूर्वकृत कर्म है। बाकांके सब उसके विशेषण है अर्थात् निमत्त कारण हैं। गीण है।। ११।।

> कर्म का पर्याय ! स्वभावकालप्रहक्तमेंद्व- ! विधातुशुण्येश्वरभाग्यपापम् !! विधिःकृतांतां निर्यातर्यमञ्च । पुराकृतस्येव विशेषसंद्वाः ॥ १२ ॥

भाषार्थ:— स्वभाव, काल, प्रह, कर्म, देव, विधाता ( ब्रह्मा ) पुण्य, ईखन, भाग्य पार, विवि, इतांत, निर्यात, यम, ये सव पूर्वजन्मकृत कर्मका ही अपरनाम है । इस- छिये जो लोग ऐसा कहा करते हैं कि ''काल बिगडगंपा, प्रह दोन मुझे दुःख देखा है, देव कह है, ब्रह्माने ऐसा ही लिखा है, ईश्वरकी ऐसी मर्जी हे, यम महान् दुष्ट है, ब्रोन्हार बड़ा प्रकल है '' इन सबका यही अर्थ है कि पूर्वापाजित कर्नके उदयसे ही मनुष्यको सुखदुःख मिलते हे ॥ १२॥

रेांगात्पति के मुख्यकारण न भूतकापाञ्चय दोषकापा-। व्यवेद सांबन्सरिकोपरिष्टात्॥ प्रदेशकापात्मभवंति संगाः। कर्मोदवोदीरणभावतस्ते॥ १३॥

विवा कुल पुरस्त का अञ्चल हो ही नहीं एकता ) छेकिन इन दोनी करोंको अपना कल पदान करने वे विक्रित क्रांस्ट्रेंको अकरत पहली है। पुण्यकर्म के लिए निमित्तकारण, दोकीके उपग्रम दोना है अभवेती के सिंह, सोवीके प्रकोप होना है। व्यवस्य अनुभव करता है । वातिपत्तािंड ढोपोके प्रकोप और उपशम, पाप करि, व पुण्यकर्म के फल देनेमें निमित्त कारण है ॥ १०॥

रंगोत्पत्ति के हेनु ।
सहतुकारसर्वविकारकाना
स्तंपां विवेकी गुगमुख्यंथदान ॥
हेतु पुन पूर्वकृतं स्वकर्म ।
तत्यं तस्य विशेषणानि ॥ १८॥

मार्वार्थ:—शरारमे सर्व विकार (रोग) सहित्क ही होते है। उस्तु उन हेतुवीं-को जाननेके छिये गौण और मुख्यविषक्षा विकास काम छेनकी अस्पर है। रोगादिक विकासका मुख्य हेतु अपने पूर्वकृत कमें है। बाक्तिके सब उसके विशेषण है अर्थात निमन कारण हैं। गौण है।। ११।।

> कर्म का पर्याय । स्वभावकालग्रहकर्मद्व- । विधातुषुण्येश्वरभाग्यपापम् ॥ विधिःकृतांतां निर्यातयमश्च । पुराकृतस्येव विशेषसंज्ञाः ॥ १२ ॥

भावार्थ: — स्वभाव, काल, ब्रह, कर्म, देव, विधाता ( ब्रह्मा ) पुण्य, ईश्वर, भाग्य पार, विधि, कृतांत, निर्यात, यम, ये सब पूर्वजन्मकृत कर्मका ही अपरनाम है । इस-छिपे जो छोग ऐसा कहा करते हैं कि ''काल विगडगया, ब्रह दोन मुझे दुःख देखा है, देव रुष्ट है, ब्रह्माने ऐसा ही लिखा है, ईश्वरकी ऐसी मर्जी है, यम महान् दुष्ट है, श्वेनहार बड़ा प्रवल है '' इन सबका यही अर्थ है कि प्वेनिर्मार्ज कर्नक उर्यक्त ही मनुष्यको सुखदु:ख मिलते हे ॥ १२ ॥

रांगात्पत्ति के मुख्यकारण

न भूतकापात्रच दांपकापा-।
भवेष सांवन्सरिकापरिष्टात्॥
श्रहमकापात्रभवंति रांगाः।
कर्मोदयादीरणभावतस्ते॥ १३॥

विना कुस दुःस का अनुमव हो ही नहीं सकता ) लेकिन इन दानों कमेंकि। अपना कल मदान करने वे निमित्त क्राएंगेकी जकरत पडती है। पुण्यकर्म के लिए निमित्तकारण, दोवींक उपश्म होना है पानकों के स्टिट्, दोवोंके मकोप होगा है। भावार्थ: — पृथ्वी आदि भूनोंके कोपसे रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, और न कोई दें दोपोंके प्रकोपसे ही रोग होते हैं। वर्षक उन्ने खराब होनेसे और मगल आदि प्रहों के प्रकोपसे भी रोगों की उन्पीत्त नहीं होती है। लेकिन कर्मके उदय और उदीरणा से ही रोग उन्पन्न होने हैं॥ १३॥

कर्मोपशांति करनेवार्ला निया ही विकित्सा है।

त्रमात्म्वकर्भोपश्चमित्रयाया । च्याधिमशाति मवदंति तद्शाः॥ म्वसमेपाको द्विविषा यथावः। दुषायकालक्रमभेदभिकः॥ १४॥

भावार्थः - इसिलंप कर्मक उपशमनिकया (देवपूजा ध्यान आदि) को बुद्धिमान् लोग वास्त्रवमे रोगशाति करनेवाली क्रिया अर्थात् चिकित्सा कहते है। अपने कर्मका पकना दो प्रकार से होता है। एक तो यथाकाल पकना दूसरा उपायसे पकना ॥१४॥

सविपाकाविपाक निर्जरा उपायपाकां वरघोर्त्वार-। तपःमकोरस्युविशुद्धमार्गैः॥ सद्यः फल यच्छति कालपाकः। कालांतराद्यः स्वयमेव द्यात्॥ १५॥

भावार्थ: - उत्कृष्ट घोर थीर तपस्यादि विशुद्ध उपायोसे कर्मको जबरदस्ता सें . (वह कर्मका उक्य काल न होते हुए भी ) उदयको लाना यह उपाय पाक कहलाता है। इससे उसी समय फल मिलता है। कालांतरमे यथासनय (अपने आयुष्यावसान में) पक्ष स्वय उदयमे आकर फल देता है वह का न्याक है।। १५॥

यथा तरूणां फलपाकयांगा । मतिमगर्गेः पुरुषेविषयः ॥ तथा चिकित्सा मविभागकाले । दोषमपाकां दिविधः मसिद्धः ॥ १६॥

भावार्थः — जिस प्रकार वृक्षके फल स्वयं भी पकते हैं एवं उन्हें वृद्धिमान मनुष्य उपयो द्वारा भी पकाते हैं। इसी प्रकार प्रकृपित दोष भी उपाय (विकित्या) की कालकाम से दो अकार से एक होते हैं।। १६॥

्रपाय और कालपाकका लक्षण।

आमध्नसद्भेषजसंप्रयोगा-द्पायपाकं प्रवदंति तद्ज्ञाः ॥ कालांतरात्कालविपाकमाहु- । मृगद्विजानाथजनेषु दृष्टम् ॥ १७ ॥

भावाय: —रागकी कन्चावटको दूर करनेवाली औषिवयोका प्रयाग करके दोषों को पुकाना उपाय पाक कहलाता है। कालांतर में (अपने अविषेक अन्दर) स्वयमेव (विद्या औपवि के हाँ) पक्रजानेकी कालपाक कहते हैं, जो पशु पिक्ष और अनाथों में देखाजाता है।। १७॥

> गृहनिर्माणाकथन प्रतिका । तम्माच्चिकित्साविषयोपपद्म । नरस्य सर्वृत्तकुदाहरिष्ये ॥

नरस्य सद्भुगञ्जस्य । तत्रादिना वेश्मविधानमंव ।

निगद्यंत वास्तुविचारयुक्तम् ॥ १८ ॥

भावार्थः — इसिल्यं चिकित्सा करनं योग्य मनुष्यमें क्या आचरण होना चाहियं यह बात करूंगे । उसमें भी भवते पहिले रोगीको रहने योग्य मकानके विषयमे वास्तुविद्या के साथ निक्षण किया जायगा । क्यो कि सबसे अधिक उसकी मुख्यता है ॥१९॥

# गृहनिर्मापण विधान।

प्रशस्तिद्ग्देशकृतं प्रधान- । माशागतायां प्रविभक्तभागं ॥ प्राचीनमेतं प्रभुमंत्रतंत्र- । यंत्रेस्सदा रक्षितमक्षरक्षः ॥ १९ ॥

्रभावार्थः — मकान यांग्य (प्रशस्त ) दिशा देशमें बना हुआ होना चाहिये प्रधाद दिशों में भी जो श्रेष्ट भाग है उसमें होना चाहिये। प्राचीन मंत्र यंत्रके विषयको जाननेवाले विदानों द्वारा मंत्रयंत्र तंत्रप्रयोग कराकर रक्षित हो ऐसा होना चाहिये॥१९॥

सदेव संगार्जनदीपधूप-।
पुष्पापहाँदैः परिश्वांभमानन् ॥
मनोहरं रक्षकरक्षणीयम् ।
परीक्षितस्त्रीपुरुषमवैद्यनन् ॥ २०॥

भावार्थः — यह मकान, मदा झाड़ लगाना, दीप जलाना, भूपसे सुगंवितकरना, भूषमालाओं को टागंना इन से मुशांभित, मनोहर, और रक्षकों द्वारा रिवेत होना चाहिये। एवं वह योग्य श्री पुरुषों के प्रवेश ने परीक्षित होना चाहिये।। २०॥

निवातिनिदिच्छ्यं, भंपतदांषः मासम्मसापस्करभेषज्ञात्त्वम् ॥ आपूर्णवर्णोज्वलककरीभि-रंलंकृतं मंगलवास्तु ज्ञस्तम् ॥ २१॥

भावार्थः — वह मकान अधिक हवादार छिद्र य दोषयुक्त न हों । अनेक उपकरण और श्रेष्ठ औषधियां जिसके पासमे हो, सुंदर २ चित्र य गुंडिस्टराँसे शोधित हो ऐसा मंगल मकान प्रशस्त है ॥ २१॥

# शय्याविधान ।

तस्मिन्महावंश्मिन नानुवंशं । विश्वीर्णविस्तीर्णमनेशिभरामं ॥ सखद्भमाद्वं शयनं विधेयम्। निर्गतरातानविनानयुक्तम्॥२२॥

भावार्थ: उपर्युक्त प्रकार के महान् मकान में, रोगी को सोने के किये एक अच्छे खाट (पछंग) पर, ऐसा विस्तर बिछाना चाहिये, जो, नया, विशास और मनी- हर हो, जिसके चारों ओर पर्दा, उपर चन्दोवा (मच्छरदानी) हो।॥ २२॥

# शयनविधि।

स्निग्धेः स्थिर्वेधुभिरममत्ते—।
रनाकुलेस्साधु विधाय रक्षाम् ॥
भाग्दक्षिणाज्ञानिहितीत्तमांग— ।
रज्ञयीत तस्मिन् शयने सुस्तार्थी ॥ २३ ॥

भाषार्थ:— मित्रजन, स्थिर चित्तवाले, बधु, सतर्क और शांत मनुष्योंके द्वारा रोगीकी रक्षा होनी चाहिथे। सुलकी दृष्णांस वह रोगी उस प्रकंगपर पूर्व या क्षिण दिशाके तरक मस्तक करें स्थन करे।। २३।।

#### रागीकी दिनचर्याः

मातः सञ्चत्थाय यथोचितात्मा । निस्यीयथाहारविचारधर्मः ॥

# आस्तिक्यबुद्धिस्सतताममत्तः । स्सर्वात्मना वैद्यवचाऽज्ञवर्ता ॥ २४ ॥

आवार्ष:--प्रातःकाल उठकर प्रतिनित्य अपने योग्य औषधि और आहारके विषय में वह विचार करें कि किस समय बोनमी ओषि लेनी है, क्या लाना चाहिये • भादि। आस्तिक्य बुद्धि रम्बें और सदा सावधान ग्रहे। एव सर्व प्रकार से वैश्वके अमिप्राया-नुसार ही अपना आहारविहार आदि कार्य करें।। २४।।

यमेश्व सर्वेनियमरूपेता ।
- मृत्युंजयाभ्यासरतो जितात्मा ॥
- जिनेंद्रविवार्चनयात्मरक्षां ।
- दीक्षामिमां माविधकां गृहीत्वा ॥ २५ ॥

भावार्ध:—अतिनित्य यम या नियम व्रतोसे युक्त रहें । मृत्युं जयादि मंत्रोंको जपते रहें । इंडियोंको बश में कर रखे । जिनड विवकी पृजासे में अपनी आत्मरक्षा करवंगा इस प्रकारकी नियम टीक्षां को छेते ॥ २५॥

दिवा निश्च धर्मकथास्स शृज्वन । समाहितो दानदयापरश्च ॥ श्रांति पयोसृष्ट्रसाभपान । स्संतर्षयन्साधुमुनींद्रवृंद्रम् ॥ २६ ॥

भावार्धः—रात्रिदिन धर्मकथायो को मुनते हुए मटाकाल दया और टानमें रत रहें। सटा सुंटर मिष्ट आहारोंसे शान साधुगणोंको नुभ करते रहे ॥ २६॥

> सदातुरस्सर्वहितानुगर्गा । पापिकयाया विनिवृत्तवृत्ति ॥ वृपान्विमुंचक्रथदोहिनश्च [ ? ] विमोचयन्वंधनपंजरस्थान ॥ २७ ॥

भावार्थः --सहा रोगी सबका हितेगी वर्न और सबसे प्रेम रखें। सर्व पाप कियाओं को बिलकुल छोड देवें। बंधन व पंचरमे यक कृहि व अन्य प्राणियोंको दयासे बुडावें॥ २७॥

ज्ञाम्योपज्ञांनि च नरश्रमकत्या । निनाद्भकत्या जिनचंद्रभक्त्या ॥ एवंविघो दूरन एव पापा - . दिमुच्यते कि स्वष्टु रोगजालेः ॥ २८ ॥ भावार्थ: - उपर्युक्त प्रकार के सदाचरणों से जो मनुष्य अपने आत्माको निर्मल बना छेता है, एवं जो जिनागम व जिनेंद्रके प्रति भक्ति करता है, वह मनुष्य शांति व सुखको प्राप्त करता है। उस मनुष्यको पाप भी दूरसे छोडकर जाते हैं, दृष्ट रोगजाल वियो उसके पासमें जावेंगे।। २८।।

सर्वात्मना धर्मपरो नरस्त्या-। तमाञ्च सर्वे सम्वेषित सीख्यम् ॥ पापोद्यात्ते मभवंति रोगा-। धर्माच्च पापाः मातिपक्षभावात् ॥ २९ । नद्देयंति, सर्वे प्रतिक्षभयोगा-द्विनाञ्चमायांति किमन्नीचत्रम् ॥

भावार्थः — जो न्यक्ति सर्वप्रकारसे धर्मप्रायण गहना है उसे संपूर्ण सुन्व शीष्र भाकर मिलते हैं। (इसलिये, रोगीको, धर्म मे रत रहना चाहिये) पापके उदयसे गेण उत्पन्न होते हैं। पाप और धर्म ये दोनों प्रस्पर विगेधी है। धर्मके अभिन्तवमे पापनाश होता है। क्यों कि धर्म पापके प्रतिपक्षी है अर्थात पाप अपना प्रभाव धर्मके सामने नहीं बतला सकता। प्रतिपक्षकी प्रबलता होनेपर अन्य पक्षके नाशहोनेमे आश्चर्य क्या है!

रोगोपशमनार्थ, बाह्याभ्यतंग चिकित्सा

धर्मस्तथाभ्यतंरकारणं स्याः । द्रोगनशांत्ये सहकारिपूरम् ॥ बाह्यं विधानं मतिपद्यतेऽत्र । चिकित्सितं सर्वमिहोभयान्म ॥ ३०॥

भावार्थ:— इस कारणसे रोगशांति के लिये धर्म अन्यंतर कारण है। बाह्य चि-कित्सा केवल सहकारी कारण है उसका निरूपण यहांपर किया वायगा। अत एव सपूर्ण चिकित्सा बाह्य और अन्यंतरके भेटमे दे। प्रकार की है। ३०॥

#### बाह्यचिकित्ना ।

द्रव्यं तथा क्षेत्रिपदापि कार्ल । भावं समाश्रित्य नरस्मुखी स्यात्॥ स्नेद्दादिभिकी सुविशेषयुक्तम् । छेखादिभिकी निमृदीतदेहः॥ ३१॥

१ इस स्टांकके दो मूखमतियाँ की टटोलनेपर भी दा ही चरण उपलब्ध हुए।

माबार्थ:—द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावको अनुसरण करके यथायोग्य स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन आदि कर्मों को, तथा छेदनभेदन आदि के योग्य रोगो में छेदन, श्रीदन आदि किया करें तो रोगपीडित मनुष्य गुन्ती होता है ॥ ३१॥

# निकिन्मा प्रशंसा।

चिकित्सितं पापविनाञ्चनार्थे । चिकित्सितं धर्मिवृद्धये च । चिकित्सितं चीभयलोकमाधनं ॥ चिकित्सिताचारित परं तक्ष्य ॥ ३२॥

भावार्थ: - रोगियाँवा चिकिता पारना पापनाशका कारण है। चिकित्सासे धर्मकी हृद्धि होती है। चिकित्सा इह परने सुख देनेवाली है। कि बहुना ? चिकित्सासे उत्कृष्ट कोई तप नहीं हैं।। ३२॥

चिकित्या के उद्देश

तस्माचिकित्सा न च काममोहा- । भ्राम्बार्थलोभापच मित्ररागात् ॥ न शत्ररोषाच्य बंधुकृष्या । न चान्यइत्यन्यमनोविकारात् ॥ २३॥

नर्वेव सन्कारिनियत्तां वा । नवात्मन्सयश्चमः विधेयम् ॥ कारुण्यवुष्या परस्रांकरेता । कर्मक्षयार्थं विद्धांत विद्वान ॥ ३४॥

भावार्थ: -- इसालेथे वेचको उतित है कि वह काम और मोहबुदिसे चिकित्सा कभी नहीं करें। द्रव्यके लोभसे, मित्रानुरागसे, शत्रुरागसे, बधुबुद्धिसे, एवं अन्य मनोवि-कारोंसे युक्त होकर वह चिकित्सामे प्रशृत्त नहीं होचे। आदग्सन्कारकी इन्छामे, अपने यशके लिये भी वह चिकित्सा नहीं करें। केवल रोगियोंक प्रति द्यामावने एवं परलेक साधनके लिये एवं कर्मक्षय होनेके लिये विश्वान तय चिकित्सा करें।। ३३-३४॥

निरीह चिकित्यका प्रतः।
एवं कृता सर्वप्रलगसिद्धि।
स्वयं विदध्यादिह सा चिकित्सा।

١,

# सम्यक्कृता साधु कृषिर्यथार्थे । ददाति तन्पूरुषदेवयागात् ॥ ३५ ॥

भावार्थ: स्व प्रकार उपर्श्वक उदेशसे को हुई चिकित्सा उस वैंधकी सर्व बंध की सर्व की स्वयं देती है। विन चाहे उसे धन यश सब कुछ भिलेत हैं। जिस प्रकार अच्छी-तरह की हुई कृषि कृषिवलके पौरुष दैवयोगसे स्वयं धनसंचय कराती है उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे की हुई चिकित्सा वैद्यको इह पन्में समस्त सुख देती है। ३५॥

चिकित्सा सं लाम।

किचिच्च धर्म क्ष्मिचद्धेलाभं । किचिच्च कामं किचिद्व मित्रम् ॥ किचिद्यशस्सा कुरुत चिकित्सा । किचित्सद्भ्यासविशाद्दरवम् ॥ ३६ ॥

भावार्थ: — उस चिकित्सा से विद्यको कही धर्म (पुण्य) की प्राप्ति होगी । कहीं द्रव्यकाम होगा । कहीं सुग्व मिलेगा । किसी जगह मिलिव की प्राप्ति होगी । कहीं प्राप्ता काम होगा और कही चिकीत्सा के अन्याम बट जायगा ।। ३६ ॥

वैद्योंको नित्य सम्पत्तीकी प्राप्ति।

म चास्ति देशो मतुर्जैविद्यीनो ।

न मानुषस्त्यक्तनिज्ञामिपा वा ॥

न भुक्तवतो विगनामगास्ते—।

प्यतो हि संपद्भिपजां हि नित्यम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः --ऐसा कोई देश नहीं चडा मनुष्य न हो । ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो भोजन नहीं करते हों । ऐने कोई भोजन करने ग्रेट नहीं जो निरोगी हो । इसिलिय विद्यान वैषकों सदा सम्मान भिलती है ॥ ३७॥

वैद्यके गुण।

ित्ताकित्सकस्सत्यपरस्मुधिरः । क्षमान्वितो हस्तलघुत्वयुक्तः ॥ स्वयं कृती दृष्टमहामयोगः । समस्तन्नास्त्रार्थविदमयार्था ॥ ३८॥

भावार्थ:—चिकित्सक वैद्य, सत्यनिष्ठ हो, धार हो, क्षमा और इस्तलावनसे दुत हो, कृती [कृतकृत्य व निगेगी ] हो, जिसने वडी २ चिकित्साप्रयोगों को

देखा हो, सम्पूर्ण आयुर्वेदीय शास्त्रके अर्थीको गुरुमुखसे जान लिया हो, तथा असाद-रहित हो । इन गुणोंसे सुशोभित वैद्य ही योग्य विद्य कहलाता है ॥ ३८॥

रागांक गुण।

अथातुराप्यर्थपतिश्विरायु—।
स्मुबुद्धिमानिष्टकलत्रभृत्रः॥
सुभृत्यवंभुस्मुसमाहितात्माः।
सुमत्ववानात्मसुखाभिलाषीः॥ ३९॥

भाषार्थ:—रोगा भी श्रीमत हो, दीर्घायुग्धे हे, बुद्धिमान् हो, अनुकूल सीपुत्र मित्र बंधु भृत्यों से युक्त हो, शक्तिशाली हो, जितेदिय हो, एवं आत्मसुखकी इंछा रखने बाला हो ॥ ३९॥

औषधिक गुण

सुदेशकालोध्यतम्स्पमात्रं । सुत्वं सुरूपं सुरसं सुगिधि ॥ निपीतमात्रामयनाश्वदेतुम् । विशेषतो भेषजमादिशति ॥ ४० ॥

भावार्थ:—सुदेशमें उत्पन्न, योग्य काल में उद्भृत [ उखाडी ] परिमाणमें अल्प, सुखकारक, श्रेष्ठ कृप, रस, गंध से युक्त और जिसके सेवन करने मात्र से ही रोगनाश होता हो ऐसी आपि प्रशस्त होती है ॥ ४०॥

परिचारकके गुण।

बल्लाधिकाः क्षांतिपराः सुधीराः । परार्थबुध्यैकरसमधानाः ॥ सहिष्णवः स्निग्धतराः प्रवीणाः । भवेगुरेते परिचारकाख्याः ॥ ४१ ॥

भावार्धः—ारिचारक अत्यंत बलशाली, क्षमाशील, धीर, परीपकार करनें दत्तवित्त, स्नेही एवं चातुर्य से युक्त होना चाहिए अर्थात् रोगीके पास रहनेवाले परि-चारकोंमें उपर्युक्त गुण होने चाहिये ॥ ४१॥

पादचतुष्ठय की आवस्यकता।

एते भवंत्यप्रतिमास्तुपादा
क्रिकित्सितस्यांगतया प्रसीताः॥

1. The state of th

# तस्तद्विकारानचिरेण इति । चतुष्ट्रयेनेव चलेन सत्रुन ॥ ४२ ॥

भावार्थः — इन पूर्व कथितगुणोसे तुक्त, धवा, आगुर, औषध, और परिचारक, चिकित्सके विषयमे, असाधारण पाद चतुष्टय कहलाते हैं । ये चारों चिकित्सा के जंग हैं । इनके द्वारा ही, रोगोके समृह जीय नाश हो सकते हैं । जिसप्रकार राजा चतुरंग- सेनाके बल्से शतुर्वोको नाश करता है ।। ४२ ।।

वैद्य की प्रधानता।

पाँदस्त्रिभिभीकुग्सहुणाढ्यां । वद्यो महानातुरभीशु सौष्ट्यं ॥ सम्भाषयत्यागमदृष्टतत्त्रं । रत्नत्रवेणेत्र सुरुस्टबशिष्यम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ:—आगमके तत्यों अन्तरत, सहुणी वैद्य उपर्श्वक्त औषधि और परि-चारक व आतुर कृषी प्रधान अगोकी राहाण्याते भयंकर रोगी को भी शीघ्र आराम पहुंचाता है। जिस प्रकार गुरु सम्बन्दरीन जान चारिशके बळसे अपने शिष्योंको उपकार करते हैं ॥ ४३॥

वैद्यपर राजीका विश्वास ।

अथानुरा मातृपितृम्बवंभूतः । पुत्रान्समित्रोस्कलभवगीतः ॥ विशंकते सर्वहित्ववुध्याः । विश्वास एवात्र भिषम्बर्धम्मनः ॥ ४४ ॥

भावार्थः — रोगा अपने माता पिता पुत्र मित्र बंधु स्त्री आदि सबसो (औषधि-के विषय में ) संदेहकी दृष्टिसे देखता है । परंतु सर्वतो प्रकारसे हित को वाहने वाहे कैक्सक़के प्रति वह विश्वास रखता है ॥ ४४ ॥

रागाँके प्रति वैद्यका कर्तव्य।

तस्मात्पितंत्रात्मसुनं मुर्वद्यो । विश्वासयोगात्करुणात्मकत्वात् ॥ सर्वप्रकारस्सनतात्रमत्तो । रक्षेत्ररं श्लीणमथो वृषार्थम् ॥ ४५ ॥ भावार्थः—वैद्यको इसलिये उचित है कि जिसप्रकार एक पिता अपने पुत्रकी प्रेम भावसे रक्षा करता है उसी प्रकार रोगीको पुत्रके समान समझकर चिकित्सा करें। क्यों कि वह वैद्यके उत्तर विश्वास रखचुका है अतएव करुणाके पात्र है। इसिल्ये सर्वप्रकारसे अप्रमादी होकर धर्मके लिये सुवैद्य रोगीकी रक्षा करे।। ४५॥

यं ग्य वदा

गुरूपदेशादिधिगम्य शास्त्रम् । क्रियाश्च दृष्टाःसकलाः प्रयंगैः ॥ स कर्म कर्त्तुं भिषगत्र योग्यो । न शास्त्रवित्रवच कर्मविद्रा ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—गुरूपदेशरी आर्युर्वेद शास्त्रको अध्ययन कर औपध योजनाके साथ २ सम्पूर्ण चिकित्सा को देखं व अनुभव करें। जो शास्त्र जानता है और जिसको चिकित्सा प्रयोगका अनुभव है वही वैद्य योग्य है। केवल शास्त्र जाननेवाला अथवा केवल किया जाननेवाला योग्य वैद्य नहीं हो सकता ॥ ४६॥

प्रागुक्तकथनसमर्थन ।

तावष्यनन्यान्यमतप्रवीणी । क्रियां विधातुं नहि तौ समर्थी ॥ एकेकपादानिव देवदत्ता— । वन्योन्यवद्धां नहि तो प्रयातुम् ॥ ४७ ॥

भावार्थ: एक शास्त्र जाननेवाले और एक क्रिया जाननेवाले ऐसे दो वैषोंके एक क्रिया जाननेवाले ऐसे दो वैषोंके एक क्रियों मिलनेपर भी वे दोनो चिकित्सा करनेमें समर्थ नहीं होसकते, जिसप्रकार कि एक एक पैरवाले देवदत्तोंके एक साथ बाजनेपर भी वे चलनमें समर्थ नहीं हो पाते हैं ॥ ४७॥

उभयक्षवैद्य ही चिकित्सा के लिये योग्य।

यस्तूभयज्ञो मतिमानशेष- । प्रयोगयंत्रागमशस्त्रशास्त्रः ॥ राज्ञोपदिष्टस्सकलप्रजानाम् । कियां विधातुं भिषगत्र योग्यः ॥ ४८ ॥

भावार्थ:—जो दोनों (क्रिया और शास ) बातों में प्रवीण है, बुदिमान् है सर्व औषधि प्रयोग यंत्रशास, शस्त्र, शास आदिका ज्ञान रखता है, वह वेच राजाकी आज्ञाने सम्पूर्ण प्रजा की चिकित्सा करने योग्य है ॥ ४८ ॥

#### अह वैद्यंस हानि ।

अज्ञानतो वाष्यतिलाभमाहा । दशास्त्रविद्यः कुरुतं चिकित्साम् ॥ सर्वानसी मारयतीह जंतून् । क्षितोक्वरेग्त्र निवारणीयः ॥ ४९ ॥

भावार्थ: अज्ञान, लंभ व मोहते शाखकां नहीं जानंत हुए भी चिकित्सा कार्य में जो प्रवृत्त होता है वह सभी प्राणियोकां मारता है। राजाबोको उचित है कि वे ऐसे वैद्योको चिकित्सा करने से रोकें ॥ ४९ ॥

अक्ष वयकी चिकिन्साकी निंदा।
अक्षानिना यत्कृतकर्मजातं।
कृतार्थमप्यत्र विगर्हणीयम् ॥
उत्कीर्णमप्यक्षरमक्षरक्रे—।
नी वाच्यते तद्गणवर्णमार्गेः॥ ५०॥

मावार्थः अज्ञानी वैद्यकी चिकित्सा में सफलता मिली तो भी वह चिकित्सा विद्वानोंद्वारा प्रसंशनीय नहीं होती है। जिसप्रकार कि लकडी को उखेरनेवाली कीडा या अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उखेरे हुए अक्षर होनेपर भी उसे विद्वान् लोग गणवर्ण इत्यादि शास्त्रोक्त मार्गसे नहीं बाचते हैं, या ज्ञानके साधन नहीं समझते इसी मकार अज्ञ वैद्यकी चिकित्सा निंद्य समझे ॥ ५०॥

अक्ष वंद्य की विकित्सा से अनर्थ।
तस्मादनर्थानिभवंति कर्मा-।
ण्यक्वानानिना यानि नियोजितानि॥
सन्देषजान्यप्यमृतं।पमानि।
निस्तिक्षधाराक्षनिनिष्ठुराणि॥ ५१॥

भाषार्थ:—इसिंख्य अज्ञानियोंद्वारा नियोजित चिकित्सा से अनेक अनर्थ होते हैं चाहे वे औषधियां अच्छी ही क्यो न हो, अमृतसदश ही क्यों न हो तथापि खन्नधारा व विजलीके समान भयंकर हैं। वे प्राण को घात कर देते हैं। । ५१।।

> चिकित्सा करनेका नियम । ततस्तुवैद्यास्मृतिथी सुवारे । नक्षत्रयोगे करण सुदूर्ते ॥

संबद्धताराष्ठसंयुते वा । द्तैनिंगित्रेशकुनानुरूपैः॥ ५२॥ कियां स कुर्यात्कियया समेती। राज्ञोपदिष्टस्त निवेचा राज्ञे ॥ बलाबलं व्याधिगतं समस्तं । स्पृष्दवाथ सर्वाणि तथैव दृष्ट्वा ॥ ५३ ॥

भावार्थ:-इसिल्ये राजा के द्वारा अनुमोदित क्रियाकुशल, सुयोग्य वैव को उचित है कि, योग्य तिथि, बार नक्षत्र, योग करण, और महूर्त में, तथा तारावल, क्काबल रहते हुए, अनुकूल दृत व प्रशस्त शक्तुन को, देखते हुए एवं, दर्शन, स्पर्शन, प्रभों के द्वारा व्याधिक बलाबल, साध्यासाध्य आदि समस्त विषयों को अच्छीत्रहृह समझकर और उन को राजासे निवेदन कर वह चिकित्सा करें॥ ५२॥ ५३॥ ६३

#### स्पर्ध परीक्षा

स्पृष्ट्वोष्णशीतं कठिनं मृदुत्वं। सुस्तिग्धरूक्षं विश्वदं तथान्यतु ॥ दोषेरितं वा गुरुता लघुत्वं। साम्यं च पश्येद्धि तद्विरूपं ॥ ५४ ॥

भावार्थ:---प्रकुपित दोपोंसे संयुक्त, रोगीका शरीर उष्ण हैं या शीत, कठिन है या मृदू, किग्ध है वा रूक्ष, छघु है या गुरु या विशाद, इसीतर**ह के अनेक ( शरीरग**त नाडी की चलन आदि) बातोंको, एवं उपरोक्त बातें प्रकृतिके अनुकूल है या विकृत है ? इन को स्परीपरीक्षा डारा जाननी चाहिये ॥ ५४ ॥

# प्रश्न परीक्षा ।

स्पृष्ट्वाथ देशं कुलगात्रमान-। वलाबलं व्याधिबलं स्वशक्तिम् । आहारनीहारविधि विशेषा-। दसात्म्यसात्म्यक्रममत्र विद्यात् ॥ ५५ ॥

भावार्थ:--रोगी किस देश का है ! किस कुछ में जन्म लिया है ! शरीर की माकृतिक स्थिति क्या है ? जठरा में किस प्रकार है, व कितने आहार को पचासकता · 🐧 १ · ( क्रुपादि प्रश्नों से अप्नि के बळाबल ) व्याधि की जोर ( यदि व्यवः हो : स्तो कितनी भार्मी बढजाती है ? यदि अतिसार में तो दस्त कितने होते हैं ? कितने ने स्वाय की बाद होते हैं ? आदि, इसी प्रकार अन्य रोगों में भी प्रश्न के द्वारा न्यांभिक्षाक्षक \

कितनी है ? रोगी की शक्ति कितनी है, आहार क्या खाना आहता है ? गेडुं का स्वाद कैसा है ? मलमूत्र विसर्जन का क्या हाल है ? कौनसी चीज प्रकृति के अनुकूल पडती है ? कौनसी नहीं ! आदि वातों को प्रश्न परीक्षा (पूछकर) द्वारा जानें ॥ ५५ ॥

# दर्शनपरीक्षा ।

हष्ट्वायुषो हानिमथापिवृद्धिः । छायाकृतिव्यंजनलक्षणानि ॥ विरूपरूपातिशयोग्रश्चांतः । स्वरूपमाचार्यमतै[व्वंचार्य ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—रोगिक शरीर की छाया, आकृति, न्यंजन, लक्षण, इनका क्या हाँ है शरीर, विरूप या कोई अतिशय कपेस युक्त तो नहीं तथा रोगीका स्वमांत्र ( प्रकृतिके स्वमाव से ) अत्यंत उम्र या शांत तो नहीं ? इन उपरोक्त कारणों से, आयु-यकी हानि व वृद्धि इत्यादि बातों को, पूर्वाचार्यों के, वचनानुसार, दर्शनपरीक्षा द्वारा ( देखकर ) जानना चाहिये ॥ ५६॥

महान् व अल्पव्याधि परीक्षा।

महानिप व्याधिरिहाल्परूपः । स्वल्पेष्यसाध्याकृतिरस्ति कश्चित् ॥ उपाचरेदाशु विचार्य रागं । युक्त्यागमाभ्यामिह सिद्धसेनैः ॥ ५७ ॥

भावार्थ:—बहुतसे महान् भयंकर रोग भी ऊपरसे अल्परूपसे दिख सक्तें हैं।
एवं अल्परोग भी असाध्य रोगके समान दिख सकते है परंतु चतुर सिद्धहस्त वैद्यको उचित
है कि युक्ति और आगमसे सब बातोको विचार कर गेगका उपचार शीघ्र करें।।५७॥

रोगके साध्यासाध्य भेद।

असाध्यसाध्यक्रमतो हि रोगा--।
द्विधैव चाक्तास्तु समंतर्भद्रः॥
असाध्ययाप्यक्रमतोद्यसाध्य।
द्विधातिकृच्छातिसुखेन साध्यं॥ ५८॥

भाषार्थः - रोग असात्य, और सात्य इस प्रकार दो विभागसे विभक्त हैं ऐसा असायान् सर्वतमद्र स्वामीने कहा है। असाध्य [ अनुपक्रम ] याप्य इस प्रकार दो नेद असायाने हैं और कृष्क्रसाध्य, सुसाध्य यह साध्यको भेद हैं॥ ५८॥ भद्रपक्रम याप्य के छक्षण । कालांतरासाध्यतमास्तु याप्या । भेषज्यलाभादृपज्ञांतरूपाः ॥ भाणांश्य सद्यः सपयंत्यसाप्र्याः । । बिख्याप्य तद्रृपम्रुपक्रमेत ॥ ५९ ॥

भावार्यः जो रोग उसके अनकूल औषधि पथ्य आदि सेवन करते रहनेसे दत्र जाते हैं (रोगी का सब प्राण बात नहीं करते हैं) और कालांतरमें प्राणबात करते हैं असाध्य होते हैं वे याच्य कहलाते हैं। तत्काल प्राणोंका जो हरण करते हैं उनकी असाध्य अर्था अनुपक्रम रोग कहते हैं। वैद्यको उचित हैं कि इन असाध्य अर्थाओंकी चिकित्सा करते समय, स्पष्टतया बताकर चिकित्सा आरंभ करें (अन्यथा अपयश होता है)।। ५९॥

कृष्णुसाध्य, सुसाध्य के लक्षण।
महाप्रयत्नान्महतःप्रवंधान्महाप्रयोगैरिहकुच्छ्रसाध्याः॥
अल्पमयत्नाद्षिचाल्पकाला-।
दल्पौषधैस्साधृतर्रस्युसाध्यम्॥ ६०॥

भावार्यः—बडे २ प्रयत्नसं, बहुन व्यवस्थासे एवं बडे २ प्रयोगोके द्वारा चिकित्सा करनेसे जो रोग शांत होते हों, उनको कठिनसाध्य समझना चाहिथे। अल्प प्रयत्नसे, अल्प कालमें अल्प औषियोंद्वारा जिसका उपश्चम होता हो उसको सुखसाध्य समझना चाहिये।।

विद्वानोंका आद्यकर्तव्य।
चतुःमकागः प्रतिपादिता इमे।
समस्तरोगास्तनुविद्नकारिणः॥
ततश्रतुर्वर्गविधानसाधनं।
स्नरीरमाद्यं परिरक्ष्यते वृधैः॥ ६१॥

भावार्थ:—इस प्रकार वह रोग चार प्रकारसे निक्यण किये गये हैं। जितने भर भी गेग हैं वे सब शर्रारमें बाधा पहुंचाने गले हैं। पर्व, अर्थ, काम, मोक्षक्यी चतुः पुरुषार्थीके साधन करने के लिये शरीर प्रधान साधन है। क्यों कि शरीरके विना धर्म साधन नहीं होसकता है। धर्म साधनके विना अर्थ, और अर्थके बिना काम साधन नहीं बन सकता है। एवं च जो त्रिवर्गसे शून्य है उनको मोक्षकी प्राप्त होना अर्मभव ही है। इसिक्ये बुदिमानोंको उचित है कि चतु: गुरुपार्थोंकी सिद्धिके लिये सबसे पहिले श्रीरकी हरतरहसे रक्षा करें॥ ६१॥

55

#### विकित्सा के विषय में उपेक्षा न करें।

साध्याः कुच्छ्रतरा भवंत्यविहिताः कुच्छ्रश्च याप्यात्मकाः । याप्यास्तेऽपि तथाप्यसाध्यनिभृताः साक्षांदसाध्या अपि ॥ माणान्हंतुमिहोद्यता इति पुरा श्रीपूज्यपादार्पिता— । द्वाक्यात्क्षिप्रमिहान्निसर्पसद्दशान् रोगान् सदा साध्येत् ॥ ६२ ॥

भावार्थ:—शीघ और ठीक २ (शाक्षोक्तपद्धति के अनुसार ) किकित्सा न करने से, अर्थात् तेगों दो चिकित्सा, शाक्षोक्त पड़िन के अनुसार, शीम न करने से, जो रोग सुखसाच्य हैं वे हां कृष्ट्यमाच्य तो जाते हैं। जो कृष्ट्यसाच्य हैं वे याप्यसकते, जो याप्य हैं वे अनुप्रक्रमत्य अवस्था को शिम करते है। और जो अनुप्रक्रम हैं, वे सब्द्रण ही, प्राण का बात करते हैं। इसप्रकार प्राचीन कालम, आचार्य श्रीपृज्यपादने कहा है। इसिटिये, अनि और सर्व के समान, शीघ्र अमृत्यप्राण को नष्ट करने वाटे रोगों को, हमेशा शीघ्र ही योग्य चिकित्ना हारा ठीक करें।। ६२॥

#### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुक्षास्त्रमहांचुनिधः। सकलपदार्थावस्तृततरंगकलाकलनः॥ उभयभवार्थसायनतटद्वयभास्तरता। निष्टतमिदं हि जीकरानिभं जगदेकहितम्॥ ६३॥

मामार्थः जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थहायी तरंग उठ रहे हैं, इह कोन परस्थेन के लिये प्रयोजनी मृत साधनक्यी िसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्र मुख्से उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह जास्त्र है । साथमें जगतका एक मान दिस साधन है [इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६३ ॥

# इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे व्याधिसमुदेश आदितस्सप्तमपरिच्छेदः।

-- :0:- -

्रह्युप्रादित्याचार्यकृत कल्य.णकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विधायाचस्पतीत्युपाविविसूपित वर्धमान पार्थनाथ शास्त्री द्वारा छिषित . . भावःथेदी विका टीका में ज्याधिसमुदेश नामक सातवां परिच्छेद समास हुआ।

#### वातरोगाविकार: ।

अथाष्ट्रमः परिच्छेद् ।

## अथ वातरोगाधिकाः

मंगलाचरण व प्रतिका।

अतीदियपदार्थसार्थानपुणाववं धात्मकं । निराकृतसमस्तदेषकृतदुर्मदाहंकृतिम् ॥ जिनेद्रममरेंद्रभौतिमणिर्धिमालाचितं । मणम्य कथयाम्यहं विदित्वातरोगक्रियाम् ॥ १ ॥

भावार्थः— समस्त दोषोंको एवं अहंकारको जिन्होने नाश किया है अतएव संपूर्ण पदार्थोंको साक्षात्कार करनेवाले अतीदियज्ञानको प्राप्त किया है, जिनके चरणमें आकर देवेंद्र भी मस्तक झुकाते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान्को नमस्कार कर वातरोगकी विकित्सा के विषयमें कहेगे इस प्रकार आचार्य प्रातंज्ञा करते हैं ॥ १॥

#### वातदेष

स बात इति कथ्यते प्रकटवेदनालक्षणः । प्रवात हिमवृष्टिर्शाततररूक्षसेवाधिकः ॥ प्रदेशसकलांगको बहुविधामयैकालयो । मुहुर्मुहुरुदेति रात्रिकृतदहदुःखास्पदः ॥ २ ॥

भाषार्थः — जिसका पारुष्य, शितत्व, खरत्व, सुसत्व, तोद शुळ आदि वेदेंगी, श्रीर रूख, झीत खर, चळ, ळेंघु आदि ळक्षण (संसार में) प्रसिद्ध हैं, जो अत्यिविविद्यां वर्ष, बृष्टि, (बरसात) तथा शीत व रूक्षगुणयुक्त आहार को अधिक सेवन करने से प्रकृपित होता है, एकाक व सर्वगणत नानामकार के रोगों की उत्पक्तिक लिये जो मुख्य स्थान है अर्थात् मूळकारण है, जो बार २ कुपित होता है और रात्रि में विशेष राति से श्रीरको दुःख पहुंचाता है वह बात [दोष] कहळाता है ॥.२॥

#### प्राणवास ।

मुले यसति योऽनिलः मथित नामतः प्राणकः । प्रवेशयति सोऽभपानमस्तिलाभिषं सर्वदा ॥ करोति कुप्रित्स्स्वयं असनकासादकाधिका- । नमेकविधतीत्रवेगकृतवेदनाच्याकुलान् ॥ ३॥ भावार्थ: मुखमें जो वायु वास करता है उसे प्राणवायु कहते हैं। वह [स्व-स्थावस्थामें] अन पान आदि समस्त मोज्य वर्गको। पेटमें पहुंचाता है। यदि वह वायु कृपित होजाय तो आपने नाना प्रकार के ताववेगो द्वारा उत्पादित वेदनासे व्याकुलित करनेवाले दमा, खांसी, हिचकी इत्यादि रोग उत्पन्न होने है। ३॥

#### उदानवायु ।

शिरांगत इहाप्युदान इति विश्वतस्सर्वदा । प्रवर्तयित गीतभाषितविशेषहास्यादिकान् ॥ करोति निभृतोर्ध्वजत्रुगतरोगदुःखाकुरुं । पुमांसमनिलस्ततः प्रकृषितस्स्त्रयं कारणेः ॥ ४ ॥

भावार्थ: — मस्तक में रहनेवाला वायु उदान नामसे प्रसिद्ध है। वह [स्वस्थाव-स्थामें] गीत, भाषण, हास्य आदिकों को प्रवर्तित करता है। यदि वह स्वकारणसे कुपित होजाय तो कंठ, मुख, कर्ण, मस्तक आदि, जन्नक हद्वीसे (गर्दनसे) ऊपर होनेवाले रोमोंको पैदा करता है।। ४।।

#### समानवायु ।

समान इति योऽनिलोऽग्निसख उच्यते सर्वदा । वसत्युदर एव भोजन्यश्राद्य संपाचकः ॥ करोति विपरीततायुपगतस्त्वयं प्राणिना- । मनग्निमतिसारमंत्रक्रमुग्रगुल्मदिकान् ॥ ५ ॥

मावार्थ: जो वायु उदर (आमाशय व पकाशय) में रहता है, अप्रिके प्रदीस होने में सहायक है इसिलिये अप्रिसल कहलाता है तथा भाजनवर्ग की पचाता है उसकी समानवात कहते है । यदि वह कुपित होजावें तो, अप्रिमांच. अतिसार, अंत्राश्च गुल्म अदि उप्र रोगों को पैदा करता है ॥ ५॥

#### अपानवायु ।

अपान इति योऽनिलो वस्ति वस्तिपकाश्चये । स बात मलमूत्रशुक्रनिखिलोरुगर्भार्तवस् ॥ स्वकालवश्चतां विनिर्गमयति स्वयं कोपतः । करोति गुदवस्तिसंस्थितमहास्वरूपामयान् ॥ ६ ॥

भाक्तर्थः अपानवायु बस्ति व पकाशयमें रहता है। वह योग्य समयमें मलम्ब रकोवर्थि आर्तव ( क्षियोंके दुष्टरज ) व गर्भ को बाहर निकालता है। यदि वह कुपित होजाय तो गुद्ध व मृत्राशयगत मलावरोध, मृत्रावरोध, मृत्रकृष्ट्य इत्यादि महान् रोगोंको उत्यव

#### व्यानवायु ।

सक्रत्स तन्नुमाश्रितस्सततमेव यो व्यान इ-।
त्यनेकविभवेष्ट्याचरति सर्वकर्माण्यपि ॥
करोति पवनो गदानिस्विखदेहगेहाश्रितान्।
स्वयं प्रकृपितस्सदा विकृतवेदनाखंकृतान्॥ ७॥

भाषार्थ:—जो वायु शरीर के सम्पूर्ण माग में ज्यात होकर रहता है उसे व्यानवायु कहते हैं । यह शरीर में अपनी अनेक प्रकार की बेहाओं की दर्शाते हुए चलता फिरता ह । शरीरगत सर्वकर्मी (रक्तसंचालन, पिसकफ आदि कोंको यथास्थान पंहुचाना आदि) को करता है । वह कुपित होजानें तो हमेशा सर्व देहाश्रिक, सर्वांगवात, वा सर्वाङ्गवध, सर्वाङ्गकम्म आदि विकृत वेदनायुक्त रोगोंको पेदा करता है ॥ ७ ॥

## कुपितवात व रोगात्पात्ति।

यथेव कुपितोऽनिलस्स्वयमिहामपहाश्वये । तथेव कुरुते गदानपि च तत्र तत्रैव तान् । त्वगादिषु यथाक्रमादिखलवायुसंक्षोभत-इश्वरीरमथ नद्दयते मलयवातघातादिव ॥ ८ ॥

भावार्थः — जिसप्रकार आमशय, व प्रकाशय में प्रकृपित (समान) वायु आमाशयगत व प्रवाशयगत छिर्द अतिसार आदि रोगोंको उत्पन्न करता है उसी प्रकार त्वगादि स्वस्थानों मे प्रकृपित तत्तहायु भी स्व २ स्थानगत व्याधिको यथाकानी पेदा करता है। यदि ये पांचो वायु एक साथ प्रकृपित होवे तो, शरीर को ही नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार प्रख्यकाल का वायु समस्त पृथ्वी को नष्ट करता है। ८ 1।

कफ, पित्त, रक्तयुक्त वात का लक्षण ।

कफेन सह संयुतस्तजुमिहानिलस्तंभपे- ।

दवेदनमल्लपनानिभृतमंगसंस्पर्शनम् ॥

सिपित्तिविरान्वितस्सततदेइसंतापकु—

द्रविष्यति नरस्य वातविधिरेवमत्र त्रिधा ॥ ९ ॥

भावार्ध: -- यदि वायु कफ्युक्त हो तो शरीर को स्तम्मन करता है। पीडा उत्पन्न नहीं करता है और स्पर्श में कठिन कर देता है। यदि पित्त व रखते अस हो। ती देह में संताप (जलन ) पैदा करता है । इन तीन सांसर्गिक अवस्थीओं में भी तीन प्रकार से वातकी ही चिकित्सा करनी पड़ती है ॥ ९ ॥

#### वातच्याधि के भेद।

ग्रुहुर्भुहुरिहासिपत्यखिलदेहमाक्षेपकः । स संचलति चापतानक इति मतीतांअनिलः ॥ ग्रुखार्थमखिलार्थमदितसुपक्षघाताद्गि । स्थितिभेवति निश्चलं विगतकमकार्यादिकम् ॥ १० ॥

भागायः — संपूर्ण शरीर को बार २ कम्पन करनेवाला आक्षेप वात, चंच किता स्मिन्न सुप्रिद्ध अपतानक, आये मुखको वक करके निश्चल करनेवाला अदित, सारे करीर के अर्थ भागका निश्चेष्ट करनेवाला पक्षाचात, ये सब बातरोगके भेद है ॥ १० न।

#### अपतानक रोगका सक्षण।

करांगुलिगतोद्रोरुहृद्याश्रितान् कंडरान् । क्षिपं क्षिपति मारुतस्स्वकश्चरीरमाक्षेपकान् ॥ कफं वमीत चोर्ध्वदृष्टितवश्चमपार्थोहनो-। र्न चालयति सोऽक्षपानमपि कुच्छृतोऽप्यरुक्तते ॥ ११:॥

भावायी: —वह बायु हाथ, उंगुली, उदर, एवं हृदय गत कण्डरा (स्थूल शिंदा) जोंको प्राप्त करके शरीरमें झटका उत्पन्न करता है, कम्पाता है। उस से पीडित संगी, कफ्फ़ ब्रमन करता है, उसकी दृष्टि ऊर्व्व होती है। दोनो पार्श्व मुग्न (दृष्टिति हो जावान) होते हैं, वह मुखको नहीं चला सकता है। वह अन्तर्पान को मौ कहा से केंद्र हैं ता रें।

# 🌿 😕 🤭 🍅 अर्दितानिदान व लक्षण ।

विजिभणविभाषणात्काठिनभक्षणोद्देगतः । स्यिरोच्चतरक्षीपभागश्चयनात्कफाच्छीततः ॥ भविष्यति तथादिती विक्वतिरिद्धियाणां तथा । मुखंशभवति वक्रमक्रमगतिश्च वाक्याणिनसम् ॥ १२ श्री

भावार्थः — अधिक जमाई आनेसे, अधिक बोलनेसे, कठिने पर्दार्थको खोनेस, उद्देगसे, सोतेसमय सिर्फ नाचे ऊंचा और कठिन तिकया रखकर सोनेसे, जंपसे व शितसे अदिनिभावके रोग होता है। उस रोगमें इंदियोंका विकार होता है। मुखे बार्क होता है। अक्रम होकरे निकिती है। विकार के निकिती है। विकार निकिती है। विकार के निकिती है। विकार निकिती है। विकार के निकिती है। विकार निकित निकार निकिती है। विकार निकार निक

ुष्युरित,का. असाध्य रुक्षण व प्रशाघातकी संग्राप्ति व रुक्षण्।

त्रिवर्षकृतवेषयानीश्वरसिश्वराद्धाविको । निमेषरिहतस्य चापि न च सिध्यतीहादितः ॥ रूषा च षमनीश्वरीरसकलार्थपसाश्रितान् । प्रष्य पवनः करोति निश्चतांगमहाकृतम् ॥ १३ ॥

भागार्थः जिस अर्दित रोगी का शिर, बराबर तीन वर्ष से काल्प रहा हो, , बद्दुत देख़े जिसका वचन निकल्ता हो, आंखे जिनकी बंद नहीं होतो हों ऐसे बेशीका अबिहित होग असाज्य जानना चाहिथे। वही वायु गरीर के सम्पूर्ण अर्थ आग में अविशिक्त अमानियों को प्राप्तकर, और उनको रोक कर, (विशोषण कर) शरीरको कार्डिन, जनाता है एवं स्पर्शकानको नष्ट करता है (जिस से शरीर के अर्थ माग अर्थ मण्य होता है) इस रोग की, पक्षवय पक्षायात, व एकांगरो। भी कहते हैं ॥ १३॥

पक्षघातकः क्रच्छसाध्य व असाध्यस्रका।

स केवलमरुत्कृतस्तु श्रीव कृच्छ्रसाध्य स्मृतो । न सिध्यति च यः क्षताद्भवति पक्षघातः स्फुटं॥ स एव कफकारणाद्गुक्तरातिशोफावह-। स्सपित्तकथिरादपि पवलदाहमूच्छीथिकः॥ १४॥

भावार्थः — वह पक्षघात यदि केवल वातसे युक्त है तो उसे क्रिटिनसाच्य समुझना चाहिये । यदि क्षतसे (जग्वम) के कारण पक्षाघात होगया हो तो वह निश्चय से असाध्य है । वह यदि कफ से युक्त हो तो शरीरको भारी क्वाता है। एवं शरीरमें सूजन आदि विकार उत्पन्न होते हैं। पित्त एवं रक्तसे युक्त हो तो शरीरमें अत्ययिक दाह व मुर्च्छा आदि उत्पन्न होते हैं। १४ ॥

्रभपतानक व आक्षेपक के असाध्यलक्षण। त्वयैवमपतानकोऽप्यधिकशोणितातिस्रवात्। स्वमर्भपतनात्तथा मकटिताभिषातादपि॥ न सिध्यति पग्त्यिजेदय भिषक्तमप्यातुर। त्रयैवमभियातजान् स्वयमिहापि चासेनकान्॥ १५॥ ०००

महत्वार्थ: -- शर्थर से अधिक रक्तके बहजानेसे, गर्भच्युनि होनेसे, एवं और कोई धक्का कुगनेसे उत्पन्न अपतानक रोग भी असाध्य है। ऐसे अपतानकसे पीडिल रोगीको एवं बृक्षुमें उत्पन्न आक्षेपक रोगीको वैश्व असाध्य अमझकर छोडें।। १५ ॥

व्यापंतानक, धनुस्तम्म, बहिरायाम, अंतरायामकी संप्राप्ति व स्वभाष ।

समस्तधमनीगतमञ्जूपितोऽनिस्नः श्लेष्मणा । स दण्डधनुराकृतिं तनुभिद्दावनोत्यायनाम् ॥ स एव बहिरंतरंगधमनीगतोऽप्युद्धतो । बहिर्वहिरिद्दांतरांतरधिकं नरं नामयेम् ॥ १६ ॥

भावार्थः—वह वायु समस्त धमनियोमें न्यात होकर कफसे प्रकृषित हो जाय तो वह सारे शरीर को दण्ड व धनुष्यके आकारमें नमा देता है । वह वायु यदि विदंग धमनीगत हो तो बाहिरके तरफ, यद्वि अंतरंग धमनीगत हो तो अंदरके तरफ शरीरको नमाता है।

विश्व — प्रकृषित, वायु, कफ से युक्त होता हुआ, शरीर के समस्त धमनि-योंको प्राप्त होकर, शरीर को दण्ड के समान आयत (सीधा) कर देता है। इसकों दण्डापतानक बातन्याधि कहते हैं। वही वायु, (कफसे युक्त) वसे ही (समस्त धम-नियोंको प्राप्त कर) शरीरको धनुष समान नमादेता है उसे धनुस्तम्भ वातन्याधि कहते हैं। तथा वही वायु शरीर के बहिर्मागंकी चर्मनियोंको प्राप्त होजाय, तो बाहिरके तरफ शरीर को नमादेता है, और अम्यंतर (अन्दर के तरफ) के धमनीगत हो, तो अन्दर के तरफ नमादेता है, इनको क्रमसे, बहिरायाम अंतरायाम वातन्याधि कहते हैं।। १६॥

युष्ट्रसी अववाहुकी संप्राप्ति व लक्षण।

यदात्मकरपादचाकतरकंदरान् दण्डयन् । स स्वण्डयति चण्डवेगपवनो भृतं मानुषान् ॥ तदा निभृतविश्वसत्प्रकटवेदना गृश्रसि । करोति निभृतावबाहुमपिचांमदेशस्थितं ॥ १७ ॥

भावार्थ: जिस समय हाथ और पैरोंके मनोहर कंडराओंको दण्डित (पीडित करता हुआ) भयंकर वेगवाला पवन, मनुष्योंको हाथ पैरोंको ट्रासा अनुभव कराता हो, उस समय, उन स्थानोंमें असहा पीडा होती है। इस को गृष्ट्रसी रीग कहते हैं। कंथों के प्रदेश (मूल) में स्थित वायु, तस्थानगत, लिराओं को संकोचित कर, हाथों के स्पन्त किन को नष्ट करता है, उसे अवबाहु कहते हैं। ।। १७।।

कछायंक्तज्ञ, पंगु, ऊरुस्तम्भ, बातकटंक व पाव्हर्ष के छक्षण।

कटीगत इहानिलः खलः कल।यखंजत्वकृत् । नरं तरलपंशुमंगविकलं समापादयेत्॥

# तबोक्गतऊक्युम्ममि निश्वकं स्तंभयेत् ॥ , स्ववातकृतकंटकानपि च पाददर्भे पदे ॥ १८॥

बाबार्थ: किटमदेशगत दुष्टवायु जब दैरोंके कंडारा (मोठी नस) ऑको खीचता है तब कछायखंज, व पंगु नामक व्याधि को पैदा करता है बिसं (पंगु) से, मजुष्य का कृंग विकळ हो जाता है अर्थात् पैरों के चछनेकी शक्ति नाश हो खाती है। यदि वह ऊठ स्थानको प्राप्त हो तो दोनों ऊठगेंको स्तंमित करता है जिससे दोनों ऊठ निश्चक हो जाते हैं एवं पादगत वायु पादहर्ष नामक व्याधि को स्टब्स करता है। इसका कुछासा इस प्रकार है:

- कुझायसंज - जो गमनके आरंभ में कम्पाता है छंगडे की तरह खुझता है जीर पैरोंकी संधि छूटी हुईसी माछंग होती है उसे कठायसंज वातच्याधि कहते हैं।

पंशु---दोनों पैर चलनिक्रयामें बिलकुल असमर्थ हो जाते हैं । द्धे पंगु - [ पांगला ] कहते हैं ।

उद्धरम् — जिसमें दोनों जरु, स्तन्य, शीत, और चेतनारहित होते हैं।
तथा इतने भारी हो जाते हैं मानों दूसरोंके पैरोंको लाकरके रख दिया हो। उनमें असद्य
पीडा होती है। वह रोगी चिंता, अंगर्मद (अंग में पीडा)-तंद्रा, अरुचि, ज्वर-क्वादि
उपद्रवाँदे युक्त होता है और वह अपने पैरोंको, असंत कह से उठाता है। ह्यादि
- जनेक कक्षणोंसे संयुक्त इस व्याधिको [अन्य मतके] कोई २ आचार्य बादयवात भी
कहते हैं।

बातकण्डक पैरोंको त्रिषम रूपसे रखनेसे वा अत्यंत परिश्रम के द्वारा प्रकुपित बायु गुल्फसंधि [गद्दा] की आश्रित कर पीडा उत्पन करता है उसे बातकण्डक कहते हैं।

पाद्द्रे — जिस में दोनों पाद हिर्षित एवं थोडी देखे लिए संज्ञाशून्य होते हैं। और अपने को थोडा मोटा हुआ जैसा प्रतीत होता है।। १८॥

त्नी मतित्नी, महीका व आधान के क्सल ।

तुनिमतितुनि च नाभिग्रद्यध्यकोत्हाकिका- ।

गतुमतिविक्षोभिकां स इस्ते यस्त्रोधिनीम् ॥

तथा मतिसमानस्रोभगुणनामकाध्यानकं ।

करोति सुश्रञ्जलप्यधिकृतोऽनिकः कृतिमः ॥ १९॥

भावार्थः—प्रकृपित वात वनि प्रतिवृति तथा नामि और गुदाके बीक्से बातको रोक्तेपाकी अञ्चलेगाडीका (अञ्चल ) प्रतिकोगाडीका (प्रत्यक्षका ) नामक रोग को उत्पन्न करता है। कुक्षि ( इदर ) गत वायु अत्यंत श्लोत्पादक आध्मान, प्रत्याध्मान नामक रोग को पैदा करता है। इसका जुलासा इस प्रकार है:---

तृती—को पक्षाशय व मञाशय में अथवा दोनों में एक साथ उत्यक्त हो, मिंचे (गुदा और गुधेदिय ) की लग्फ जाता हो, गुधेदिय व गुदा की फोडने जिसी पींडा का अनुभव कराना हो, ऐसी वेदना [श्रुव] को तृनी नामक वातव्याधि कहते हैं।

मित्नी— जो शूट गुटा और गुक्षेद्रिय में उत्पन्न होकर बेगेक साथ, जैपर के तरफ जाता हो, एवं पकाशय में पहुंचता हो, उसे प्रतिवनी कहते हैं।

अष्ठीला — जो नामि व गुढा के बचि हैं गोल पन्थर जैसी, शैधि (गाँट्र ) उत्पन्न हो जाती है, जो चलनरां अधवास्त्रचल होना है, जिसके उपरिम्भाग दीर्घ है, तिर्देशमाग उन्नत ' किंचा उठा हुआ है, और जिमसे वायु मलम्हा रक जाते हैं उसे अहीला केहने है।

मत्यष्ठीला—यह भी उपरोक्त अष्टीला सहना ही है । लेकिन इसमें इतना विशेष हैं कि इस का निरहा भाग दीर्घ होता है।

े आध्यांन—जिसमे पकाशय में गुडगुड, चल चल, ऐसे शब्द होते हैं उंप्र पीडा होती है, बातेंसे भरी हुई बैली के गमान, पेट [ पक्याशय प्रदेश ] छल जाता है उसे आध्यान कहते हैं ]

"प्रत्याध्मान उपगेक्त आ मान ही आमाशय में उत्पन्न होवे उसे प्रत्यांध्मान कहते हैं। टेकिन इस भे दोनों पार्श्व [ बगल ] और इत्य में किसी प्रकारकी तिकेंडीफ वेंडी होती है।।। १९॥

#### वानव्याधिका उपसंहार।

स सर्वगतभाकता बहुविधामयानसर्वगान । करोत्यवयंव तथावयवज्ञोफज्ञ्लादिकान ॥ किमत्र बहुना स्वभटकृतलक्षणेलीक्षते । गेटैनिंगटितैर्गटाज्ञानिनिभैः क्रियेका मना ॥ २०॥

भाषार्थः - यि वात सर्व देहमत हो तो सर्वागयात, सर्वागकम्प अदि नाना भकारके सर्वदारार में होनेवाल गेगोंको उत्पन्न करता है। वही वायु दारीरके अवयव में प्राप्त हो तत्तववयवीमें भूतन, दाल आदि अनेक रोगोंको उत्पन्न करता है। इस बातके विषय में विदेश कहने से क्या ? स्थान आदि भेदोंके कारण जो रोग मेद होता है किने के अनुसार प्रकट होनेवाल जन्यात्य लक्षणोंसे संयुक्त, 'विष, विजली जैसे श्रीष्ठ कारणभारक अनेक रोगोंको वह यात पदा करता है। इन सर्व बातरोंगों में प्रिकेशिया ]

एक वातको जीतना पडता है। अतएव सबके छिए एक ही-चिकित्सा है ऐसा पूर्वाचा-वोंका अभिमत है। २०॥

बातरक्त का निदान, संप्राप्ति व सञ्ज्ञाम ।

विदाहिरससंयुतान्यतिविद्विकांक शृतं । विदाहिरससंयुतान्यतिवद्विकांक शृतं । विदाहित्वां । विदाहितां । विदाहिता

विदाहकृतदुष्टशांणित्रामहांततः पाद्याः । करोति भृश्रमास्यशेषिमख्तिः व्यादुःस्वावहम् ॥ सवातरुधिरेण तोदनविभेदनास्पर्शने— । विशोषणीवश्राषणीर्भवत एव पादी मृणां ॥ २२-॥

भावार्थ:—गर्माके समयय विदाही अन्नोंको सेवन करनेसे, कटुभोजन, अति-कट्टण तथा रूक्ष आहारोको अन्यधिक सेवन करने से, एवं रथ, घोडा, हाथी, ऊंठ आदि सवारी पर बहुत देरतक चढकर दौडानेसे रक्त विदग्ध होता है तथा वायु भी प्रकृपित होता है। वह विदग्धरक्त जिस समय वायुके मार्ग को रोक देता. है तो वह अत्यधिक प्रकृपित होकर और रक्तको दृषित कर देता है। तब रक्त दोनों पादोंमें संवय होते हैं। इसीसे संपूर्ण अंगोमें दुःख उत्पन्न करनेवाडी 'सूजन हो जाती हैं। उस समय दोनों पाद तोदन, भेदन आदि पीडासेयुक्त स्पर्शनासह होते हैं और मूख भी जाते हैं। इस को वातरक्त कहने हैं। २१ ॥ २२ ॥

पिसकप्रयुक्त व तिहोषज बातरकका स्थाण ।
सपितस्थिरेण सोष्णमृदुक्षोफंदाहान्विती ।
श्वरीरतरकण्डुनी गुरुषंनी च सस्टेष्यणा ॥
सपितकप्रमास्तैरभिहते च रक्तं तथा ।
भवति कावितामया विहितपाद्योः माणिनाम् ॥ २३॥॥

भाषार्थ:—वह यदि वित्तसे युक्त हो तो पाद उष्ण, मृदु, सूबन; व दाहसे : कुंदत होते हैं। यदि कफसहित हो तो खुजलों से युक्त, भारी एवं घर्न (सूजन' होते हैं। एवं पित्त, कफ, वातसे युक्त होजाय नो तीनों विकारोंसे उत्पन्न कवाणी. किंदामें पांचे बाते हैं। २३॥

## कोच्युकरार्थि सक्षण।

स्थिरमध्यवेदनासहितकोफमस्यायतः ।
करोति निजजानुनि प्रथिततीवसत्कोष्टुकः— ॥
किरःमतियिद्यनकविधवातरक्ताययाः ।
यथार्थकृतनायकाः प्रतिपदं यथा चोदिताः ॥ २४ ॥

भावार्यः—इसी वातरक्तके विकारसे जानुवोमें जो अत्यंत वेदनासे युक्त अत्यंत आयत सूजन उत्पन्न होती है, वह कोष्टुक (गीदड) के मस्तकके समान होती है। इसिक्ये उसे कोष्टुकशीर्थ नामका रोग कहते हैं। इसी प्रकार उक्तक्रमसे वातरक्तके विकारसे अपने २ नामके समान पादमें अनेक रोग होते हैं॥ २४॥

#### वातरक असाध्य लक्षण।

स्फुटं स्फुटिति भिष्मसास्तरमं तथा जानुत- । स्तद्तिदिइ बातश्चोजितमसाध्यमुक्तं जिनैः ॥ यदेतिदिइ बत्सराननुगतं च तद्याप्यमि- । त्यथोत्तरमिह कियां मकटयामि सन्द्रेषजैः ॥ २५ ॥

भाषार्थः — वह अच्छीतग्ह फटकर जिससमय उस से व घुटने से रक्त रसका साथ होने छगे, उस वातरक्तको। असाध्य समझना चाहिथे । एक वर्षसे पहिछे साध्य है, उसके बाद याप्य होजाता है । अब हम वातरोगोंकी चिकित्सा का वर्णन -श्रेष्ठकीषिथ्यों के साथ २ करेंगे ॥ २५ ॥

कतरागिविकित्सावर्णनकी प्रतिहा।

त एव तनुभृद्गणस्य सुर्खामपदां नाञ्चकाः । स्फुरद्विषमनिष्टुराञ्चनिविषोपमा व्याधयः ॥ महामस्त्रपवातोपमञ्जरीरवातोद्भवा । मया निगदितास्तत्वस्तु विधिकस्यते तद्गतः ॥ २६ ॥

भावार्यः — शरीर में उत्पन्न होने वाछे वह वात रोग प्राणियोके सुख संपत्ति — योको नाश करनेवाछे हैं। भयंकर बिजली व विषके समान हैं, इतना ही नहीं, महाप्रक्ष कालेक प्रचण्ड मारुत के समान हैं। इसलिये उनका प्रतीकार शाकोक्तक्रमसे यहां .... कहाबाहा है ॥ २६ ॥

र गोदको मस्तको सम्हत

#### **आमाश्यगतवातरागिविकित्सा**।

ज्य प्रकृपितेऽनिष्ठं सति निजामसंग्राश्चयं । प्छतं सखवणोष्णतोयसहितं हितं पाययत् ॥ ससर्वेवसुखोष्णतं छेपारीदिग्धगात्रं नरं । कुधान्यसिकतादिसोष्णश्चयने तदा स्वेदयत् ॥ २७ ॥

भावार्थः—आमाशय में वात प्रकृषित होनेपर, ( उसकी जीतने के लिये ) वमन कराना चाहिये, उसकी विधि इस प्रकार है। उस रोगी को, सबसे पहिले सेंधानमक मिला हुआ, सुखोष्ण तेल से मालिश करा कर ( इस विधिसे, स्नेहेन कराकर) कुधाना, बाल आदिसे व उष्ण ( कम्बल आदि ) शयन में सुलाकर स्वेदन करें। ताप अक्टर्ट वमन करानेकेलिये, गरम प्रानी में सेंधा नमक भिगोकर पिलाना चाहिते हैं।। २७॥

#### स्नेह्यान विधि।

जिरात्रिविद्य पाययेन्मृदुतरोदरं पित्तत-।

स्तर्येव कफतोपि मध्यमिमेहैव पंचान्हिकम् ॥

स्ववातकृतिनष्ट्ररोक्तवरकोष्ठमप्यादरा-।
दिनान्यपिच सप्त सर्वविधिषु कमोऽवं स्मृतः॥ २८ ॥

भाषार्थ:— घृत तेल आदि किसी स्निग्ध पदार्थ को सेवन कराकर, शरीर को विकना बना देना यही स्नेहन है। इसकी विधि इस प्रकार है। शरीरमें पिराकी अधिक-तासे मृदुकोष्ठ, कफकी अधिकतासे मध्यमकोष्ठ, और वाताधिक्यसे खरकोष्ठ, इस प्रकार कोष्ठ तीन मृदुकोष्ठकेलिये तीन दिन, मध्यमकोष्ठके लिए पांच दिन ब खरकोष्टके लिए सात दिनतक स्नेहपदार्थ [ घृत ] पिलाना चाहिये [ इस क्रमसे शरीर अच्छिताइह स्निग्ध होता है] स्नेहन कियामें सर्वत्र यही विधि है। २८।।

#### स्तेहपान के गुज ।

विश्वेषनिश्वताम्नयोऽधिकवलाः द्युवर्णोज्वलाः । स्थिरामिनवधातवः मतिदिनं विद्युद्धाश्वयाः ॥ दृढेद्विषद्वतायुषः स्थिरवयस्युरूपास्सदा । भवति श्ववि संततं चृतीमदं विवेतो नराः ॥ २९ ॥

१ वयन विरेखन आदि प्रत्येक पंचकमों को करने के पश्छि स्नेहत, और स्वेदन किया करनी चीहिये एक आपूर्वेद शास्त्र का नियम है।

भावार्यः — इस तरह भ्रा पानवाले मनुष्यकी अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। अधिक बलशाली व सुवर्णक समान कातिमान् होता है, शर्रार्मे स्थिर व नये धातुवोंकी उत्पाचि होती है। आमाशयादि शुद्ध होने हैं, इदिया दढ हो जानी है, वह शतायुषी होजाता है। शर्रिस सुक्रप व सुडौल बननीता है। १९॥

संहम के लिये अपात्र ।

अराचिकनवज्वरान् हृद्यगर्भमृच्छीमद् । भ्रमक्रमकृत्रानसुरापरिगतानथाद्वारिणः ॥ , अजीर्णपरिपादितानधिकशुद्धदेहात्ररान् । , सबस्तिकृतकर्मणा न.धृतमेतद्भपाययेत् ॥ ३० ॥

भावार्थ:— अरोचक अनस्थाम, नात्त्रर पीडितकी, गर्भवतीको, मृच्छितको, मद, अस श्रमसे युक्त, कुरा, ऐसे व्यक्तिको एवं मद्य पीय हुए को, उद्गारीको, अजीजिस पीडितको, वमनादिसे अव्यक्तिक विश्वद्ध देहवालेको, बस्तिकमं जिसको कियागया हो उसको यह घृत नहीं पिलाना चाहियं अर्थात् ऐसे मनुष्य स्नेहनके लिये अपात्र हैं॥ ३०॥

#### स्वेदन, का फल।

अथाग्निरभिवर्द्धते मुदुतरं मुवर्णोज्बस्त । सरीरमशने रुचि निभृतगात्रचेष्टामपि ॥ लघुत्वपवनानुलंग्य मलमूत्रवृत्तिकमान् । करोति तन्नुतापनं सततदुष्टनिद्रापहम् ॥ ३१ ॥ .

भावार्थ: - शरीर से किसी भी प्रकार से प्रसीना लाया जाता है उसे खेदन किया कहते हैं। स्वेदनसे शरीरभे अग्नि नीव हो जाती हैं। शरीर मृदु व कार्तिवृक्त होजाता है। भोजनमे रुचि उत्पन्न होती है। शरीरके प्रत्येक अवयव योग्य किया करने लगते हैं, शरीर हलका हो जाता है। वातका अनुलेम हो कर, मल मूत्रोंका ठीक २ निर्गम होता है, दुष्ट् निदाको दूर करता है। ३१।।

## स्वदनके लिय अपात्र।

क्षतांष्यपरिपीडितांस्तृषितपाण्डमहातुरा-। तुपोषितनरातिसारबहुरक्तपित्तातुरान्।। जल्लोदरिवपातमूखितनराभिकान गर्भिणी । स्वयं पकृतिपित्तरक्तगुणमत्र न स्वेद्येत् ॥ ३९॥ मावार्थः—क्षत व उष्णसे पाडित, तृषित, पांडु व मेहरोगके रोगीकी कि उपवास किय हुएको, रक्तिपत्तीको, अतिसारीको, जलोदर, त्रिपरोग व म्च्छिरोगसे पीडि-किको, गर्निणीको एवं पित्तप्रकृतिवालेको, स्थेदन नहीं करना चाहिय ॥३२॥

#### वमनविधि ।

तिसस्सलवणोत्रमागधिककल्कामिश्रः शुर्भः। फलैक्षिफलकेस्वया मदननामकैः पाचितम्॥ सुर्खोष्णतरदुग्धमातुरमधागमे पःयये-। क्षिविष्टमिह जानुदध्नमृदुस्थिरोच्चासने॥ ३३॥

भावार्थः — इस तरह स्नेहन भ्वेटन करनेके बाद सैंघा नमक, वच, पीपल इन तीनोंके करक से मिश्रित त्रिफला (हड़े, बहेडा, आमला) व मेनफलको द्धंम पकाना चाहिये। रोगीको घुटने बगबर कचे, स्थिर व मृदु श्रेष्ट आसनपर वैठालकर उपर्युक्त प्रकारके खुद्धोण दूधको प्रातःकालकं समय पिलाना चाहिये॥ ३३॥

> सुवांतलक्षण व वमनानंतर विधि । क्रमानासिलभेषजोरुककपित्तसंदर्शनात् ।

सुवांतमतिशांतदोषमुपशांतरागोद्धतिम् ॥ नरं सुविदितास्रपानविधिना समाप्याययन् ।

सहाप्यमलभेषजैः प्रतिदिनं जयेदामयान ॥ ३४ ॥

भावार्थ:— (इस के बाद गले में उगली, या मृदु लकडी डालते हुए बमन करने के लिये कोशिश करनी चाहिये। बाद में बमन शुरु हो जाता है ) उस वमन में पहिले औषि, फिर कफ, तदनंतर पित्त गिरजाय एवं डोपोपशमन, व रोगोद्देक की - कमी ही जांग तो अच्छात्ररह बमन हो गया है ऐसा समझना चाहिये। पश्चात् ऐसे वामित मनुष्य को, पेया आदि योग्य अञ्चपानकी गोजना में, अग्नि को अनुकूल कर फिर स्थिकी द्वाराति के लिये औषध्य की ज्यवस्था करनी चाहिये।

विश्वेष:—वमन आदिकं हारा शुद्ध किये गयं मनुष्यका आहार सेवनक्रमः— वमनादिकों से शरीर की शुद्धि करने के पश्चात् प्राय: उस मनुष्य की अग्नि \* भैद हो गतीं है। उसको निग्नलिश्वित क्रम से वढ़ाना चाहिये।

शुद्धि तीन प्रकारकी है। प्रधान ( उत्तम ) शुद्धि, मध्यमशुद्धि, जघन्यशुद्धि। के इंगे तीनों प्रकार की शुद्धियों से शुद्ध करनेके पश्चात् उस व्यक्तिको गरमपानी से स्नान कराकर, सूख करानेपर जिस दिन शुद्धि वी हां उसी दिन शामको या दूसरे दिन

प्रातःकाल, रक्तशालि के अन्न को ( अन्न बल के अनुसार ) खिलाते हुए, यथाक्रम से तीन २ दो २ एक २ अजकालों (भोजनसमय) में पेया, खिलेपी, इक्राइत-यूप, तथा दूध सेवन कराना चाहिए। तात्प्य यह है कि किसीको प्रधम [-उत्तम] शुद्धि द्वारा शब्द किया हो, उस को प्रथम दिन में दो अजकालों ( सुबह शाम ) में पेया पिलानें, दूसरे दिन प्रथम अन्नकाल में पेया, द्वितीय अजकाल में विलेपी, तृतीय दिन प्रथम, द्वितीय अन्नकाल में विलेपी, चौथे दिन, प्रथम द्वितीय अन्नकालमें अञ्चत यूप ( दालका पानी ) के साथ, पांचनें दिन में प्रथम अन्नकालमें इतयूप के साथ लाल चावल के भात, ( अथवा एक अन्नकालमें अञ्चतयूप दो कालोंमें इतयूप के साथ ) द्वितीय अजकाल तथा छठनें दिन, दोनों अजकालोंमें दूध भात देना चाहिए। सातनें दिन स्वस्थपुरुषके समान आहार देना चाहिए। इसी तरह मध्यमशुद्धि में दो२ अजकालों में, जघन्यशुद्धि में एक २ अजकाल में पेया आदि देना चाहिए। जघन्य-शुप्दि में एक २ अजकाल में पेया आदि देने के कारण, इतयूप अङ्गतयूप इन दीनोंको दे नहीं सकते क्यों कि अजकाल एक है। चीज दो है। इसलिये इस शुद्धिमें या तो अङ्गतयूप ही देनें, अथव कृताकृत मिश्रकरके देनें।

जपर जो पेयादि देनेका क्रम बत्लाया है वह सर्व साधारण क्रम है। लेकिन, देश, काल, प्रकृति, सात्म्य, दोषोद्रेक आदि के तरफ ध्यान देते हुए, अवस्थाविशेष में उस क्रममें कुछ परिवर्तन भी वैच कर सकता है। पेयाके स्थान में यवागू भी दे सकता है। तीवाग्नि हो तो प्रारंभमें ही दूध भातृभी दे सकते हैं आदि जानना चाहिये।

पेया:—दाल चावल आदि को चौदह गुण जल में इतना पकावे जो पीने लायक रहें और दाल आदि के कण भी उसी में रहें उसे पेया कहते हैं।

विलेपी:—जो चतुर्गुण जलमे तैयार की गई हो, जिस में से दील आदि के कण नहीं निकाले हों, और इस में द्रवभाग अत्यल्प हो अधीत वह गाउड़ी हो, उसे विलेपी कहते हैं।

यूष:—एक भाग धुली हुई दाल को अठारह गुने जल में पकार्वे । अर्थात् दालके जब पानी चतुर्थांश रहें तब, तक्ष में छान लेवें इस को यूब कहते हैं । अर्थात् दालके पानीको यूब कहते हैं ।

कृतयूषः—जिस यूष में सोंठ मिरछ, पिष्ठ, बी सेंधानमक डाड कर् सिह करते हैं उसे कृतयूष कहते हैं।

अकृतयूष:—जो केवल दाल का हा यूष हो सोठ आदि जिसमें नहीं स्वका हा उसे अकृतयूष कहते हैं ॥ ३४॥

#### वसनगुज ।

बस्तपगुरुगात्रतां स्वरिवभदनिद्रोद्धति । श्रुत्वे विरसपग्निमांद्यमधिकास्यदुर्गेवताम् ॥ विदाहदृद्यामयान्कफनिषेककंठोत्कटं । व्यपोहति विषोट्यणं वमनमत्र संयोजितं ॥ ३५ ॥

भावार्थः सम्यग् वमनसे रोगीका वडबडाना, शरीरका भारीपन, स्वरसद, निद्राधिकता, मुखविरसता, अग्निमांब, मुखदुर्गथ, विदाहरोग, हृदयरोग, कफ, कंठरोध, विषादेक आदि बहुतसे रोग दूर होते हैं ॥ ३५॥

#### वमनकेलिये अपात्र।

न गुन्मतिमिरोर्ध्वरक्तविषमार्दिताक्षेषक-।
प्रमीदतरवृद्धपांडग्रदजांकुरोत्पीदितान् ॥
क्षतोदरविरूक्षितातिकृश्वगर्भीवस्तंभक-।
क्रिमिप्रवलतुण्डवंधुरतरान्नरान्वामयेत् ॥ ३६॥

भाकार्थ: —गुल्मरोगी, तिमिररोगी, रक्तिपत्त, अर्दित, अक्षेपक, प्रमेह, बहुत पुराना पांडुरोग, बनासीर, और क्षतोदर से पीडित व्यक्तिको एवं रूक्षशरीरवाले को, गर्मिणीको, स्तंभन करने योग्य रोगीको, क्रिमरोगीको, दंत रोगी को और अन्यंत सुबियों को वमन मही देना चाहिये ॥ ३६॥

#### वमनापवाद् ।

अजीर्णपरिपीडितानिताविषां स्वणक्षेष्मिका-।
बुरांगतमरुत्कृतप्रबलवेदनाच्यापृतान् ॥
नरानिद्दं निवारितानिप विपक्षयष्टिजेलैः।
कणोग्रफलकल्पितैर्मृदृत्रं तदा छर्दयेत्॥ ३०॥

भावार्यः जपर वमन देनेको जिनको निषय किया है ऐसे रोगी भी कदाबित स्वांत अजीर्ण से पीडित हो, विपन विषमे पीडित हो, कफोदिक्त हों, छातींमें प्राप्त वातकी प्रवस्त वेदनासे पीडित हों तो उनको मुळेटी, पीपल, वच, मेनफलके काथसे मृदु वमन करा देना चाहिये ॥ ३७ ॥

कदुत्रिकादिखूर्ण

कदुत्रिकविदंगींदंगुविदसँघवैद्याप्रिकान् । श्रुक्तसमुरेक्दाककदुरोदिणीजीस्कान् ॥ विचूर्ण्ये घृतमातुर्छगरससक्ततकादिकैः। पिवन्कफसमीरणामयगणान्जयत्यातुरः॥ ८॥

भाषार्थ:—त्रिकटु (सोंठ, मिरच, पीपल ) वायाविडंग, हींग, विडनमक, सैंधानमक, इलायची, चित्रक, कालानमक, देवदार, कुटकी, जीरा, इन चीजोंका चूर्ण करके ची, माइलुंगके रस, छाछ आदिमें मिलाकर या उनके अनुपान के साथ सेवनसे वास्त्रक्य, कफजन्य, रोगसमृह उपशम को प्राप्त होते हैं ॥ ३९ ॥

महौषधादि काथ व अनुपान ।

महौषधवराग्निमयबृहतीङ्क्ष्यैरण्डकै— स्सविल्वसुरदारुपाटलसमातुर्लुगैः शृतैः ॥ धृताम्लद्धितऋदुग्धितल्वतैलतोयादिभि-। महातुरमिहासपानविधिना सदोपाचरेत् ॥ ३९ ॥

भावार्थ:—सोंठ, हरड, बहेडा, आंवला, अग्निमंथ, छोटी व बडी कटेली, एरण्ड देवदार, पाढल, माहुलुंग बेलगिरि इनके काथसे सिद्ध धी, आम्ल पदार्थ, दही, छाछ, दूभ, तिलका तेल, पानी आदिसे अलपान विधिपूर्वक रोगीका उपचार करना चाहिये॥३९॥

पकाशयगत वात केल्यि विरेचन।

अथ मकुपितेऽनिले विदितसूरिपकाश्चये ।
स्तुहित्रिकटुदुग्धकल्कपयसा विपकं घृतं ॥
सुखोष्णलवणांभसानिलविनाशहेतुं तथा ।
पिवेत् मथमसंस्कृतातिहितदेहपूर्विक्रयः ॥ ४० ॥

भावार्थ: — यदि वह वायु पकाशयमें कुपित होजाय तो धूहर का दूध, त्रिकटु, (सींठ मिरच पीपछ) गायका दूध इन के कल्क, य दूधसे गोष्ट्रत को सिद्ध करना चाहिये। बात को नाश करनेवाछे इस विरेचन घृत को, स्नेहन, व स्वेदन से जिसका कारिर पहिले ही संस्कृत किया गया हो, ऐसे मनुष्य को सुखीष्ण (गुनगुनाः) नमक के प्रपानी में डाळ कर पिळाना चाहिये। इस से विरेचन होकर बात शांत हो जाता है अथा।

वातनाशक विरेचकयोग ।

त्रिवृत्तिकर्डकैस्समं लवणचित्रतैलान्वितं । पिवेदनिलनाञ्चनं घृतविमिश्रितं वा पुनः ॥ बहौषधइरीतकी लवणकल्कग्रुष्णोदकै- । स्सतैलसितपिष्पर्लाकमथवा त्रिवृद्दातज्जृत् ॥ ४१ ॥ ्राभावार्थः—निसीत, त्रिकटु (सींठ, मिरच, पिएछ) सेंधानमक, इन के चूर्ण की स्वाप्टतिल अथवा भी के साथ पीने से, सींठ, हरीतकी, सेंधानमक इन के कल्कको न्यारम पानीके साथ, व शक्कर पीपल, निसीत के कल्क व चूर्णको तैल के साथ सेवन करने से विरेचन होकर पकाशयगत वात दूर होजाता है।। ४१॥

#### विरेचन फल।

सुदृष्टिकरिमष्टिमिद्रियबलावहं बुद्धिकृत् । क्षरीरपरिवृद्धिमिद्धमनलं वयस्थापनम् ॥ विरेचनिमहातनोति मलमूत्रदोषोद्भव- । क्रिमिमकरकुष्टकोष्ठगतदुष्टरोगापहम् ॥ ४२ ॥

ं भावार्थः—विरेचनसे दृष्टि तीक्ष्ण होती है, इंद्रियोंका बल बढता है, बुद्धीकी वृद्धि होती है। शरीरकी शक्ति बढती है, अप्नि बढती है। दीर्घायुषी होजाता है। एवं च मलमूश के दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले रोग, क्रिमिरग्ग, कुष्टरोग, कोष्ठगत दुष्टरोग आदियोंको यह विरेचन दूर करता है।। ४२॥

#### विरेचन के लिये अपात्र।

सशोकभयपीडितानतिकृशातिरूक्षाकुलान् । भमक्रमतृपानजीर्णरुधिरातिसारान्वितान् ॥ श्विशुस्थविरगर्भिणीविदितमद्यपानादिकान- । संस्कृतश्वरीरिणः परिहरेद्विरेकैस्सदा ॥ ४३ ॥

भावार्थः —शोक व भयसे पीडित, अतिकृश, अतिरूक्ष, अत्यंताकुलित, श्रम, .... हम, तृषा, अजीर्ण, रक्तातिसारसे युक्त, बालक, वृद्ध, गर्भिणी, मधपायी, स्वेहन, स्वेदन, ः आदिसे, असंस्कृत शरीरवाले इत्यादि प्रकारके लोगोंको विरेचन नहीं देना चाहिये ॥४३॥

#### विरेचनापवाद ।

तथा परिह्तानिप भवलिपस्तापिता—।
नितिक्रिंगिणकोद्रानिप च मूत्रविष्टाम्भिनः॥
सितित्रिकदुचूर्णकैरिह्मवारिणा वान्विते—।
सिवृङ्खवणनागैरमृदुविरैचनैर्योजयेत्॥४४॥

१ यहां निसीत आदि कितना प्रमाण केना चाहिये! इसका उल्लेख नहीं किया है। वार्चिद्दशासका नियम है कि जहां औषि प्रमाण नहीं लिखा हो वहां सबको समझता (बराबर). केना कालिद असिकेय वहां और आगे भी ऐसे स्थानोंमें समभाग ही प्रहण करें।

ं भावार्थ: — जपर विरेचनके लिये निषेध किये हुए रोगी भी यदि 'त्रवकः 'पिती-देवति संतप्त हो, 'उदरमें किमियों की अत्यधिकता हो, मूजबद्ध हो तो 'उनकी 'व्यवद्य जिकदुके चूर्णको गरम पानीमे मिलाकर विरेचन देन चाहिए अथवा विसेत्र, 'नमक,' सोंठके कथाय से चूर्ण से मृदु विरेचन कराना चाहिए ॥ ४४॥

सर्वशरीरगत वातचिकित्सा।

समस्ततत्तुमाश्रितं पवनसुत्रमास्थापनः । मबृद्धमनुवासैनरिह जयेचथोक्तकमात् ॥ निरूष्ठ इति सर्वदोषहरणात्तयास्थापनं । वयस्थितिनिमित्ततोऽर्थवक्षको निरुक्तं मया ॥ ४५॥

ः भावार्थः समस्तशरीर में न्याप्त (कुपित) वायुको विधिपूर्वक आध्यापन, अनुवासन वस्तियोंसे शामन करना चाहिए । संपूर्णदोषोंको अपहरण करनेस उसका नामनिकृष्ट, वयस्थापन करनेस आस्थापन पड गया है । इस प्रकार उस दोनों , बस्तियोंके सार्थक नाम है ।। ४५॥

अनुवासनवस्तिका प्रधानत्व।

अथाभमजुवासनादजुवसम दुष्यत्यपि । प्रधानमजुवासनं प्रकटितं पुराणः पुरा ॥ तथोभयमपीह बस्तियुतनेत्रसङ्कक्षण— । द्रवप्रवर्भषजामयवयप्रमाणेर्ब्रुवं ॥ ४६ ॥

भावार्थः — अनुवासनवास्तका उपयोग करनेपर भी आहारादिकां (अलिमांच आदि) कोई दोष नहीं आता है। इसिलए इस अनुवासन बस्तिको महिषिलोग मुस्य बसलाते हैं। जागे हम आस्थापन अनुवासन बस्तियोंकी विधि रोग, वय, अनुकूष्णमाणिक साम्राप्त बस्तिले शुक्त पिचकारी का स्थाप, उस के प्रयोगमें आनेवाले इवहण्य, उत्कृष्ट बीपार्थ बैराहका निरूपण करेंगे। १ ४६ ।।

#### मतिया ।

जिनमवचनां हुधेविदितचारुंसख्याकमा । दिहापि गणनाविधिः प्रतिविधास्यते प्रस्तुतः ॥ । विचार्य परमागमादिधगता मुधेर्यस्ते । द्वस्त्रद्रणकारणादुरुत्तरार्थसंसेपतः ॥ ४७ ॥

के अध्यार्थः जैनशासस्यां समुद्र में बास्तके विषय में ग्**यानके जे किन्नाम** है उसीको अनुस्था करके यहांपर कथन किया जानेगा । खुद्धमान श्**रीका श्रामक** से विश्रारं किए द्वापयको हा ग्रहण करते हैं। क्यों कि त्रिस्तृत विषयको भी संक्षेप व सुक्रमंसा से जानने केलिए परमागम ही साधन है।। ४७ ।।

वस्तिनेत्रलक्षण ।

दृढातिमृदुचर्मनिर्मितनिरास्तवच्छागल- ।

प्रमाणकुदगष्टकद्रवितोरुवस्त्यिन्वतम् ॥

पडष्टगुणसंख्यया विर्वितांगुलीभिः कृतं ।

त्रिनेत्रविधिलक्षणं शिशुकुमारयूनां क्रमात् ॥ ४८ ॥

भाषार्थ: — निरूह य अन्वासन बस्ति देने के लिये एक ऐती नेश (पिचकारी) बनावें जो मजबूत य मृदुचर्म से निर्मित, छिश्राहित बस्ति से सयुक्त हो, जिस में आठ कुड़ब (१२८ तोलं) (१) द्रय पदार्थ मासके, जिसकी छम्बाई, बालकोंके लिये ६ अंगुल, कुमारोंके लिये ८ अंगुल, जवानी के लिये १० अंगुल प्रमाण हों ॥४८॥

तयैकनयैरत्नभेदगणितांगुलीसंस्थिता । क्रमोक्षतसुकर्णिकान्यपि कनिष्ठिकान।मिका ॥ स्वमध्यमवरांगुलात्मपरिणाइसंस्कारिता ॥ न्यनिंद्यपशुवालिभिन्नतिमवर्गुलान्यम्रतः ॥ ४९ ॥

मावार्थः—बस्तिनेत्र (पिचकार्रा) के अग्रमाग में एक गोल कैणिका. होनी चम्हियः जिसका प्रमाण (शिशु, कुमार, युवापुरुषों की बस्ति में) एक, दो, तीन अंगुरु का प्रमाण होना जाहिये। नेत्र की मोटाई अग्रमागम किनशागुली, मध्यभाग में अना- मिक्का (अंगुलेके पान के) अंगुली, मृत में बाच की अंगुली के बराबर होना चाहिये। एवं के हा गोपुच्छ के समान आकृति से युक्त और अग्रमाग गोल होना चाहिये। ।।१९९॥:

<sup>ं</sup> वस्तिनतिर्माण के योग्य पदार्थ व छिद्रप्रमाण ।

सुवर्णवरतारताम्रतक्तनिर्मितान्यसता—।
न्यमूनगुलिकामुखान्यतिविषक्तमुद्राढकी ॥
कलायगतिपातितात्मसुषिरानुधारान्विता—।
न्यमूनि परिकल्पयेद्वदितलक्षनेत्राण्यलम् ॥ ५० ॥

र द्विविध नय-प्रन्यार्थिक पर्यापार्थिक. द्रव्यकी विवक्षा करनेवाला नय द्रव्यार्थिक है पर्यापकी विवक्षा करनेवाला पर्याधार्थिक कहलाना है। २ रत्नक्षय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्कान, सम्यज्ञान किल्लास्त्रीकर यथार्थ विश्वास (Good Conduct) रखना सम्यग्दर्शन तत्वीके यथार्थ ज्ञान (Good Knowledge) सम्यग्कान, व ह्यापादय रूपसे तत्वीम विवक जाग्रति होकर आवर्षक कृति। (Good Character) सम्यक्तारित्र कहलात् है! ३ यह इसलिये बनायी जाती है कि स्वर्धिक विकेशी के अर्थ मान की गुदाक अदर जाने से रोके।।

भावार्थ:—यह पिचकारी सुवर्ण, उत्तम चांदी, ताम्र व छकडी आदि से अवह इई होनी चाहिये रे वह अक्षत हो, उस के मुख्में एक सुंदर गोली होनी चाहिए। अंदर [ अप्रमाग में ] का छिद्र शिद्य, कुमारों युवावस्थावालोंके छिए, क्रम से, पके हुए मूंग, अरहर, व मटरके बरावर होना चाहिए। इस प्रकार के लक्षणोंसे पिचकारी तैयारी करे।। ५०।।

#### वस्ति के लिए आषधि।

सतैलघृतदुग्धतक्रद्धिकांजिकाम्लद्भवै— । स्निवृन्मदनचित्रवीजकविषकमूत्रैस्समम् ॥ स्वजाममिथतैश्वतैस्सद्द विभिश्वितैः कल्कितै— । मेद्दीषधमरीचमागधिकसैंधवोब्रान्वितैः ॥ ५१ ॥

सदेवतरुकुष्टहिंगुबिडजरिकैलात्रिवृ-। द्यवान्यतिविषासयष्टिसितसर्पपैस्सर्पपैः। स्रुपिष्टवरभेषजेः पलचतुर्थभागांश्चके ॥ विलोड्य मथितं कदुष्णमिह सेचयेद्वस्तिषु ॥ ५२॥

भावार्थ:—बस्तिप्रयोग करनेके लिए, तेल, घी, दूध, तक, दहा, कांजी ये द्रवपदार्थ, निसोत, मैनफल, एरण्डवाज, इनके काढा और गोमूत्र, इनको यथामात्रा मिलाकर मधन करें । इसमें सोंठ, मिरच, पीपल, सेंघानामक, वच, देवदारु, कूट, हींग विडनमक, जीरा, इलायची, निसोत, अजवायन, अतीस, मुळेठी, सफेद सरसों, कांली-सरसों इन औषधियोंको एक २ तोला प्रमाण लेकर बारीक पीस लेवें और उपसेक, द्रवपदार्थ में इस कल्कको मिलाकर, मंधनींसे मधे । इस प्रकार साधित औषध, बल्प उच्ण रहनेपर, बस्ति नेत्र [पिचकारी] में डालें ॥ ५१-५२ ॥

## बस्तिके लिए औषध प्रमाण।

इहैकनयसच्चतुः कुडवसंख्यया सद्द्रवा-।
भिषच्य निपुणाः पुरा विहितनेत्रनाडीग्रुखम्॥
स्वदाक्षणपदांगुलावधृतवामपादस्थितं।
द्रवोपरि निवंधयेद्विहितबस्तिवातोद्गमम्॥ ५३॥

भावार्यः अस पिचकारी में (शिशु, कुमार, युवकोंको ) क्रम से एक कुटबं (१६ तोछे ) दो कुडब (३२ तोछे ) चार कुडन (६४ तोछे ) उपरोक्त दव पदार्थ को भरकर, उस पिचकारी को, वायें पाद के सहारे एउकर दादिन पैर की खंगलीयों से पकडकर, उस के मुख में बस्ति को बाधे, पश्चात् उससे बायु की निकाड देवें ॥ ५३॥

औषधका उत्क्रष्ट्रप्रमाण।

वयोबलक्षरीरदोषपरिवृद्धिभेदादिष । द्रवप्रवणता भवेद्रणनया गुरुद्रव्ययोः ॥ न च प्रमितिरूर्जिता कुडवषट्कृतोन्या मता । तदर्धमिह पक्रतैलघृतयोः प्रमाणं परम् ॥ ५४॥

भावार्थ:—वय, वल, शरीर, दोषोंकी वृद्धि व हानि, गुरुद्रव्य, लघुद्रव्य की अपेक्षासे, द्रवद्रव्योंके प्रयोग होता है। तात्पर्य यह कि द्रवद्रव्यका उपरोक्त प्रमाण से वय आदि को देखते हुए कुछ घटा वढा भी सकते हैं। लेकिन ज्यादासे ज्यादा छह कुडव तक प्रयोग कर सकते हैं। इस से अधिक नहीं। औषधियों द्वारा सिद्ध किया हुआ तैल या घृतकी मात्रा उपरोक्त द्रवद्रव्यके प्रमाण से अर्थांश है॥ ५४॥

#### बस्तिदान कम।

निपीड्य निजवामपार्श्वमिहजानुमात्रोच्छिते । त्रयानिमिति चातुरं प्रतिवदेद्धिपग्मंचके ॥ प्रवेशय गुदं स्वदक्षिणकरेण नेत्रं क्षनै- । र्ष्टुताक्तक्षुपसंहरन् स्वम्रुचितांत्रिवामेतरम्॥ ५५ ॥

भावार्थ:— धुटने के बराबर ऊंचे तस्त में वामपार्श्व को दबाते हुए (उसी करवटसे) रोगीको सुलाकर उस से कहें कि अपने दांये पैर को सिकोडकर, अपने दाहिनेहाथ से धृत से लिक उस बस्ति (पिचकारी; को घृत से चिकना किये गये गुदामें, धीरे र प्रवेश कराओ ॥ ५५॥

प्रवेश्य शनकैस्सुखं प्रकटनेशनाडीसुखम् । प्रपीडयतु बस्तिमप्रचलितानुवंश्वस्थितिम् ॥ द्रवक्षयविदातुरं विगमनेश्रमाश्वागमात् । करेण करमाहरन्पद्भवोत्कुटीकासनम् ॥ ५६ ॥

भावार्य:—जिस का मुख खुला हुआ है ऐसी बस्तिनालिका (पिचकारी) को, पूर्वीक्त कमसे, धीरे २ प्रवेश करानेक बाद, वंशास्थि (पीठ के बीचमें जो गले से लेकर कमरतक रहने वाली हंड़ी ) की ओर भुकाकर निश्चल रूपसे पिचकारी को दबाना चाहिये। इसपदार्थ खतम होनेके बाद, उस बस्तिको शीव ही हाथों हाथ, गुदहार से निकालना

चाहिये। पश्चात् प्रयुक्त औषधि के बाहर निकाल ने के लिये, रोगीको [ एक हुईर्त पर्यंत ] उकरू बैठालना चाहिये॥ ५६॥

#### सुनिरूढलक्षण।

कमाद्रवपुरीषदोषपरिशुद्धिमालाक्य तः । त्पुटत्रयमिद्दाचरेदि चतुर्थपंचान्दिकम् ॥ यथा कफविनिर्गमे भवति वेदनानित्रहः । स्तथैव सक्ष्याचरेक च निरुद्धसंख्या मता ॥ ५७ ॥

भावार्थ:—उपरोक्त क्रमसे निरुद्धविस्त प्रयोग करने के बाद सबसे पिढिले प्रयुक्त द्रव पदार्थ पश्चात् यथाक्रमसे मल, वात, पित्त, कफ वाहर निकल आवें, एवं रोग की उपशांति होवे तो जानना चाहिये कि निरूहबस्ति ठींक २ होगयी है। अर्थात् यह सुनिरूढका लक्षण है। यदि सुनिरूढताका लक्षण प्रकट न हो तो फिर चार पांच दिन तक क्रमशः तीन बास्तिका प्रयोग करना चाहिये। लेकिन निरूहबस्ति के विषयमें यह कोई नियम नहीं है कि एक, दो, तीन या चार वस्ति प्रयोग करें। जब तक कफ बाहर नहीं आता है और रोग की उपशांति नहीं होती है, तब तक बराबर बस्ति देते जाना चाहिये।। ५७॥

निरूह के पश्चा द्विधेय विधि व अनुवासनबस्तिप्रयोग।

ततश्च सुविशुद्धकोष्टश्चपथौतसुष्णोदंकैः । स्वदोषश्चमनप्रयोगलघुभाजनांनतरम् ॥ यथोक्तमसुवासनं विश्वियुतं नियुज्याचरं-। द्विषग्जधनपादताडन सुमंचकोत्क्षेपणैः॥ ५८॥

भावार्थ:—उपर्युक्त प्रकारसे बन्तिकर्मने काष्ट्रशुद्धि होनेके बाद गरम पानीसे भ्नान करा कर तत्तदोषोंको शमन करनेवाले औपध योगोंसे सिद्ध किये गये, लघुमोजन कराना चाहिये। तदनतर उसे विधिपूर्वक अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। अनुवासन बस्तिगतद्दव्य शीघ्र बाहर नहीं आवे, इसके लिये रोगी चितसुलाकर जघन स्थान व पाट को ताडन करना चाहिये। तस्तको उंचा उठाना चाहिये। ५८॥

१ एक मुहूर्त ( दोषडी ) के अंदर निरूहनवस्ति पेटले बाहर निकल न वार्षे तो रीगी

#### मनुबास के प्रशाहिषय विश्वि।

स्वदक्षिणकरं निपीइय श्रयने मुखं संविश्वेत् । स्वमेषमिति तं वदेन्मलिबानिर्गमाकार्स्या ॥ ततोऽनिलपुरीषमिश्रघृततेलयोर्बागमात् । मश्चस्तमनुवासनं मतिवदन्ति तद्वेदिनः ॥ ५९ ॥

भाषार्थः —दाहिने हाथको दबाकर अच्छीतरह सुखपूर्वक सोनेक छिये उसे कहना वाहिये। जिससे मल शीघ्र नहीं निकल्ले सके। उसके बाद वासु व मल्से मिश्रित (पहिले प्रयोग किया हुआ) तेल वा घी निकल जावें तो बस्तिकर्म को जाननेबाल, ■ उत्तम अनुवासन बस्ति हुई ऐसा कहते हैं।। ५९॥

्र मञ्जवासनका शीव्र विनिर्गमनकारण व उसाका उपाय ।

पुरीषवहुलान्मरुत्यवलतातिरूप्तादपि । स्वयं घृतस्रेतलयोरितकिनिष्ठमात्रान्वितात् ॥ स च मतिनिवर्तते घृतमथापि तैलं पुन- । स्ततभ ज्ञतपुष्पर्तेघवयुतं नियोज्यं सदा ॥ ६० ॥

मावार्थ:—कोष्ठ में मलका संचय, वातका प्रकोप, और रूक्षल ( रूखापना ) के अधिक होने से व प्रयुक्त घृत व तैल की माना अन्यल्प होनेसे, प्रयुक्त अनुवासन-विस्ति शीन ही लोट आवें तो, घृत या तेलके साथ सोंफ, सेंधानमक को मिलाकर फिर विस्तिप्रयोग करना चाहिया। ६०॥

अनुवासनकृष्टि की संख्या ।
तृतीयृदिवसात्शृतः पुनरपीइ संयोजये ।
द्ययोक्तमन्नुवासनं त्रिकचतुष्कषष्ठाष्ट्रमान् ॥
द्यरीरवलदोषविद्विषयेदनानिग्रहं ।
निरूद्द्यपि योजयेक्तदनुवासमध्य पुनः ॥ ६१ ॥

्राति आदि परं घ्यान देने हुए उसे तीन, चार, छह, आठ तक अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। उस अनुवासन बस्ति वीचमें आवश्यकता हुई तो निरूहबस्तिका प्रयोग भी करना चाहिये। ६१॥

१ अनुवासनवित्त प्रयोग करते ही बाहर आर्वे तो गुणकारी नहीं होती है । इस्किय, पेटके संद नेती देश उद्दर्शना अध्यायस्थक हैं।

#### वस्तिकर्म के लिये अपात्र.

अजीर्णभयक्षेत्रकपाण्डमदम्च्छनारोचक- । श्रमचसनकासकुष्ठजठरातितृष्णान्वितात् ॥ अदांकुरनिपीडितांस्तक्षणगर्भिणीक्षेषिणः । ममेदकुक्षदुर्वस्थामिपरिचाधितोन्मादिनः ॥ ६२ ॥

उरेःक्षतयुतासरानिषकवातरोगाहते । चळक्षचित्रोषितात्र्यातिदिनं प्रळापान्वितान् ॥ अतिस्तिमितगात्रगाहतगृनिद्रया व्याकुळान् । संदैव परिवर्जयेदुदिवबस्तिसत्कर्मणा ॥ ६३ ॥

श्रादार्थः -- अजीर्ण, भय, शोक, पाण्डुरोग, मद, मूर्छा, अरुचि, अम, श्रास, कास कुछ, उदररोग, तृषा, बनासीर, जल्पनयम्क, गर्मिणी, क्षय, प्रमेह, कृश, दुर्बळासि, उन्माद इत्यादिसे पीडित एवं प्रवल्ल वातरोगसे रहित उरक्षत, शक्तिका द्वास, शोष, प्रलाप, गात्रस्तव्ध व गाढ निदासे व्याकुलित व्यक्तियोंको, निस्त कमी सही देनी वाहिये ॥ ६२ ॥ ६२ ॥

#### बस्तिकर्म का फल।

न चास्ति पवनामयमञ्जयनिकयान्या तथा । यथा निपुणवस्तिकर्भे विद्धाति सीख्यं तृणां ॥ ञ्चरीरपरिवृद्धिमायुरनलं वस्त्रं वृष्यतां । वयस्थितिमरोगताममलवर्णमप्यावद्वेत ॥ ६४ ॥

भाषार्थ:—वान रोगोंके उपशमनके छिए ( अच्छी तरह से प्रयुक्त ) बस्तिकर्म से अधिक उपयोगी अन्य कोई क्रिया नहीं है । उचित रूपसे बस्तिकर्म किया जाय तो बातका शमन होकर रोग्नीको सुन्व होता है, शरीरमें शक्ति बढती है, आयुष्य भी बहता है, श्रीन तेज होजाती है । वाजीकरण होता है। वयस्थापन [ काकी आयु होनेपर मी, श्रीर योवनावस्था सहश सुदृढ रहना ] होता है, निरोगता प्राप्त होजाती है । श्रीरकी कांति, मी बढती है ॥ ६४॥

#### बस्तिकर्म का फल।

बलेन गजमश्वमाञ्चगमनेन बुध्या गुर्छ। दिवाकरनिमाकरावप्रिच तेजसा कांतितः॥ सुर्वर्णमिर सूक्ष्मदृष्टिगुणर्तोऽगजं ऋपतो । जयदमिलनानुदासनञ्जतोपयोगासरः ॥ ६५ ॥

भाषार्थः — ठीक २ अनुवासन बस्ति यदि सा संख्यामें छ जीजाय तो वह मनुष्यं बर्डेसे हाथाको, शांघगमनसे घोडेको, बुद्धांसे बृहस्पतिको, तेजसे सूर्य व चंद्रको, कातिसे सुवर्णको, सूक्ष्मदक्षिगुणसे हाथाको, रूपसे कामदेवको जीतेगा । इतनी शक्ति उस अनुवासूनवस्तिमें है ॥ ६५ ॥

शिरागत बायुकी चिकित्सा।
शिरागतिमहानिलं शिरित तैलसंतर्पणे-।
विपक्ष व्यतैलनस्यविधिना जयेत्संततम्॥
महीषिशिरीषिश्रयुद्ध रहारुदावीयुतेः।
करंजस्वरमं जरीक्ष चक्रिंगुकां जीर्रकः॥ ६६॥
प्रलेपनमपीह तैः कथितभेषजैर्वाचरे-।
दिपक्ष घनको श्रधान्य कृतसी व्णसंस्वेदनैः॥
यथोक्त सुपनाहनै स्मुखतरे श्रिश्वरोवस्तिभि-।
जये द्विष्व यो सम्भिरित्स सुवतरे शिश्वरोवस्तिभि-।
जये द्विष्व यो सम्भिरित्स सुवतरे शिश्वरोवस्तिभि-।

यावार्थ: -- मस्तकात वायु को मस्तक में तेल मालिश करना व तेल मिगोपा गया पिचु [पोया ] रखना, सोंठ, सिरीस का बीज, सेजन, देवदारु, दारहलदी, करंब कटजीरा [अपामार्ग ] कालानमक, हींग, कांजीर, जीरा इन औषधियों से सिद्ध किये गये तेल के नस्य देना और इन ही [उपरोक्त ] औषधियों के लेप करना, नागर- नीका, काबनीतुर्ध, धीनया इन औषधियों द्वारा उच्चा स्वेदन देना व विविवृद्धि उपनाह [पुष्पिका ] करना, योग्य शिरोबस्ति व रक्तमोक्षण करना इत्यांदि उपायों और विविवृद्धि अपनाह [पुष्पिका ] करना, योग्य शिरोबस्ति व रक्तमोक्षण करना इत्यांदि उपायों और विविवृद्धि अपनाह व विविवृद्धि स्व

नत्य का मद नह्यं सर्वे तच्यतुर्धा विभक्तं । - ख्रोदेनं स्यादृष्ठाजातीयवैश्व ॥ - स्नेहान्नस्यं चावमर्वे च योज्यम् । वाते पित्ते तह्यस्यापृते वा ॥ ६८ ॥

भाषार्थ:—तैल आदि विकास पदार्थ और अपामांग आदि रुक्ष पदार्थ, इस प्रकार दी प्रकारके औषवियोंसे नस्येकर्म किया जाता है । उस स्मेडकस्य का वैशे

्रे को भीत्र नागते हारा व्यन किया जाता है, उसे परंग गरेर के श्रीवार क्रिकेट कंपनियों केरों, बंपायन १०-८-६ विम्नु स्मेंद जो नामने बाजा जाता है उसे महीतरंग बहुते हैं। अवमर्श [प्रतिमर्श ] नाम से दो भेद है । और रूक्ष औषधियों द्वारा कियं जानेबाले नस्पके अवपीडन, प्रधमने इस प्रकार दो भेद हैं । चूंकि विरेचन बृहंण आदि जो नस्प के भेद हैं वे सभी उपशेक्त स्नेह व रूक्ष पदार्थों द्वारा ही होते हैं इसिलये [सुख्यत: ] सम्पूर्ण नस्यों के भेद चार हैं। वात, पित्त या वातपितोंसें उत्पृत्त शिरो ते ते वात हैं। वात, पित्त या वातपितोंसें उत्पृत्त शिरो ते ते वात वातपितोंसें उत्पृत्त शिरो ते ते वात वाहिये ॥ ६८ ॥

#### अध्मर्ध मस्य।

यद्यक्तस्यं तत्त्रवारं प्रयोज्यं । यावद्वकतं प्राप्तुयात्स्नेद्दाविदुः ॥ तं चाप्यादुश्रावमर्षे विधिज्ञाः । रूष्तद्रव्येयेत्तदत्र दिधा स्यात् ॥ ६९ ॥

भावार्थ:—सर्वत्र नस्यको त्रिवार प्रयोग करना चाहिये । जब वह नस्यगत स्मेहबिंदु मुख्यें आजावे उसे अवमर्ष नस्य कहते हैं। इसकी मात्रा दो बिंदु है। रूश्नद्रव्यगत नस्य उपर्श्वन्त प्रकार दो तरहका है।। ३९ ।।

#### अवपीडन नस्य ।

व्याध्यावपीडनमिति प्रवदंति नस्यं । श्रुष्मानिले मरिचनागरिपपलीनाम् ॥ क्रोञ्चातकी मरिचिशिग्वपमार्गशेज- । सिभृत्यन्तूर्णभुदकेन शिरोविरेकम् ॥ ५० ॥

भावार्धः — केष्मवात रोगमें मिरच, साठ, पीपछके अवपीडन वस्पक्षी देना कादिये । एवं कडुवीतुर्द्ध, मिरच, सेंजन, अंपामार्ग के बीज व सैंधानमक के चूर्ण हो। पानीमें पीसकर शिरोविरेचनार्थ, प्रयुक्त करना चाहिये । ॥ ७० ॥

#### नस्य के लिये अपाव

नस्यस्येते वर्जनीया मनुष्याः । स्नाताःस्नातं प्रार्थयन्यक्तवंताः ॥ अन्नक्षीणा गर्भिणी रक्तपिताः । स्वासैरसद्यः पीनसेनाभिभृताः ॥ ७१ ॥ .

रे रुख जीविषयोंके करक काय स्वरत आदित जो नस्य दिया जाता है उसे अवप्रक्रिन नस्य स्वोक्ष्य दे के खोत चूंग की नळीमें भरकर, नाल ध्यमें पूका जाता है उसे प्रथमने मस्य स्वीत हैं। भावार्यः—स्नान किये हुए व करनेकी इच्छा रखनेवाले को, भोजन किये हुए को, वमन किये हुए को, बहुत कम जीमने वालेकी, गर्भिणी और रक्त पित्ती को, सास रोगसे व नवीन पीनस रोगसे पीडित व्यक्तिको नस्यका प्रयोग नहीं करना चाहिये॥७१

#### नस्यफल

एतच्चतुर्विधमपि प्रथितोरुनस्य । कृत्वा भवंति मनुजा मनुजायुषस्ते ॥ साक्षाद्वलीपलितवार्जितगात्रायष्टि— । सारादश्वर्शाककमलापमचारुवक्त्राः ॥ ७२ ॥

भावार्ष: इन उपर्युक्त चारों प्रकार के नस्योंके उपयोग करनेसे मनुष्य दीर्घाअपूर्ण होते हैं, शरीरमें वळी नहीं पडती है, बाळ सफेद नहीं होते हैं | उनका मुख चंद्रमाके समान कांतिमान् , कमळके समान सुंदर हो जाता है एवं वे छोकमें सर्वगुणसपुन्न
होते हैं | ७२ ||

#### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिषेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिपदं हि सीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ ७३ ॥

भावार्थः जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्त्र व पदार्थरूपा तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परालोकके लिए प्रयोजनीमृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके सुखसे उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बृंदके समान यह शाख है। साथमें जगतका एक बाब हित साधक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ७३॥

> इत्युषादित्याचार्यकृत कल्याणकारकेः चिकित्साधिकारे वातरोगाचिकित्सितं नामादितोऽष्टमः परिच्छेदः।

इत्युषादिव्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार हैं विद्याबाचत्पतीत्युपाधित्रिभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ श्वास्त्री द्वारा छिखित भावार्षदीपिका टीका में नातरोगाधिकार नामक भाववां परिच्छेद समाप्त हुआ |

# अथ नवम परिच्छेदः

#### **पित्तरोगाधिकारः**

भतिका

स्तुत्वा जिनेंद्रमुपसंहतर्सवदेशं । दोषक्रमादिक्तिल्रोगिवनाश्रहेतुम् ॥ पित्तामयप्रश्नमनं प्रश्नमाधिकानां । वक्ष्यामहे गुरुजनासुमतोपदेशात् ॥ १ ॥

भाषार्थः — संपूर्ण दोषोंसे रहित एवं दूसरोंके समन्त रोगोंको नाश करने के किंदि कारण ऐसे श्री विनेद्र भगवतका नमस्कार कर दोपोंके क्रमसे पित्तरोगके उपशमन विवि को प्रशम आदि गुण जिनेम अविक पाया जाता है उन मनुष्यों के लिये गुरुप्रदेशा-नुसार प्रतिपादन करेंगे ॥ १॥

पित्तप्रकोपमं कारण व तज्जरोग ।
कद्वम्लक्षलवणोष्णिवदाहिमध- ।
सेवारतस्य पुरुषस्य भवंति रोगाः ॥
पित्तोद्रवाः मकटमूर्छनदाहश्रोष- ।
विस्फोटनमलपनातितृषामकाराः ॥ २ ॥

बार्सिय कहु (चरपरा) खद्दा, रूखा; नमकीन, उच्च व विद्याद्ध को बीर मधकी अत्यधिक सेवन करते रहनेस, पित्त प्रकुपित होता है। स्वाहें क्यां [बेहोरा] दाह [जरून] शोष (सूखना) विस्कीट (फफोडा) क्रवाप देश बादि रोगों की उत्पत्ति होती है।। २।।

पितका सञ्चण व तज्जन्य राग।
पित्रं विदाहि कदुतिक्तरसं सुतिस्यं।
यत्र स्थितं दहति तत्र करोति रोगांग्ं।।
सर्वीगगं सकलदेहपरीतदाह-।
दुष्णाज्यरभ्रममदासमहतिसारान्।। १ ॥

पाचार्यः—विदाहि, कहुं, तिक्तरस और तिक्ल, ये पित का क्काल हैं । वहां स्थान को जड़ाते हुए वहीं रोगों को पेटा करता है !

्रसृद्धि वह प्रकृषित पित्त सर्वांग में प्राप्त हो तो सम्पूर्ण शरीर में दाह, व्यास्तु, व्यर, अब् बद्ध, स्वतपिक, वृत्तिद्धार, आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३

पिसप्रकोप का लक्षण।

आरक्तलोचनमुखः कडुवाक्यचण्डः । जीतिमयो मधुरमृष्ट्रसाष्ट्रसेवी ॥ पीवाबभासुरवपुः पुरुषोऽतिरोषी । पिचाधिको भवति विचपतेः समानः ॥ ४ ॥

भावार्थ:—पित्तोद्रेकीका मुख व नेत्र लाल २ होते हैं। कटुवचन बोलता है,

जिस दिखता है। उसे ठण्डी अधिक प्रिय रहती है। मधुर व स्थादिष्ट आहारोंको मोजन
करनेकी उसे इच्छा रहती है। शरीर पीले वर्णका होजाता है। वह श्रीमंत-मनुष्य के
समान अति कोधी हुआ करता है।। ४।।

#### पिस्रोपशमनविधिः।

श्रीतं विधानमधिकृत्य तथा शयत्ना— । च्छीतान्नपानमतिश्रीतलवारिधारा— ॥ पाताभिषेकहिमश्रीतग्रहमवेश्वैः । श्रीतानिलैश्शमयति स्थिरपित्तद्राहः ॥ ५ ॥

भावार्थ:----पिनोपशमन करने के लिये, मुख्यतया शीन किया करने चाहिये। इसालिये प्रयत्नपूर्वक शांत अन्नपानिदिका सेत्रन, ठण्डे पानीकी धारा छोडना, स्नान, उण्डी मकानमें रहना, ठण्डे हवाको खाना इत्यादियोंसे पित्तका प्रवचनकन दूर हो जाती है। ५।।

पिक्तोपशमन का बाह्य उपाय ।
तम्माभितोऽभिनवयौवनभूषणेन ।
संभूषिता भधुरवाक्मसरमगल्माः ॥
स्मन्तातिकान्तकितनात्मकुचैकभारैः ।
पाठीनकोचनशतप्रमचैः कटाक्षेः ॥ ६ ॥
स्मन्धेर्मनोद्दरतरैर्मधुराक्षराक्यै— ।
स्मन्भाषितैश्वाशानिमाननपङ्कर्जेश्व ॥
वीस्रोत्यकाभनयनैर्वनितास्तमाञ्च ।
संस्काद्येयुरिवशीतकरावमचैः ॥ ७ ॥

भावार्थः — पैतिक रोगिको चारों तरफसे, नवीन यौत्रन व सुंदर् जो मूक्णेंसि मूचित अत्यंत मधुर बचन बोलनेवाली लियां, अपनी २ सुमनोहर कठिन कुचीं से, मत्स्य जैसे सुंदर आंखों से उत्पन्न कटाक्ष से, प्रेमयुक्त अतिमनोहर व मधुराक्षरसंयुक्त मीठे सम्भावणोंसे, चन्द्रोपम मुखकमलसे, नीलोपकसद्दश अक्षियोंसे, अतिशातल हाथों के स्पर्शसे शीव्र ही संतोषित करें तो पित्तोपशमन होता है ॥ ६॥ ७॥

पिचोपशमकारक अन्य उपाय।
स्वचंदनैर्वियलस्म्मजलार्द्वसः॥
कल्हारहारकद्लीदलपद्यपत्रः।
स्रीतांबुश्वीकरकणप्रकरावकीर्णः।
निर्वापयेदकणप्रल्लवतालंबृतैः॥ ८॥

भावार्थ: — पुष्प मालाधारण, चन्दनलेपन, पानीमें मिगोया हुआ पतला नक्ष धारण, कमलनाडी का हार पहिनना, केले की पत्ती व कमलपत्ती इनकी ऊपर नीचे विकाकर सोना, ठण्डे पानीके सूक्ष्म कणोंसे मक्षेपण, कोंगल व पंखे का शीतल हवा, इत्यादि ठण्डे पदार्थों के प्रयोगसे पित्तीपशमन करना चाहिये । ॥ ८॥

पित्तोपशामक द्राक्षादि योग ।

द्राक्षासयष्टिमधुकेक्षुजलांबुदानां । तोयं लवंगकमलोत्पलकेसराणां । कल्कं गुडांबुपरिमिश्रितमाभु तस्मि-न्नालोइय गालितमिदं स पिबेत्सुखार्थी ॥ ९ ॥ ८ ॥ ४

भावार्थ:—द्राक्षा, मुँढठी, ईम्ब, नेत्रवाला, नागरमोथा इनके जल (काथ, शितकषाय आदि) में, छत्रंग, कमल, नीलकमल, पद्मकेशर इन को अच्छीतरह पीस कर, इसमें गुडके पानी मिलाकर, अच्छी तरह घोल हैंतें। उस को छानकर पितामपप्रशमन करने के लिये सुखार्थी मनुष्य पीवें॥ ९॥

#### कासावि काय।

कासेश्चर्संडम्ख्योज्जवशारिकाणां । तीर्य सुशीतलतरं वरश्चर्करार्क्य ॥ कर्कोलजातिकलनागलवंगकरकः—। मिश्रं पिवेदचिकतापविनाशनार्थम् ॥ १० ॥ भावार्थः—कास, ईख, चंदन, अनंतम् इनके ठण्डे पानी में शकर मिलाकर किर उस में कंकील, जायफल, नागकेसर व लवंगके कल्क मिलाकर पीनेसे पित्रोदेकि असम संताप दूर होता है ॥ १०॥

#### पिसोपशामक वमन।

शीतांबुना मदनमागिधकोम्रगंधा । मिश्रेण चंदनयुतन गुडाप्तुतेन ॥ तं छर्दयद्धिकपित्तवितप्तदेहं । श्रीतां पिवेत्तदंतुदुग्धघृतां यवाग्म् ॥ ११ ॥

भावार्थ: -- ठण्डे पानी में मेन फल, पीपल, यच व चंदन को मिलाकर उसमें गुड सिगोवें। यदि अधिक पित्तप्रकीप हुआ तो उक्त पानी से उसे बमन करावें एवं पिक्ट ठण्डा घृत व दूध मिली हुई यवाग् उसे पीनेको देवें ॥ ११ ॥

## व्योपादि चूर्ण।

व्योषित्र जातकघनामलकैस्समांकैः। निःसूत्रचूर्णमिह क्षकेरया विमिश्रम्॥ तद्भक्षयेद्धिकपित्तकृतामयार्तः। क्षीतांबुपानमनुपानमुक्षंति संतः॥ १२॥

भावार्थः—त्रिकटु, त्रिजातक [टाउर्चानि, इछायची, पत्रज ] नागरक्षेत्रा, आमछक इनको समभाग छेकर कपडाछान चूर्ण करके शकरके साथ मिलाकर, ठण्डे पानीके अनुपानके साथ, खावे तो अत्यधिक पित्तोद्देक भी शांत हो जाता है।। १२।।

## प्रादिचूर्ण

संशुद्ध देहमिति संश्वमनप्रयोगैः । श्वषं जयेत्तद्वुषित्तमिहोच्यमानैः ॥ एलालवंगघनचंदननागपुष्पः । लाजाकणामलकचूर्णगृहांबुपानैः ॥ १३ ॥

भावार्थः—मन व विरेचनसे संशुद्ध देहवालो के वश्यनाम-खपरामन अपेक्षों के द्वारा पित्तको शांत करना चाहिये। इलायची, छवंग, नागरमोधा, चंदत, नागकेसर, छाजा, (खील) कणा, (जीरा) आंवला इनके चूर्णोंको गुडके पानीके साथ मिलाकर पीनेसे पित्तीशमन होता है।। १३॥

निषादि काथ
निवासमंबुदपटोलसुचंदनानां ।
काथं गुडेन सहितं हिमशीतलं तम्॥
पीत्वा मुखी भवति दाहतृषाभिभूतः।
विस्फोटबो।पपरितापमसुरिकासु॥ १४॥

भावार्थः — निंदु, आम, नागरमोधा, पटोलपत्र, चंदन, इनके कषायमें गुड मिलाकर चादनीमें रायकर ठण्ड करे। किर उस कषायको पीनेसे पित्तोदेकसे उत्पन्न फफोले, शोष मसूरिका आदि रोगोने यदि दाह तृया आदि पीडा हो जावें तो सर्व शमन होते हैं, जिससे रोगी सुर्या होता है ना। १४॥

#### रक्तापत्तनिदान

वाताभिधातपरितापनिमित्ततो वा। पित्तपक्षोपवञ्चतः पत्रनाभिभूतम् ॥ रक्तं प्लिहा यक्रदुपाश्रितमाञ्च दुष्टं। कष्टं स्रवेद्युगदृष्ट्येपधःकमाद्वा ॥ १५॥

भावार्थ:— बात व अभिवातम, मंताप होनेने, पित्त प्रकोप होकर दृषित वायु यकृत् ि इहाके आश्रित रवतको दृषित करता है। उसरे। नीचे (शिश्र, योनि, गुदामार्ग) से वा ऊपर (आंख, कान, मुख) से वा दोनों मार्गसे स्वतस्राव होने लगता है इसे स्कापित रंग कहते हैं। १५॥

रकपित्तका पूर्वरूप ।

नस्मिन्भविष्यति गुरूद्रहाइकण्ठ-। धूमायनारुचिबलक्षयरक्तगंध- । निश्वासता च मनुजस्य भवंति पूर्व-। रूपाणि शोधनमधः कुरु रक्तपित्ते ॥ १६॥

भावार्थ:—रक्त पित्त होनेक पूर्व उदर गुरु होता है। शारि में जलन उत्पन्न होती है एवं कंठसे घूंआ निकलता हो जसा मालुम होता है। अरुचि, बल्हीनता, बासी-क्यूसमें रक्तका गंव इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रक्तिपत्तमें अप: शोधैन (विरेचन) करना उपयोगी है।। १६।।

र कुर्ध्वगत रक्त पित्त है। ता विरेचन देना चाहिये. अधीगत में वमन देना बीम है।

#### रक्तपिसका असाध्यलक्षण।

नीलातिकृष्णमितिपत्तमितिपदग्ध- ।
मुष्णं सक्तेथबहुमांसगतिपलापम् ॥
मुर्छान्वितं रुधिरपित्तमहंद्रचाप- ।
गोपोपमं मनुजमाशु निहंति वांतम् ॥ १७ ॥

भावार्थ:—वमन किया हुआ रक्तका वर्ण नीला हो, अधिक काला हो, अत्यधिक पित्तसहित हो, जला जैसा हो, अति गरम हो, सडगया जैसा हो, मांस रसके समान एवं इंद्रधनुषके समान वर्णवाला हो, इंद्रगोपनामक लाल कोडा जैसा हो, साथमें रक्त पित्ती रोगी बहुत प्रलाप कर रहा हो, मूर्छींस युक्त हो, तो ऐसे रक्तपित्तको असाध्य जानना चाहिए । ऐसे रोगी जन्दी नाश होते हैं ॥ १७॥

साध्यासाध्य विचार।

साध्यं तद्ध्वेमथ याप्यमधःप्रवृत्तं । वर्ज्यं भिषग्भिरधिकं युगपद्विसृष्टम् ॥ तत्रातिपाण्डमतिश्वीतकराननांत्रि— । निश्वासमाश्च विनिहंति सरक्तनेत्रम् ॥ १८ ॥

भावार्थ:—ऊर्ध्वगत रक्त पित्त साध्य, अधोगत यांपा एवं ऊर्ध्व और अध युगपत् अधिक निकला हुआ असाध्य [अनुपक्रम] समझना चाहिए । रक्त पित्तके रोगीका शरीर हाथ पैर बिलकुल पीला होगया हो, मुख श्वास ठंडा पड गया हो, आंखे लाल होगई हों ऐसे रोगी को यमपुरका टिकिट मिलगया समझना चाहिए ॥ १८॥

#### झाधा कपाय।

द्राक्षाकषायममछं तु कणासमेतम् । शातः पिबेद्धुडघृतं पयसा विभिश्रम् ॥ सद्यः सुस्री भवति लोहितपित्तयुक्तः । श्रीतामिरद्भिरथवा पयसाभिषिक्तम् ॥ १९ ॥

भावारी:—निर्मल क्रक्षाक्षपायको प्रातःकाल गुड, वी, दूधके साथ मिलाकर पीवेद्रे स्तः पिची सुखी होजाता है। अथवा ठण्डे पानी या दूध से स्नान कराना भी उसके लिए हितकर होगा ॥ १९ ॥

कासादिस्वरस ।

कासेश्चरंबडपुटजातिरसं विगृह्य । स्नात्वाद्रवस्त्रसंहितक्शिशिरोदंकन ॥ Aran's

# यष्ट्र्याह्वकल्कगुडपाहिषदुग्धमिश्रं । पीत्वास्त्रपित्तमांचिरेण पुमासिहंति ॥ २० ॥

भावार्थः कास, ईख, केवटी मोथा, (केवितमुस्त) चमेली इनके रस में
मुलैठीका कल्क, गुड (पुराना) और मैमका दूध मिलाकर ठण्डे पानिसे स्नानकर
गीत्री घोती पहने हुए ही पंतिम स्क्रियित रोग सीव्र नाश हीता है।।२०॥

## मधुकादि चृत

पकं घृतं मधुकवंदनसारिवाणां । काथेन दुग्धसद्देशेन चनुर्गुणेन ॥ हंत्यस्रपित्तमचिरेण सद्यर्करेण । काकोल्डिकामभृतिमृष्टगुणान्वितेन ॥ २१ ॥

भावार्थ:—मुळेटी, टाटचदन, अनंतम् इनके चतुर्गुण काथ, चतुर्गुण गोदुण्य व शक्कर और काकोटी, क्षीरकाकोटी, जीवक, ऋपभक, भेदा, महामेदा, ऋदि, वृद्धि इन आठों द्रव्योंके कल्क के द्वारा भिद्ध किये गये भृतको सेवन करने से रक्तिपत्त शीव ही नाश होता है।। २१।।

> ं ब्राणप्रवृत्तरुधिर चिकिःसा संतर्पणं शिरास जाणेष्टतेष्ट्रतेवी ! क्षीरद्रुमांबुनिचुलार्जुनतोयपकैः ॥ घ्राणप्रवृत्तरुधिर शमयत्यशेषं । सीर्वारवारिषयसा परिषेचनं वा ॥ २२ ॥

भावार्थ: — मस्तकमे पुराना धी मलने एवं पंचक्षीरीवृक्ष, (वड, गुरुर, पीएड पाखर, डिरिए) नेत्रवाला वंत अर्जुनवृक्ष इनके कषायसे पकार्थे हुए चीकी मस्तकमें मलनेसे यदि नाकसे रक्तिरेत बहरहा हो तो उपरानको प्राप्त होता है, अथवा वेर का काथ आदि को या दूधकी धार देनी चाहिये! यह भी हितकर है। २२॥

श्राणप्रवृत्त रक्तमं नस्यमयोग । नस्येन नारायीन शोणितमाशु सर्वे । दुर्वाजलामृतपयः पयसा विपद्धं ॥

१ कोई शिरीष के स्थान में वैत, कोई पीपल का मेदमृत वृक्षविशेष मानते हैं जैसे कि-न्यत्रीकोतुम्बराश्वरथ पारीपप्रक्षपाद्वपाः। पत्रेत क्षीरिणा वृक्षाः। केलिसु पारीप क्याने " शिरीष वेतर्स पं. " इति वदित । शहासंखु।

# स्तन्यंय दाडिमरसो निचुकस्य वापि । घ्राणागतं घृतमथापि च पूर्वग्रुक्तं ॥ २३ ॥

भावार्थ:—दूब, नेत्रवाल, गिलोय इनके रस और दूधसे पकाये हुए घृतका अथवा दाडिमका रस, हिज्जलबृक्ष, व वेंतका रस व स्तन्य दूधसे पकाये हुए घृतका अथवा पूर्वकथित घृतों के नस्य देवे तो रक्तियत्त शात्र ही नाश होता है ॥ २३॥

**ऊर्ध्वाधःप्रवृत्तरक्तिपत्तकी चिकित्सा**।

उध्वे विरेचनमयैर्वमनौष्धेश्व । तीत्रास्त्रपित्तिमहसाध्यमधः प्रयातम् ॥ शीतैः सुसंशमनभेषजसंप्रयोगैः । रक्तं जययुगपद्ध्वमधः प्रवृत्तम् ॥ २४ ॥

भावार्थ—रक्तिपत्त उर्ध्वगत हो तो विश्चनसे व अधोगत हो तो वमनसे साध्य करना चाहिये। अथ और ऊर्ध एक साथ साव होने छगे तो शीतगुणयुक्त शामक प्रयोगोंसे उसका उपशम करना चाहिये॥ २४॥

#### रक्तपित्तनाशकबस्तिश्रीर।

आस्थापनं च महिषीपयसा विषेय-। माज्येन सम्यगनुवासनमत्र कुर्यात् ॥ नीलांत्यलांबुजमुकेसरचूर्णयुक्तं । क्षीरं पिबेच्छित्रिरामिश्चरसेन सार्थम् ॥ २५ ॥

भावार्थः — इस रक्तपित्तमे भैसके दृश्से आस्थापनवस्ति व घृतसे अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । नीलकमल, कमल, नागकेसर इनके चूर्ण को ठण्डा दूध, और ईखके रस के साथ पीना चाहिये ॥ २५ ॥

#### रक्तिपत्तीका पथ्य

क्षोरं खंत शिशिरमिक्षरसान्नपानं । पित्तामयेषु विद्धीत सतीनयूपः ॥ .मुद्रान्गुडममुदितान्द्रधिमाहिषं ना । ----मत्स्याक्षिशाकमथवा घतमेघनादम् ॥ २६ ॥

भावार्थ: - इस प्रकारके पित्तरोगोंके उपशानके लिये घी, दूध इक्षुरस, मटर, व मूंग का दाल गुडविकार (गुडसे बने हुए पदार्थ) माहिषदि , मछेछीका शाक, और मेचनादघृत आदि ठण्डे अन्तपान का सेवन कराना चाडिये॥ २६ ॥

## खर्जूरादि हेप

खर्जुरसर्जरसदािडमनालिकेर । हिंतालतालतरुमस्तकमेत्र पिष्टम् ॥ रंभारसेन वृतमाहिषदुग्धमित्र— मालेपयेन्मधुकचंदनशारिवाभिः ॥ २७॥

भावार्थः — रक्तिपित्तोशमनके िये, खबूर, राळ, अनार, नारियळ महाताळ क ताळ (ड) इन वृक्षों के मस्तकोको (अग्रमामको ) केळेके रस मे पीनकर, उसमें घी, भेंस की दही मिलाकर अथवा मुळ्ठी, चंदन, अन्तपूर इनकी उपरोक्त चीजोंसे पीसकर लेप करना चाहिये॥ २७॥

#### रुप व स्नान

क्षीरद्रुमांकुरिशकान्पयसासुपिष्टा—। नास्त्रेपयेद्रुधिरपित्तकृतिन्विकारान्॥ जंबृकदंबतरुनिवकपायेधौतान्। क्षीरेण चंदनसुगंधिहिमांचुना वा॥ २८॥

भाषार्थ: स्क्तिपित्ती रोगीको क्षीरीवृक्षींके कोपल व जड को दूव में पीसकर छेपन करें। तथा जंब्र्वृक्ष, कटंब निववृक्षकी छाल के कषायसे अथवा दूधसे वा चंदमसे सुगंधित ठण्डे जलसे म्नान कराना चाहिये अथवा लालचन्त्रन, नागरमोथा खहा ईन के कषायसे नान कराना चाहिये॥ २८॥

रक्तिपस वसाध्य लक्षण

सन्वासकासवछनाशमद्दवरातं । मूर्छीभिभूतमविपाकविदाहयुक्तम् !! त वर्जयद्भिपगस्टक्पिरतप्तदेदम् ! हिकान्वितं कुंपितस्रोहितप्तिगंधिम् ॥ २९ ॥

भावार्थः -- रक्तपित्ती रोगी खाल माससे युक्त हो, अशक्त हो, मद, ज्यर, ज्यून्य बांच और विदाह आदिसे पीडित हो, हि वकीसे युक्त हो, कुपितरक्त के सहश दुर्नच से पीडित हो, ऐसे रोगीको असाध्य समझकर छोडन। चाहिये ॥ २९॥

१ इपिते के स्थान में कुथित हैविं तं। अधिक अच्छा मालूम होती है।

अथ प्रद्राधिकारः।

असृग्दरानिदान व सक्षण

संतापगर्भपतनातिमहाप्रसंगात्। यान्यां प्रृत्तमनृतावभिघाततो वा॥ रक्तं सरक्तमनिलान्वितपित्तयुक्तं। स्रोणामसुद्दर इति प्रवदंति संतः॥ ३०॥

भावार्थः- स्वीयो को, मनाप से, गर्मपान, अतिमेथुन व अभिघानते ऋतुसमय को छोडकर अन्य समय मे रक्त, बार, य पिर्युक्त रजीभून रक्त जो योनिमे निकल्ता है, उसे सत्पुरुप असृग्दर (प्रदर्ग) कहते हैं॥ २०॥

#### प्रदर चिकित्मा

नीलांजनं मधुकतण्डुलम्र्लकल्क- ।

मिश्रं सलोश्रकदलीफलनालिकेर- ॥

तोयेन पायितमसृष्द्रमाशु हति ।

पिष्टं च सारिवमजापयसा समेतं ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—कालासुरमा, मुलैठी, चीलाई की जड इन के कल्क से मिश्रित पटानीलोध, कटलीफल (केला) और नारियल के रस [काथ आदि] को पीनेसे कीर अनंतमूल को बकरी के दूध के साथ पीसकर पीनेसे, प्रदर रोग शीध्र ही नाश है। जाता है। ३१॥

अथ विसर्पाधिकारः । विसर्पनिदान चिकित्सा । पित्तात्क्षतादपि भवत्यचिराद्विसर्पः । श्लोफस्तनोर्विसरणाच्च विसर्पमाहुः ॥ श्लीक्रियामभिहितामनुरूपनानि । तान्याचरेत्कृतविधि च विपाककार्ले ॥ ३२ ॥

भाषार्थ:—पिन प्रकोपमे, श्रन (जलग) हो जाने से, श्रीष्ठ ही विसर्प नामक श्रीपादी उत्पत्ति होती है। शरीरमे मूजन श्रीष्ठ ही फेलती है। इसिंटिंप इसे डिसर्प कड़ते श्रीप असके अफोष काल ने शीतपदार्थी की प्रयोग विधि जो पहिले वत्तर्वाई गई है उत्सक्ता पूर्व केल की है का अधीग वसनविरेचन आदि योग्य किया करके करना अस्टिपेश किया

#### विसर्प का भेद

वातात्कफात्त्रिभिरिष प्रभवेद्विसर्पः । शोफःस्वदोषकृतलक्षणसञ्वरोऽयम् ॥ तस्माञ्ज्वरप्रकरणाभिहितां चिकित्सां । कुर्यात्तथा मरुद्राग्विहितौषधानि ॥ ३३ ॥

भावार्थ:—इसी प्रकार वातसे, कफसे एवं वातिपत्तकफसे भी विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है। इसमें विसर्प की सूजन अपने २ दोषोंके छक्षण से संयुक्त [.यूथा वातिक विसर्प में वात का छक्षण प्रकट होता है, क्रेतिक हो तो पित्त का छक्षण कि होती है। एवं ज्वर भी पाया जाता है। इसिंछिये ज्वर प्रकरणमें कही हुई चिकित्सा एवं वातरक्तके छिये कथित औषधियों के प्रयोग करना चाहिये। ३३।

विसर्थ का असाध्यलक्षण।

स्फोटान्वितं विविधतीत्ररुजा विदाइ-। मत्यर्थरक्तमतिकृष्णमतीवपीतम् ॥ मर्भक्षतोद्भवमपीइ विसर्पसंपे । तं वर्जयेदाखिलदोषकृतं च साक्षात् ॥ ३४॥

भावार्थ:—जो विसर्प रोग फफोलोंसे युक्त हो, नाना प्रकारकी तीब प्रीडा सिंदित हो, अत्यधिक दाहसे युक्त हो, रोगी का शरीर अत्यन्त लाल, काला वा अद्भूत बीला हो, मर्मस्थानों के क्षत के कारण उत्पन्न हुआ हो, वा सान्निपातिक हो, तो ऐसे विसर्प रोगरूपी सर्प को असाध्य समझकर छोड देना चाहिये । ।। २४॥

# अथ वातरक्ताधिकारः

वातरक्त चिकित्सा ।

वातादिदोषकुपितेष्वपि सोणितेषु । पादाश्रितेषु परिकर्मविधि विधास्ये ॥ संख्यानतस्सक्षत्रस्रणलक्षितेषु । संक्षेपतः क्षपितदोषगर्भैः प्रयोगैः ॥३५ ॥

भावार्थः—शत आदि दोषों द्वारा कृषित रक्त, पाद को शांस कर जी रींग उत्पंत्र करता है, जिसकी संख्या व लक्षणों को पहिले कह चुके हैं ऐसे वातरकनार्यक और्ग की चिकित्सा, तत्तदोषनाशक प्रयोगों के साथ २ अगे वर्णन करेंगे कि सु

## रास्नादिलेप ।

रास्नाहरेणुश्रतपुष्पसुरेंद्रकाष्ठ- । कुष्ठागरुस्तगरविल्ववलाप्रियालेः ॥ क्षाराम्लिपष्टघृततैलयुतैस्सुखोष्णे- । रालपयेटनिलशोणितवारणार्थम् ॥ ३६ ॥

भावार्थः—राम्ना, रेणुकाका बीज, सोंफ, देबदारु, कूट, अगरू, तगर, बेलफल, वला, चिरौजी, इन औषियोको दूब व अम्ल पदार्थोंके साथ पीसकर उसमें घी और तेल को मिलावें। फिर उसे थोडा गरमकर लेप करनेसे वातरक्त रोग दूर होजाता है ॥३६॥

# मुद्रादिलेप ।

मुद्रादकीतिलकलायमसरमाष- । गोथूमशालियविष्टमयैविंशिष्टेः ॥ आलिपयेत् घृतगुढेश्वरसातिश्रीतैः । क्षीरान्वितेरस्टिज पित्तयुते मगाढम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः — पित्तप्रवल वातरकत में मूंग, अरहर, तिल, मटर, मसूर, उडद, गेंहू, धान, यव इनके पिष्टमें घी, गुड, इक्षुरस दूध इन अन्यंत ठण्डे पदार्थोंको मिलाकर फिर गाढ लेपन करना चाहिए ॥ ३७॥

# पुनर्नवादि लेप।

श्वेतापुनर्नवबृहत्यमृतातसीना—।

मेरण्डयष्टिमधुन्निष्ठतिलेश्वराणाम् ॥

सक्षारमूत्रपरिषिष्टसुरवेष्णकल्कै—।

रालेपयेदतिकफोल्बणवातरक्ते ॥ ३८ ॥

भावार्थ: कफप्रबल वातरक्त में सफेद पुनर्नव, बडी कटेली, गिलोय, एरंड, मुळेटी, सेंजन, तिल, गोखक इनको क्षार व गोम्ज के साथ पीसकर उस कल्कको लेपन करना चाहिए ॥ ६८॥

#### जम्माद्रिए ।

जंबुकदंबबृहतीद्वयनिवरम्भाः विन्यंबुनोत्पलसुगंबिस्मालविद्याः।। कर्ल्कभृतेश्वरसदुग्धयुतानि सीतै-। राहेष्वेद्विकमाकतमोणितेऽस्मिन्।। ३९॥

٠,

भावार्थ:—बातप्रवल वातरक्तमें जामुन, कंदववृक्ष, दोनों [छोटी वडी] कटेली, नीम, केला, कुंदरु, कमल, नील कमल, पिपाली मूल, पृश्नपणीं, इन सबको घी, इक्षुरस, दूध में पीसकर इस कल्कको ठण्डा ही लेपन करना चाहिए॥ ३९॥

# मुस्तादिलेप ।

म्रस्तापियाञ्जमधुकाम्रविदारिगंघा- । दूर्वीबुजासितपयोजशतावरीभिः ॥ भूनिवर्चदनकशेरुककुष्ठकाष्टा— । पुष्पः प्रतेष इह सुर्वजशोणितेषु ॥ ४० ॥

भावार्थः—सान्तिपातज वातरक्तमे नागरमोथा, चिरींजी, मुळैठी, आमर्का छाल, शातपणी, प्रियगु, दूब, कमल, धेतकमरु, रातावरी, चिरायता, लालचंदन, करेक, क्रूट, दाह हलदी, इनका लेपन करना चाहिये ॥ ४० ॥

# बिभ्व्यादिघृत

्र विवीकशेरुकवलातिबल,टरूप- । जीवंतिकामधुकचंदनसारिवाणाम् ॥ कल्केन तत्क्वथिततोयपयोविपक- । माज्यं पिथेदनिलक्षोणितपित्तरोधी ॥ ४१ ॥

भाषार्थः--पिताधिक वात रोगीको कुदरु, करोरु, बला, अतिबला, अइस , जीवंति, मुलैठी, चंदन, सारिव, इनके कल्कको, उन्ही आपिवियोंके काढा और दूरी द्वारा पकार्य हुए बीको पिलाना चाहिये ॥ ४१॥

#### अत्रपयःपान ।

यष्टीकषायपरिषक्षमजापयं। वा । श्रीतीकृतं मधुककल्कसिनाज्ययुक्तम् । भीत्वानिलाक्षमचिरादुपहन्त्यजक्ष- ॥ मस्रान्विनातिबहुपित्तविकारजातान् ॥ ४२ ॥

भावार्थ: मुळेटी का कपाय हाग पकाये गये बकरीके ठण्डे दूर्घमें, मुळेटी का ही कलक, खांड और घी मिळाकर पीनेसे, शीघ ही बातरक्त, स्क्विपत्त आदि समस्त पित्तविकार नाश हो जाते हैं ॥ ४२॥

# इंद्वकादि दुग्ध।

ं दुंट्कपीलुबृहतीद्वयपाटलाग्नि- । ''संयाश्वर्गधसुंचवीमधुकां**युपकम्** ।

# क्षीरं पिवेत् घृतगुढान्दितमीषदुष्णं । सर्वास्निपित्तपवनाययनाश्चनार्थम् ॥ ४३ ॥

भावार्थः—सर्व रक्तिपत्त व वातरक्त रोगोंको नाश करनेके छिये दुंटूक, पीछ, (टेंटू) दोनों कटेली, पाढ, अगेथु, असंगध, कालाजीरा, मुलैठी, नेत्रवाला, इनसे पकार्य हुए दूध में भी गुड़ भिलाकर थोड़ा ठण्डा करके पीना चाहिये ॥ ४३॥

> श्रीतं कषायममलामलकांबुदांबुः-। कुस्तुंबुरुकथितमिश्चरसभगाढम्॥ मातः पिवेत्त्रिफलया कृतभाज्यामिश्रं। विश्वामयमञ्जामनं कुञ्चलोपदिष्टम्॥ ४४॥

भावार्थः—आंवला, नागरमोथा, नेत्रवाला, धनिया इनके शीतकषाय अधवा काढा में अधिक ईखका रस मिलाकर वृतिमिश्रित त्रिफला चूर्ण के साथ पनिसे समस्त रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४४॥

## गोधूम.दिलेप।

गोधूमशास्त्रितस्त्रम्भूरमापै—। रचूर्णीकृतरपि पयोघृतनैस्त्रपकैः॥ यत्रातिरूग्भवति तत्र सपत्रबंधो। दोषोच्छ्रये कुरुत बास्तयुतं विरेकम्॥ ४५॥

भाषार्थ:—गेहू, धान, तिल, सूग, मसूर, उडद, इनके चूर्णकी दूध, बीं व तेलसे पकाकर जहां अधिक पीडा होती हो वहां पत्ते के साथ बांध देना चाहिये। दोषका उदेक अधिक हो तो बस्ति व विरेचन देना चाहिये ॥ ४५॥

# क्षीरहुमादिनेल ।

आरुपनं घतयुतं परिषेचनार्थ । श्रीरदुमांबुबलया परिषकतेलम् ॥ अभ्यगबस्तिषु हितं च तथाश्रपतं । गोधृमज्ञालियवसुद्गपयोघृतानि ॥ ४६/॥

ं मावार्धः इस रोगके लिये क्षीरीहक्ष, नेत्रवाल, वला इनकेद्वारा सिद्ध किये द्वए केंद्रीको परिषेचन [धारा गिराना] अभ्यग (मालिश) व, वस्तिकार्यमें अयोगः करना चाहिये । केपनके लिये घाँ मिलाकर काममे लेना चाहिये । गेहू, धान, जौ, ब्रुप्ट, दूध, इस वे इसमें हितकारी अन्यान है ॥ ४६ ॥

#### सर्वरागनाशक उपाय ।

साल्योदनो घतदधीक्षुविकारदुग्धं । सेवा ययर्तुतनुश्चेश्वनसंयमश्च ॥ - - -व्यायामस्वतनुभृहणंसदयात्मा । पंचेष्टियोक्षविजयश्च रसायनं स्यात् ॥ ४७ ॥

भावार्थः—भात, घी, दहीं, इक्षुविकार (गुड आदि) दूच, ऋतुके अनुसार शरीर शोधन [ वमन विरेचन आदिसे ] करना, संयम धारण करना, व्यायाम करना, सर्वप्राणियोमें अनुकंपा, पंचेंद्रियोको वृशमे रम्बना यह मर्व रोगों को जीतनेवार्ड रसायन है।। ४७॥

वातरक्त चिकित्सा का उपसहार ।
नित्यं विरेचनपरो रुधिरशमाक्ष- ।
बस्तिक्रियापरिगतस्मततोपनाही ॥
श्रीताश्रपानमधुरातिकपायतिक्त- ।
सेवी जयत्यनिल्लशोणितरक्तपिसम् ॥ ४८ ॥

भावार्थ सदा विरेचन लेनेवाला, रक्त मोक्षण करानेवाला, बस्ति क्रियामें प्रवृत्त, पुत्रहिश बांधनेवाला, शीन अन्न पान न मधुर, अपाय, निक्त रसोंको सेवन करनेवाला बात रक्त व रक्तपित्तं को जीत लेता है।। १८॥

भावार्थ:—पिसोदेकके बिना अतिसार, दाह, तृष्णा, अर, अम, मद, उष्ण इस्यादि विशेष दोष [रोग] उत्पन्न नहीं होने हैं। साथ में येही रोग, वात, कफ, और नातिपत्तकफ इन तीनों दोषांसे भी उत्पन्न होते हैं इसीछिये बातातिसार, त्रिदोषातिसार बादि कहलाते हैं। छिकिन, दोषोंके उत्कर्ष, अपकर्ष के कारण, भीण, मुख्य रूपसे क्यादार होता है। जैसे अतिसार के छिये मूल कारण पित्त ही है, सो भी वांतातिसार के विशेषक के इसाछिये वह पित्तोद्वत्र होने पर। भी बातातिसार तिसार कहलाता है। ४८॥

# अथ ज्वराधिकार ।

## ज्वरनिदान

आहारतो विविधरोगसमुद्भवाद्दा । कालक्रमाद्दिचरणादभिघातते। वा ॥ दोषास्तथा मकुपिता सकलं शरीरं। व्याप्य स्थिता ज्वरविकारकरा भवंति ॥ ५०॥

भावार्थ:—-मिथ्या आहारसे, अनेक रोगोके जन्म होने से, काळानुसरणसे, मिथ्याविहार से, चोट लगने से दोय (बात पित्त कक् ) प्रकृपित होकर सारे शरीरमें कैंग्रल कर व्वर रोगको उत्पन्न करते हैं ॥ ५० ॥

#### ज्वरलक्षण।

स्वदावरोधपरितापशिरोंगर्भद्र-। निश्वासंदहगुरुतातिमहे। ब्मता च ॥ यस्मिन्भवंत्यरुचिरप्रतिमां बुतृष्णाः। सोऽयं भवेज्ज्वर इति प्रतिपन्नरोगः॥ ५१॥

भावार्थ:—पसीनेका रुक जाना, संताप, शिर व शरीर टूटासा मालुम होना, अति उष्णका अनुभव होना, अरुचि व पानी पीनेकी अत्यंत इच्छा होना ये सब ज्यस्के छक्षण हैं ॥ ५१॥

# ज्वरका पूर्वरूप।

सर्वीगरुक्क्षवधुर्गारवरागहर्षा- । ऋषाणि पूर्वमस्विल्रज्वरंसभवेषु ॥ पित्तज्वराश्वयनरोमविदाहक्षोषाः ।

ं ं वाताद्विज्ञंभणमरोचकता कफाच्च ॥ ५९ ॥ ं ः

भावार्थः—सर्वांगमें पीडा होना, छींक आना, शरीर भारी होजाना, रोमाँच होना, यह सब ज्वरोंके पूर्वरूप है। नयनरोग (आंख आना आदि ) नेत्र शरीरमें दाह होना, शोष ये सब पितज्यस्के पूर्वरूप हैं। बातरोगका पूर्वरूप जंभाई आना हैं। अरुचि होना यह कफ ज्वरका पूर्वरूप हैं। ५२॥

## वातज्वरका लक्षण।

हृत्पृष्ठगात्रशिरसामितवेदनानि । विष्टंभक्कविरसत्वविजंभणानि ने आध्यानश्लमललोचनकृष्णतानि-। श्वासोरुकासीवषमोष्मकर्कपनानि ॥ ५३॥

स्तब्धातिसुप्ततनुतातिहिमापियत्वः । निद्राक्षतिश्वसनसंभवलक्षणानि ॥ वातज्वरे सततमेव भवंति तानि ॥ ज्ञात्वानिल्डानमिवराद्विचरेचथोक्तम् ॥ ५४ ॥

भावार्थः—हृदय, पाँठ शरीर व शिरमें अत्याधिक दर्द होना, मलावरोध शरीरमें स्थापना होजाना, विरसत्व, जंभाई, आष्मान (अफ्रग) मल व आंख आदि काला होन जाना व खास खासी होना, ज्वरका विषम वंगी, व कपन होना, शरीरका जकडाहर, शरीरके स्परीज्ञान होना, ठण्डे परार्थ अधिय लगना, निव्रानाश होना, ये सब वात-ज्वरके लक्षण है उनको जानकर वानविद्यार को दृर करनेवाली चिकित्सा शीष्र करनी चाहिये ॥ ५३॥ ५४॥

#### पित्तज्बरलक्षण।

तृष्णामलापमददाहमहोष्मताति— मृष्क्षित्रमाननकदुत्वविमोहनानि ॥ नासास्यपाकरुधिरान्वितपित्तमिश्र-। निष्ठीवनातिश्चितिर्भियतातिरोषः॥ ५५ ॥

विड्भेदपीतमस्मूत्रविस्रोचनाति—! प्रस्वेदनपचुररक्तमहातिसाराः॥ निश्वासपूतिरिति भाषितस्रक्षणानि। पित्तज्वरे प्रतिदिनं प्रभवंति त्रानि॥ ५६॥

भाषार्थः विकास स्वाद, मद, जलन, ज्यरका तीववेग, मूर्च्छा, अम, मुख कडुवा होना, बेचैनी होना, नाक य मुख पक जाना, थूकमें रक्त व पित्त मिल्कूद आजाना, व्यव्ये पदार्थों अत्यधिक इच्छा, अतिव्योध, अतिसार, नल मूत्र व नेत्र पीला होजाना, विदेश पदीना आना, रक्तातिसार, श्वास में दुगंध, ये सब लक्षण पित्तज्यर में पाये जाते हैं ॥ ५५-५६॥

## कफज्बर छश्चण।

निदालुतारुचिरतीवीशरीगुरुत्वं । मंदोरमञ्जूतमञ्जूराननरोमस्पीर्मा स्रोतावरोधनिमहाल्परुगसिपात ।
छिटिमसेकथवलाक्षिमलाननत्वम् ॥ ५७ ॥
अत्यंगसादनिवपाकिवहीनताति— ।
कासातिर्पानमकफाह्मकण्डकण्डूः ॥
इलेष्मज्वरे प्रकटितानि च लक्षणानि ।
सर्वाणि सर्वजमहाज्वरसंभवानि ॥ ५८ ॥

भावार्थ:—निद्राधिकता, अन्नचि. अधिक शिर भारी होजाना, शरीर कम गरम रहना, मुखमें मिटास रहना, रोमांच होता, स्नोनोंका मार्ग रुक जाना, अल्प पीडा, आवम स्तब्धता, वमन (अंक आदि विशेष) आव्य मुख का वर्ण सफेद होजाना, अत्यत शरीर खानि, अपचन, खांसी, जुलाम, बक्क आजा व कंठ खुजलाना, ये सब रलेक्ष्मज्वरमें पाये जाने बाले लक्षण हैं। उपर्युक्त आतिपत्तकफज्वरके तीनों प्रकारके लक्षण एकत्र पाये जावे तो उसे सिज्ञपानज्वर समझना चाहिये। ५७॥ ५८॥

#### द्वंद्वजन्वर लक्षण।

दोषद्वयेरितसुलक्षणलक्षितं त-।
होषद्वयोद्भवमिति ज्वरमाहुरत्र ॥
दोषप्रकोपश्चमनादिह शीतदाहा- ।
वाद्यं तयोर्तिनिमयेन भविष्यतस्तौ ॥ ५९ ॥

भावार्थ:—जिसमें दो दोपोंके (बात पित्त, बातकफ, या पित्तकफ) उद्मण प्रकट होते है उसे हंद्रज ज्वर समझना चाहिये। ज्वर के आदि और अंत्य में, दोषोंके प्रकोप व उपरामन के अनुसार जीत, अथवा दाह परिवर्तन से होते हैं। अर्थात् यदि ज्वरके आदि से वातप्रकीप हो तो ठण्डी जगती है, पित्तोद्रेक हो तो दाह कम होता है। यही कम ज्वर के अंत में भी जानना चाहिए॥ ५९॥

सिषात स्वरका अमाध्य छक्षण ।
सर्वेष्वरेषु कथिताखिललक्षणं तं ।
सर्वेष्ठपद्रवगणरिप संमयुक्तम् ॥
हीनस्वरं विकृतलोचनमुच्छ्वःतं ।
भूमौ प्रलापसिहतं सततं प्रतन्तम् ॥ ६० ॥
यस्ताम्यीत स्विपिति श्रीतलगाश्रयहि- ।
रंतविंदाइसहितः स्मरणाद्येतः ॥

1 .

# रक्तेक्षणो हृषितरोमचयस्सञ्जल-। स्तं वर्जयोद्भिषगिष्ठज्वरलक्षणक्कः॥ ६१॥

भावार्थः — जिस में सिलिपात के पूर्णलक्षण जो बातादि ज्वरों में पृथक् २ लक्षण बतलाये है ने एक साथ प्रकट होने यही सिल्निपात ज्वर का लक्षण है । इन त्रिदोपोंके संपूर्ण लक्षण एक साथ प्रकट हो, संपूर्ण उपद्वासे संयुक्त हो, स्वर (अवाज) कम होगया हो, नेत्र विकृत होगये हो, उर्ध्व शाससे पीडित हो, बडबड कारके भूमिपर सटा गिरता हो, सताप से गुक्त हो, टीईनिद्रा लेता हो, जिसका शध्र ठंडा पडगया हो, अंदरसे अन्यविव दाह हो हो, जिसकी स्मृतिशक्ति नष्ट होगई हो, आंखे लाल होगई हो, रोमांच होगया हो, ग्रूल सिहत हो, ऐसे सानिपातिक रोगीको ज्वरलक्षण जाननेवाला विद्वान् वैद्य असाध्य समझकर अवस्य छोडें ॥ ६०—६१ ॥

सन्निपातज्वर के उपद्रव ।

मृच्छंगिरुक्सयतृषावमथुज्वरार्ति—।
श्वासैस्सञ्ल्यलम्त्रनिरोधदाहैः॥
दिकातिसारगळशोषणशोफकासै-।
रेतेरुपद्रवगणैस्सहिताश्च वर्ज्याः॥ ६२॥

भावार्थ:—बेहोरा अंगा में पीडा होना, धातुद्धय, तीव प्यास, वमन, श्वास, राह, मलम्ब्रावरोध, दाह, िचकी, अतिसार [दस्त लगना ] कंठ शोष, सूजन, खांसी ये सब सिन्निपात ज्वर के उपद्रव हैं। इन उपद्रवोंके समूहेस युक्त ज्वरको वैद्य असाध्य समझकर छोड हे। ६२॥

ज्वरकी पूर्वरूप में चिकित्ना।

रूपेषु पूर्वजिनितेषु सुखोष्णतोयै- । र्वातः पिवेभिश्चितश्चोधनसर्पिरेष ॥ संशुद्धदेहमिति न ज्वरीत ज्वरोऽयं । व्यक्तज्वरे भवति लघ्यनेमव कार्यम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—ज्वर के पूर्वरूप प्रकट होनपर मंदोष्ण पानीसे वमन कराना चाहिय। एवं तीक्ष्ण विरेचन-छृतको पिलाकर विरेचन कराना चाहिय, इस प्रकार शोधित शरीरवालेको ज्वर बाधा नहीं पहुंच्यता है अर्थात् बुखार आता ही नहीं। ज्वर प्रकट होनेपर छंवन करना ही उचित है।। ६३।।

#### रुघन व जलपान विधि।

आनद्धरोषमित्रकं स्तिमितांगयष्टि-।
मास्रोक्य रूपनिषिं वितरेत्तृषार्ते॥
तोयं पिवेत्कफमरूज्वरपीडितांगः।
सोष्णं सपित्तसहितः शृतश्चीतरुं तु ॥ ६४॥

भावार्थः—दोषोंके विशेष उद्येक व स्तव्य शरीर को देखेकर छंघन कराना चाहिय। यदि प्यास छंगे तो वातकफज्वरी गग्म पानी व पित्तत्र्वगी गरम करके ठण्डा किय हुआ पानीको पीना उचिन है।। ६४.।।

> श्चुत्पीडितो 'यंदि भवेन्मनुजो यवागू । पीत्वा ज्वरमञ्चमनं मतिसंविश्वेद्वा । तद्दद्विष्ठेप्यमपि यूषगणैः कदुष्णैः ॥ संयोजयेज्ज्वरविकार्शनराकरिष्णुः ॥ ६५ ॥

मावार्यः — लंभित रोगीको पदि भूक लगे तो क्रमसे घरनाशक मंदोष्ण यबाग्र विलेपी व यूषोंको देना चाहिये, फिर विश्रांती देनी चाहिये ॥ ६५ ॥

वातपित्तज्वर मं पाचन।

विल्वाग्निमंथबृहतीद्वयपाटलीनां । काथं पिवेदिश्वित्तिरं पवनञ्चरात्तः ॥ काश्वेश्वयष्टिमधुचंदनसारिवानां । श्वीतं कषायमिह पित्तविकारनिघ्नम् ॥ ६६ ॥

भाषार्थ:—बेल, अगेथु, दोनों कटेली, पाढ, इनका ख़ुलोग्ण काथ वात जरीको पाचनार्थ पीना उचित है। काग, ईलका जड, मुलैठी, चंदन, मारिव इनका ठण्डा काथ पाचन के टिय पित्र अरोको देना चाहिये।। ६६ ॥

क्षक्रम्यर मं पाचन च पक्रम्यरलक्षण । भाक्षिप्रसमयकद्विकपक्रतीय- ! मुख्णं पिबेत्कफकुतच्यरपाचनार्थम् ॥

१ बाद बोबोहेक आदि अधिक नहीं, ज्वर भी साधारण हो ती छंवन कराने की जरूरत नहीं है। क्षु आहार दे सकते हैं। व्यार यह भी ताल्पर्य है-जब तक दोबोहेक अंगीमें स्तब्धता आदि अधिक हो तब तक छंवन कराना आहिये।

# लघ्वी तन्नुः मकृतिमूत्रमलम्बृत्ति— । मैदज्वरिश्वाथिलकुक्षिरपीह पक्के ॥ ६७ ॥

भावार्थ: — भार्डी, त्रिफला, ( हरड वहेडा आंवला ) त्रिकटु [ सॉठ मिरच, पीपल, ] इनसे पकाया गया पानीकी अर्थात् काढा पीनेसे कफज्वरका पाचन होता है। उत्ररके पाचन होनेपर शरीर हल्का, मल मृत्रोंकी स्वामाविक प्रवृत्ति, मंदञ्बर, पेट शिथिक होजाता है। ६७॥

वात व पित्त पकज्वर विकित्सा।
पक्रज्वरं सम्भिवीक्ष्य यथानुरूपं।
स्निग्वैर्विरेचनगणस्थवा निरूद्धः॥
संयोजयेत्सरुजवातकृतज्वरार्तः।
पित्तज्वरं वमनशीतविरेचनेश्च॥ ६८॥

भावार्थः अवर पकजानेपर यदि वह पीडायुक्त वातज्वर हो तो उसे यथायोग्य रनेह [एरण्ड तैल आदि ] विरेचन अथवा निरूहबनित देनी चाहिये, यदि पित्तज्वर हो तो यथायोग्य शीत वमन, वा विरेचनसे उपशम करना चाहिये ॥ ६८ ॥

पक्षभ्रष्मञ्बर चिकित्सा।
श्रेष्मञ्बरे वमनमिष्टमिरिष्टतीयैः।
संपिष्टसेंधववचामदनप्रभूतैः॥
नस्यांजनेष्टकदुभेषजसिद्धरंक-।
गण्डूषयूषस्रलतिक्तगणैः प्रयोज्यः॥ ६९॥

भावार्थ:—कफ ज्वरमें नीम कषायमे सैंधानमक, वचा, मेनफल इनका कल्क डालकर यमन देना चाहिथे और कटु औषधीयों द्वारा नस्य, अंजन, विरेचन तथा तिक-गणीषिधयोंद्वारा कवलवारण (कुरला) कराना, व यूष देना चाहिये ॥ ६९ ॥

रुघन आदिके लिये पात्रापात रागी
तत्रालपदोषकृतदुर्बलबालवृद्ध— ।
स्नीणां किया भवति संज्ञमनप्रयोगैः ॥
तीशोपवासमलज्ञोधनीसद्धमाँगै— ।
स्संभावयेद्धिकसत्वलान्ज्वरातीन् ॥ ७० ॥

भाषाय:--पिंद दोषोका उद्देश अल्प हो, बृद्ध हो, खी हो, तो उनकी चिकित्सा शामन प्रयोगके द्वारा करनी चाहिये। इससे निपरीत अधिक बर्ट्याले अधिको तीन लेखन, उपर्युक्त वर्षने निरेचनाटिसे चिकित्सा करना चाहिये॥ ७०॥

#### बातज्बरमें काथ

बासामृतांबुद्दपदोलमहै। षधानां । पाठाम्निमंथबृहतीद्वयनागराणाम् ॥ बा शृंगवेरपिचुमंदतृपांघ्रिपानाम् । काथं पिवंदत्विलवातकृतक्वरेषु ॥ ७१॥

भावार्थः—संपूर्ण वातिक ज्वरोंमें अद्भा, गिलोय, नागरमोथा, परवलकी पतियां सोंठ इनका वा पाठा, अभेथु, दोनों कटेली, सोंठ इनका, वा शुंठी, नीम, अमलतास इनका काथ (काढा) बनाकर पीना चाहिथे॥ ७१॥

#### पित्तज्वर में काथ।

लाजालामलकबालकशेरकाणां ।
मृद्दीकनागमधुकोत्पलज्ञारिबानां ॥
कुस्तुंबुरोत्पलपयोदपयोरुहाणां ॥
काथं पिबेदिखलिपत्तकृतज्वरेषु ॥ ७२ ॥

भावार्थः -- पैत्तिक उत्ररोंमे धानके खील, नेत्रवाला, आंवला, कवा करोर इनका वा मुनका, नागरमोथा, मुलैठी, नींम, कमल, सारिबा इनका, वा धनिया, नीलकमक, नागरमोथा, कमल इनका काथ बनाकर पीना चाहिये॥ ७२॥

#### कफज्बर में काथ

एकाजमोदमरिचामलकाभयाना ।
मारम्बभांबुदमहीषभिष्पलीनाम् ॥
भूनिबनिबबृहतीद्वयनागराणाम् ।
काथं पिबेदिह कफमचुरज्वरेषु ॥ ७३॥

भावार्थः—कफ ज्वरमें इलायची, अजवाईन, मिरच, आंवला, हरड इनका बा अमलतास, नागरमोथा, शुंठी, पीपल इनका, वा चिराता, नीम, दोनों कटेली, शुंठी इनका कथाय बनाकर पीनेसे शांति होती है ॥ ७३ ॥

सिपातिक ज्यरमें काथ।

मुस्तानिश्वामलकचंदनसारिवानां । छिषोद्धवांषुद्पटोलहरीतकीनां ॥ सूर्वायुद्वविभीतकरोहिणीनां । विशेषि भावार्थः — नागरमोधा, इलदी, आंवला, चंदन, सारिवा, इनका वा गिक्रोय, नागरमोधा, कडुवा परवल ( महीन पत्र ) हरड इनका अथवा सूर्वा, गिलोय नागरमोधा, कहेडा, कुटकी इनका कथाय पीनेसे सन्निपात उत्तर का उपराम होता है ॥ ७४ ॥

# विषमज्वर विकित्सा ।

दीषातुरूपकथितीषधसत्त्रयोगैः । मत्येकसिद्ध्वततैलपयःखलाम्लैः ॥ अभ्यंगनस्यसततांजनपानकार्यः । रेकांतरादिविषमज्वरनाञ्चनं स्यात् ॥ ७५ ॥

भावार्थ दोषोको अनुसरण करके जिन औषधियोंका निरूपण किया गया है उन २ औषधि प्रयोगीं से, तथा तत्तदौषधियों द्यारा निद्ध किये गये घृत, तेळ, दूध, व्यंजन थिरोष, आदि के अभ्यंग, नस्य, अंजन, पान इत्यादि करानेस एकांतरा, सतेत, सतत, अन्येषुष्क, तृतायक, चतुर्थकादि विषम वर्ग नष्ट होते हैं ॥ ७५॥

#### विषमज्वरनाशक घृत ।

एवं तृतीयकचतुर्थाद्गांतरेषु । संभूतवातजमहाविषमज्त्ररेषु ॥ गव्यं घृतं त्रिकदुकं त्रिफलजिजात- । काक्तं पिवेदहिमदुग्धयुतं हिताथीं ॥ ७६ ॥

भावार्थः इसी प्रकार जिस में वात की प्रधानता रहती है ऐसे तृयीयक, वतुर्थक आदि विषय अरोते मुक्त होनेकी इच्छा रखनवाला मनुष्य त्रिकतुक, त्रिफला व त्रिजात ( क्लिकीनी, इलायची, तेजपान ) चूर्ण मिला हुआ गायके वीकी मंदीच्या दूधके साथ पीने ॥ ७६॥ ,

# भूतज्बरकं लिंग धूप । गोशृंगहिंगुमरिचार्कपलाशसर्प- । निर्मोकनिर्मलमहीषधचाषपत्रः ॥

स्तान को दिन के किसी दा टाइम में आता है उस सतत ज्वर कहत है। अन्येषुक्क —रात, वा दिन किसी, एक काल में जो ज्वर आता है, उसे, अन्येषुक्क कहते हैं।

त्तियर्क—शिचमें एक दिन क्ककर जो तीसरे दिन में आता है उसे क्तायक करते हैं। चसुर्थक स्थाति ग्रीचमें दिन देंग दिनों से न आकर, चैंथे दिन में आता है।

<sup>?</sup> संतंत — जो, वातिपत्त कर्फी के कारण से, क्रमशः सात, दस, व बारह दिन, तक ( वीचमें न ख़ुटकर ) बरावर आता है उसे संतत कहने हैं। स्वतन कुने दिन के किसी दा टाइम में आता है उस संतत ज्वर कहत है।

# कार्पासवीजसितसर्षपर्वाहेबँई-। भूगो ग्रहज्वरिकाचित्रनाशहेतुः ॥ ७७ ॥

भावार्थ:—हाग, भिरच, अकौबा, पळाश, सर्पकी कचेळी, उत्तम सोंठ, चाषपत्र कपासका बीज, सफेद सरसी, मयूरके पंख इनसे खूप देनेस म्त्रिनोंको उपद्रवसे उत्पन्न महज्बर का भी उपद्यम होता हैं।। ७७॥

सेह व रक्षोत्थित ज्वरचिक्तिसा।
सेनेहोत्थितं प्वहिमपेयाविकेप्ययुप — ।
दृष्याद्धि रूक्षणविधिः कथितां ज्वरंषु ॥
सेनेहिकियां तद्बुरूपवर्राषधायां ।
सेयोजयद्धिकरूक्षसमुद्धवेषु ॥ ७८॥

भावार्यः—अधिक स्नेहन कर्स्तं उत्पन्न न्वरमे गरम पेया विख्या, यूपादि धानुओंक रुक्षण करने बार्ख विधिका प्रयोग करना नाहिया, जीत मृक्षण करनेसे उत्पन्न वरोंमें म्नेह क्रिया व तद्योग्य औपवियो से निकित्सा करनी नाहिया। ७८ ॥

म्नेह व रूथ्नेश्यित उवरोंमें वसनादि प्रकास

स्नेहोद्भवेषु वमनं च विरंचन स्या-। दूक्षज्वरंषु विदर्धात स विस्तिकार्यस् ॥ क्षीरं घृतं गुडयुतं सह पिष्पर्लाभिः। पेयं पुराणतररूक्षमहाज्वरंषु ॥ ७९॥

भावार्थः—भनेहज ज्वरमे वमन विरंचन देना चार्त्विः आर रूक्षजज्वरमे बस्तिकार्य करना चाहिये, पुराने रूक्षज महाज्वरेम गुल्य शिवल इनमे युक्त दृध या वी को पीना चाहिये ॥ ७९ ॥

ज्वर मुक्त सक्षण

कांक्षां लघुक्षवयुगमकांचे प्रसन्तं । सर्वेदियाणि समर्शातशरीरभावम् ॥ कण्डमलप्रकृतिमुज्जवलिनादर्शाग्रः । वीक्ष्यातुरं जवरविमुक्तमिति व्यवस्यत् ॥ ८० ॥

भावार्थ:—आंनकी इच्छा होना, शर्रारका हल्का होजाना, अन्तमे रुचि होना, प्रसन चित्त होना, संपूर्ण इंद्रियोंकी अपने २ कार्य करनेमे समर्थता होना, शरीरमे समजीतोच्याता होना, सुजळाना, मळ का विसर्जन ठीक २ होना, उदराग्निका प्रव्यळित होना यह उदराग्निका छक्कण है ॥ ८०॥

## ज्वरका पुनरावर्तन ।

श्रीतांबुपानिशिशिरासनभाजनादे । व्यापासमारुतगुरुष्ठवनाभिघातात् ॥ श्रीष्ठं ज्वरः पुनरुपति नरं यथेष्ट् । व्यापित्रतो ज्वरविद्यक्तमपीह तित्रः ॥ ८१ ॥

माबार्य:—एक दफे ज्वर छूट जानेपर भी ठंडे पानीके पीनेसे, ठंडे जगहमें बैठनेसे, अतंवत शीतवीर्ययुक्त भोजन पान आदि करनेसे, अतिव्यायाम करने से, हवा छंगने से, विशेष तैरनेसे, चोट छगनेसे, इत्यादि व स्वछंद वृत्तिसे वह पुनः छोटै आता है ॥ ८१॥

पुनरागत ज्वर का दुष्टफल । दावानलो दहति काष्ठमित्रातिशुष्कं । प्रत्यागतो ज्वराविमुक्तमिह ज्वरोऽयं ॥ तस्माज्ज्वरातुर इव ज्वरमक्तगात्रः । रक्ष्यो निजाचरणभांजनभषजायैः ॥ ८२ ॥

भावार्यः — जिस प्रकार अग्नि सून्वे लकडीको शीघ्र जलाता है उसी प्रकार उस ज्वरमुक्तको लौटा हुआ ज्वर पीडा देता है, शरीरको नष्टश्रष्ट करता है। इसिक्टिय ज्वरा-गमनके समय जिस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार ज्वरमुक्त होनेपर भी निजाचरण, भोजन, औषिवयोंद्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिये॥८२॥

अथ अतिसाराधिकारः।

अतिसारनिदान।

पित्तं विदम्धमस्त्रा कफमारुताभ्यां ।
युक्तं मलाञ्चयगतं श्रमितोदराग्निम् ॥
क्षित्रं मलं विसृजति द्रवतामुपतम् ।
तं व्याधिमाहुरतिसारमिति प्रवीणाः ॥ ८३ ॥

भावार्थ: स्वकारणसे दग्वपित्त, रक्त, कफ्त, वायुसे मिलकर जब मलाशय में पहुंच जाता है वहां उदराग्निको मंद कर देता है। फिर उस से पतला दस्त होने कगता है इसे महर्षि लोग अतिसार रोग कहते हैं।। ८३॥

वातातिसार लक्षण

भूछान्वितो मलमपानक्ता प्रगाढं । यस्तोयफेनसंहितं सच्जं सम्रद्धम् ॥

# रूप्त मृजत्यतिग्रहुर्ग्रहुरस्यमस्पम् । वातातिसार इति तं ग्रुनयो वदंति ॥ ८४ ॥

भावार्थ:—जिसमें अपानवायु के प्रकोपसे, मळ अत्यंत गाढा, रूक्ष एवं फैन युक्त होता हुआ बार २ थोडा २ पीडा व शद्ध के साथ २ उत्तरता है, रोगी शूळसंयुक्त होता है। उत्तरको महर्षिगण वातातिसार कहते हैं। तात्पर्य—यह कि ये सब छक्षण वाता-तिसार के हैं।। ८४।।

## पित्तातिसार लक्षण

पीतं सरक्तमहिमं हरितं सदाहं।
मूर्च्छातृपाज्वरिवपाकमदैरुपेतम्।।
श्रीघं सृजत्यतिविभिन्नपुरीषमच्छं।
पित्तातिसार इति तं मुनयो वदंति॥ ८५॥

भावार्थः — पीला हरावर्ण से युक्त, अधिक उष्ण, रक्तसहित स्वच्छ व पतला मल शीव उत्तरना, रोगी मूर्छी, प्यास, ज्वर, अपचन, मद, इन से युक्त होना, ये सब छक्षण पित्तातिसार के है, ऐसा आचार्यप्रवर कहते हैं ॥ ८५॥

## श्रिषातिसार

श्वेतं बलासबहुतो बहुलं सुन्नीतं । श्वीतार्दितातिगुरुशीतलगात्रयष्टिः ॥ कृत्स्नं मलं सजिति मंदमनल्पमल्पं । श्लेष्मातिसार इति तं भ्रुनयो बदंति ॥ ८६ ॥

भावार्थ:—कफ के आधिक्य से, मल का वर्ण श्वेत, गाढा, व अधिक ठण्डा होता है और मंदवेग के साथ, अधिकमात्रा में मल निकलता है, रोगी अत्यंत शित से पीडित होता है, शरीर भारी, व अति शीतल माल्यम पडता है जिसमें ये सब कक्षण प्रकार होते हैं उसे महर्षिगण श्लेष्मातिसार कहते हैं ॥ ८६॥

सिमपातातिसार, आमातिसार व पकातिसारका स्थण।

सर्वात्मकं सकलदोषविशेषयुक्तम् । विच्छिन्नमच्छमतिसिन्थमासिन्थकं वा ॥ दुर्गेधंमप्स्वपि निमग्नममेध्यमामं । पकाविसारमिति तद्विपरीतमाहुः ॥ ८७ ॥ भावार्थः—वात पित्त कफ इन तीनों अतिसारोंके उक्षणोंसे युक्त, छिन २ स्वच्छ, कण सहित , णरहित मछ निकलता है इसे सान्निपातातिसार कहते हैं । मछ पानीमें द्वा पर इबे, दुर्गियसे युक्त हो तो उसे आमातिसार कहते हैं । इससे विपरीत क्षाण को पक्षातिसार कहते हैं । इससे विपरीत

ं गर

अतिसार का असाध्य लक्षण ।

शोकाद्तिपवलशोणितीमश्रमुष्ण-। माध्मानश्लसद्वितं मलमुत्सूजंतम् ॥ तृष्णाग्रपद्रवसमेतमराचकार्तम् । कृक्ष्यामयः क्षपयति क्षषितस्वरं वा ॥ ८८ ॥

भावार्थ:— अति शोक के कारण से उत्पन्न, अत्यधिक रक्तिश्रित, अतिउष्ण, मरु को निकार ने वाला शोकातिसार, आध्मान (अफरा) व सूल्युक्त, तृष्णा, सूजन, ज्वर, स्वास, खांसी आदि उपद्र्वों से, संयुक्त, अरुचि से पीडित, हीन स्वर संयुक्त रोगी को, [अतिसार रोग] नाश करता है। || ८८ ||

क्की छाउ.

अन्य असाध्य लक्षण।

ेम प्रकार वालातिवृद्धकुश्चरुबैलशोषिणां च । कुल्लांस्याद्भारक्षीयुक्तां प्रशिव्ह्रीयुक्त ।। सर्पिः प्लिहामधुवसायकृतासमानं । तेलांबुदुग्धद्धितकसम् स्रवंतम् ॥ ८९॥

भावार्थ:—अतिसार रोगी अति वालक हो, अति वृद्ध हो, हुश, दुर्वल व शोषी
ृ क्षियरोग से पीडित ] हो, एवं निनका मल घी, प्लिहा, वसा, यहत्, तेल, पानी,
ृ क्ष्म, दही, छाछ के समान वर्णवाला हो, ऐसे रोगियोंका अतिसार महान् कष्ट पूर्ण है।
ि इसल्पि उसे छोडना चाहिए।

आमातिसार में वमन । ज्ञात्वामपकमिन्छामयसीवधानं । सम्यग्विधेयमधिकामयुतातिसारे ॥ प्रच्छितं मदनसंधवपिष्पछीनां । कल्कान्वितोष्णजलपानत एव क्रुमीत् ॥ ९०॥

भावार्थ — अतिसारोंके आमपकावस्थावोंको अच्छी तरह जानकर पद्मापोग्य ( आम में पाचन व पकरतंभन ) चिकित्सा करनी चाहिय । अधिक आमयुक्त हो तो मेगफेड, सेंघानमक, पीपड इनके करूमसे मिश्रित उष्णबङ्गानेस वर्मन कराना चाहिये।।। ९०॥

## यमगप्रभाकिया ।

वांतं प्रश्नांतमद्दाइमपेतदोषं । श्रांतं तदाइनि विवर्जितसुक्तपानं ॥ सांप्राहिकोषभविपक्तविखेष्ययूष- । मन्येषुरस्पमहिमं वितरेचथोक्तम् ॥ ९१ ॥

भावार्थः — वमन कराने के बाद, जिसका मद, दाह व दोष शांत होगये हों, जी थका हो ऐसे रोगीको उस दिन खाने पीने को कुछ नहीं देना चाहिये। दूसरे दिन मिक्कि औषधियोंसे पकाये हुए विकेपी वा यूष (दाल) गरम व अल्पंप्रनाण में देना चाहिये।॥ ९१॥

वातातिसार में भामावस्था की चिकित्सः.

अत्यम्लतक्रमनिलामयुतातिसारे । प्रातः पिवेन्मरिचसैन्धवनागराज्यं ॥ हिंगुप्रगादमथवा मरिचाजमोद । सिन्धृत्यनागरविपक्षवराम्लिकां वा ॥ ९२॥

भावर्थ--वातज अतिसारके आमास्थामें अत्यंत खट्टी छाछमें मिरच, सैंश्रानमक सोंठ, हींग मिळाकर अथवा भिरच, अजवाईन, सैंशानमक, सोंठ, इनसे पकायी हुई कांजी पीना चाहिये॥ ९२॥

पित्तातिसार में आमावस्था की चिकित्सा।

यष्टीकषायपरिषकमजापयो वा ।
जम्बंबुदाम्रकुटनातिविषाकषायः ॥
पीतस्तथा दिधरसेन तिळांबुकरकं ।
पित्राममाश्च र्यमयन्यनिसाररोग ॥ ९३॥

भावार्थ: पित्तज अतिसारके आम अनस्थामें मुलैठीके कवायसे सिद्ध किया हुआ ककरी का दूध व जामुन, नागरमोथा, आम, कूटज, अतीस, इनका कवाय अथवा विक व नेत्रवालेका कल्कको दहीके तोड [रम] के साथ पीना चाहिये ॥ ९६ ॥

फफातिसार में आमावस्था की विकिस्सा ।

दःवीनिश्वात्रिकदुकांबुद्चित्रकाणां । पाठाजमोदमरिचामलकाभयानाम् ॥

ξ<sub>α</sub>, ÷ •

# कल्कं पिवेदिशिशिरेण जलेन शुंडी-। मेकां तथा कफकृताम ृतातिसारे॥ ९४॥

भावार्थः — श्रेष्मातिमारके आम अवस्थारे दाक्त इल्दां, इल्दां, विकटुक (सिंट मिरच, पीपल, ) नागरमोथा, चित्रक इनके वा पाठा, अजवाईन, मिरच, आंवला, ब हरहा इनके कल्कको गरम जल में मिलाकर पीना चाहिये अथवा शुंठीको ही पानीके साथ पीसकर पीना चाहिये ॥ ९५ ॥

> पकातिसारमें आम्रास्थ्यादि चूर्ण । आम्रास्थिलाधमधुकं िलपद्मकारुयं । सद्धातकीकृम्मशालपल्जिय्हकं च ॥ विल्वीपयं तुकृट जातिविषासमंगाः । पकातिमार समनं दिधतोयपीताः ॥ ९५ ॥

भावार्थ:—आमकी गुठली, लोध, मुकैठी, तिल, पद्माख, धाईके फ्ल, सेमलके गोंद, बेल ी गुदा, प्रियंगु ( फ्लिप्टियंगु ) कुटन की छाल अतीस मंजीठ इनको चूर्णकर दहीं के तोडके साथ पीरेसे पक तिसार शमन होता है ॥ ९५ ॥

## खगादिपुटपाक ।

त्वग्दीर्घवृतकुटजाम्रकदंवजांबू-।
वृक्षोद्भवा बहुलतण्डुलतोयपिष्टाः।
रंभादलेन परिनेष्ट्य पुटेन दग्धा।
निष्पीडिना गलति रक्तरमं सुगंधिम्॥ ९६॥

भावार्थ:—दालचिनी, अरल, कटज, आम, करंब, जामुन इक्षोंकी छाल को चावल की माण्डके साथ पीसकर केलेके पत्तेसे लपेटकर पुटपाक विधिसे पकाना चाहिये। फिर'उसे निचोडनेपर उससे सुगंध लाल रस निकलता है।। ९६॥

> तं श्रीतलं मधुककरकयुतं प्रपेय । कुक्ष्यामयं जयित मंक्षुतरं मनुष्यः ॥ अम्बष्टिकासरसदाडिम तिंदुकं वा । तक्रे विपाच्य परिपीतमपीह सद्यः ॥ ९० ॥

भावार्थ:— उस शीतल रसमें मुलैठीका करक मिलाकर पीनेसे सर्व अतिसार रोग दूर होते हैं। अथवा अंबाडी, उत्तम दाडिम, तेंदु, इनको छाछमें पकाकर पीनेसे भी अतिनार रोगका उपशम होता है॥ ९७॥

र अंबिष्ठकाका अर्थ पाठा (पहाडनुल ) भी होता है।

#### जम्ब्यादि पाणितक

जंध्याम्रनिवधनवृक्षसुधातकीनाः । मष्टांशशिष्टमवतायं विगारय तोयम् ॥ द्वीक्ष्ठेपमिह पाणितकं विपास्य ।

लीद्शातिसारमचिरेण जयेन्यनुष्यः ॥ ९८ ॥ 🥂 🛼

भावार्थः—जामुन, आम, नीम, नागरमोधा, अमलतास, धाईके प्रकृत, इनका कथाय आठवां अंश बाकी रहे तब उतारकर उसे छान लेवें, फिर उसको दवीं प्रलेप [ जबतक करछलीमें चिपक जात्रे ] होनेतक प्रकाकर उतार लेवें। उसे अबलेह के सेवन करने से अतिसार गेग दूर होता है।। ९८।।

#### सिद्धशीर ।

सीरं त्रिवृत्तिपालया परिपद्ममाशु । कुक्ष्यामयं शमयति त्रिकदुभगाढम् ॥ सिंभूत्यहिंगुमिरचातिविषाजमाद्म । शुंठीसमेतमथवा शतपुष्पयुक्तम् ॥ ९९ ॥

भावार्थ:—त्रिवि [ निशोथ ] त्रिफला, (हरड बहेडा आंत्रला ) त्रिकटु (सोंठ मिरच पीपल ) इन से पकाये हुए दूधको पीनेस अतिसार रोग दूर होजाता है। सैंधानमक, हींग, मिरच, अतीस अजवाईन, सोंठ इन से पकाये हुए दूध अथवा सोंफसे युक्त दूधको पीनेसे अतिसार रोग दूर होता है। ९२।।

#### उप्रगंधाविकाथ।

जग्रांबुदाति.विषयष्टिकषायमष्ट- । भागाविश्वष्टमितगाल्य विशिष्टमिष्टं ॥ अम्बष्टिकासदितमाश्च पिवेन्मजुष्या । गंगां रुणिद्ध किग्रुताल्पतरातिसारम् ॥१००॥

भाषार्थः — वचा, नागग्मीथा, अतीस, मुळेठी इनका अष्टमागात्ररोष कथाय बनाकर फिर उसको छान छेतें। उस कषायमें अंत्राडा डाळकर पीतें। इससे गंगा नदीके बाढके समान वहनेवाळा अतिसार भी उपशम होता है। अल्प प्रमाणवाळे अतिसारकी तो क्या बात है। १००॥

श्रीरका विशिष्ट गुण।

गच्यं शीरं मुलोष्णं हितमतिचिरकालातिसारज्वरोन्मा- । द्वापन्तराज्यमग्रस्योदरयकुदनिकन्यासकासप्थिदासु ॥ अशिकाञ्चर्करासम्दरमदतनुदाहश्चमक्षीणरेतो ।

मूर्च्छाक्रांतेषु पीतं किम्रुत तदनुरूपोपधेस्समयुक्तम् ॥ १०१॥ भाषार्थः—मंदोष्ण दूध, पुराना अतिसार, जीर्णञ्वर, उन्माद, अपस्मार, अस्मरी, गुल्म, उदर, यकृदुदरवात, श्वासकास, व्हिलेदर, अधीला, शर्करा, अस्पर, दाहरोग, अस, श्वीणञ्चक, मूर्च्छा आदि अनेक रोगोंके लिये हितकर है । उसको यदि तक्तवोग-तक्तकाक औषधियों से सिद्धकर प्रयोग किया जाय तो फिर कहना ही क्या है ॥१०१॥

#### अतिसारमं पथ्य।

तकं सैंधवनागराद्यमथवा हुद्रं रसं जीरकै । व्यामिश्रं घृतसैंधवैः समिरिचैस्संस्कारमाप्तं सृतं ॥ क्षीरं वाष्यजमोदनेधवयुतं सम्यक्तया संस्कृत । माहारेषु हितं वृणां चिरतरातीसार आर्णक्वरे ॥ १०२ ॥

भावार्थ:— सेधानमक, सोठ से मिटी हुई छाछ, अथवा मूंग के पानीमें जीरा मिछाकर इसमें घी, नमक व मिर्चका छोक देकर पीवें, अथवा अजवाईन, सैंधानमक से सिद्ध किया हुआ दूध, यह सब अतिसार व जीर्ण ज्वरमें क्षितकर है। ।। १०२।।

अंतिम कथन।

इति जिनवस्त्रनिर्गतसुद्धास्म्यहांबुनिषेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।

निस्तिमिदं हि शीकरानिभं जगदेकहितम्॥ १०३॥

भाषार्थ: — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक पराकोकके छिए प्रयोजनीभून सावनरूपी जिसमें दो सुंदर तट हैं, ऐसे झीजिनेंद्रके सुखसे उत्पन्न शाससमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक मात्र हित सावक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १०३॥

> इत्युपादित्याचार्यकृत कलग्राचकारके चिकित्साधिकारे पित्तरोगचिकित्सितं नामादिनो नवमः परिच्छेदः।

नवमा परिच्छेदं समास हुआ।

# अथ दशमः परिच्छेदः

## कफरोगाधिकारः।

## श्रेष्मरोगाभिधानमतिज्ञा ।

#### मंगलाचरण ।

जीवाजीवाच्यक्षेषं विधिवविभिद्धितं येन तद्भेदिभिष्णं । श्रीव्यात्पादव्ययात्मामकटपरिणतिमाप्तमेतत्क्षणेस्मिन् ॥ तं देवेंद्राभिवेद्यं जिनपतिमजितं माप्तसत्मातिहार्ये । नत्वा श्रेष्मामयानामनुगतमित्वस्रं संविधास्ये विधानम् ॥ १ ॥

भावार्थ:—जिसने अपने २ भेदोसे भिन्न तथा (अपने स्वभावमें स्थित होते हुए भी ) परिणित को प्राप्त उत्पाद, व्यय, घ्रौव्योंसे युक्त जीवादि द्रव्योंको विधिप्रकार निरूपण किया है और जो देवेंद्रादियों के द्वारा पूज्य है, अष्टमहाप्रातिहार्योंकर युक्कि है ऐसे श्री अजितनाथ जिनेद्रको वंदनाकर कफरोगोंके विषयमें निरूपण करेंगे इसप्रकार आवार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १॥

## प्रकुपितकफका लक्षण

स्तब्धं शैत्यं महत्त्वं गुरुतरकिवनत्वातिश्वतातिकद्रं । स्नेहक्केदमसेकारुचिवमथुशिरोगै।रवात्यंतिनद्राः ॥ मदामित्वातिपाकौ ग्रुखगतस्रवणस्वादुता ग्रुप्ततादिः ॥ क्रिष्यव्याधिस्वरूपाण्यविकस्मधिगम्याचरेदौषधानि ॥ २ ॥

भावारी:— शरीरका स्तब्ध होना, ठण्डा पडजाना, फूळजाना, आरी होजाना, कठिन, अतिशीत, अतिकंद् [ खाज ] चिकना, गीळा होजाना, यूकका पडना, अन्ना-दिकमें अठिन, शिरोगुरुता, अत्यधिक निद्रा, मंदामित्व, अपचन, मुख नमकीन वा स्वादु हो जाता, अगोमें स्पर्शज्ञानका नाश हो जाना, यह सब कफप्रकीप का कक्षण है। वे कक्षण। जिन २ व्याधियों में पाये जाते हैं उनकी कफजन्यधि समज्ञना चाहिये । इन कक्षणोंको अच्छीतरह जानकर कुशळ वैद्य तद्योग्य औषधियोंके द्वारा उपचार करें ॥२॥

#### न्हेष्म नाराक गण।

सभारैकव्यवर्गेर्छघुतरविञ्चदैरस्यमात्राज्ञपानैः । क्रीक्टवैर्धुद्रपृषेरतिकदुकक्कायावकीनां रक्षेषी ॥ ~ - तीवस्वेदोपवासैस्तिलजपरिगतोन्मर्दनादिन्यवायैः। श्लेष्मोद्रेकप्रश्नांति व्रजति कडुकःतिकातिरूक्षैः कषायैः॥ ३ ॥

भावार्थ: क्यारपदार्थ, उष्ण पदार्थों के वर्ग, छघु व विशद (स्वच्छ) अल्पप्रमाण में अन्नपान का सेवन, कुल्यी व मूंगका यूष, कदुक रस युक्त मटर वे अरहरका पानी (पेया आदि) तीव स्वेदन, उपवास, तिल तैल्से मर्दन, मैथुन सेवन, एवं कडुवा, चरपरा, कपायरस, रूक्षपदार्थ इत्यादि से कफिवकार (कफ्रमकोप) शांतिको प्राप्त होता है। ॥ ३॥

#### कफनाशक उपयि।

गण्डूषस्सर्षपाद्येर्छबणकदुकषायातितिक्तोष्णतोयैः। निवैः कारंजकाद्येस्त्रिकदुकलवणोन्मिश्रितैर्द्तकाष्टेः॥ नारंगेर्वेत्रजातैश्रणकविल्लितेमीतुल्लगाम्लेवेगैः। सन्योषेर्सेधवाद्येः कफशमनमदाप्नोति मर्त्यः प्रयोगैः॥ ४॥

मावार्थ:—सरसों आदि कपनाशक औषधियों के तथा टवण, चरपरा, क्षाय, कहुआ रस, भरम पानी, इत्यादि औषित्रियों के गण्डूष धारण करने से नीम करंज बबूट आदि कहुआ, चरपरा,कषायरस दांतोन, व सोठ मिरच, पीपल नम-क मिश्रित दंतमंत्रेन द्वारा, दंतवावन करने से, निंबू, वेत के कींपल, चने का क्षार, बिजोरी निंबू, जम्बीरी निंबू, तिंतिडींक आदि अन्टवर्गोक्त पदार्थ एवं विकट्ट सेंधानमक, कालानमक, सामुद्रनमक, विडनमक, व औद्भिद (ऊषर, नमक इनके प्रयोग से कप शमन होता है।। १।।

# भारूर्यादि चूर्ण।

भार्ङीहिंग्य्रगंभामरिचविहयवक्षारसीवर्चलेलाः । कृष्टं छंठीसपाठाकुटजफलमहानिवबीजाजमोदाः ॥ चव्याजा नीश्वताहादहनगजकगापिप्पलीप्रंथिसियून् । चूर्णीकृत्याम्लवर्गेर्छिळितमसक्रदाशोषितं चूर्णितं तत् ॥ ५ ॥

अम्छवेत, जम्बारीनिंबू विजीस निंबू, चेनका खार नारंगी तितिडीक, इमकी के फल निंबू, चींगेरी, (बुक्का) खट्टा अनार और कमरख इन की अम्छवर्ग कहा है।

२ औषियों के कषाय को तक्तक मुख में भरकर रखें। जबतक कसादि दोण निकक व जाने को मानूब करते हैं:

१. अम्छन्गः—अम्लवेतसजम्बीरलुङ्गाम्ललवणाम्लकाः नगरंगं तितिडीव विचा-फलसानिम्बुकं । चागेरी दाडिमं वैव करमर्दे तथैव च. । एष चाम्लगणः प्रोक्ती वैतलाम्लसमाथुतः ॥ रहेदतारलम् ।

पीत्वा सौवीरिमिश्रं क्षपयित यक्टदृष्टील हस्माग्निमां । कासोर्ध्वश्वासश्चलावमथुजठरकुश्यामयाश्चिष्ठहादीन् ॥ तकेण श्रेष्मरोगान् घृतगुढपयसा पंतिकान् इंत्यश्चेषा । नुष्णांभस्तेलयुक्तं शमयित सहसा वातजातानमोधम् ॥ ६ ॥

भावार्थः—भार्डी, हिंग, वचा, मिरच, विडनमक, यवक्षार, काळानमक, इळायची, कूट, सोंठ, पाठा, कुटज फळ (इंद्रजी) महानिव (वकायन) का बीज, अजवाईन, चाव, जीरा, सोंक, चित्रक, राजपीपळ, पीपळ, सैंघानमक इनको चूर्ण करके आच्छवर्ग के औषधियोंके रसोंसे इसमें अनेकवार भावना देकर कांजी मिळाकर पीवें खिससे यकुदुदर, अटीळिका गुन्म, अग्निमांग खांनी, ऊर्विश्वात, शूळ, वमन उदर रोग. कुक्षिरोग [संप्रहणी आतिसार आटि] व्ळिहोदर, आदि रोग दूर होते हैं। तथा इस चूर्ण को छाछमें मिळाकर पीवे तो समस्त केष्परोग, घृतगुढ व दूधमें भिळाकर पीवे तो सर्व पित्तज रोग, एवं गरमपानी व तेळ में मिळाकर पीवे तो वातज रोग उपशमन होते हैं। ॥ ६॥

# कफनाशक व खदिरादि चूर्ण।

निवकाथं सुस्रोष्णं जिकदुकसिंहतं यः प्रपाय प्रभूतं ।
छिद् कृत्वा समांशं खिद्रकुटजपाठापटोलानिश्वानाम् ॥
चूर्णे व्योषप्रगः हं प्रतिदिनमहिमेनांभसातित्पबन्स ।
कुष्टार्शः कीटकच्छन् शमयित कफसंभूतमातंकजातम् ॥ ७ ॥

भावार्थ. — त्रिकटुकसे युक्त नामके कषाय को थोडा गरम पिलाकर वमन करान माहिये। तदनंतर खेर, कुटज, पाठा, पटोलपत्र, हलदी, जिकटु इनके समाश चूर्णको गरम पानी के साथ प्रतिदिन पिलानेसे कुछ, बवासीर, कीटकरोग, कच्छुरोग, एवं ककोत्थ सर्व रोगोंकी उपशांति होती है। ७॥

## ब्योषादि चूर्णचतुन्क ।

व्योषं वा मातुलुंगोद्भवरससहितं सैंघवाट्यं समांश्च । क्षारं वा शुष्कभस्मोदकपरिगलितं पकमारक्तचूर्णे ॥ चूर्ण गोमूत्रपीतं समधतमराकुत्त्रेफलं मार्कवं वा । श्लेष्मव्याधीनश्चेषान् क्षपयति बहुमूत्रामयानममेयान् ॥ ८ ॥

मावार्थः — माहु रंग के रस सहित सेंत्रानमक, त्रिकुट के समांश चूर्णः मुक्कबृ-को [ मोखाइक्ष ] टाटवर्ण का क्षार, व समांश त्रिकला व संगराज चूर्ण गोसूत्र के साथ सेवन करने से सर्व कफ रोगोंको दूर करते हैं। एवं अत्यंत कठिन साध्य बहुन्ज रोगको भी उपज्ञमन करते हैं॥ ८॥

# हिंग्वादि सूर्णत्रय।

र्दिग्बैक्षाजाजिचन्यत्रिकुटकयवजक्षारसीवर्चलं वा । सुर्त्ताच्योषःजिमेदामलकलवणपाठाभयाचित्रकं वा ॥ श्विशुग्रंथ्यक्षपथ्यामरिचमगधजानागरैलाविडंगं। चूर्णीकृत्योष्णतोयैर्धृतयुत्तमथवा पीतमेतत्कफघ्नम् ॥ ९॥

भावार्थः —हाँग, इलायची, जीरा, "चात्र, त्रिकटुक, यवक्षार, काळानमक, अथवा नागरमोथा, त्रिकुटु, अजत्राईन, आंग्ला, सेंत्रालत्रण, पाठा, हरड, चित्रक, अथवा सेंबन, पीपलीम्ल, बहेडा, हरड, मिरच पीप्पली, सोंठ, इलायची, वायुतिहंग, इनको क्के गरम पानी या घृत में मिलाकर पीनेसे कफको नाश करता है। ९ ।।

# बिल्वादिलेप ।

विस्वाप्रिप्रंथिकांताकुलहलकुनटी शिग्रुमूलाग्निमंथा—।
नकीलकींप्रगंधात्रिकदुकरजनीसर्षपोष्णीकरंजान्।।
कस्कीकृत्य प्रदेहः प्रवलकक्षमकुल्जातश्लोकराशीन्।
किर्मूलं नाश्चयत्तान् द्वदहन इवामेयताणींकराशीन्।। १०॥

भावार्थः—नेल, चित्रक, पीपलीमूल, रेणु तर्वाज, महाश्रावणी, गोरखमुण्डी, मनःशिला, सेंजनकाजड, अगेथु, अकीवा, सफेद अकौवा, वचा, शिकटु, स्वदी, सरसी, प्याज, करंज इनका कल्क बना-कर उसे लेपन करें जिससे प्रवल क्षक व बातसे उत्पन्न हरतरह की सूजन दूर होजाती हैं। बडे भारी तृणराशी की जिस प्रकार दावानल नाश करदेती है उसी प्रकार उक्त कल्क समस्त बातज और कफज रोगोंको दूर करता है।। १०॥

## शिग्वादि लेप।

विगुज्याघातकाग्नित्रिकदुकहयमाराश्वांघाजगंधै- । रेतैर्बा चक्रमद्रामलकलवणसद्धाकुचीभूशिरीषैः ॥ भारांबुभीरतकेलिवणजलयुतेः श्लक्ष्णिपष्टेस्समांबी- । बद्धत्यांखेपनार्थे भ्रषयाति किटपान् दद्वककच्छूनश्वेषान् ॥ ११ ॥

भावार्थः—सेंजन, करंज, चिशक, त्रिकटुक, अश्वमार (करनेर ) अश्वगंध, सन्तुकसी इनको, अथवा चकोंदा, आंवला सेंघानमक, बाकुची सृशिरीय इनको समान

केंकर क्षारजल या दूघ या छाछ, लवणजलके साथ पीसकर महीन लेपन करें तो किटिम कुछ, दह, कच्छु आदि अनेक कुछविशेष दूर हांते हैं, ॥ ११ ॥

धात्र्यादि लेप

भाज्यसाहामयाख्या त्रिकडुकरजनीचक्रमर्दाद्रिकर्णी । ॢ्रनिंबच्याघातकाग्निद्रुमलवणगणैः कांजिकातक्रपिष्टैः ॥ गाढाश्रावर्तनालेपनयुतविधिना दद्वकंड्रकिलास- । प्रोसिष्टमात्युप्रकच्छन् शमयति सहसा श्लेष्मरोगानेश्वषान् ॥१२॥

भावार्थ: -- आंवला, बहेडा, हरड, त्रिकटु, हलदी, चकोंदा, कोइल, नीम करंड किलाबा, पांची लवण, इनको कांजी व छाछमें पीसकर अवलेपन करनेसे दहु, कंड्र, किलास सिम्मारोग, उप्रकच्छू आदि अनेक क्षेत्रम रोग उपराम होते है ॥ १२॥

## धूमपानकबलधारणादि ।

भूमेर्ना ग्रंथिहिंगुत्रिकदुककुनटीभव्यभार्ङीनिशानां । कल्केनालिप्तमूक्ष्मांवरवृतबृहदेरण्डवृंतांतदत्तेः ॥ सिद्धार्थेस्सर्पपार्व्यमीरिचमगधजानागरिक्शियुमूलैः । स्टिब्मोद्देकप्रशांतिं व्रजति कवलगङ्गपसेकप्रलेपैः ॥ १३ ॥

माबार्थः — पीपछामूल, हींग, त्रिकटु, धनिया, कमरख, मार्झी, हलदी, इन के कल्कको पताले वस पर छेप करके, उस कपडे के बीचमें एक, एरण्डका डंटल रख कर उसको लपेट लेवें। इस वक्तीमें आग लगाकर, इसका धूमपान करनेसे, तथा सफैद सरसों, सरसों, कालीमिरच, पीपल, सोंठ सेंजनका जड इनके कवलधारण, गण्डूष, सेक, और लेपसे, कफप्रकोपका शमन होता है।। १३।।

# पलादि चूर्ण ।

एलात्वङ्कागपुष्पोषणकमगथजानागरं भागवृध्या । संख्यातदृष्ट्वाणितं तत्समसितसहितं श्रेष्टिमष्टं कफध्नम् ॥ पित्तास्टक्पांडुरोगक्षयमदृगुद्जारोचकाजीणीगुल्म- । प्रीयश्वास्त्रोरुहिकाज्वरजठरमहाकासहृद्दोगनाद्यं ॥ १४ ॥

भावार्थः — इलायची एकभाग, दालचीनी दो भाग, नागकेसर तीन भाग, पीपल चार भाग मिरच पांच भाग, सीठ छह भाग, इनको इस क्रमसे लेकर चूर्णकर सबक बराबर उसमें शकर मिलावें। इस चूर्ण के सेवनसे कफ रोग दूर होता है तथा पित्तरक्त, पांडुरोग, मद, अप, अरुचि, अजिणि, खासी, हदयरोग को यह चूर्ण नाश करता है। अतएव यह अंष्ट है। १४॥

#### तालीसादि मोदक।

तालीसंचेकभागं द्विगुणितगरिचं त्र्यंशशुंठीचतुर्भा-।
गाट्यं सित्पपलीकं त्वगमेलबहुलं पंचभागममाणं॥
चृर्णे कृत्वा गुडेनामलकसमकृतान्मोदकान् भक्षयित्वा।
कासोध्वेश्वासिककाज्वरवमथुमदश्लेष्मरोगाश्चिदंति॥१५॥

भावार्थ: — एक भाग तालीस, दो भाग मिरच, तीनभाग सोंठ, चार माग पीपल, दलचीनी इलायची ये दोनों मिलकर पांचभाग लेकर कियें हुए चूर्णमें गुड़ भिलाकर आवलेके बराबर गोली बनावे(इसे ताळूशिसादि मोदक कहते हैं) उस मोदकको मक्षण करनेसे खांसी, उर्ल्वश्वास, हिचकी ज्वर, वमन, मद, व क्षेत्रभ रोग नाश होते है। १५॥

#### कफनाशक गण।

शार्ङेष्टानक्तमालाद्वयखदिरफलाशाजकर्णाजशृंगेः । पिप्पल्येलाहरिद्राद्वयक्कटजनचाकुष्टमुस्ताविडंगैः॥ निर्गुडोचित्रकारुकरवरखरभूषार्जुनत्रैः फलाख्यै– । र्भूनिवारग्वधाद्यैः कफश्यवनमवाप्नोति सर्वमकारैः॥ १६॥

भावार्थ: — काक जंबा, दोनो करंज, (करंज पुतीकरंज) खैर, फलाझ, विजयसार, मेटिसिंगी, पीपल, इलायची, हलटी, दाक हलटी, कूडाकी छाल, वच, कूट, नागरमोधा, वायुविडग, निर्गुण्डी, चित्रक, भिलाबा, मरबा, अर्जुन, त्रिफला, चिरायता, अमलतास ये सब औषिया कफशमनको करनेवाली हैं। कुशल वैद्यको उचित हैं कि वह विकारोंके बला-बलको देखकर इन आष्टिये का सर्वप्रकार (काथ चूर्ण आदि) से प्रयोगकर कफ रोगका उपशमन करना चाहिये।। १६॥

## कफनाशक, औषधियों के समुख्य ।

यतिक्तं यच्च रूक्षं यदिष च कदुकं यत्क्षणायं विशुष्कं । यत्क्षारं यच्च तीक्ष्णं यदिष च विश्वदं यञ्जचुद्रव्यसुष्णं ॥ तत्तत्सर्वे कफव्नं रसगुणमसकृत्सम्यगास्वाद्य सर्वे । योज्यं भोज्येषु दोषक्रमिममवगम्यातुराणां हितार्थम् ॥ १० ॥

१ तुगमिव बहुलां इति पाठातरं । इसके अनुसार टालचीनी की जगह वंशलोचन प्रहण करना चाहिये। लेकिन वंशलोचन बोधक तुगा शब्द है। तुम नहीं है। तुगजल से अन्य किसी औषध का बोध नहीं होता है। तथा तालीसादि चूर्णमे इंश्लोचन आजा है। वह कफ नाशक भी है। इसालिये इस को प्रहण कर सकते हैं। भावायः— जो पदार्थ कडुआ है, रूक्ष है, चरपरा है, कषायाला है, शुष्क है, क्षार है, तिक्ष है, विराद है, लघु व उष्ण है, वे सर्व पदार्थ कफनाशक है। उन सर्व पदार्थिक रस व गुण बार २ अच्छीतरह जानकर एवं रोगियोंके दोषक्रमका भी अच्छी-तरह जानकर उनके हितंक िये उन पदार्थीको भोजनादिम प्रयोग करना चाहिये॥१७

#### वातनाशक गण।

एरंण्डौ हे बृहत्या, वरणकतृपवृक्षाप्तिमंगाग्नितिग्रुं । ख्याताकील्रकतकीर्यमरतकमयूराख्य दुट्टकवृक्षाः ॥ मूर्वाकोरंटर्पालुस्तुहियुततिलकास्तिल्वकाः केबुकाख्याः । वर्षाभूपाटलीकाः पवनकृतरुजाः शांतिमापादयंति ॥ १८ ॥

भावार्थ:—छाल व सफेद एरण्ड, [ छोटी बडी ] दोनो कटेली, वरना, आम-कतास, अगेथु, चित्रकका जड, सेंजन, अकौवा, सफेद अकौवा की छाल, पाडल, तकीरी देवदारु, लटजीरा, टेंटु, मूर्वा, पीयावास, पीलु, सेहुण्ड, मक्तआ, लोध, पतंग, पुनर्नवा ये सब बात विकारोंको उपराम करनेवाले है ॥ १८॥

## वातव्ने आंषिधयोंके समुख्यन।

यत्तीक्ष्णं स्तिग्धश्रुष्णं स्त्रवणमतिगुरुद्भव्यमत्यम्स्रयुक्तं । यत्सम्यिक्ष्यस्य यन्मधुरकदुकतिक्तादिभेदस्वभावम् ॥ तत्तद्दातन्नश्रुक्तं रसगुणमधिगम्यातुरारोग्यहेताः । पानाभ्यंगोपनाहाहृतियुतपरिषेकावगाहेषु योज्यं ॥ १९ ॥

भावार्थः — जो जो पदार्थ तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, उष्ण है, खारा है, अयंत गुरु है, खदा है, पिच्छिल [ लिबलिबाहट ] है, मधुर है, चरपरा है, कडुआ आदि स्वभावोसे युक्त वे वह वातिबक्तारको नाश करनेवाला है। पदार्थों के रस व गुण को समझकर रोगि- यौंके हित के लिये उन पदार्थों को पान, अभ्यंग, पुल्टिष, आहार, सेक, अवगाहन, आदि कियावों में प्रयोग करना चाहिये ॥ १९॥

#### पिसनाशक गण।

विवीनिवेंद्रपुष्पीमधुकससहित्यादिदेवीविदारी । काकोलीवृश्चिकाल्यंजनकमधुकपुष्पैरुशीराम्नसारैः ॥ जब्रंभाम्बुद्रांव्यंम्बुजवरिनचुलैश्चंद्रनेलासमंगे— । न्येप्रांधायस्थन्तैः द्वापुरुकुवलयेः पित्तमायाति वातिस् ॥ २०॥ भानार्थः — कुंदुरु, नीम, छ्यग, मुँछठी, सहदेशी, ( वृक्ष ) गंगरन विदारीकंद, काकोछी, वृश्चिकार्छा, रसोत, मह्येका फूल, खस, आम्न, केला, नागरमोथा, सुगंधवाला, कमल, जल्हेन, चदन, इलायची. मंजिष्टा, यट, अश्वत्य, नीलकमल श्रेतकमल, इल पदार्थीकं प्रयोगमे पित्तका शनन होता है ॥ २०॥

# पित्तःन औषधियाँके समुख्य ।

यत्स्निग्धं यच्च शांतं यद्पि च मधुरं यत्कषांय सुतिक्तं । यत्ताक्षात्पिच्छिलं यन्मृदुत्रमाधिकं यहुरुद्रव्यसुक्तम् ॥ तक्तत्पिक्तघनसुक्तं रसगुणविश्विना सम्यगास्वास सर्व । भोज्याभ्यंगमलेपमचुरतरपरीषेकनस्येषु योज्यम् ॥ २१ ॥

भावार्थ:—जो जो पदार्थ निनम्ध है, शीत हैं, मधुर है, कषायला है, तीखा है, चिकना है, मृदुतर है, गुरु हे यह सब पित्तको उपशमन करनेवाले हैं। इसप्रकार रस ब गुणोंको अन्छीतरह जानकर भोजन, अन्यंग, लेपन, सेक, व नस्योमें प्रयोग करना चाहिये॥ २१॥

# त्वेगादि चूर्ण।

त्वक्चैला पिष्पलीका मधुरतरतुगा शर्कराचातिशुक्ता । याथासंख्यक्रमेण द्विगुणगुणयुता चूर्णितं सर्वमेतत् ॥ व्यामिश्रं भक्षयित्वा जयति नरवरो रक्तपित्तक्षयास् । कतृष्णाश्वामेकहिकाज्यरमदकसनारोचकात्यंतदाहान् ॥ २२ ॥

भावार्थ:—दालचीनी १ भाग, इलायची २ भाग, पीपल ४ भाग, वंशलोचन ८ भाग, शक्कर १६ भाग प्रमाण लेकर सुखाकर चूर्ण करें। फिर संनको मिलाकर खानेसे यह मनुष्य रक्तिपत्त, क्षय, रक्त तृष्णा, श्वास, हिचकी, ज्वर, मद, खांसी, अरुचि व आयंत दाह आदि अनेक रोगोंको जीतलेता है।। २२।।

## देश्वींके उपसंहार।

एवं दोषत्रयाणामभिहितमस्त्रत्तं संविधानस्वरूप ।
श्लोकैःस्तीकैर्यथाक्तैरिधकृतमिषगम्यामयानममेषान् ॥
तत्तर्त्तर्वे नियुज्य प्रश्नमयतु भिषग्दोषभेदानुभेद- ।
स्यामिश्राधिक्ययुक्तया तद्तुगुणलसन्नेषज्ञानां मयोगैः ॥ २३ ॥

इसे व्यवहारमें सीतोपछ।दि चूर्णके नामसे कहते हैं। • · · · · :

मान्नार्थः इस प्रकार, तीनों दोषों के प्रकाप के कारण, कृषित होनेपर प्रकट होनेवाई लक्षण, और उसके प्रशानन उपाय, आदि सर्व विषय थोडे ही लोकों दारा, अर्थाद्ध संक्षेप से, निरूपण किया गया है। कठिनतासे जानने योग्य इन रोगों के स्वरूप मेद आदि को अच्छातरह जानकर, वैद्यकी उचित है कि, दोषोंके मेद, अनुमेद, व्याप्रिश्र मेद, आधिक्य अनाधिक्य इत्यादि अवस्थाओपर व्यान देते हुए उनके अनुरूप श्रेष्ठ औषाधियों की युक्ति पूर्वक प्रयोगकर के रोगोंको उपशमन करें।। २३।।

# सघुताप्रदर्शन.

द्रव्यः ण्येतान्यचित्यान्यगणितरसवीर्यप्रपाकप्रभावाः । न्युक्तान्यन्यान्यनुक्तान्यधिकतरगुणान्यद्भुतान्यल्पर्यस्त्रेत्ने । वक्तुं शक्नोति नान्यसिश्चवनभवनाभ्यंतरानेकवस्तु । ग्राहिज्ञानैकचश्चस्सकलविद्षि मोश्चब्रते मद्विधः किम् ॥ २४ ॥

भावार्थ: अमीतक जो औपिथयों के वर्णन किये गये हैं वे अवित्य हैं, अगणित रस बीर्य विपाक प्रभावोंसे संयुक्त है। छेकिन अधिक व अद्भुत गुणयुक्त, और भी अनेक औषध मौजूद हैं जिनके वर्णन यहा नहीं किया है। क्यों कि अगणित शक्तिके धारक, असंख्यात अनंत द्रव्योंका कथन इस अल्पशास में कैसा किया जासकता है। इस तीनछोक के अंदर रहनेवाले अनेक वस्तुओंको जानने में जिन का ज्ञान समर्थ है, इसीलिये सर्विद है ऐसे वैद्यों के कथन में भी औषधद्वव्य अपूर्ण रहजाते हैं तो फिर मुझ सरीखों की क्या बात ! । २४ ॥

र के 📆 👶 🥠 विकित्सासूत्र ।

देश्यिक्यियाँपै गुणदोषविशेषग्रुक्त्या । सद्धेषजान्यपि महामयस्रभणानि ॥ विशेषिक्या प्रतिविधाय भिषाग्विपश्चि- द्रांगान् जयत्याखिस्ररोगवस्रम्मायी ॥र्रेन्॥

भावार्शः सम्पूर्ण रोगरूपी सैन्य को मारने में समर्थ विद्वान् वैद्या, दोषों के विषय हैं विचार करते हुए, अर्थात् किस दोषस रोगकी उत्पत्ति हुई है, कोनसा प्रवष्ट है अबछ है आदि बातोंपर प्यान देते हुए श्रेष्ठ भेषजोंके गुणदोषोंको युक्तिकृति समझकर तथा महारोगोंके छक्षणों को भी जानकर योग्य औषधियोंद्वारा चिकित्सा करके रोगों को जीतता है अथवा जीतना चाहिये ॥ २५ ॥

#### आष्धि का यथालाभ प्रयोग।

सैंबरेतैः मोक्तसद्भवजैर्वाप्यर्थेरर्थेर्वा यथालाभतो वा । योग्येर्थोगैः मत्यनीकैः प्रयोगैः रोगाक्काम्यंत्यद्वितीयेरमेंग्यैः ॥ २'६ ॥ भावार्थः—जो तत्तद्रोगन।शक, औषधगण, (अमीतक कहें हैं) वे दुवकार्य किंदि में अदितीय हैं व अमीघ हैं इसीलिये योग्य योग हैं। अतएव सर्व औषधियाँ हीत, यदि गणोक्त सम्पूर्ण औषधियां न मिले तो आधा, वा उसके आधा, अतंतो जितने मिले उतनीमी ही औषधियोंसे चिकित्सा करें तो रोग अवस्य शमन होते हैं।। २६॥

साध्यासाध्य रोगोंके विषय में वैद्यका कर्तव्य ।

साध्यान्व्याधीन् साधयेदीषधार्च- । र्याप्यान् व्याधीन यापयेत्कर्मभेदैः ॥ दुविद्वयान् दुश्चिकितस्यानस्याध्या— । जुक्त्वा वैद्यो वर्जयेद्वर्जनीयान् ॥ २७ ॥

भावार्थ:—साध्य रोगोंको औषधादिक प्रयोगसे साधन करना चाहिये । याप्य-रोगोंको कुशल कियाबोके द्वारा याप्य करना चाहिये । दुर्शिकेय व दुश्विकित्स्य ऐसे असाध्य रोगोंको असाध्य समझकर व कहकर छोडना चाहिये ॥ २७॥

#### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्रतिमदं हि शीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ २८ ॥

भाषार्थ: -- जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह जोक परछोकके छिए प्रयोजनीभूत सावनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीनिनेंदके मुखसे हुत्यक साकसमुद्रसे निकर्ला हुई बूदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक साज हितसाबक है [ इसिलए ही इसका नाम कल्पाणकारक है ] ॥ २९ ॥

इत्युग्रादिलाचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे - स्रेष्मव्याधिचिकित्सितं नामादितो दशमः परिच्छेदः।

—: o:----

इत्युमादित्याचार्यकृत कल्याणकारक मंथ के चिकित्साधिकार में विद्यात्राचस्पतीत्युपाधिथिमूषित वर्धमान पार्श्वनाथ सास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में कफरोगाधिकार नामक दशम परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथेकाद्शः परिच्छेद.

# महामयाधिकारः । संगळाचरण व प्रतिका

श्रियामधीक्षं परमेश्वरं जिनं । प्रमाणनिक्षेपनयश्वादिनम् ॥ प्रणम्य सर्वामयलक्षेणस्सद् । प्रवक्ष्यते सिद्धचिकित्सितं क्रमात् ॥ १ ॥

भावार्थ: अंतरंग बहिरंग लक्ष्मीके स्वामी, पर्सन्त्र्यसे युक्त, प्रमाण, नय व निक्षेप के द्वारा बस्तुतत्वकी कथन करनेवाले श्री जिनेद्रभगवानको प्रणाम करके क्रमशः समस्त रोगोंके लक्षणों के साथ सिद्ध चिकित्सा का वर्णन भी किया जायगा ॥ १॥

#### प्रतिश्वा

न कथिद्व्यस्ति विकारसंभवो । विना समस्तिरिह दांषकारणैः ॥ ः विना समस्तिरिह दांषकारणैः ॥ विना समस्तिरिह दांषकारणैः ॥

भावार्थ:—जात पित्त कफ, इस प्रकार तीन दोपोंके विना कोई विकार [रोग] भी उत्पत्ति होनेकी संभावना नहीं। फिर भी रोगोंके नाम, आकृति, लक्षण, आदिकोंको कथन करते हुए, तत्तदोगोंकी चिकित्सा भी कहेगे॥ २॥

#### वर्णनाक्रम

महामयानादित एव लक्षण-स्मिरिष्टवेंगैरिप तत्कियाक्रमैः । ततः परं श्रुद्धरुजागणानथ । ब्रवीमि ज्ञालाक्यविषीषधैस्सह ॥ ३ ॥

भावार्थ:—सबसे पहिले महारोग उनके लक्षण, मरणमृचक चिन्ह, य उनकी चिकि सा भी क्रममे कहेगे। नदनंतर क्षुद्रगोग समुदायोंका, शालाक्यतंत्र व अगदनंश का वर्णन करेंगे।। ३॥

#### महामय संजा।

महामया इत्यखिलामयाधिकाः । ममेहकुष्टोदरदुष्ट्वातजः ॥ 🔑 😁 🚗 समूदगर्भे गृटजांकुराऽमरी । भगंदरं चाहुरशेषवेदिनः ॥ ४ ॥

ब्रावार्थ:--सब विषयको जाननेवाले [ सर्वज्ञ ] प्रमंह, कुछ, उदररोग, ब्राह्मकाकि, सद्धग्रर्थ, ब्रवासीर, अश्मरी, भगंदर, इनको महारोग कहते हैं ॥ ४॥

#### महामय वर्णनकमः।

म्हापयानामस्तिलां त्रियां ब्रुवे । यथाक्रमाल्लक्षणतस्विकित्सितः । - असाध्यसाध्यादिकरोगसंभवमधानसत्कारणवारणादिभिः ॥ ५ ॥

भावार्थ उन महारोगोंकी संपूर्ण चिकित्सा, क्रमसे लक्षण, साध्यासाध्य विचार रोगोत्पत्ति के प्रधान कारण, रोगोत्पत्ति से रोकने के उपाय, आदियोंके साथ निरूपण करेंगे ॥ ५ ॥

# अय प्रमहाधिकारः ।

# प्रभेद्य निर्दाम ।

गुरुद्रवस्निग्धिहमातिभोजनं । दिवातिनिदालुतया श्रमालसं ॥ 📜 नरं प्रमेहो हि भविष्यतीरितं । विनिर्दिश्चेदाशु विश्वेषलक्षणः ॥ दिती

भावार्थः --- गुरु, द्रव्य, स्निग्ध, व ठंडा भोजन अधिक करनेसे, दिनमें अधिक निद्रा केनेसे, श्रम न करने से, आलस्य करनेसे प्रमेह रोग उत्पन्न होता है। उन्हें रोलकर प्रमेह रोग है ऐसा निश्चय करना चाहिये॥ ६॥

# ममेहका पूर्वरूप।

स्वपाणिपादांगविदाहता तृषा । शरीरसुस्निग्धतयातिचिकणम् ॥ सुस्वातिमाधुर्यमिहातिभोजनम् । प्रमेहरूपाणि भवंति पूर्वतः ॥ ७॥

भावार्थः — अपने हाथ पैर व अंग में दाह उत्पन्न होना, अधिक प्यास छगना, शरीर स्निग्ध व अतिचिकना होना, मुख अत्यंत मीठा होना, अधिक भोजन करना, यह सब प्रमेह रोगके पूर्वरूप हैं॥ ७॥

## प्रमहकी संगाति

्र अस प्रवृत्ताः कफपित्तमारुतास्सेमदसो बस्तिगताः प्रपाकिनः ॥ 👵 । प्रमेहरोगान् जनयंन्त्यथाविल- । प्रभूतमृत्रं बहुशस्सुवीत ते ॥ ८.॥ 🗸

भावार्थ: प्रकृषित काम पित्त व बात मेदके साथ २० वस्ति में जाकर जब परिपाक होते हैं तब प्रमेह रोगको उत्पन्न करते हैं। इससे गदल। मृत्र अधिक प्रमाण से निकंडने लगता है यही प्रमेह का सुख्य लक्षण है।। ८।।

#### प्रमेह विविध है।

इंड प्रवेहा विविधा खिदोषजा- स्स्वदोषभेदात् गुणमुख्यमार्षतः॥ त एव सर्वे निजदुर्जया मताः। नटा इवानेकरसस्यभाविनः । दिनी मावार्थ: —यह प्रमेह, वात, पित्त, कफ, इन दोंघोंने, उत्पन्न होने पर भी दोषनेद, व दोघों के गीण मुख्य नेद के कारण, अनेक प्रकारका होता है। जैसे, नाटक में एक ही वेषधारी, अनेक रस य स्वभाव में मग्न रहता है वैसे ही यह प्रमेह अनेक प्रकारका होता है। सम्पूर्ण प्रमेह, स्वभाव से ही दुर्जय होते हैं।। ९।।

## प्रमेहका लक्षण।

स पूर्वरूपेषु बहृदकं यदा । ध्वेत्समेदीति विनिर्दिशेषरं ॥ श्रमीद इत्येव भंदलमेदवान् । मधुप्रमेदी पिटकाभिरन्वितः ॥१०॥

■ मावार्थ: — जब पृर्वक्त्प प्रकट होते हुए यदि अधिक मूत्र को विसर्जन करने छगगा तब उसे प्रभेह रोग कहना चाहिए। प्रमेहवान् को प्रमीट ऐसा कहते हैं। यदि प्रमेहकी चिकित्सा शीव्र नहीं की जावे तो, वहीं कालांतरमें मधुमेहके रूपको धारण कर छता है। इसलिए रोगी मधुमेही कहलाता है एवं प्रभेहिपिटिका (फुंशी) से युक्त होता है। १०॥

## दशविध प्रमेहपिटकाः।

श्वराविका सर्पपिका सजालिनी । सपुत्रिणी कच्छिका मस्रिका ॥ विदारिका विद्रधिकालजी मता । ममेहिणां स्युः पिटका दक्षेव ताः ॥११॥

भावार्थ:—शराविका, सर्पिका, जालिनी, पुत्रिणी, कच्छिपका, मस्रिका, विदारिका, विद्रिधका, अळजी, विनता, इस प्रकार वह प्रमेहपिटक दश प्रकारके हैं ॥११॥

#### शराविकालक्षण।

समेचका क्षेदयुतातिवेदना । सनिम्नमध्योश्वततोष्ठसंयुता ॥ श्वरावसंस्थानवरममाणता । श्वराविकेति प्रतिपाद्यते बुधैः ॥ १२ ॥

मावार्धः नह पिटक अनेक वर्ण व साव युक्त हो, अतिवेदना युक्त हो उसका मध्यभाग नीचा व किनारा ऊंचा होकर सरावेके आकार में हो तो उसको विद्वान् को । शराविका कहते हैं ॥ १२॥

### मर्पीपका स्थाप।

सत्रीव्रपाका महती सर्वदना । ससर्पपाकारसमप्रमाणता ॥ सत्रक्षमका स्वस्पवना हिथा च सा। प्रभाषिता सर्पपिका विद्रधकैः॥१६॥

भावार्थ:—जल्दी प्रकनिवाला, अतिवेदनासे युक्त, सरसीके आकार के बरावर होता हो, छोटे र हो, ऐसे पिटकोंको विद्वान् लोग सर्वपिका कहते हैं।। १३॥

#### जािलनी लक्षण।

समांसनाडीचयजालकावृता । महाज्ञयात्यितंसतोदनान्विता ॥ सुस्निग्धसंस्रावि ससुक्ष्मरंभ्रका । स्तब्धा सजालिन्यपि कीर्त्यते ततः ॥

भावार्यः—जो मास व नाडांसमूह के आलेसे आवृत हो, बडा हो, अत्यंत पशि व तोदनसे युक्त हो, स्निग्य हो, जिससे स्नाव होता हो, सृक्ष्मरंघ्रोसे युक्त हो, स्तब्ब हो उसको जालिनी पिटक कहते हैं ॥ १४ ॥

# पुत्रिणी, कच्छपिका, मस्रिका लक्षण।

सम्बद्धमकाभिः पिटकाभिरिन्वता । प्रवक्ष्यतं सा महता सपुत्रिणी । महासमूक्षातिघनार्तिसंयुता । सकच्छपापृष्टानिभातितोदना ॥ १५॥ सदा.पि संश्लक्ष्णगुणातिखंदनी । निगद्यते कच्छपिकापि पाण्डितैः । ममुरकाकारवरममाणा मनाक् सतोदा च मसुरिकोक्ता ॥ १६॥

भावार्थः --गृश्मिपटक युक्त हो व बडी हो उसे पुत्रिणी कहते है। एवं मूलमें जी बडी हो, बड़े भारी पीडासे युक्त हो, कछुवेके पीठके समान आकारवाली हो, अति तोद- नसे युक्त हो, चिकनी हो, अत्यत खेद उत्पन्न करनेवाली हो उसे विद्वान् लोग कच्छ- पिका कहते है । ममूरके आकारसे युक्त व तोदनसे सहित पिटकको मसूरिका कहते हैं।। १५ ।। १६ ।।

#### विदारी, विद्वधि, विनताका लक्षण।

विदारिका कंदकटोरवृत्तता । विदारिका वंदनया समन्विता । सन्दिद्धाः पंचित्रधः प्रकल्पितः । समस्तदेषिरिप कारितैः पुरा ॥१७॥ सवर्णकः श्रीष्ठविद्दाहितायास्सविद्रिधिश्चेद्दिविधो मयोदितः । बन्नम्य तीर्वदेहित त्वचं सा स्फाटैवृता कृष्णतरातिरक्ता ॥ १८ ॥ तृष्णोहसंज्तिकर्रा सदाहा भूयिष्ठकष्टाप्यस्त्रकी समुक्ता । पृष्ठोदराद्यन्यतरमसिद्धाधिस्थानभूता महती सत्तोदा ॥ १९ ॥ गाढातिरुक्वसंद्युता सनीला । संकल्पितेयं विनता विराजिता ॥ २० ॥ त्रिदोष अस्मित्रवर्णयुक्ता ॥ २० ॥

भाषार्थः---िश्वारिका कंदके समान कठोर व गोल जो रहती है उसे विद्यारिका करते हैं। समस्त दोषोंसे उत्पन्न, वेदनासे युक्त विद्रिध पांच प्रकारसे विभक्त है। फिर भी मुख्य रूपसे यहां सवर्णक व शीघ्रविदाहिके भेदसे दो ही प्रकारसे वर्णन किया है। उठती हुई जो त्वचामें खूब दाह उत्पन्न करती हो. फफोलेंसे युक्त हो, जिसका वर्ण काला के काल हो, तृषा व मोह दाह को करती हों जो अध्यंत कष्टमय हो उसे खल औं कहनें हैं। पृष्ठ उदरस्थानामें से किसी एक स्थानमें होकर उत्पन्न, अत्यंत तोदनसे (सुई चुमने जैसी पीडा) युक्त. पीडा व गांड स्नाय से युक्त नीलवर्णवाली, इसे विनता कहते हैं। तीन दोषोंसे पिकिकाओं उत्पत्ति होती है। इसिल्ये इसमें तीनों डोषोमें कहे गये लक्षण गुण, आदि पाये जाने हैं। १७॥ १८। १९॥ २०॥

# पिटिकाऑके अन्वर्ध नाम।

न्नराविकाद्याः प्रथितार्थनामकास्साविद्राधिश्रापि भवेत्सविद्राघिः॥ सरक्तविस्फोटवृतालजी मता—प्युपद्रवान् दोषकृतान् व्रवीम्यहम्॥२१॥

भावार्थ:—उपर्युक्त राराविका आदि पिटिकारें अन्वर्थ नामासे युक्त हैं। अर्थात् नामके अनुसार आकृति गुण आदि पाये जाते है। जैसे कि जो विद्रवि के समान है, उसका नाम विद्रधि है। तथा, जो लाल स्फोटों [फफोक्टे जैसे] से युक्त हो उस का नाम अल्जी है। अब हम दोषोंसे उत्पन्न उपद्रवोंको कहते हैं।। २१।।

#### कफप्रेमहका उपद्रव ।

अरोचकार्जार्णकफप्रसेकता-प्रपीनसालस्यमथातिः निद्राः ॥ समक्षिकामपेणमास्यपिच्छिलं । कफप्रमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २२ ॥

अर्थ:— अरुचि, अर्जार्ण, कर्फागरना, पीनस (नाकके रोगविशेष) आलस्य, अतिनिद्रा रोगीके ऊपर मक्खी बैठना, मुखमें लिवलिवाहट होना, इत्यादि कफज प्रमेहमें उपद्रव होते हैं ॥ २२ ॥

### पैत्तिक प्रमहेके उपद्रव ।

समेद्र्युष्कक्षतवस्तितोदनं । विदाहकुज्ळ्ळिपिपासिकाम्ळिकम् ॥ ज्वरातिमृच्छीमदपाण्डुरागताः । सवित्तमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २३ ॥

भावार्थः — हिंग, अण्डकोश में जखम होना व बस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में दर्द को करनेवाले सूल अर्थात् पैत्तिक सूल होना, विदाह, पिपासा, ( प्यास ) मुखमें खद्दा मालुमें होना, ज्वर, मूर्छा, मद, पाण्डुरोग, ये सब पित्तप्रमेहमें होनेवाले उपद्रव है ॥ २३ ॥

# बातिकप्रमेहके उपद्रव।

सहद्ग्रहं स्रोट्यमनिद्रया सह । प्रकम्पग्रस्मतिपुरीषवंधनस् । प्रकासाहिकान्यसनास्यक्रीयमं । निवासमेहेचु भवतस्युपद्रवर्षः ॥ रेर्छनी 🕝 माबार्थः — हृदयका ग्राह (कोई एकडकर खाचता हो ऐसे माद्म होना ) इंद्रियोंके विषयमें छोळुपता होना, निद्रा नहीं आना, शरीरमें कप (कांपना ) अतिशूळ, मळावरोध, खांसी, हिचकी, श्वास होना, मुखके सूखना, ये सब वातप्रवेहमें होनेवाले उपद्रव हैं ॥ २४ ॥

#### प्रमेहका असाध्य लक्षण।

वसाधृतसौद्रिनिभं खर्वति ये । मदांघगंघेभजलमबाहबत् ॥
स्रजंति ये मूत्रमजस्वमाविछं । समन्त्रिता ये कथितैरुपद्रवैः ॥ २५ ॥
गुद्रांसहृत्पृष्ट्रिविरोगले।दरस्यमंजाभिः पिटकाभिरन्विताः ॥
पिवंति ये स्वप्नगतास्तरंति ये नदीसस्द्रद्वादिषु तोयमायतम् ॥२६॥
यथांकदोषाद्भगतैरुपद्रवै- स्समन्विता ये मृश्वतक्षरंत्यपि ॥
विक्षिणिगात्रा मनुजाः प्रमेहिणांऽचिरान्त्रियंते न च तानुपाचरेत् ॥२७॥

भावार्थः — त्रसा, वृत, मधुके समान व मदोन्मस हाथिके गण्डस्थलसे साव होनेवाले मदजलके समान जिनका गदला मृत्र सदा वह रहा हो एवं उपर्युक्त उपद्रवांसे सिहित हो, गुदाअंस (कंघा) हृदय, पीठ, शिर, कठ, पेट, व मर्मस्थानमें जिनको पिटिकायें उत्पन्न हुई हों, एवं स्वप्नमें नदी समृद्र इत्यादिको तैरते हों या उनका पानी गीते हों, पूर्वोक्त दोषानुसार उपद्रवासे युक्त हों, मधुके समान मृत्रा मी निकलता हो, जिनका शरीर अत्यत शीर्ण (शिथिल ) हो चुका हो ऐसे प्रमेही रोगी जलदी मरजाते ह । उनकी चिकित्सा करना व्यर्थ है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

#### प्रमेहचिकिसा। "

सदा त्रिदोषाकृतिस्रक्षणेक्षित-प्रभेहरूपाण्यधिगम्य यत्नतः ॥ भिषक्तदुद्रेकवञ्चादश्रेषवित् क्रियां विद्ध्यादेखिस्प्रमेशिहणां ॥ २८ ॥

भावार्थः—सर्व विषयको जानने वाळे, वैद्यको उचित है कि वह उपर्युक्त प्रकारसे त्रिशेषोंसे उत्पन्न प्रमेहका लक्षण व आकरको लेकेंद्रेकेंद्रेकेंद्र अनुसार, प्रयत्नपूर्वक जानकर, संपूर्ण प्रनेहियोंकी चिकित्सा करें ॥ २० ॥

### कर्षणबृष्ट्ण । चिकिस्तार।

कुश्वस्तथा स्थूल इति प्रमेहिणो । स्वजन्मतोऽपथ्यनिमित्ततोऽपि यो ॥ तयोः कुश्वस्याधिकपुष्टिवर्धनैः । क्रियां प्रकुर्याद्परस्य कर्षणैः ॥ २९ ॥ भावार्यः — जन्मसे अथवा अपध्यके सेवनसे प्रमेहके रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक कृश्यक्ष पत्रका ) कूतरा स्थूल [सोटा] । उनमें कृशको पुष्टि देनेवाल जीवियोंसे पुष्ट, व स्थूलको कविण (पतला करनेवाले) प्रयोगसे कुश करना चाहिये ॥ २९॥

# प्रमेहियोंके लिये पथ्यापथ्य ।

....

सुरासवारिष्टपयोष्ट्रताम्लिका । प्रभूतिमष्टाश्रद्धां सुभक्षणम् । ' विक्रिश्रणाहारपरो नगे भवेत ॥ ३०॥

भावारी - प्रमेही रोगी मध, आमवारिष्ट, दुव, धां, इमली, (अन्य खें) परार्थ) मिष्टान, दहीं, ईख, मांस आदि आहारको छोडकर रूक्षाहार को लेवे ॥ ३०॥

#### प्रमहीक वमन विरेचन

तिलातसीसर्षपतेलभावितं- स्वदेहमेहातुरमाशु वामयत् । सनिवतोयैर्मदनोद्धवैः फलं- विरेचयेच्चापि विरेचनोषर्षः ॥ ३१ ॥

भावार्थः — प्रमेहा रोगीक दारीरको तिन्छ, अल्सी व सस्तीके तेलसे स्नेहित (स्नेहनिकिया) करके नीमका रस व मेनफल के कपाय से वमन कराना चाहिये। एवं विरेचन औषित्रोंद्वारा विरेचन कराना चाहिये॥ २१॥

#### निरूह्वस्ति प्रयोग।

बिरेचनानंतरमेव तं नगं। निरूद्धंच्चापि निरूद्दणौषधैः। गवांबुयुक्तेस्तिलतेलिमिश्रितं – स्ततो विशुद्धांगममीभिराचंग्त्॥ ३२॥

भावार्थः—विरेचनके अनंतर गोमूत्र व तिल्तैलेस मिश्रित निरू**हण और-**धियोंके द्वारा निरूह बस्ति देनी चाहिय । उसके बाद उस शुद्ध अंगवालेको किम्न-स्थिति पदार्थीसे उपचार करे ॥ ३२ ॥

# प्रमेहीकेलिय भोज्यपदार्थ !

मियंगुकोइ लक्ष्कालिपिष्टकैः । सकंगुगोधूमयवाक्षभाजनैः । कथायतिकैः कटुकैस्सहाटकी - कलायमुद्देरीय भोजयेद्धिषक् ॥ ३३ ॥

भाषायै:—प्रियंगु [ फुलप्रियंगु ] जंगली कोड़व, शालिधानका आटा, कांगुनी वान, गेहूं, जी तथा कवायले, चरपरे कडुवे पटार्थोंके साथ एवं अरहर अपटर के मूर्य का उसे भोजन करना चाहिये ॥ ३३॥

#### आमलकारिष्ट ।

निशां विचूर्ण्यामलकांबुमिश्रितां । घटे निषिक्य प्रिषाय संस्कृते ॥ सम्बान्यकृषे निष्टितं यथावलं निहेरित मेहान् क्रमतो निष्<del>षितस् ॥ ३४ ॥</del> क्यः सावार्थः — हलदीको अच्छीतरह पीसकर आंबले के रस या काढेमें मिछावे । फिर उसे एक धूप आदि से संस्कृत घडेमें डालकर उसका मुहं अच्छी तरह बांधे । फिर घानसे मरे हुए, गहेमे [ एक महिनेत्रक ] रखें । फिर वहां अच्छीतरह संस्कृत होनेके बाद निकालकर प्रनेहीको भेवन करांव नो प्रमेह रोग दूर हो जाता है ॥ ३४ ॥

# निशादिकाथ।

ि निशां समुस्तात्रिफकां सुरेंधनम् । विषच्य निष्काथिमह मयत्नतः ।
प्रपाय निन्यं कफमेहमामम- प्रणीतमार्गाद्विजितेंद्रियो जयेत् ॥ ३५ ॥

भावार्थः - जिसने आगमोक्त मार्गसे, इत्त्रियोंको जीत लिया है ऐसे प्रमेह र रोगीको हलदा, नागरमोया, त्रिफला, देवडारु इनसे तनाये हुए कपायको सदा पिलाकर कफप्रमेहको जीतना चाहिये ॥ ३५॥

### वंदनादि फाथ।

सर्वद्नंद्राञ्चनतिंदुकदुर्मः । क्षरत्पयोत्रृक्षगणैः फलत्रयः । कृतं कषाय घनकरुकमिश्रितं स पाययेन्पैत्तिकमेहजातकान् ॥ ३६ ॥

भावार्थः — चंदन, जायफल, इंड, असन, तेदुवृक्ष, पंच क्षीरीवृक्ष [ वड, गूलर, पंपल, पालर, शिरीप ] त्रिफला इनसे बनाये हुए कषायमे नागरमोधाका कल्क मिटाकर पिकानेस पैत्तिक प्रमेह दूर होता है ॥ ३६॥

#### कविश्यादि काथ

ं '' कपित्थीषस्वासनधावनीनिक्षा । हरीनकाक्षामलकार्जुनीधिषः । श्रितं कणयं प्रपिवेत् जितिद्वियो । जयेत्प्रमेहानिस्तलानुपद्ववैः ॥ ३७ ॥

भावार्थ—कथ, बेल, विजयसार, पिठवन, हल्दी, हरडा, बहेडा, आंवला, और अर्जुनवृक्ष की छाल्से बनाये हुए कषायको पीनेसे जितिहिय रोगी प्रमेहरोगको उपदक्के साथ २ जीत लेना है॥ ३७॥

### खर आदिके मलापयागः

खरोष्ट्रगोमाहिषत्राजिनां शकः— द्रसेन संगिश्रितपिष्टभक्षणः ॥ तथैव तद्रस्मविगालितोट्क— प्रपानभोजैर्जयति प्रमेहवान् ॥ ३८॥

भावार्थः—गधा, ऊठ, गाय, भैस, घोडा, इनके मलरससे मिश्रित शालि गेंहू आदि के आटे को खानेसे; एवं उसी मलको जलाकर बनाये हुए भस्मसे छने हुए जलको पान भोजन में उज्योग करनेज प्रमेह गोग, दूर होता है ॥ ३५ ॥-

#### त्रिफला काथ।

फलित्रकाथघृतं शिलाजतु । प्रपाय मेहानिखलानशेषतः ॥ 🎺 🐔 जयेत्ममेहान् सकलेरुपद्रवः । सह प्रतीतान् पिटकाभिरन्विनान् ॥३९॥

मावार्थः—त्रिफला, घी, शिलाजीत इनका काथ बनाकर पिलावे तो अनेक उपद्रवोंसे सिंहत एवं प्रमेह पिटकोंसे युक्त सर्वप्रमेह रोगको भी पूर्णक्रिपेण जीन केता है ॥ ३९॥

# प्रमेहीके लिए विद्वार ।

सदा श्रमाभ्यासपरा नरा भवदशेषमहानपहर्तु।मच्छया ; गजाश्वरोहैरखिलायुधकम-क्रियाविशेषेः परिधावनाटिभिः ॥ ४० ॥ ुँ

भावार्थः — प्रमेहरोगको नाश करने के लिए मनुष्य सदाकाल परिश्रम करनेका अभ्यास करे। हाथी पर चढना, घोडेपर चढना, आयुत्र लाटी वर्गरेह चलाना व दीडना आदि किया विशेषोंसे, श्रम होता है । इसलिये प्रमेहीको ऐसी कियाबोमें प्रकृत होना चाहिये ॥ ४०॥

# कुळीनको प्रमेहजयार्थ कियाविशेष ।

कुरीनमार्ते धनक्षानमञ्जुतं । श्रमेहिनं सायु वदेदतिकमात् । मंडबघोषाकरपदृणादिकान । विहृत्य नित्यं त्रज तीर्थयात्रया ॥४१॥

भाषार्थ:—जिसका रोग कुन्छसान्य है ऐसा प्रमेही यदि कुछीन हो एवं धन-हीन हो तो उसे प्राम नगरादिकका छोडकर पदछ वार्थियात्रा करनेके छिये कहें जिससे उसे त्रम होता है ॥ ४१ ॥

प्रमेहजयार्थ नी कुलायन का कियाविशेष।

हुछेतरः क्रूपतटाकवापिकाः । खनेत्तथा गां परिपालयेत्सदा । दिवैकवेलावग्रहतिभैक्षग्रु– उजलं पिवेहोगणपानमानितम् ॥ ४२ ॥ 🐇

भावार्थः --- नीचकुछोत्पन्न एवं निर्धन प्रमेही कुआ, तालाव आदिको खोदे, एवैं उसे गाय भैंस आदिको चरानेके लिंद कहे। मिक्षावृत्ति भे प्राप्त भोजन को दिनमें एक दफे खाना चाहिये। तथा गायोको पाने लायक ऐसा पानी पीना चाहिये॥ ४२॥

### पिटिकोत्प।सः

भिक्र स्व विश्वाविष्यादिभिः । क्रियाविहीनस्य नरस्य दुस्सद्दाः । अधः अधः शरीरं विविधा विशेषती । भवन्त्ययोक्ताः पिटिकाः अमेहिणः ॥४३॥

भावार्थ:—उपरोक्त प्रकार से आहार, त्रिहार, औषघ आदि द्वारा प्रमेह रोगीकी विकित्सा न की जावें तो उसके शरीरके नीच छें भाग में नाना प्रकारकी दुस्सह, पूर्वक- विक पिटिकामे निकलती हैं ॥ ४३ ॥

#### प्रनेहापेटिका विकित्ना।

अतस्तु तासां मथमं जलायुका — निपातनाच्छोणितमोक्षणं हितम् । विरेचनं चापि सुतीक्ष्णमाचरेन्मधुममही खल्क दुर्विरिच्यते ॥ ४४ ॥

भावार्थः —इसलिए सबसे पहिले हितकर है कि उन पिटकोंके ऊपर जोंक छगाकर रक्तमोक्षण करना चाहिए उसके बाद तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए । मधु प्रमेहीको विरेचन कप्टसे होता है ॥ ४४ ॥

#### विलयन पाचन योग।

मुसर्षपं मूलकबीजसंयुतं । स संधवीष्णीमधुशिग्रुणा सह ॥ कडुत्रिकोष्णाखिलभषजान्यपि । प्रपाचनान्यामविलायनानि च ॥ ४५ ॥

#### दारणशोधनरापणाक्रया ।

प्रपीडनारूपनवंधनादिकान् । क्रियाविशेषानभिभूय यद्धलात् ॥ स्वयं प्रपक्ताः पिटिका भिषम्वरं। विदार्य संशोधनरोपणैजियत् ॥४६॥

भावार्थ:—पाचन करनेवाट एन आम विकारको नष्ट करनेवाट सरसी, मूलीका बीज, सेंधाटवण, सेजन व त्रिकटू इन औषित्रों पीडन, आलंपन, बंधन आदि क्रियानबींको करनी चाहिए, जिससे वह पिटक स्वयं पक्त जाते हैं। जब वैश्वको उचित है कि उसका विदारण [चीरना] करे। नदनंतर उस व्रणको स्वच्छ रखनेवाटी औषियोंसे संशोधन कर, फिर व्रण भरकर आने योग्य औषियोंसे सरनेका प्रयत्न करे।। ४५-४६ ॥

#### शोधन ओवधियां।

करंजकात्रीरांनेश्वाससारियाः । सर्नियपाठाकदुरोहिधीगुदी ॥ सराजवृक्षेद्रयवेद्रवारुणी पटालजातीत्रेणशोधने हिताः ॥ ४७,॥

माबार्थः—करंज, जीरा, हर्क्टा, सारित, नीम पाठा, कुटकी, इंगुद, अमलताह, इंद्रजी, इंद्रायन, जंगली परवढ, चमेली, ये सब बणशोधन (पीप आदि निकालकर शुद्धि करने ) में दितकर औषधिया है ॥ ४७ ॥

### रोपण औषघियां।

तिलाः सलोधा मधुकार्जुनत्वचः । पलाश्चदुग्धांधिपस्तपल्लवाः । कर्दबनम्ब्यामकपित्धतिदुकाः । समेग एते त्रणरोपणे हिताः ॥ ४८ ॥

. मावार्थः — तिरु, लोध, मुलैटी, अर्जुनवृक्षकी छाल, पलाश [ ढाक ] श्रीरी-वक्ष [ वह, गूल्फ, पीपल, पान्वर, शिरीष ] के कोंपल, करंब, जामुन, आम, कैथ, तेंदु, मंजिष्ठा, ये सब ओवधियां त्रणरोपण ( भरने ) में हितकर है ॥ ४८ ॥

#### रोपण वर्सिका।

सवजवृक्षार्ककुरंटकोद्धर्वः । पयोभिरात्तैस्सकरंजलांगलैः ।
 ससैंघवांकोलिशिलान्वितैः कृता । निहंति वर्तिर्प्रणदृष्टनाटिकाः ॥४९॥

भावार्थ—दुष्ट नाडीवणमें थोहर, अकीआ, कुरंटवृक्ष, इनके दूध व करंज, किल्हारी सैंधानमक, अंकोल, मेनिशिल इनसे बनाई हुई बत्ती को व्रणपर रखनेसे, दुष्ट-व्रण, नाडीवण आदि नाश होते हैं अर्थात् रोपण होते हैं । ॥ ४९ ॥

### सद्योवण चिकित्सा।

विशोध्य सद्योः त्रणवक्रपूरणं । घृतेन संरोपणकल्कितेन वा ॥ सुपिष्टयष्टीमञ्जकान्वितेन वा । क्षतोष्मणः संहरणार्थमिष्यते ॥ ५०॥

भावार्थः — भैद्योत्रणको अच्छीतरह धोकर, उसके मुखमें घी [ उपरोक्त ] केपण कन्क, अथना मुलैठीके कन्कको जखमकी गर्मी शांत करनेके छिए भरना चाहिए ॥५०॥

#### वंधनक्रिया।

सपत्रदानं परिवेष्टयेद्वणं । सुसूक्ष्मवस्तावयवेन यत्नतः । स्वदोषदेहत्रमकालभावतः सदैव वद्धं समुपचारेक्क्रिषक् ॥ ५१ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार त्रण में कल्फ भरने के बाद, उसके ऊपर पत्ते रख कर, उस पर पतले कपडे से उपेटना चाहिये अर्थात् पट्टी बांधना चाहिये । तनदोष, शरीर, त्रण, काल, भाव, इत्याटि पर न्यान देते हुए, त्रण को हमेशा बांचकर वैद्य चिकित्सा करें ॥ ५१ ॥

#### वधनपश्चारिकया।

- ततो दिती हें डहनि चयमोक्षणं । विधाय पूर्व विनिवर्स्य पीर्टनः । कर्यायधीतं ज्ञणमीषभैः पुन – विधाय वंधं विद्धीत पूर्ववत् ॥ ५२ ॥

**१ शक्त अ**न्त्र आदि से अकरमात् जो जलम होती है उसे सद्योवण कहते हैं।

भावार्थः — उन्ने बाद दूसरे दिन उस पट्टीको खोलकर पीडन क्रियाओंके द्वारा अर्थात् उस व्रणको अन्छीतरह दावकर उसके पूयको निकालना चाहिये। फिर क्याय जक्रते धोकर पूर्ववृत् औषि वगैरह लगाकर उसको बांधना चाहिये॥ ५२॥

#### बंधन फल ।

स वंधनात् शुध्यति रोहति त्रणा । मृदुत्वमायाति विवेदनां भवेत् । अतस्सदा वंधनमेव शोभनं त्रणेषु सर्वेष्वयमेव सत्क्रमः ॥ ५३ ॥

भावार्थः — उपर्युन्त प्रकारते पट्टी बाधनेसे वह फोडा शुद्ध हो जाता है। भर जाता, है, मुदु व वेदनारिहत हो जाता है। इसिल्धि उन्धको बांधना ही योग्य है। सर्व व्रणिचिकि- स्तामे यही क्रम उपयुक्त है। ५३॥

### व्रण चिकित्सा समुञ्चय।

यथोक्तसद्भेषजर्वभसाधितं । कषायकल्काज्यतिलोद्भवादिकं । विधीयते साधनसाध्यवेदिना । विधानमत्यद्भतद्वाषभेद्तः ॥ ५४ ॥

भावार्थ:—रोगके साध्य साधनभाव को जानने वाला वृद्य दोषोंके बलाबल को देखकर पूर्व में कहे हुए औपधियोंसे साधित कपाय, कल्क, धृत व तैल आदिका यथी-पयोग प्रयोग करे॥ ५४॥

### शुद्ध व रूढ व्रणलक्षण ।

स्थिरो निरस्नावपरो विवेदनः । कपोतवर्णान्तयृतोऽतिमांसलः ॥ व्रणस्स रोहत्यतिशुद्धलक्षणः । समस्सवर्णो भर्वात प्रस्टवान् ॥ ५५ ॥

भावार्थ:—जो त्रण स्थिर हो गया हो, जिससे पीप नहां निकलता हो, वेदना रहित हो, त्रणके अंत्रका भाग कपोन वर्णसे युक्त हो, अन्यंत मांमसे युक्त हो अर्थात् भरता आ रहा हो, तो, उसे युद्धतण समझना चाहिय । शृद्ध त्रण अन्यस्य भरता है। त्यचाके समतल, व समान वर्ण होना यह रूढ़ (भरा हुआ) पण का लक्षण है ॥ ५५॥

#### प्रमेहविमुक्त लक्षण।

यदा ममेही विश्वदातितिक्तक । सरूक्षसक्षारकदुष्णमूत्रकम् ॥ कदं।चिदल्पं विसृजेदनाविलं । तदा भवेन्मेइविहीनलक्षणम् ॥ ५६ ॥

भावार्थः — जब प्रमेही विशद, अति कडुआ, रुख, क्षार व महोष्ण (धोडा गरम) व निर्मेख गंदला रहित मूत्रको कभी २ थोडा २ विसर्जन करना हो तब उसे प्रमेह रोगसे वियुक्त समझना चाहिये ॥ ५६॥

### ममेह पिडिका का उपसंहार।

एवं सर्वधुदारितं ब्रणमिमं ज्ञात्वा भिषक्छोधनैः । ज्ञोध्यं शुद्धतरं च रोपणयुतः कल्कैः कषायैरपि ॥ क्षाराण्याषधशस्त्रकर्मसहिनैयों येन साध्यो मवे-त्तनैवात्र विधायते विधिरयं विश्वामयेष्वादरात् ॥ ५७ ॥

भावार्थः — इस प्रकार उपर्युक्त सर्व प्रकारक वर्ण व उनके भेद को जानकर कुशल विषको उचित है कि वह शोधनप्रयोगोंक द्वारा उन अणोका शोधन करे। जब वर्ण शुद्ध हो जाय तब कपाय, कल्क आदि रोपण प्रयोगोंक द्वारा रोपण करना चांहिये। एवं क्षां औषि, शक्षकर्म आदि प्रयोग जो जिससे साध्य हो उसका उपयोग करना चाहिये।। ५७।।

# कुष्ठरोगाधिकार ।

कुष्ठं दुष्टसमस्तदोषजनितं सामान्यतो स्रक्षणः ॥ दोषाणां गुणमुख्यभेदरिचतैरष्टादशात्मान्यपि ॥ तान्यत्रामयस्रक्षणेः प्रतिविधानाचैः सरिष्टक्रमैः । साध्यासाध्यविचारणापरिणतैर्वक्ष्यामि संक्षेपतः॥ ५८॥

भावार्थ:—कुष्ठ सामान्य रूपेस दूपित वात पित्त कफों (त्रिदोप) से उत्पन्न होता है। फिर भी दोषोंके गौण मुख्य भेदोसे उत्पन्न उक्षणोंसे युक्त हैं। इसीलिए अठारह प्रकार से विभक्त है। उन अठारह प्रकार के कुष्टोको उक्षण, चिकित्साक्रम, मरणिचन्ह व साध्यासाध्य विचार सहित यहांपर संक्षेप से कहेंगे॥ ५८॥

#### कुष्ठकी संपाप्ति।

आचारतोऽपथ्यनिमित्ततो वा, दुष्टोऽनिलः कुपितपित्तकफौ विष्टश्च । यत्र क्षिपत्युद्धितदोषभेदात्तत्रैव कुष्टमतिकष्टतरं करोति ॥ ५९ ॥

भावार्थ:—दुष्ट आचार (देव गुरु शास्त्रकों निंदा आदि) से अथवा अपध्य सेवन से, दूषित वात, कुपित कफ पित्त को छेकर, जिस स्थान में क्षेपण करता है, अर्थात् इक जाता है उसी स्थान में, उदिक्त दोषोंके अनुसार अति कष्टदायक, दुष्ट कुष्टकी उत्पत्ति होती है। ॥ ५९॥

# कुष्ठका पूर्वरूप.

पस्वेदनास्वेदनरामदर्षा- स्युप्तत्वकृष्णरुधिरातिग्रुरुत्वंकडूः ॥ पारुष्यविस्पंदनरूपकाणि । कुष्ठे भविष्यति सति प्रथमं भवंति ॥ ६०॥

१ व्यासम्बद्धे इति पाठांतरं ।

भाषार्थ:—अत्यधिक पसीना आना, विलकुल पसीना नहीं आना, रोमांच, छूनेसे मालूम नहीं होना, रक्त (खून) काला होजाना, रारीर अत्यंत भारी होजाना, खाज चलना, कठिनता होना व कंपन ये सब कुछके पूर्वरूप है।। ६०॥

#### सप्तमहाकुष्ट ।

वातोद्भवं कुष्ठमिहारुणाय्यं । विस्फोर्टनररुणवर्णयुतिस्सतोदैः । पित्तात्कपालप्येकजिहिकात-च्चादुंबरं स्फुरितकाकनकं सदाहम् ॥६२॥

भावार्थः—अरुण कुष्ट वातस उत्पन्न होता है, जो दर्दसहित ठाइवर्णके फफोलोंसे युक्त होता है। ऋष्य कपाल, श्रिहा, ओरुवर, काकनक ये चार कुष्ट पित्तसे उत्पन्न होते हैं॥ ६१॥

श्लेष्मोद्भवं ददुसपुण्डरीक । कण्ड्युताधिकसितं बहुल विरोत्थम् ॥ घातुमवेशादाधिकादसाध्यात्। कुष्ठानि सप्त कथितानि महांति लोके॥६२॥

भावार्थः—कफसे दहु और पुण्डर्शक ऐमे दो कुष्ट उत्पन्न होते हैं जो अधिक खुजडी, भेतवर्ण युक्त, मोटा, बहुत दिनोंसे चले आने वाले होते हैं। ये सब कुष्ठ धातुवोंने प्रविध होनेसे अधिकतर असाध्य होनेसे ये सात प्रकारके कुष्ट महाकुष्ट कहे गये हैं।। ६२।।

#### भुद्रकुष्ट ।

श्रुद्राष्यरुष्कुष्ठमिहापि सिध्म । श्रेप्मान्वितं रक्ततया सहस्रम् ॥ मदिष्टरूपेऽज्ञुतकण्डुराणि श्वेतं तज्जुत्विच भवं परुषं च सिध्म ॥ ६३ ॥

भावार्थः — लेप्पं व रक्तभेदसे क्षुद्रवृष्ट में हजारों मेद होते हैं उनमें से अरुष्कुष्ट, सिप्मकुष्ट इन दोनों में कफ प्रधान होता हैं। जिसमें 'अन्यिक खाज चले, रारीरके चमडे सफेद होजाय, एवं कठिन होजाय उसे सिध्म कुष्ट कहते हैं॥ ६३॥

#### रकशकुष्ठस्थण ।

निस्नाववत्यः पिटकाः श्रशेरे । नश्यति ताः मिलिदिनं च पुनर्भवंति । कण्ड्युताः स्क्ष्मवहुमकाराः स्निग्धाः कफाद्धिकृता रक्षेत्रति दृष्टाः॥६॥॥

भावार्थ: जिनसे पृय नहीं निकलते हों ऐसी बहुतसी फुसियां शरीरमें रोज उत्पन्न होती हैं व रोज नष्ट होती हैं। उनमे खाज चलती है। वे-सूक्ष्म व अनेकप्रकारसे होता है। स्निग्ध गुणसे युक्त एवं कफसे उत्पन्न होनेसे उसे रकश कहते हैं। ६४ ॥

### कुष्ठमं दीषों र्रा प्रधानता ।

वातान्महैकं परिसपेमेकं पित्ताद्तोऽन्यद्विष्ठियम् । देहेऽखिले ताडनभेदनत्वक्- संकोचनं महति कुष्ठपरे तथैकं ॥ ६५ ॥

भावार्थ:—बातस महाकृष्ट उत्पन्न होता है । धित्तसं परिसर्प व अन्य कुष्ट होते हैं । बाक्कीके सब त्रिदांश्वसं उत्पन्न होते हैं । महाकुष्टसं युक्त रोगीके वर्धरमें ताडन भेदन, त्वक्सकीचन आवि लक्षण होते हैं ॥ ६५ ॥

एक विचर्चि विपादिका कुष्ठलक्षण।
कृत्स्नं शर्रारं घनकृष्णवर्ण ।
तोदान्वितं समुपयत्यरूणमभं वा ॥
द्श्वाः सदा पाणितस्र विचर्चिः ।
पादद्वये भवति सेव विपादिकारच्या ॥६६॥

भावार्थ: — जिसमे सारा शरीर काला वर्ण अथवा लाल होजाता है एवं शरीरमें दर्द, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है वह भी एक कुष्ट हैं । जिससे करतलमें जलन उत्पन्न होती है उसे विचर्चि कहते है. यदि दोनों पादतलोंमें जलन उत्पन्न करें तो उसे विपादिका कुष्ट कहते हैं। ६६॥

### परिसर्पविसर्पणकुष्ठलक्षण ।

पित्तात्सदाहाःपिटकास्सुतीत्राः । स्नावान्वितास्सरुधिराः परिसर्पमाहुः । सोष्णं समंतात्परिसर्पतं य- त्तीक्ष्णं विसपर्णमिति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥६७॥

भावार्थ:—पित्तसे जलनसहित, तांत्र पूय व रक्त निकलनेवाले पिटक जिसमें होते हैं उसे परिसर्प कहते हैं जो कि उष्ण रहता है और सारे शर्रारमें फैलता है | जो तीक्षण रहता है उसे विसर्पण कहते हैं || ६७ ||

### किटिभपामाकच्छुलक्षण ।

ःसद्यावसुस्निम्थयतीवकृष्णं सन्मण्डलं किटिभमाहुरतिप्रगरमाः । - अञ्चान्वितं श्लोषयुतं सतोदं पाण्योस्तले प्रवर्लचर्भदलं वदंति ॥ ६८ ॥

पामेति कंड्रमवलाः सपूयतीत्रो-।
ज्यिकाः पिटिकिकाः पद्युग्मजाताः॥
पाण्योः स्फिचोः संभवति मभूता।
या सैव कच्छरिति शास्त्रविदोपदिष्टाः॥ ६९॥....

भावार्थ:—सावसहित, स्निग्ध, अत्यंत काला व मंडल सहित कुष्ठको किटिम कहते हैं। करतलमें जो कुछ होता है उष्णता, शोष व तुदन जैसी दर्दसे युक्त होता है उष्णता, शोष व तुदन जैसी दर्दसे युक्त होता है उसे चर्मदल कुछ कहते हैं। जिस में तीव खाज चलती हो, पीपका स्नाव होता हो, तीव उष्णता से युक्त हो, ऐसे दोनो पादोमें उत्पन्न होने वाली पिटिकाओंको पामाकुष्ठ कहते हैं। वहीं यदि, हाथ, व च्तडमें पदा हो तो उसे आयुर्वेदशास्त्रज्ञ विद्वान कष्ठ कहते हैं। ६८ ॥ ॥६० ॥

#### असाध्यकुष्ठ।

अन्यत्किलासारूयमपीहकुष्टं कुष्ठात्प ने त्रिविधदं पिकृतं स्वरूपम् ॥
त्वक्स्यं निरास्नावि विपाण्डुरं त—त्तद्वर्णमाप्तसहजं च न सिद्धिमेति ॥७०
मावार्थः — किळास, व त्रिटोपोत्प नकुष्ट एव सावरहित, पाडुवर्ण युक्त, ऐसे
त्वचा में स्थित, तथा जो सहज [ जन्म के साथ होने वाले ] कुष्ट ये सब असाध्य
होते हैं। ७०॥

### वातिपत्त प्रधान कुष्ठलक्षण।

त्वम्नाश्वशोषस्वरभंगुराद्याः । स्वापे भवंत्यनिलकुष्ठमहाविकाराः । भ्रूकर्णनासाक्षातिरक्षिरागः । पादांगुर्लापतनसक्षतमेव पित्तात् ॥ ७१ ॥

भावार्थ — गतजबुष्टमे त्वचाका म्वाप (स्पर्शकान शून्य होना) शोष, स्वरम्य व निद्राभंग आदि विकार होते है। भू, कान, नाकमे जखम होना, आंखे छाछ होना, परके अंगुलियोका गलना, व जखम होना ये विकार पैत्तिक कुष्टमे होते है ॥७१॥

#### कफ प्रधान, व खक्स्य कुष्ठलक्षण।

#### कुष्टमें कफका लक्षण।

सस्रावकण्डूगुरुगात्रतांग— कृत्यं सञ्चाफर्पाखलानि कफोद्भवानि । रूपाण्यमून्यत्र भवंति कुष्ठे । त्वक्स्थे स्ववर्णविपरीतविरूक्षणं स्यात् ॥७२॥

भावार्थः साव होना, खुजर्छा चल्ना, शरीर भारी होना, शीत व स्जन होना ये सब लक्षण कफज कुष्ठ में होते है। त्वचामें स्थित कुष्ठमे व्वचासे विपरीत वर्ण व रूक्षण होता है।। ७२॥

#### रक्तमांसगत कुष्ठ स्थाण।

पस्तंदनस्वापविरूपशोफा । रक्ताश्रितं निखिलकुष्टविकारनाभिन ॥ सावान्त्रिकाः रफोटनणास्युतीशः । संधिव्वतिप्रवस्तांसनतोस्युष्टे ॥ ७३ ॥ भावार्थ:—अधिक पसीना आना, अंगमें स्पर्श ब्रान शून्य होना विरूप व सूजन उत्पन्न होना, यह सब रक्ताश्रित कुष्रमें होनेवाले छक्षण है । मांसगत प्रवछ कुष्ट में सावयुक्त तीव फफोले उठते हैं ॥ ७३ ॥

### मेहिनगस्नायुन कुलप्रक्षण।

कौन्यं क्षतस्यापि विसर्पणत्व- मंगक्षतिं गमनविष्नमिहावसादम् ॥ मेदस्सिरास्नायुगतं हि कुष्टं । दुष्टत्रणत्वमिष कष्टतरं करोति ॥ ७४ ॥

भावार्थः—मेद, शिरा व स्नायुगत कुष्ठमें हाथमें लंगडापना, जम्बम, फैलना, श्राधिरक्षति, चलनेमें विघ्न, अंगग्लानि व दुष्टनण आहि अनेक विकार होने है ॥ ७४॥

### मञ्जास्थिगत कुष्ठलक्षण।

तीक्ष्णाक्षिरोगिकिमिसंभवपाटनाद्या । नासास्वरक्षितरिप प्रवला विकाराः ॥
मज्जास्थिसंप्राप्तमहोग्रकुष्ठे ते पूर्वपूर्वकथिताश्च भवंति पश्चात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः—मज्जा व अभ्यागत भयंकर कुष्टमें तीक्ष्ण अक्षिरोग, किमियोंकी उत्पत्ति, फटना, नाकमे जलम, म्वरभंग आदि प्रवल विकार होते है एवं पूर्व धातुगत कुष्टके लक्षण उत्तरोत्तर कुष्टोमे पाये जाते हैं ॥ ७५ ॥

### कुष्ठका साध्यासाध्य विचार।

त्वप्रक्तमांसि श्रितमेव कुष्टं । साध्यं विधानं विहितीषधस्य ।

मेदोगतं याप्यमतोन्यदिष्टं । कुष्टं किनष्टिमिति सत्यरिवर्जनीयम् ॥ ७६ ॥

भावार्थः—चचा, रक्त, मासमे आश्रित कुष्टमे औषिषयोग करें तो साध्य है ।

मेदोगत कुष्ट याप्य है । अब कुष्ट असाध्य ममझकर छोडे ॥ ७६ ॥

#### आसाध्य कुछ।

यत्युण्डरीकं सितपश्चतुल्यं । बंधृक्तपुष्पसद्यं कनकावभासम् ॥ विषोपमं काकणकं सपित्तं । तद्वजीयदुदिनजन्मन एव जातम्॥ ७७ ॥

भावार्थ:— जो सफेद कमलके समान रहनेवाला पुण्टराक कुछ है, वंध्क पुष्प व सोनेके समान एवं विवक्तलके समान जिसका वर्ण है ऐसे पित्त सहित काकनक एवं जन्मगत कुष्ट असाध्य समझकर छोड़ना चाहिए॥ ७७॥

# असाध्यकुष व रिष्ट्र।

यत्कृष्ठिदुष्टार्तवशुक्रजाता- पत्यं भवेदिधिककुष्टिगतं न्वसाध्यम् ॥ रिष्टं भवेत्तीव्रतराक्षिरोग-- नष्टस्वरव्रणश्चले गस्तितप्रपूरम् ॥ ७८॥ भावार्य: कुष्टरोगयुक्त मातापितरो के, दूषित रजीवीर्यके संबंध से उत्पन्न , संतिन अधिक कुष्टी हो तो उसे असाध्य समझना चाहिए । तीव अक्षिरोग, स्वर मंग, व वर्णोसे पूर निकल्लना यह कुष्ट में रिष्ट [मरणचिन्ह ] है ॥ ७८ ॥

# कुष्टीके लिए अपध्य पदार्थ ।

कुष्ठी सदा दुग्धदधीक्षुजात- निष्पावमापतिलतैलकुलत्थवर्गे ॥ पिष्टालसांद्राम्लफलानि सर्वे । मांसं त्यजेल्लवणपुष्टिकरामपानम् ॥७९॥

भावार्थ:—दूध, दही, शक्कर गुड आदि इक्षु रसोत्पन्न पदार्थ, सेन, उडद, तिंछ, तेछ, कुछथी, आटेका पदार्थ व वन पदार्थ, फल, मांस, लवण एवं पृष्टिकर अन्त पान आदि कुष्ठ रोगवाला प्रहण नहीं करें ॥ ७९॥

# अथ कुष्ठचिकित्सा ।

### कुष्टमं पथ्यशाक।

वासाग्रॡचीसपुनर्नवार्क-पुष्पादितिक्तकदुकाखिलज्ञाकवेँगः ॥ आरग्वधारुष्करनिवतोय-पंकैस्सदा खदिरसारकषायपनिः॥ ८०॥

भावार्थ: अमलतास, भिलावा, नीम व कत्या इनके पानीसे पकाये हुए अडूसा, गिलोय, स्रोठ, अर्कपुणी, व तीन्व व कडूवे शाकवर्गको कुष्ठमे प्रयोग करें ॥ ८०॥

#### कुष्ठ में पथ्य धान्य।

सुहाडकीसूपरसमयुक्तम् । श्यामाककंग्रवरकादिविरूक्षणाकं ॥ सुजीत कुष्ठी नृपनिववृक्ष-- तोयेन सिद्धमथवा स्वदिरांबुपकम् ॥ ८१ ॥

भावार्थ: --- अमलताम, नीमके कपाय अथवा किरके कपाय से पकाया हुआ एवं म्ंग, अरहर ज्यामाक भान्य, कगुनी, मोठ आदि रूक्ष अन्न कृष्टीको देना चाहिये।। ८१॥

कुष्ठ में बमन विरेचन व व्यवस्थकुष्ठ की चिकित्ना।

मार्गद्वये शोधनमेव पूर्व -- रूपेषु कुष्ठजननेषु विध्यमत्र । त्वस्त्येऽपि कुष्ठेऽधिकशोधनं स्या-त्कुष्टव्नसीद्वीवधेभषजेलपंन च ॥८२॥

भावार्थ: --कुष्टके पूर्व स्पोके प्रकट होनेपर वमन विरेचन से शर्रारका शोधन करना चाहिये, त्वचामें स्थित कुष्टके लिये भी वमन विरेचन से अधिक शोधन व कुष्ट-नासक विनेध औषधियोंका लेपन भी हितकर है।। ८२।।

# रक्त व मांसगत कुण्ठ चिकित्सा।

्र**क्ताश्रिते पूर्वेग्रुदा**हतानि । रक्तस्य मोक्षणकषायनिषेत्रणं च ॥ **मांसस्थिते पूर्वेक्रुता**नि कृत्वा। पश्चान्महाविविधंभषजयोगसिद्धम् ॥८३॥

भावार्थः — रक्ताश्चित कुष्ट में त्यचागत कुष्ठ की सर्विक्रिया ( वमन विरेचन ) छैपन, रक्त निकाँडेना व कषाय सेवन करना चाहिये । मानगत कुष्ठ हो तो उसके छिये उपर्भुक्त शोवनादि विवियोको करके तदनंतर तद्भुपयोगी अनेक उन्दृष्ट सिद्ध औषियोंका प्रयोग करना चाहिए ॥ ८३॥

# मेदोऽस्थ्यादिगनकुण्ट चिकित्सा ।

मेदोगतं कुष्टमिहातिकष्टं । याप्यं भवेद्धिकभषजकेविधानः । अन्यद्भिषिभः परिवर्जनीयम् । यन्पंचकर्मगनिष्यिधगम्य याति ॥८४॥

भावार्थ: — मेदोगत कुष्ठ अन्यंत कष्टतर है। उसे अनेक प्रकारकी औष्टियोंके प्रयोगसे यापन करना चाहिये। बाकी के कुष्ठ अस्थि, मण्डा शुक्रगत, पंचकर्म करनेपर भी टीक नहीं होते उनको असाध्य समझकर छोडना चाटिये॥ ८४॥

#### त्रिदोषकुष्ठचिकिंग्मा

दोषत्रयोद्भतसमस्तकुष्ठ - दपापहैतिविधभेषजसंविधानैः॥ पकं घृतं वाषि स्रुतेस्रोनत्। पीत्वातुरस्तत्रुविशोधनमेव कार्यम्॥ ८५॥

भावार्थः -- त्रिदोपसे उत्पन्न कुष्टमे कुष्टगर्वको नाश करनेवाले औषवियोमे पक घृत वा अच्छे तेलको पिलाकर कुष्ट रोगीका शरीरशोधन करना चाहिये॥ ८५॥

हात्वा शिरामोक्षणमत्र कृत्वा । योगानिमानिग्वलकुष्टहरान्विद्ध्यात् ।
देन्ती द्रवेती त्रिवृतं हरिद्रां । कुष्टं वचां कदुकरोहिणिकां सपाठाम् ॥८६ ॥
भञ्जातकां वरुणजवीनयुक्तां निवा-स्थिमज्जसिहतां सितलां ममुस्ताम् ।
पथ्याक्षधात्रीसिविदंग नीली-मूलानि भृगरजसार्धननेवानि ॥८० ॥
एतानि सर्वाणि विशोषिनानि । सम्यवतुलासमधनानि भिवृणिनानि ।
निवासनारम्बधान्तीनां । काथेन सम्यवपरिभागवतानि ॥८८ ॥
हाम्हीरसेनापि पुनः पुनश्च । संभाविनानि सकलं बटरममाणान् ॥
आरम्य तथाबादेहालमात्रं । खादेत्ततम्बुनिहिनालपरिनमाणं ॥८९ ॥
कुष्टानि मेहानिखलोदराणि । दुनामकान्कृमिभगदरदृष्टन हीः ॥
ग्रंथीन् सञ्चोकानिखलामयान — प्येतद्वरेस्सततमेत्र निषेव्यमाणम् ॥९९॥

भावा : — त्रिदोषन आदि कुछोंके साध्यासाध्य विषयको अच्छी तरह जानकर सिरामोक्षण करना चाहिये। तदनंतर निम्निछिखित योगोंका प्रयोग करना चाहिये। जमल्लगोटा, बड जमाल गोटा, त्रिवि, हल्दी, क्ट, बचा, कुटकी, पाटा, भिलाबा, बाबुचीका बीज, नानकी मिगनी, व गूदा, ति , नागरमोथा, हरह, बहंडा, आंवला, बायु विहंग, नीलीका मूल, भंगरा, पुनर्नव इन सबको समान भागमें लेकर सुखाना चाहिये किर चूर्ण करना चाहिये। तदनंतर नीम, असनवृक्ष, पृश्लपणीं, अमलतास इनकी छालंक कषायसे भावना देनी चाहिये। किर पुनः पुनः ब्राह्मी रससे गवना देकर बेरके प्रमाणसे लेकर बहंडेके प्रमाण (एक तोला) पर्यंत ग्रामाणसे उसे खाना चाहिये। जिससे सर्व कुष्ट, प्रमेह, उदर, बवासीर, भगंदर, दुष्ट नाडीवण, प्रथि, सूजन आदि अनेक रोग दूर होते हैं।। ८६।। ८९।। ८९।। ८९।।

# निवास्थिसारादि चूर्ण।

निवास्थिसारं सविदंगचूर्ण । भङ्घातकास्थिरजनीद्वयसंप्रयुक्तम् ॥ निम्बास्थितैलन समन्वितं त— त्र्षुण्णं निदंति सक्लामपि कुष्टनातिम् ॥९१॥

भावार्थः—नीमके बीज का गृदा, वायुविडग, भिलावेका बीज. हरूदीं, दारु हरूदी इनको कपडा छान चूर्ण करके नीमके बीजके तेलके साथ भिलाकर उपयोग्र करनेसे समस्त जातिके बुष्ठ नाश होते हैं ॥ ९१ ॥

# पुन्नागबीजादिलंप

अत्युच्छितान्यत्र हि मण्डलानि । शस्त्रैम्सफेननिशितेष्ठिकया विघृष्य ॥ पुत्रागर्शाजेः सह संधवार्के- स्सीवर्चलैः कुटमकल्कयुतैः प्रलिपेत् ॥९२॥

भावार्थः — जिस कुष्टमे अन्यधिक उठे हुए मण्डल (चकते) हो तो उनको शिल्लसे, समुद्रफेनसे अथवा तीरण ईटसे विसकर फिर उसको एकागवृक्ष के बीज, सैंधानमक, अकौबा, कालानमक, कुरैया की छाठ इनके कलकको छेपन करना चाहिये॥ ९२॥

#### पळाशक्षारलेप ।

पालाशभस्मन्युद्काश्रिते तत् । सम्यक्परिस्नुतमिहापि पुनर्त्विपकम् ॥ तस्मिन् हरिद्रां ग्रहभूमकुष्ट्- । सीवर्चलत्रिकडुकान् प्रतिशप्य लिपत् ॥९३॥

भाव थी: प्राप्त [ टाक ] मस्म को पानीमें घोलका अच्छीतरह छानना चाहिये। फिर उसको पकाकर उसमें हरूदी, घरके धूंआ, कूट, का छानमक, त्रिकटुक इनको ढालें व लेपन करें जिससे कुछ रोग दूर हो जाता है॥ ९३॥

#### लेपद्वय ।

आलेपथेत्संघवशकमर्द-। कुष्टाधिकत्रिकहुकैः पशुसूत्रपिष्टैः । सद्वाकुचीसिंघवभूशिरीष- कुष्टाश्वमारकहुकत्रिकचित्रकर्वा ॥ ९४ ॥

भावार्यः सैवानमक, चकमोदं [चकोदा] कूट, चित्रक, त्रिकटुक इनको गोम्त्रके साथं पीसकर लेपने करना चाहिये। अथवा बावची, सैधानमक, स्सिरस, कूट, करनेर, सोंठ, मिरच, पीपल व चित्रक इनको गोम्लामें पीसकर लेपन करना चाहिये॥ ९४॥

### सिद्धार्थादिलेप ।

सिद्धार्थकैः सर्पपसैंथवात्र - कुष्टार्कदुग्धसहितस्समनिश्वलालैः। वृणीकृतस्तिक्ष्णसुधात्रिमित्रे - रालेपयेदसितमुष्ककभरमयुक्तैः॥९५॥

भावार्थः सफोद सरसी, सरसी, मेथा नमक, वचा, कूट, मेनशिला, हर-ताल, तीक्ष्णिवेष (वत्सनाम आदि) इनकी चूर्णकर इसमें काला मोखा वृक्षका मस्म व अकीवार्के दूध मिलाकर, कुछ रोगमें लेपन करना चारिये॥ ९५॥

भित्रष्विप प्रोक्तमहाप्रलेषा । योज्या भवंति वहुलोक्तचिकित्सितं च । अन्यत्सवर्णस्य निमित्तभूत - मःलेपनं प्रतिविधानीमहोच्यतेऽत्र ॥९६॥

भावार्थः—श्वेतकुष्ठमं भी उपर्युक्त लेपन व चिकित्सा करनी चाहिये। अब चर्मको सवर्ण बनानेकेलिय निमित्तभूत लेपन सवर्णकरण योगोंको कहेगे।।९६॥

#### भल्लातकास्थ्याविलेप ।

भञ्जातकास्थ्यग्निकविल्वपेशी । भृंगार्कदुग्धहरितालपनादेशलाश्च ॥ द्रैप्यं तथा चर्मगजानिनं वा । दग्ध्वा विचूर्ण्य तिलतेलयुतः प्रलेपः॥९७॥

भावार्थ:—-भिलावेका बीज, चित्रक, बेलकी मेज्जा, भांगरा, अकीवेका दूध, हरताल, मेनशिला इनको अथवा चीता न्याप्र गज व मृग इनके चर्मको जलाकर चूर्ण करके तिलके तेलमें मिलाकर लेपन करें ॥ ९७ ॥

# भक्षातकाविलेप ।

भञ्जातकाक्षामेखकाभयार्के - दुग्धं तिलाखिकदुकं क्रिमिहापमार्गे ॥ कांजीरधामार्गवतिकतुंबी । निंबास्थिदग्धिक तैलयुतः प्रलेपः ॥९८॥

भावार्थः—मिलावा, बहेडा, आंवला, हरड, अकौवेका दूध, तिल, त्रिकटुक, वायुविडंग, लटजीरा, कांजीर, कडवी तोरई, कटुतुबी, नीमका बीज इनको जलाकर

### ऊर्ध्वाधःशोधन।

संज्ञीत्रयेद्ध्वेमधः सम्य - गरक्तस्य मोक्षणमपि प्रचुरं विद्ध्यात् । दोषेऽत्रश्चिद्धेऽपि पुनर्भवंति । कुष्टान्यतः प्रतिविधानपरो नरः स्यात् ॥९९॥

भावार्थ:—कुष्टगोगियोके शर्शन वमन, विरेचन द्वारा अन्हातरह शुद्ध करके रक्तमोक्षण भी खूब करना चाहिये। दोप यदि रेष रहे तो पुनः कुष्ठ होबाता है। इसाढिये उसकी चिकित्मा तथोक्त विविधे करने में लीन होना चाहिये॥ ९९॥

# कुष्ट मं वमन विरेचन रूक्तमाक्षणका कम।

पक्षाद्तः पक्षत एव वस्या । कुष्टातुरान्वरविश्चनभव मासात्॥
मासाच्च तेषां विद्धात रक्तं । निर्मोक्षयेद्षि च षद्मु दिनेषु षद्मु ॥१००॥

भावार्थ:—उसके बाद पंद्रह पंद्रह दिनंग वमन कराना चाहिये । तदनंतर एक २ मास के बाद नांकण विकेचन देना चाहिये । छह २ दिन के बाद रक्तमोक्षण करना चाहिये । ॥ १००॥

सम्यक्तिरद्युद्धिमर्पाह कुर्या- । द्वैद्य स्तिमिसिमिरहोभिरिहाममादी ॥ सर्वेषु रोगेष्वयमेव मार्ग - स्तन्साध्यसाधनविशेषविदां प्रकर्षः ॥१०१॥

भावार्थ:—इमं। प्रकार वैद्य प्रमादरिहत हो कर प्रति तीन दिन में शिरोिविरेचन कराना चाहिये। मंपूर्ण कुछरोग की यही चिकित्साक्रम है। साध्य साधन आदि विशेष नातोंको जाननेवाल वैद्योको (कुछरोग के विषय में) इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिये।। १०१॥

कुष्ठपमेहोदरदृष्टनाडी - स्यूलेषु, शोफकफरोगयुतेषु मेदः-॥ प्रायेषु भेषज्यिमहातिकाद्ये - मिच्छत्सु साधु कथयामि यथापयोगैः॥१०२

भावार्थ:—कुछ. प्रमेन, उदारोग, नाडानण, इन रोगों के कारण से जो स्थूर्क हैं, तथा, मूजन, कफरोग, मेदब्ध सं संयुक्त है, और वे कृश होना चाहते हैं, अथवा उनको कृश करना जरूरी है उनके छिय उपर्युक्त, औषवियोंके प्रयोग कहेंगे १८२

गो बूमकान्रेणुयवान्यवान्वा । क्षुण्णांस्तुषापहरणानिशुद्धशुष्कान् ॥ गोमूत्रकेणापि पुनः पुनश्च । संभावितानिभनवामलपात्रमृष्टान् ॥ १०३ ॥ भञ्जातकावल उनमःकवाके । मुस्ताविद्यं कृतचूणचतुर्थमागान् ॥ चूर्णीकृतानकपरिपमाणः र । संयोजितान्यकुष्किककषायिश्वादः ॥ १ ०४०॥ गोभिस्तथान्वरिप भक्षितांस्तां- स्तद्वारिक्रयानतिसुसूक्ष्मतरं विचूर्ण्य । सालाजकर्णार्श्वनिव्वत्रायानां । सालादकेन सहितान् भिष्वेरससम्धून्॥१०५॥

भावार्थ:—गेहूं, रेणुकीबीज, जी, इनको कूटकर छिलका निकाल कर कुक्रकर अच्छांतरह मुखाल और गामूत्र से बार र भावना देकर नये वर्तन मे भुनना स्वितिय ! फिर उन का सूक्ष्म चूर्ण करे। भिलावा, वाकुची, भूंगराज [भांगरा] अकीवा, नागरमोधा, वायविंडग इन को समभाग लेकर, चूर्ण कर के उपरोक्त चूर्ण में मिलावे! इस का प्रमाण उपरोक्त (गेट्ट आदि के) चूर्ण ले, चौंथाई हिस्सा होना चाहिय। फिर इनको चूरपरा, कडुआ, कपाय, रस के डारा पास कर इस सच्यू थो साल विजयसार, अर्जुं के सांसम की छाल के चूर्ण । रालवृक्ष) व साल के कपाय के साथ पीना चाहिये॥ १०३॥ १०४॥ १०५॥

तानेव सक्षृत् काथतक्रमेण, वृत्वा त्रिजानक्रमेंद्देषधन्तृर्णिभ्रान् । भञ्चातकाद्याषधसंप्रयुक्ता- भिवासनिक्षतिपवृक्षकषाययुक्तान् ॥ १०६॥ सच्छक्षरानामलकाम्ललुंग- वेत्राम्लद्गाडिमलसञ्चणकाम्ललुक्तान् । सारांधिपकाथ समेंधवोस्तांस्तांस्तान्पिवेदालिलमंदिवकर्ष एषः ॥ १०७॥

भावार्थ:—उन्हां [ पूर्वकिथतगाधूमित ] सम्थूओको उपश्चेक प्रकार से तैयार कर के उस में जिजातक [ दालचिनी, इलायची तेजपाल ] सोठ, और भिलाया बादि [ उपरोक्त ] ओपिथयों का मिलाकर, नीम, विजयसार, अमलतास, इनके काढेसे भावना देवें किर शकर, आंवला. खद्दा विजारा निवू, वेत. लद्दा अनार, चनेका क्षार, सेंधानयक मिलाकर और खेर के काढे के साथ, नि संशय होकर पीवें ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

तैरेव सक्तुपर्करित्पकान् भक्ष्यानपूपसकलानि सपूर्णकोञ्चान् । धानानुदं भानपिशप्कुलीका- स्तं भक्षयेदखिलक्कुष्ठमहामयार्चः ॥ १०८ ॥

भावार्थः — कुष्टरोगिके लिये उपर्युक्त प्रकारके सन्ध्रवीके साथ प्रकाये हुए मस्य, पुआ, पोळी व पूरी शप्कुली आदि खानेको देना चाहिये॥ १०८॥

दंती त्रिवृध्चित्रकदेवदार — पूर्तोकसिकदुकिशिफलासु १थि॥ मत्येकमेवं कुडवनमाण । चूर्ण भवेदमलतीक्ष्णरजोऽर्धभागम् ॥१०९॥ प्रामाज्यकुं मं पुनरज्ञितद्ग्धं । जंबुकपित्यसुरसाम्रकमातुंलग् ॥ पत्रविपदं परिघातमेत — ग्रेथोदकैमेरिचमागधिकाविचूर्णः ॥ दूरि ० ॥ सच्छकरांभःपरिमिश्रितस्त — लिप्तान्तरं कुसुमवासितरूपितांतः ॥ भातं स्टं सूत्रक्तोद्द्वद्वसू । सुत्वोक्तद्वपत्रस्त्वमूर्णमिद्द शिमेम्बद् ॥१११॥ तस्मिन्गुडस्यार्षेतुलां निधाय । सारोदकस्य कुढवाष्ट्रकामाश्रितं तत् ॥
"सम्यक्षिपधायास्य घटस्य वक्त्रं । संस्थापयेदधिकधान्ययवोरुकूपे ॥ ११२॥
"द्ध्यं समस्तानमृतपधागान् । संयोजयेत्क्रियतमार्गत एव सर्वान् ॥
द्धिस्कार एवं। भिहितस्समस्तः । सर्वीषधादारघटे विधेयम् ॥ १३॥
"उध्दृत्य तन्मप्तदिनाच पक्षात् । मासादतः पचुरगंधरसं सर्वीर्थ ।
"जक्क्षसयेदार्ग्नवलाचुरूपम् । कुष्ठपमेहोदरनाश्चहेतुम् ॥ ११४॥

भावाधः — जमालगोटेकी जड, चित्रक, देवदार, पूर्तीकरंज, निशोध, त्रिकटुं, ब्रिफला, पीपलमूल इनको प्रत्येकको कुडुव ( १६ तोला ) प्रमाण लेकर उनका चूर्ण करें और उसमे अर्ध भाग ( ८ नोला ) त्योहेके चूर्ण [ भस्म ] को मिलावे, यह चूर्ण तियार रखे।

एक चीका चढा लेकर उसे अग्निम जलावे, एव जानुन, कथ, आम्र, तुल्सी, मानुलुंग इनके पत्तोको उसमे पकाकर पुनः गवीदक [चंदन नेत्रवाला, खक्सआदि गंधद्रव्योंके कथाय] से उसे अच्छीतरह धोना चाहिये। फिर शक्कर के पानीसे मिश्रित काली मिरच, पीवल के चूर्णको घडेके अंदर लेपन कर सुगंध पुत्यो द्वारा उसे सुगंधित करें। पश्चात्वाहरसे अच्छीतरह उसे डोरोंसे बुनना चाहिये जिससे वह सुरक्षित रहे। इस प्रकार संस्कार किये गये घडेमे ऊपर तैयार किये हुए चूर्णको डाल देवे, उसमे अर्ध तुला क्रिकर केंद्र वहां केंद्र केंद्र वहां केंद्र केंद

भिर उसकी सात दिनमें या पंद्रह दिनमें या एक महिनेंमें जब अच्छी तरह गंध, रस, वीर्य आदि गुण उसमें व्यक्त हो जाय तब निकालकर रोगोंके अग्निबलके अनुसार खिलाबे जिससे कुछरोग, उदर व प्रमहरोग नष्ट होते हैं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

आरग्वधारुष्करसुष्किनित्र । रंभार्कतालितलमंजिरकासुभस्म ॥ द्रोणं चतुर्द्रोणजलैविपंक । रक्तं रसं स्रवति शुद्धपटाववद्धम् ॥ ११५ ॥ अत्र क्षिपंदादकसप्रमाणं । शुद्धं गुद्धं त्रिकदुकं त्रिफलाविद्धंगम् ॥ प्रस्थेकमेकं सुद्धवर्द्धमाणे । पृष्टि लवंगस्कर्काबहुत्सवनाहंस् ॥ ११६ ॥ **कुंभे निधायोक्तवहुमकार** । धान्ये स्थितं मासपरिमयाणम् ॥ तद्भक्षयदक्षयरोगराजान् । संक्षेपतः क्षपयितुं मनसाभिवांछन् ॥ ११७ ॥ ·

भावार्थ — अमलतास, मिलावा, माला, नीम, ताडका फल, केले की जड, अकौवा, तिलका गुरुल इनका भस्म तथार कर एक दोण [ १२॥॥ सेर ४ तोला ] मस्मको चार दोण पानीसे पकाक शुद्धकपडेसे लाने । जब लाल बूंदे उससे टपकती है उसमें एक आढक [ ३ सेर १६ तोला ] गुद्ध गुड, त्रिकटुक त्रिफलः व वायुविडंग इनको प्रत्येक सीलहर, तोला प्रमाण चूर्णको डालकर माथमे लवंग, हरपाररेक्टो, इलायचीको मिलावे उपर्युक्त प्रकारसे सस्कृत घटमें डालकार धानसे मरे हुए गहे में गाडकर रखें फिर एक मास बाद निकालकर रोगीको पिलावें जिससे अनेक प्रकारके कुछ प्रमेह आदि रोगराज अत्यंत शीव्र नए होने हैं ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११० ॥

# स्रदिर चूर्ण।

सारद्रुमाणामपि सारचूंर्ण । सारद्रुमस्वरसभावितशेषितं तत् ॥ सारांबिपकाथयुतं प्रपीतं । सारीषध भवति सारमहामयब्रम् ॥ ११८॥

भावार्थः - नैरके वृक्षके सारभूत चूणको खैरके रससे भावना दैकर फिर उसे सुखावे, पुनः उस शुक्कवृणिको ग्वैरके वृक्षके कपायके साथ भिलाकर पीवें ता कुष्ठ रोगके लिए उत्तम औषध है अधीत् उसको पिनसे कुछ गोग दूर होजाता है ॥ ११८॥ तिक्षण लोह भन्म.

नीक्ष्णस्य लोहस्य तन्नि पात्रा—। ण्यालिप्य पंचलवणाम्लक्कतोरुक्कं भा दग्ध्वा पुटेनेव सुगोमयाग्ना । निर्वाप्य साग्नमसिक्षिलारसेन ॥ ११९०॥ एवं पुनः पूर्ववदेव दग्ध्वा । निर्वाप्य तद्वदिद्देषोडश्वारमात्रम् ॥ पश्चान्पुनः खादिरकाष्टदम्य । शांतं विच्ण्यं पद्योनस्तमत्र कृत्वा ॥१२० ॥ तच्च्णमाज्यान्वितर्शकरांक । शात्वा बलं सतसमेव निषेव्यमम्णम् ॥ 1... कृष्टिल्हार्मादिकपाण्डरांगान् । इत्वा वयोवलश्चरारसुग्वं करोति ॥१२१॥

भावार्थः — तिक्ष्ण छोहके पतले पतरोंको लेकर पंचलवण, [संधानमक, काला-नमक व सामुद्रनमक विडनमक औद्भिद नमक ] आग्ल पदार्थ इनके कर्न्कोंसे उन्हें लेपन करें फिर उसे संपुटमें बंद करके कण्डेके अग्निश पुट देना चाहिए। फिर श्वहांते निकालकर पुनः करकी जाल व त्रिफला इन के कालेसे स्रोटकर वा - लेपन कर पुनः सम्पुट बंद कर के पुट देना चाहिये | इस प्रकार सोलहवार पुट होना चाहिये | पुनः उसे करकी लक्षडीके अग्निसे पुट देना चाहिये | जब बृह इसंतर्श्यो जाय तव उसे बारीक चूर्ण कर कपडे से छान छें [ इस किया से छोहभस्म हो जाता है ] फिर इस मस्मको घी शक्करके साथ मिलाकर, उसे कपडेसे छान छेवें। शरीरबळ, अग्निबळ आदि देखकर सनत सेवन करें तो वह कुछ, छिहा, अर्श, पाण्डु आदि रोगोंको दूर कर शरीरबळ वय व सुखको उत्पन्न करता है। ११९॥ १२०॥ १२१॥

### लोह भस्म फल-

जीर्णावहायस्कृतिभेषजेऽस्मिनः । रोगानुरूपलवणाम्लविवर्जि शत्रम् ॥ ँ धुक्त्वा तुल्लामेतदिहोपयुज्यः । जीवेदनामयञ्चरीरयुनः ज्ञतायुः ॥ १२२ ॥ ८

भावार्थ:— उपर्युक्त प्रकारमे तैयार किये हुए तहिणलोहके भग्म को उप-चौगै करते समय रेगाके चन्त्रावल को देखकर लग्नण खटाई रहित भोजन करते हुए यदि एक तुला [ ५ सेर ] प्रभाण इस को मेवन करें तो निरोगी होकर साँ वपर्नक जीता है अर्थात् यह रसायन है। १२२॥

# नवायसचूर्ण।

श्रुस्ताबिडंगं जिफलाग्निकेस्स-द्योपं विचूर्ण्य नवभाग समं तथायः ॥
पूर्ण सिताज्येन विमिश्रितं तत्। संभक्ष्य मंधु शययत्यधिकान्विकारान १२३

भावार्थ:—-नागरमोथा, वायुविडंग, व चित्रक, त्रिकटु इन को समभाग वेकर चूर्ण करके उसके नौ भाग लोहभरम मिलावे फिर उसे शकर व घाँके साथ मिलाकर जानेसे शोध ही पाण्डु आदि अनेक रोग उपशान्त होते है ॥ १२३॥

र्षं नवायसमिति प्रशिताषधाग्वयं । कृत्वापयुज्य विधिना विविधमकारान् ॥ काण्डुक्रमेद्दुवांकुरद्षुकुष्ट् । नाडीव्रणिकिमिरुजः श्रमयेन्मनुष्यः ॥१२४॥

भावार्थ:—इस प्रकार नवायम नामक प्रसिद्ध आपि को तयार कर जो विधि कृषिक सेवन करते हैं उनके अनेक प्रकारके पीडु, प्रमेह, बवासीर, दुष्टकुष्ट, नोडीवण क्रिमिरीय आदि अनेक रोग उपशमन होते हैं ॥ १२४॥

# संक्षेपस सम्पूर्णकुष्ठचिकित्सा कथन।

कुष्ट्रप्रसिद्धिक्षभेषजकस्कतीयः । पद्धं घृतं तिलजमप्युपद्दंति नित्यं ॥ अभ्यंगपानपरिषेकिशिराविरेकै – यीयुज्य मानमचिरात्मचुरप्रयोगः ॥ १२५ ।

भावार्थ: - कुष्टहर अनेक प्रकारके आंविधिप्रयोगों, आंविधि के कल्क व कवारों है पक खृत वा तेल प्रतिनित्य अभ्यंग, पान, सेक व शिरोविराचन आदि काममें उपयोग करनेते क्षीत्र कुष्ट दूर होता है ॥ १२५॥

#### खदिरप्रयोग।

सर्वात्वना स्वदिरसारकपायमकः । पीत्वाभिषिकतत्तुरप्यतिकृष्ठज्रष्टः ॥ नीर्चर्नस्तनुरुद्देसमुविशुद्धगात्राः । सच्यः मुखी भवति शांतमहामयार्तिः ॥१२६॥

भावार्यः—अकेला खैरके कषायको ही सतत पीनेके काममें एवं स्नानके काममें केनेसे नख शेम उत्पन्न होकर, शरीर शुद्ध होता है। कुष्टरीग उपशमन होता है। इसिंगी शुर्खी होता है।। १२६।।

# अय उदररोगााधिकारः।

#### उद्ररोगनिदान।

रुणां समस्तैः पृथगेव दोषै- । र्यकृत्प्लिहाभ्यामुद्कापयोगात्॥ विषमयोगांत्रनिरोधशस्या- । द्ववंति घोराणि महोदराणि॥ १२७॥

भावार्थ: — मनुष्योंको समस्त वा व्यस्त दोषोसे, यक्त्, ष्टिहामें, जट्टिकारसे उदरमें, विषप्रयोग व अवरोध शल्यसे अनेक प्रकारके घोर उदर रो । होते हैं । प्रकुषित बात पित्त कर व इनके सिन्नपात, यक्टत् छिहा में रनेहन आदि ब्रिया करते समय, पानी पीना, विप के प्रयोग, आनडीमें शल्य के रुक जाना इत्यदि का णोरे घोर उदरगेग उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य यह कि, उपरोक्त कारणोसे, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सिन्नपातिकोदर [ दूष्योदर ] यक्टल्टीहोदर, बद्धगुदोदर, क्षतोदर [ परिश्वान्युदर ] दकोदर, इस प्रकार, अष्टविध उदररोग उत्पन्न होते हैं ॥ १२७॥

## वातोदर लक्षण।

अपथ्यमिथ्याचरणाहृतिभ्यां । प्रदृष्टवातोऽस्नरसान् प्रदृष्य ॥ सञ्जलपाध्यानमनेकतोदं। महोदरं कृष्णशिरां करोति ॥ १२८॥

भावार्थः — अपध्यसेवन. मिध्या आहार विहार के कारण वातप्रकृषित होकर स्वररोगं को उत्पन्न करता है अर्थात् वातोदर की उत्पति होती है। जिसमें शुक्र, पेट अफराना [पेट फूछना ] हुई चुभने जैसी नम्नाप्रकार की पाँडा होना, पेटकी नसें काछी परजाना, आदि उक्षण प्रकट होते हैं। ॥ १२८॥

#### पिशोदर लक्षण।

सदादतृष्णाज्यरशेषयुक्तम् । सपीति-ण्यूत्रशिरामतानम् ॥

महोदरं श्रीव्रविसारि साक्षात् । करोति पित्तं स्वनिमिचदुष्टम् ॥१२९ ॥

भाषार्थ:--अपने प्रकोपकारणोसे, दूषित पित्तसे उत्पन्न महोदरमें दाह, तृष्णा, ज्वर, शोष आदि विकार होते हैं। महातृत्र व ( पेटनस्वर्धा) शिरा समृत्र पीकेः वर्षाता होता है।। १६९॥

#### कफोद्दर लक्षण।

गुरुन्थिरं स्निग्धवरं सुशीतं । महत्सितं शुक्तश्वरावनद्धम् ॥ कमात्प्रवृद्धं जठरं सश्चोफम् । कफः करोति स्वयमेव दुष्टः ॥ १३०,॥ ः

भावार्थ — अपने प्रकोपकारणों द्वारा प्रकुपित कप से उत्पन्न महोदरमें उदा भारी, स्थिर, कठिन, चिकना. ठण्डा बडा व सैंफेट होजाता है एवं शिरा [ उदरसम्बधी ] भी सफेद होती हैं। शारीर शोधयुक्त होता है। एवं, रोग धीरे २ बढता है। १३०॥

# सन्निपा दिर निदान।

समूत्रविद्शुक्ररनायुताक्त- । विषेद्किशापि विषमयोगैः ॥ सरक्तदोषाः कुपिताः प्रकुर्य- । मेहोद्रं दृषिविषांबुजातम् ॥ १३१ ॥

भावार्थ:—मर्छ, मूल, वार्थ, रजसहित अन्नके सेवनसे. विषज्ञ से सेवनसे एवं अन्त्र तिषों के प्रयोगने रक्त के सथ तीनों दोत्र, अकुपित हो कर सान्निपातिकोदर [दूष्योदर] रोग को उत्पन्न करते हैं । ॥ १३१ ॥

# सक्षिपातोद्ररलक्षण।

तदेतदृत्यंबुददुर्दिनेषु । विशेषतः कोपर्सुपति नित्यम् ॥ तदानुगां मुर्च्छति तृष्णया च । विदाह्यते दाहपरीतदेहः ॥ १३२ ॥

भावार्थ: — यह विशेषकर बरसातके दिनोंने उन में भी जिस दिन : सहकाश अत्यधिक बादल से आच्छादिन होता है उसदिन उदिक्त होता है। इसके प्रक्रोप होने छे रोगी मुच्छित होता है एवं अन्यविक प्यास लगनेसे, सारे अंगोंने दाह उत्पन्न होता है, इसकिय वह जलन का अनुभव करता है।।१३२॥

# यक्रिल्डिहोद्र स्था ।

ज्बरातिदाहात्मचुरांचुपाना-द्विदाहिभिईषितरक्तकोपात् । यक्वत्थिलहाभ्यामधिकं प्रमुद्धं । महोदरं दक्षिणवामपावर्वे ॥ १३३ ॥

१ श्रिया अशानेंसे, पुरुषोको वसवर्ति करनेके लिये, मल मूत्र आदि अब में सिकाकर, शिका हुत् हैं। वैदीनण, शास्ते आदि के वास्ते, विष्णयोग करते हैं।

भाषायः जरर, अत्यंत दाह, अत्यधिक पानी पीने व निदाहि पदार्थीक सेव-नसे दूर्वित रक्तके प्रकीप होनेसे दक्षिण भागमें यकृत् व वाम भागमें विकास केंद्र किंद्र किंद

#### वडोदर लक्षण।

सबालपाषाणतृणावरोधात् । सदांत्रः एवातिचितं गळं यत्। महोदरं बद्धगुदमतीतं । करोत्यमेध्यादिकगंधयुक्तम् ॥ १३४॥

➡ भावार्थः — भोजन में छोटे ककर, व घासके टुकडे आदि जाकर आंतडीमें रुक जानेसे सदा मल आंत्रमें ही जमा होजाता है, तब मलाबरोध होता है। और बहुत मुक्तिल से निकलता है। इसे बद्धोदर कहते हैं एवं उससे अमेध्यादिक दुर्गंध युक्त होते हैं। १३४।

### स्रावि उदर लक्षण।

सञ्चल्यमञ्चानत एव भ्रुक्तं । तदंत्रभेदं प्रकरोति तस्मात् । परिस्नवद्भीररसमवृद्धं । महोदरं स्नावि भवेत्स्वनाम्ना ॥ १३५ ॥

भावार्थ:—भोजनके समय नहीं जानते हुए कांटे की खाजावे तो वह अंदर जाकर अंत्रभेदन करता है। तब आंतडीसे बहुत, (पानी जैना) रसका साव होकर गुद मार्ग से निकलता है। सुई चुभने जैसी पीडा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसे सावि उदर कहते हैं। १३५।।

#### जलोदर निदान।

यदेव वातः स्रविरिक्तदेहः-स्सबस्तिदत्तो इतपानयुक्तः । पिषेक्जर्रु शतिल्लमत्यनस्यं । जलोद्रं तत्कुरुते यथार्थम् ॥ १३६ ॥

मावार्थ:—जिस को, वमन व विरेचन कराया हो, वर्स्त प्रयोग किया हो, घृत आदि स्नेह जिसने पी छिया हो अधात स्नेहन किया की हो, यदि वह उन हाडतों में, छेडी कड़, अधाविक पीवें तो, निश्चयसे उसे जिल्होंदर रोग उन्हें होता है। १२६॥

### जलोद्ः लक्षण ।

ं महक्कार्ण्यहितमकल्पं । मकंपते श्वभ्यति विस्तृतं सत्। सचातुरः कृष्यति सुद्यतीइ । पिपासुराहारविरक्तमावः भ रेपेक प्र भावार्थ:—बहुत जलसे भरा हुआ मशक जिस प्रकार हिल्ता है इसी प्रकार खलोदरसे पीडित व्यक्तिका विरतृत पेट भी पंपता है व उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है । वह जलोहरी हुश व बेहोश भी होता है । उसे पास तो आधे म लगती है । उसे भोजन कर्ज़ेकी विशेष हुला नहीं रहती ह ॥ १३७॥

### उद्ररोग के साधारण ळक्षण।

सदाहमूर्ट्छोद्रपूरणाग्नि । मरुत्पुरीषातिविरोधनानि ॥ सञ्चोफकार्द्योगनिपीडनानि । भवंति सर्वाणि महोदराणि ॥ १६८ ॥

भावार्यः—सर्व महोदर रोगोमें दाह, मूर्च्छा, पेट भरा हुआ रहना, अग्निमांब, वातावरोध, मलावरोध, सूजन, कुशता, व शरीरमें दर्द आदि निकार होते हैं ॥१३८॥

#### असाध्योदर।

जलोदराण्येव भवंति सर्वा-ण्यसाध्यरूपाण्यवसानकाले । तदाभिषक्तानि विवर्जयेत्तत् । भवद्धसंस्नाच्युदराणि चापि ॥१३९॥

भावार्थ:—वृद्धावरथामें जलोदर हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये एवं बदो दर साबी उदरको भी समझना चाहिये । वैद्यको उचित है कि वह ऐसे रोगियोंकी चिकित्सा नहीं करें ॥ १३२ ॥

### **क्षच्छ्रसाध्याव्**र ।

अथाविश्वष्टानि महोदराणि । सकुच्छ्रसाध्यानि भवति तानि ॥
भिषकप्रतिक्रम्य यथानुरूपं । चिकित्सितं तत्र करोति नित्यम् ॥ १४१ ॥
भावार्थः—वाकीके महोदर रोग कष्टसाप्य होते हैं । यदि वैश्व कुराष्ट्र
कियावों से प्रतिनित्य अनुकूछ चिकित्सा करें तो वे कष्टसे अच्छे होते हैं ॥ १४०॥

# भैषजशस्त्रसाध्योदरी के पृथकरण।

तद्रभमप्यष्ट्रमहोदरेषु । वरीषेभस्साध्यमथापरार्थम् ॥ सञ्चलसाध्यं सकलानिकालाद्धवंति श्रलीषभसाभनानि ॥ १४१ ॥

मावार्थः — उपर्युक्त भाठ महोदर रोगोमें आदि के चार (वात पित्त, कर्स, व सिनात इन से उत्पन्न) तो उत्तम औषियों से साध्य हो सकते हैं। बाकांके चार शक्कम से ठांक होते हैं। बहुतकाल बोतनेपर सर्व ही महोद्द क्षाव्य की विधियोंसे सामा होते हैं। १४२॥

#### असाध्य लक्षण।

अरोचकोयत्परिभग्नपार्श्व । सन्नोफकुक्ष्यामयपीडितांगम् ॥ विरिक्तमप्याञ्च निपूरंयतम् । विवर्जयत्तं जटरामयार्तम् ॥ १४२ ॥

' भावार्थ:—जिस उदर रोगोंको अरुचि अधिक हो, जिसका दोनों पार्थ ट्रंटेसे मासुम होते हो व सूजन से युक्त हो, विरेचन देरेपर भी शीघ्र पानी भरजाता हो उस रोगी को असाध्य समझकर छोडना चाहिये॥ १४२॥

#### थथोद्र चिकित्सा।

विद्याप्रगंधामधुतिग्रुवरकं । कषायकरकं घृतमत्र पीत्वा ॥ विरेचयेत्तिरवक्सीपषासी । गर्वाबुना चापि निरूद्येत्तम् ॥ १४३ ॥

भावार्थः — विडानमक, बचा, मधुसंजन, इनके कषाय व कल्कसे सिद्ध घृत को पिळाकर महोदररोगीको तिल्बक घृत प्रयोगसे विरेचन कराना चाहिये एवं गोमूश्रसे निरूह बस्ति देनी चाहिये ॥ १४३॥

#### वातोदर विकित्सा ।

महोद्रं तैलविलिशामाश्च । मरुत्कृतं क्षीरद्धिमपकैः ॥ सुश्चिमुलैस्सकरंजयुग्मै— । स्सपत्रदानैरुदनाइयेत्तम् ॥ १४४ ॥

भावार्थ:—वातज महोदर हो तो उसके पेटपर तेलका लेपनकर दूध व दहिसे पकाये हुए सेंजनका जड व दोनो करंज (कर्रजपूतीकरंज) के पुल्टिश एरंड आदि वातनाशकक पत्तोंके साथ पेट पर बांधनी चाहिये ॥ १४४॥

सदैव संस्वेदनमप्यभीक्ष्णं । महोदरे मारुतजे विधेयम् ॥ महीयभैस्सेधवात्रियुमुले । स्मुसिद्धदुग्धादिकभोजनं च ॥ १४५ ॥

भाषाधः—शतज महोदरमें सदा स्वेदन (पसीना लाना) भी कराना चाहिक। एवं उसे सदा सोठ, सैंघानमक, सेंजनके जडसे सिद्ध दूध आदि मोजन कराना चाहिये॥ १४५॥

### पित्तीद्र चिकित्सा ।

सपिचदुष्टोदरिणं सुमृष्ट- । विशिष्टशीतौषधसाधुसिद्धम् ॥ तुर्वक्ष्मणामः विष्कृतः येथेष्टं निरोक्षेकं समग्रक्रीयः ॥ व्ये १६०॥ भावार्थ:—िपत्तादेकसे उत्पन्न महोदरीकां अच्छे व विशेषकपेस शात औषधि-योंसे अच्छीतग्रह सिद्ध किया हुआ वृत्त पिलाकर एव निशोध व शकर मिलाकर उसे विशेषन कराना चाहिए।। १४६॥

### पैतिकोदर में निरुद्ध बस्ति।

समर्करा श्रीरष्ट्रतमगढिन । र्वनस्पतिकाथगणसमुखान्णेः ॥ निम्द्रणेः पित्तकृतादराते । निरूहथेदाषधसंप्रयुक्तैः ॥ १४७ ॥

भावार्थः--- पित्तज महोदरीको जिसमें क्राकर, दूध व घी अधिक हो ऐसे मैं भंदोण निरुद्धण वनस्पतिके काथसे निरुद्ध वस्ति देनी चाहिए ॥ १४७॥

घृत मिल्रितं सुविशुद्धकोष्टं । सपत्रवद्धं कुरु पायसेन ॥ सुखोष्णदुग्धाधिकभो ननानि । विधीयतां तस्य सतिक्तःशाकैः ॥१४८॥

भावार्थ:—कोष्ठ शुद्ध होनेके बाद उस के पेटके ऊपर घी छगाकर दूधसे सिख पुल्टिश बांधनी चाहिए जिस के ऊपर पत्ते बांधने चाहिए। और उसे जिसमें दूध अधिक हो एवं कडुवी तरकारियोसे शुक्त हो ऐसा मोजन कराना चाहिए॥ १४८॥

### कफोद्र ।

कफोदरं तिक्तकषायरूस- । कटुत्रिकक्षारगणमपकैः । धृतस्ततेहैस्युसमाहितं त- । द्विरेचयेद्वज्ञपयः मसिद्धैः ॥ १४९॥

भावार्थः --- कफोदरीको कडुआ, कषाय रस, रूक्ष औषध त्रिकंटु व क्षारसमूह कै द्वारा पक पृत तेळ से स्नेहन कगकर थोहरके दूबसे विरेचन करना चाहिये ग्रिपिकी।

गवांबुगोक्षीरकदुत्रिकाद्यैः । फलत्रयकाथगणैस्सतिकैः । निरूद्देषज्ययुर्वस्मुखोष्यै- । निरूद्दयेतैरुपनाद्दयेच्च ॥ १५७ ॥

भावार्थ:—गोम्स्र, गायका दूध, त्रिकटु आदि कफनाशक अविधे, त्रिफछा और निरुद्ध गायका दूध, त्रिकडा क्षित्र निरुद्ध गायका क्षत्र से निरुद्ध गरित देनी चाहिए सुद्धे प्रकार कफनाशक पुल्टिश बांधनी चाहिए ॥ ६५०॥

सदैव शोभाजनकाईकाणां । रसेन संपक्षपयः प्लवासम् ॥ कषायतिकातिकदुमकारेन् । स्सुशाकवर्षेस्सइ भोजयेत्तम् ॥ १५१ ॥

भावार्थः — उसको सदा सेंजन व अदरख के रस से पक क्षाय का वस व कवाय, भीके, भक्षि अदृष रस से द्ववत तरकारियोंसे भोवन कराना व्यक्ति वार ५१॥

#### सांश्रपातोदर चिकित्सा।

ययोक्तद्वभीविषजं महोदरं । त्रिदोषभैष्डयिक्षेषमार्गतः ॥ उपाचरेदाशुकरंजलांगली- । शिरीषकर्व्करनुलेपयेद्वहिः ॥१५२ ॥

भावार्थः—-यदि दूध्योदर (स्तिपातोदर) होजाय तो त्रिदोषके उपशामक श्रीविभिन्नोंसे शीर्थ उपचार फरना चाहिए। एवं करंज, कलिहारी, सिरसके कल्कसे श्रीविभन्न करना चाहिए।। १५२॥

### निदिग्धिकादि घृत।

निदिग्धिका निवकरंजपाटली । पलाशनीली क्रुटजांघिपांबुभिः ॥ विदंगपाटास्तुहिदुग्धमिश्रितः । पचेद्धतं तच्च पिवेदिषोदरी ॥१५३॥

भावार्थः—कटेली, नीम, करंज, पाडल, पलाश, नील, कुटज, इन वृक्षींके कषाय व नायविडंग, पाढा, थोहर के दूज, इनके कल्क से पकाये हुए घृत उस विषोदराँको पिलाना चाहिये ॥ १५३॥

#### एरण्डतेल प्रयोग ।

ससैंघवं नागरचूर्णभिश्रितं । विचित्रवीजोद्भवतैल्येव वा ॥ लिहेत्समस्तोदरनाशहेतुकं । सुखांप्णगे क्षीरतन्नं पिवेदपि ॥ १५४ ॥

भाषार्थ:—एरण्ड बीजले उत्पन्न तेल अधीत एरण्ड तेलने सैधानमक सोठके चूर्मको मिल्लाकर चाटनेको देना चाहिये एवं मदोष्ण गायका दूध पिलाना चाहिये बिसको समस्त उद्दर रोग नाश होते हैं ॥ १५५॥

#### उदर नाशक योग

तथैव दुग्धार्द्रकजातिसद्रवै- । विंपनवमाशु क्षायंन्छतांशकैः ॥ तथा पक्षंग्या स्वरसेन साथितं । पुनर्नवस्यापि रसैर्महोदरम् ॥ १५५॥

भावार्थः क्रिस्ति प्रकार दूध अदरख व जाईके रससे सी बार प्रकार गये सथा काढेसेंजनके रससे वा पुनर्नवाके रससे सिद्ध एरण्डः तेळके सेवनसे महोदर रोगः नाम होताहर है। १९६०॥

#### सन्बान्य योग ।

सुवर्श्विकः हिंगुयुतं सनागरं । सुखोष्णदुर्श्वं श्रमयेन्महोदरं ॥ सुद्धेःदिविधं सततं निषेत्रितं । हरीतकीमामयुतं प्रयत्नतः ॥ १५६ ॥ भावार्थ: — यवक्षार हींग य सोंठसे युक्त मंदीष्ण दूधको पनिसे अथवा हरडके साथ गुडको प्रतिनित्य प्रयत्नपूर्वक सेवन करनेसे उदरमहारोग नाश होता है ॥१५६॥

स्तुडीपयोभावितजातिपपर्छा । - सहस्रमेवाशु जयेन्महोदरम् ॥ इरीतकीचूर्णचतुर्रुणं घृतं निहंति तप्तं माथितं श्वविस्थितं ॥ १५७ ॥

मावार्थः—धोहरके दूधसे भावित हजार पीपलके सेवनसे उदर महारोग शीष्र नाम होता है। इसी प्रकार हरडेके चूर्णको चतुर्गुण तक्रमें डालकर गरम करके जमीनमें गाडे। पंद्रह दिन या एक मासके बाद निकाल कर पीवें तो सर्व उदररोग नाश होता है। १५७॥

#### नाराच घृत ।

महातरुक्षीरचतुर्शुणं गवां। पयां विपाच्यं प्रतितक्रसंधितं ॥
स्वजेन मंथा नवनीतसुध्दतं। पुनार्विपकं पयसा महातरोः ॥ १५८॥
तदर्घमासं वरमासमेव वा। पिबेच्च नाराच्छतं छ्तोत्तमं ॥
महामयानामिद्रमेव साधनं। विरेचनद्रव्यकषायसाधितम् ॥ १५९॥

मावार्थ:—थोहरके दूधके साथ चतुर्गुण गायका दूध मिलाकर फिर तपाव तदनंतर छाछके संयोगसे उस दूधको जमावे जब वह दही हो जावे तब उसे मथनकर कोणी निकालें उस लोगीमें पुन थोहरके दूध मिलाकर पकावे। इसे नाराच वृत कहते हैं। यह सर्व घृतोभें श्रेट है। उसे १५ दिन या एक मास तक पौनें। जिससे (विरेचन होकर) रोग दूर होता है। कुछ, उदर आदि महारोगोंके नाशार्थ यहां एक उत्तम साधन है। एवं विरेचन द्रव्योंसे साधित अन्य घृत भी ऐसे रोगोंके लिये हितकर है। १५८॥ १५९॥

#### महानाराच घू

त्रिवृत्सदंती त्रिफला सर्वांखनी । कवायभागिर्हपवृक्षसत्फल्छैः ॥ महात्रक्कारयुतैस्सिचित्रकै— । विदंगचन्यक्षणदा कदुत्रिकैः ॥ १६० ॥ पर्यत्सनाराचवृतं महारूयं । महोदराष्ट्रीलकिनिष्ठदृष्टिनाम् । सग्रीव्यकापस्यरणोद्धतोन्भद् । त्रह्मापिनां श्रष्टविषं विरेचनम् ॥ १६१ ॥

मावार्थः — जमालगोटेकी जड, त्रिफला, शंखिनी (यवतिका, चेररपुणी, पुनाग-इस.) इन के कषाय, थोहर का दूध, और अमलतास का गूदा, चीता की जड वाय-विर्देग, चन्य, हलदी, सोंठ, मिरच. पीपल, इन के कल्क से घृत सिद्ध करना चाहिए। इसका नाम महानाराच घृत है । इस के सेवन सं, शांघ विरंचन होता है। इसिलिये सर्व - उदररोग, अष्टीलिका, कुछ, गुल्म, अपरमार भयंकर उन्माद और प्रकापयुक्त रोगियों के यह अत्यंत हितकर है।। १६ ।। १६ ।।

# मूत्रवर्तिका ।

सगस्तसुद्धोधनभेषजैस्समैः । कडुनकौरर्लवणैनेवां जलैः ॥ महातरुक्षीरयुत्तेस्सुसाधितै- । महामयघ्ना वरमूत्रवर्तिका ॥ १६२ ॥

भावार्थ:—सर्व प्रकार के पीपल आदि संशोधन आँपियां (विशेचन निरूह कार्कू) कटु रसयुक्त पंचलवण इनको गोमूब्र व थोडग्के दृध के साथ पीसकर, बत्ती बनावें, इसका नाम म्व्रवर्तिका है। इसको गुद मे रखनेसे, उदररोग नाश होत

#### विर्ताय वर्तिका।

संशोधनद्रव्यर्युतस्युसर्षपै- । स्तंसंधवक्षारगणानुमिश्रितः ॥ कडुत्रिकं मृत्रफलाम्लेपिषेते- । विधीयतं वर्तिरियं महोदरे ॥ १६३ ॥

भावार्थ:—शोधनद्रव्य, सरसी, सैधानमक, क्षाग्वर्ग (यवक्षाग, सञ्जीक्षाग आदि पूर्वकथित ) त्रिकटु इनको गोम्झ, व अम्छ पदार्थ के माथ पीसकर बत्ती बनाबें और गुदा मे रखे तो वह महोदर रोग में उपयोग। है ॥ १६३॥

#### वर्तिका प्रयोगविधि

गुदे विलिप्ते तिर्लंतलेंसंघैनः । प्रलिप्तवितं च विधाय यन्नतः ॥ जयेन्महानाइमिहोद्राश्रितानः । क्रिमीन्मकन्मृत्रपृरीषरोधनम् ॥१६४॥.

भावार्थ: — गुदम्थानमें सेधानमक से मिश्रित तिल्के तेलको लेपनकर, उपरोक्त बत्तीको भी लेपन करें। फिर (इन दोनोंको चिकन। बनाकर ) उसे गुदा के अंदर प्रवेश करना चाहिये। जिससे, उदरमें आश्रित, आध्मान (अपराना ) किमि बान और मल मुत्रावरोध दूर होता है। अर्थात् आध्मान, महोदर, इन रोगोमे रहने बाले किमि व वासुविकार एवं मुलायरोध आदि दूर होते है। १९४॥

### दृष्योदर चिकित्सा

तदाशु द्व्योदरिणं परित्यने - द्विषाणि वा संवितुमस्य दाप्यत् ॥ कदाचिदवाशु च. रोगनिवृति - भवत्कदाचित्मरण यथासुखस् ॥१६८॥

भावार्थः — दूष्योदरीको असाध्य कहकर छोडना चाहिये। अथवा उसं विष सेवन कराना चाहिये। उसके संबन्धे कराचित् उसके रोगकी निवृत्ति होजायगी अथवा कदाचित् सुख पूर्वक मरण भी होजायगा ॥१६५॥

### यहरूलीहोदर चिकित्सा।

यक्रतिष्लहोज्ज्तमहोद्रे शिरां । स्त्रदाक्षणे वामकरे च मध्यमे ॥ यथाक्रमात्तां व्यथयंद्विमद्यन् । ष्लिहां करेणातिद्धिप्रभोजिनम् ॥१६६॥

भावार्थ:—रोगंको सूत्र दही खिळाकर यक्टदुररोग में टाहिने हाथ के, प्रजीहोदर में बांये हाथ के मध्यप्रभाग स्थित शिंगको, प्रणी को, मर्दन करते हुए, व्यवकरना (फन्त खोलना) चाहिये॥ १६६॥

ुर्धाञ्चनिक्ष्णाम्बररापमप्रया । सुर्खाटणगोक्षरिविमिश्रितां पिबेत् ॥ यक्कत्व्लिहाध्यातमहोदरा नरः । अमात्सुखं प्राप्तुयना यनाहरम् ॥१६७॥

भावार्थ - कपूर से पिश्चित सुन्तेष्ण गायके दूव उसे विलाना चाहिए। जिससे यक्कत्, प्लिश, आध्मान, मोदर आहि सेग दूर होते हैं ॥ १६७॥

#### यक् हिह नाशकयोग ।

सीवचिंकाहिंगुपहाँपघान्विता । पलाश्चमस्पमृतिमिश्चितां पिवेत् ॥ निहंति सक्षारगणिविपाचितं । समुद्रजातं लवणं प्लिहोदरम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ:—काला नमक, हींग, सींठ इनकी पलाश मस्मके कष य में मिलाकर पीना चाहिये। एवं क्षारवर्गके साथ रामुद्रलदणको पकाकर पीनें तो प्लिहोदर रोग नाश होता है।। १६.॥

# पिप्पल्यादि चूर्ण ।

सिपप्लीसंघवित्रकपिनवतं । यवाद्धवं माधु विचूितं समम् ॥ रसेन सीभांजनकस्य मिश्रितं । लिहेचकृत्प्लीबुद्ररोपशांतये ॥ १६९ ॥

भावार्थ:—पीपल, सैंधानमक, चित्रक वं यत्रक्षार को समांता चूर्ण करके उद्दे सैंजनके रस में भिलाकर रोज चाटे तो यकृत् व प्लीहोदर की साति होती है ॥१६९॥

### षद्पलसिंप ।

सिवष्यली नागरहस्तिविष्यली । शटीसहुद्राग्नियवोद्धवः शुभैः ॥ कपायकल्केः पलपद्कसंमिते - । रिदं घृतं प्रस्थसमंश्रगोमयस् ॥१७०॥ लिहेदिदं षट्पलसिंपरत्तमं । यह तिप्लराध्मानमहोद्रेप्वापे ॥ सकासगुल्मोध्द्र्वेमहत्प्रपीडिता- । त्रुदासमुद्र्तिनिवारणं परम् ॥१७१॥

भावार्थः—पीपल, सोंठ, गजपीपल, कचोर, समुद्रल्दण, चिशक, व यवक्षार इनके छहपल (२४ तोला) कषाय व छहपल कल्क और एक प्रश्य (६४ तोला) गोवर का रस डॉल्कर एक प्रश्य घृत सिद्ध करे। इसे षट्पलसिर्प कहते हैं। इस उत्तम घृतको सेवन करने हे, यकृत, िलहा, आप्मान, महोदर, कास, गुल्म, उद्ध्वित, उदावर्त को नाश करता है।। १७०।। १७१॥

# बद्ध व स्नाब्युदरचिकिःसा

विवद्धसंस्नाव्युदरेऽपि वामतो । विपाट्य नाभेश्वर्रगुलाद्धः ॥
तदांत्रमाकृष्य निरीक्ष्य रोधनं । व्यपोत्त सिव्यादिचराद्धिवर्षणम्॥१७२॥
प्रवन्महांत्रं रजतेन कीलथे- । च्छितं पयः पातुमिहास्य दापयेत् ॥
सुखोष्णतेलप्रकटावगाहनं । विधाय रक्षेत्परिपाटितोदरम् ॥१७३ ॥

भावार्थ:—विबद्ध व सावी उदरमें भी बांये ओरसे नामीके नीचे चार अंगुलके स्थानमें चीरना चाहिये। उसके बाद अंदरसे आंतडी को खींचकर अच्छीतरह देखकर उसमें ककंड कांटे आदि रुके हुए को निकालना चाहिये। छिन भिन्न आंतडीको चांदीके पतले तारसे जोडदेना चाहिये। पक्षात् उदर के बाहर के भागको शीष्ठ सीकर ओटाये हुए दूधको पिलाना चाहिए। एवं उसको थोडा भरम तैल मे बैठाल कर उसकी रक्षा करनी चाहिए।।१७२१।१७३॥

### जहोद्र चिकित्सा ।

जलोदरे तैलविलिक्षेदेहिनं । सुखोष्णतोयैः परिषिक्तमातुरम् ॥ पटेन कक्ष्यात्परिवेष्टितोदरम् । यथोक्तदेशं व्यययेदधारय<sup>ा</sup> ॥ १७४ ॥

भावार्थ: जिल्हों सबसे पहिले तेलका लेपन कर मंदोष्ण पानसि स्नान करना चाहिए। उसके बाद कटी प्रदेशके ऊपर कपडे की लपटना चाहिए। किर बिगर धारके कोई शखसे पूर्वोक्तप्रदेश [नामिके चार अंगुल नीचे वांगें माग ] में छेर करना चाहिए।। १७५॥

### उद्रेस जल निकालने की विधि।

निषाय नाडीं तनुषारयान्त्रितां । क्रमादिहाल्पालकलं निषेचयेत् ॥ म चैकवारं निविद्धं छजेच्या । तीवातियुर्च्छाण्करदाहःसम्बाह् ॥१७६॥ भावार्थ:— उस छेद में एक योग्य दो मुखबाली नहींको रखकर थोडे २ जल उस् से निकालना चाहिए। एकदम सब जल नहीं निकालना चाहिए। क्यों कि अत्यंत तृषा जीवमूर्च्छा, ज्वर २ दाह इत्यादि होनेकी सभावना रहती है।। १७६॥

( यथा यथा दोषजलस्नुतिर्भवत् । तथा तथा गाहतरातिवंधनम् ॥ - विधाय पक्षादथवापि वामतः । समस्तदोषादकमुन्स्जद्बुधः ॥१७७॥ ।

भावार्थ:—जैसे २ सडोप जल निकल जावेगा वेम २ [ कमरके ] कपडेकें वंधनको अधिक कसते हुए जाना चाहिए | इस् प्रकार बुद्धिमान् वेद्यको उचित है किं प्रवह दिन तक संपूर्ण दोप युक्त जलको बामपार्श्वसे निकालना चाहिए || १७७ ||

#### जलाद्रीका पथ्य।

ततश्च षण्यासिमहे।दरादितं । मुखांष्णदुग्धन सदैव भोजयेत् ॥ कियामु सर्वास्त्रथ सर्वथैव । महोदंर क्षीरिमह प्रयोजयेत् ॥ १७८ ॥

भावार्थ: उसके बाद छह महीने तक भी उस जलोदरी की मंदोष्णदूध के साथ ही भोजन कराना चाहिय। महोदररोगसंबधी सर्वाचिकित्सा करने समय दूधका उपयोग करना चाहिय। १७८॥

### दुग्धका विशेष गुण।

क्षीरं महोदर्राहतं परितापशांष- । तृष्णास्तपित्तपवनामयनाश्चेहतुम् ॥ विषये बरूपणान्यायनाश्चेहतुम् ॥ विषये विषये व

भावार्थः — तत्तहोग नाशक. अष्वियों से युक्त, दूध, उदररोग संताप, शोष, तृष्णा, रक्तिपत्त व वातिविकार को नाशकरता है। साथ ही पंष्टिक हैं। बळप्रद है, शोधक है। और संधानकारों है।। १७९॥

#### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधेः । सक्तलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि भीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ १८० ॥

भावार्थः - जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्ष्यी तरंग उठ रहे हैं; इह लोक प्रकृतिकृति लिए प्रयोजनीभूत साधनक्ष्यी जिसके दो संदर तह हैं; ऐसे जीजिनेंदके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक मात्र हितसाबक है [ इसलिए ही इसका नाम कन्याणकारक है ] ॥ १८०॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे महाद्भाधिचिकित्सितं नामादितो एकादशमः परिच्छेदः।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कन्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यात्राचम्पतीत्युपाविविभ्षितं वर्धमान पार्श्वनाश्च शास्त्री द्वारा विवित भावार्थदीपिका टीका में महारोगाधिकार नामक ग्यारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अथ द्वाद्दाः परिच्छेदः

### वातरागचिकित्सा।

मगल व प्रतिहा ।

देवदेवमाभिवंद्य जिनेंद्रं । भावितामखिलवातचिकित्सां ॥ श्रावयामि वरभेषजयुक्तां । सावेशेषकथितां सहरिष्टः ॥ १ ॥

भावार्थ: --देशाबिदेव श्री जिनद्र भगवंतको नमस्कार कर पूर्वऋषियों के हारा आज्ञापित वात चिकित्सा के संबंधमे पूर्विक्त प्रकरण से शेषिवपयों को औषविधान व रिष्ट बगैरहके साथ कहेंगे ॥ १ ॥

### बातरोग का चिकिल्मासूत्र।

यत्र यत्र नियतारिवलरोगः । तत्र तत्र विद्धीत विधानम् ॥ तैललेपनविमर्दनयुक्त- । स्वेदनोपनहनैरनिलप्नैः ॥ २ ॥

भावार्थः — शरीरके जिस २ अवयवमे जो २ रोग हो उसी भागमें बात नाशकरनेवाले औषिवयोसे सिद्ध तैल्लेष, उच्चन, स्टेदन, और उपनाहन [ पुरुटिस बांधना ) के द्वारा तदनकुल चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २ ॥

### ष्वक्सिरादिगतवातचिकिस्सा ।

त्वित्तरापिदितसंश्रितवाते । रक्तमोक्षणमथासत्कृदुक्तम् ॥ अस्थिसंधिधमनीगतगास्वे- । द्याशु वंधनविधि विद्धीत ॥ ३ ॥

भावार्थः — यदि वात विचा व शिरागत हो तो वार २ रक्त मोक्षण (खूब निकालका) करना चाहिये। यदि अध्य संघि व धमनीमें प्राप्त हो तो शीघ्र स्वेदम कियाकर बंधन करना चाहिये॥ ३॥

#### आस्थगत बात चिक्रिसा।

अस्यिसंश्रितमथावयवस्यं । शृंगमाञ्ज जयतीह नियुक्तम् ॥ पाणिमन्थनविदारितमस्थ्या । व्यापयेक्सिक्षकया पवनं वा ॥ ४॥

भावार्थः—वह बायु अस्थ्यवयवमें प्रविष्ट हो तो सीग छगाकर रेक निकालनेसे वह ठीक होता है अथवा हाथसे मळकर व चीरकर नळीसे वायुको बाहर विकालना चाहिये ॥ ४॥

### श्रेष्मादियुक्त व सुप्तवात विकित्सा ।

स्हेष्मितिक्षिरान्वितश्रयौ । तत्प्रति प्रवर्भपजवेर्गः ॥ स्रावातममृजः परिमोक्षे- । योजयेदुपश्रपीक्रययापि ॥ ५ ॥

भावार्थ:—यदि बात कफ, पित्त व रक्तसे युक्त हो तो उसके छिये उपयोगी श्रेष्ठ औषियोंका प्रयोग करना चाहिये। मुस्यातके छिये रक्तमोक्षण करना व उसके योग्य उपराम किया करना उपयोगी है।। ६।।

## कफ पित्त युक्त वात चिकित्सा।

तापवंथनमहोष्मिनिजाख्यैः । स्वेदनैः कफयुताद्भुतवातम् ॥
 स्वेदयेद्वधिरिक्तसभेतं । क्षीरवारिष्ठतकांजिकिषश्रैः ॥ ६ ॥

भावार्थ:—ताप, बंधन [ उपनाह ] ऊष्म, और द्रव, इस प्रकार स्वेद के चार भेद हैं ।। यदि वात कफ्युक्त हा तो ताप, बंधन, और उपनाह के द्वारा स्वेदन करना (प्रतीना निकालना ) चाहिये। स्वत व पित्त गुक्त हो तो दूध, पानी, घी और कांजी मिलाकर द्रवस्वेद के द्वारा प्रसीना निकालना चाहिये। इसका विशेष इस प्रकार है।

- (१) तापस्वेदः—वालुकी पोटली हथेली, वस्त्र, ईंठ आदि को गरम कर के, इन से, शरीरको तपाकर (सेककर) जो पसीना निकाला जाता है उसे तापस्वेद कहते हैं।
- (२) उपनाह [ बंधन ] स्वेदः वातष्त औषित, तेल, तार्क, दही, दूध, अम्ल पदार्थ आदिसे सिद कि ने हुए औपन निण्ड से ततरंगों में मोटा लेन कर उसके उत्पर कम्बल, कपडा, वातष्त एरण्ड अकाँदि पतियोको बांचकर [ इस को एलाटिश बांधना कहते हैं ] जो पसीना निकाला जाता है उसे उपनाह व बंचन बहते हैं ।
- (३) ऊष्मस्वेदः—१ छोहेका गोछा, ईठ आदिकोंको नपाकर उस पर छाछ, कांजी आदि खड़ाद्रव छिडकना चाहिये। रोगीको कम्बल आदि उढाकर उस तपे हुए गोले व ईंठसे सेके तो उसके बाणसे पर्मोना अता है।

बातष्त दशमूल आरि औषत्रोंके काढा व स्सको एक घडेमें भरकर तपावे घडे का मुह बंद करके और उसके पेटमें छिद बनाकर उसमें छोहा बांस आदिसे बनी हुई एक नहीं हगावे। रोगीको बातष्त तैल मालिश करके कम्बल आदि ओढाकर वैठावे। पश्चात् घडेकी नलीके मुंहको रोगीके कपडेके अंदर करें तो उसके बाफसे पसीना आता है।

१ देखी श्लोक नंबर ७

मनुष्यके शरीरके वरावर लम्बा और चाँडा जमीन गोर्द्कर उसमें गिरकी लकडी भरकर जलावे। जब वह अच्छीतरह जलजावे उसी समय कोयला निकालकर दूच छाछ कांजी आदि छिडकदार उसपर वातष्त्र निर्मुण्डी एरण्ड, आक आदिके पांचयोंको विछावे वादमें उसके ऊपर रोगीको सुलावे। उपरास कम्बल आदि ओढावे। इससे पसीना आता है। इत्यादि विधियोंसे जो स्वेद निकाला जाता है इसे ऊष्मस्वेद कहते हैं।

(४) द्रवस्थेद:—वातघ्न आंविधयों के गम्म काढे को लोह ताम्र आदिके बडे पार्शमें भरकर उसमे तैलमे मालिश किये हुए रोगी को बैठालकर (रोगी का शरीर छाती पर्यत काढें में इबना चाहिये) जो पसीना लाया जाता है, अथवा रोगी को खाली वर्तनमें बैठालकर ऊपरसे काढे की धारा तबतक गिरावे जब तक कि नामिने लह अंगुल ऊपर तक बड़ जावे इससे भी पसीना आता है इनको हबसेट कहते हैं। इसी प्रकर बी दृब तेल आदि से यथायोग्य रोगों में स्वेटन करा सकते हैं।। ६।।

#### वातःनउपनाहः।

तैलतकद्धिद्ग्भन्नताम्लेः । तण्डुर्लमधुरभषजवर्गेः ॥ क्षारमुत्रालवर्णस्सद्द सिद्धं । पत्रवंधनमिदं पवनध्नम् ॥ ७ ॥

भावार्थ: — तंल, छाछ, दही, घृत अम्ठ पदार्थ, चावल, व मधुर औषिवर्ग यवक्षारिक क्षार गोम्ज्ञ व मेधवादि लवणोंके हाग मिद्ध पुलिटिसको बाधकर उसके ऊपर बातन्त पत्तोंका प्रतिबंधन करना चाहिये। यह बातहर होता है॥ ७॥

### मर्बदेहाथिनवाताचिकित्मा

मर्थदेहिमिहसंश्रितवातं । वातरागश्चमंनरवगोहः ॥ पक्षभान्यनिचयास्तरणाद्यः । स्वद्यत्कुकत वस्तिविधानम् ॥ ८॥

भावार्थः — सर्वदेहमें ज्यान वात हो तो आत गेग को उपरागन कानेवाले औषधियोंने सिद्ध कांट्रमे शेगी को अवगीहन, (बैटालना) य पके हुए बान्यसमृह के ऊपर सुलीना आदि कियावोंके द्वारा स्वेदन कराना वाहिये। फिर बस्तिप्रयोग करना चाहिये। ८॥

### स्तब्धादिवातचि किसा ।

स्तब्धदेहिषिह् कुंबितगात्रं । गाढवंधयुतमाचरणीयम् ॥ स्कंधजन्नुगलवक्षसि वातं । नस्यमाशुक्षमयेद्वानं च ॥ ९ ॥ 👙

१-२ इन दोनोंका खुलासा जन्मदवस्वंद में किया है।

भावार्थ:—ज़ातिवकारसे जिसका शरीर स्तन्थ व आकुंचित हो गया है उसके किये मोटा पुल्टिश बाधना चाहिये। स्कंध (कंधा), जन्नु ( इंसली ) गल व वक्षस्थानमें बात हो तो नस्य और वमनसे शमन करना चाहिये॥ ९॥

### सर्वीगगनादिवाताचिकित्सा ।

एकदेशसकलांगगवातं । बस्तिरेव शमयेदतिकुच्छ्रम् । उत्तमांगसद्दितामलवस्ति । धारयेत्स्नणसहस्रमश्रेषम् ॥ १० ॥

भावार्थः — एक देशगत व सर्वांगगत अतिकठिनसाध्य वात को बस्तिप्रयोग है। शमन करसकता है। शिरोगतत्रायु हो तो शिरोबस्तिको एक हजार क्षणतक धारण करना चाहिये।

श्विरोवास्तः चर्म व चर्मसदृश मोटे कपडेसे टोपीके आकारवाली लेकिन इसके ऊपर व नीचेका भाग खुला रहे [टोपीमें ऊपरका भाग बंद रहता है ] ऐसी बस्ति बनावे । उसके एक मुंहको शिरपर जमाके रखें । उसकी संधिमें उडदकी पिटीका लेप करें । इसके बाद उसके अंदर वातक्व तल भरकर १००० एक हजार क्षणनक शिरको निश्चल रखकर धारण करावे तो नाक मुंह और नेत्रमें साव होने लगता है । तब उसको शिरसे निकाल लेवें । इसे शिरोबस्ति कहते हैं ॥ १०॥

### आतेषृद्धवातचिकिस्सा ।

स्नेहिर्फर्वमनलेपविरेका- । भ्यंगधृपकवलाखिलबस्तिम् ॥ शोक्तनस्यमाखिलं परिकर्म । प्रारमेत बहुवातविकारे ॥ ११ ॥

भावार्थः—अत्यधिक वातिविकार हो तो स्नेहन वमन, छेप, विरेक, अभ्यंग, भ्रूप, कवल व बन्ति आदि पहिले कहे हुए नस्य प्रयोगोंका आवश्यकतानुसार प्रयोग करें ॥ ११॥

#### बातरोग म हित।

स्निम्भदुम्भद्भिमोजनपाना- । न्यम्लकानि स्वणोप्णगृहाणि ॥ कृष्टपत्रबहुस्रागुरुयुक्ता- । स्रेपनान्यनिस्रोगहितानि ॥ १२ ॥

भावार्थः—चिकनं पदार्थ (तेल धी) व दूध, दहीं, खट्टा और नमकीन पदार्थीको भोजन व पान में उपयोग, गरम मकान में निवास और कूट, तेजपात, इलायची व अग्रेड उनका लेपन करना, बातरोग के लिये हितकर है। ॥ १२॥

#### वातरोग में हित।

सान्तियानगुरुसंवरणानि । ब्रम्हचर्यश्रयनानि मृद्नि ॥ भान्ययुषसहितानि खलानि । प्रस्तुतान्यनिलरोगिषु नित्यम् ॥१३॥ -

भावार्थ:—गरम सत्रारीमे जाना, मारी कपडोको ओढना, ब्रम्हचर्यसे रहना, मृदुशयनमें सोना, धान्ययूष साहित खुळ (क्यंजनार्थशेष), ये सब बातरीम के लिये हितकर हैं ॥ १३ ॥

## वःतरोग में इहित।

आज्यतैलयुतभक्षणभीज्यां । व्णावगाहपरिषेककरीषेः ॥ स्वेदनान्यतिसुखोष्णसुखानी । त्येवमाद्यनिलवारणभिष्टम् ॥ १४॥ ।

भावार्थ:—-र्धा, तेलसे युक्त भक्ष्य व भोजन, उणा काढा आदिमे अवगाहन, करीष [सूखे गोबर] को, थोडा गरम कर के सेक कर सुखपूर्वक स्वेदलाना आदि यह सब वातनिवारणके छिथे हितकर है ॥ १४॥

### तिहाकादि घृत ।

तिस्वकाम्छपिषेषितकर्कः । विस्वमात्रमवगृष्ठा सुदंती ॥ क्षीरकंचुकमिति त्रिचृतारव्या-- । न्यक्षमात्रपरिमाणयुतानि ॥ १५ ॥ आढकं द्धिफलत्रयज्ञान- । काथमाढकमथापि घृतस्य ॥ मस्थयुग्ममित्रलं परिपकं । वातिनां हितविरेचनसर्पिः ॥ १६ ॥

भावार्थ:—खई। चीजोसं पिसा हुआ तिल्वेक ( लोधके वृक्षके आकारवाला, जिसकी पित्तयां बडी होती है, लालवर्ण युक्त, ऐसं विरेचनकारक वृक्षिविरोष ) कल्क ४ तोले, जमालगोटे की जड, क्षार कचुनी [क्षीरीशवृक्ष ] निशोध थे एक २ तोले लेकर, चूर्ण करे और उपरोक्त (तिल्वक) कल्कमें मिलोंचे। यह कल्क, एक आढक [ ३ सेर, १६ तोले ] वहां, एक आढक त्रिफलाकाथ, इन चीजोस, तो प्रथ्य [ डेट सेर १२ तोला ] धृत यथाविति सिद्ध करे। यह तिल्वकादि धृत, वातिक सोगियोंको विरेचन के लिये उपयोगी है।। १५ ॥ १६॥

### अणुनैल ।

पीछकोपकरणानि निलानां । खण्डखण्डशकलानि विधाय ॥ ववाथयेक्कहुतरोदकगध्ये । नलमुत्पतितमत्र गृहीत्वा ॥ १७ ॥

१ रोधाकार बृहस्पत्रे, मार्बिरेजानिक वृत्ते । विश्वक बाल्नुसिंधु -

तस्च वातहर्भपजकल्क- । क्वाथदुग्धद्धिभागविपकम् ॥ वातरोगमणुतैलमभेषं । हंति शांतिरिव कमेकलंकम् ॥ १८॥

भावार्थ:—पील वृक्षकी छात्र व तिल्को न्युकडा २ कर बहुतसे पानीमे पकाकर काय करना चाहिए। उसमे जो तेल निकले उमे निकालकर वात हर औषधियोंका कल्क क्याय दूध, दहीके साथ पकानेपर तेल सिद्ध होता है। उसका नाम अणुतेल है। जिस मकार शांतिकिया कर्म कलंकको नाश करता है उसी प्रकार उस तेलका एक अणु भी संपूर्ण बात रोग को नाश करता है।। १७ ॥ १८ ॥

### सहस्रविपाक तेल ।

सर्ववातहरवृक्षविशेषे—। इशोषितेरविनमाशु विद्रश्याम् ॥
तिर्विपक्षवरतेलघटैनिं—। विष्य नक्तमुषितां द्यपरेद्युः ॥ १९ ॥
स्नेहभावितसमस्तमृदं निः—। काथ्य पूर्वविद्दोत्थिततेलम् ।
आम्लदुग्धदिधवातहरका—। थौषधरीप ससहस्रगुणांशैः ॥२०॥
सर्वगंधपरिवापविपकं । पूजया सततमेव महत्या ॥
पूजितं रजतकांचनकुंभ—। स्थापितं वरसहस्रविपाकम् ॥ २१ ॥
राजराजसदृशे अतिधनाद्यः । श्रीमतां समुचितं भ्रवि साक्षात् ॥
तैल्लमेतदुपयुज्य मनुष्यो । नाश्यदिखलवातविकारान् ॥ २२ ॥

भावार्थ: — सर्व वातहर वृक्षोको छुलाकर उनसे भूमि को जलाने तथा उन्हीं वात हर वृक्षोकी छाल, जड आदि के काथ व कल्कके द्वारा एक आढक तिलके तैल को पकाकर सिद्ध करें। उस तेलको उस जलाई हुई भूमि पर डालें। एक रात्री वैसा ही छोडकर दूसरे दिन उस तेल से भावित मिट्टीको निकालकर क्वाथ करे जिससे यथापूर्व निकल जायगा। उस तेलको हजार गुना आम्ल, दिन, दुग्ध व बातहर औषिथियोके क्वाथ व कल्क के साथ हजार वार पकाना चाहिए। तब वह तेल सिद्ध होजाता है। फिर उसमे सर्व गंधहरूयों [चन्दन करत्री कपूर आदि] को डाजकर बहुत थिजृंभणके साथ पूजा करके उसे चांदी व सोनेक घडेमें भरकर रखें। इस तेल को तैयार करनेके लिए राजाधिराज सहरा धनात्व्य ही समर्थ हैं। इस तेलको उपयोग करनेसे मनुष्य सर्वप्रकारके वात विकारोंको दूर करता है। १९९। २०। २१। २२।

#### पत्रलवण।

नक्तमालबृहतीद्वयपृति- काग्निकेश्वरकमुण्कपुनर्ने- ॥ रण्डपत्रगणमत्र मृहीत्वा । श्वुण्णमंबुलवजेन समानम् ॥ २३ ॥

ताका न होयं ।

# तत्सुपात्रनिहितं प्रपिधाया — रण्यगोम्यमद्दाग्निविदग्धम् ॥ पत्रनामलवणं पवनघ्नम् । प्रंथिगुल्मकफश्चोफविनाशम् ॥ २४ ॥

भावार्थ:——करंज, छोटी कटेली, बडी कटेली, पृती करंज, चित्रक, गोखुंर मोखा, पुनर्नवा, एरण्ड इनकी पित्तयोंको समभाग लेकर चूर्ण करे। इस चूर्ण के बरावर समुद्र नमक भिलाकर उसे एक अच्छे मिट्टी के घटेंमे डालकर, उसके मुह बद कर दें। फिर जंगली कण्डोंसे एक लघु पुष्ट देवे [जलांक]। बम औपध तैयार होगया। इसका नाम पत्रलवण है। इसके सेवन से वातरोग नाश होने हैं। तथा श्रीय, गुन्म, कफ़, और शोध (सूजन) को नष्ट करता है। २२ ॥ २४ ॥

#### काथ सिद्धलवण।

नक्तमालिपचुंमदपटोला- पाटलीनृपतरूत्रिफलाग्नि- ॥ काथसिद्धलवणं स्तुहिदुग्धो- निमश्रितं प्रश्नमयेदुदरादीन् ॥२५॥

भावार्थ:—करंज, नीम, पटोलपत्र (कडवी परवल) पाढ, अमलतास की गूदा त्रिफला, चित्रक इनको समाश लेकर बने हुए काथमे सिद्धं नमकमें थोहरका दूध मिश्रकर उपयोगमें लेवें तो उदरादि अनेक रोगोको दृर करता है॥ २५॥

#### कल्याण सवणः

पारिभद्रकुटजार्कमहावृ- क्षापमार्गनिचुलाग्निपलाञ्चान ।
शिग्रुशाकबृहतीद्वयनादे- याटरूषकसपाटलविल्वान् ॥ २६ ॥
नक्तमालयुगलामलचन्या- रुष्करां व्रिपसमृलपलाञ्चान् ।
नैजयंत्युपयुतान् लवणेनो- निमश्चितान्काथितमार्गविद्य्यान् ॥२७॥
षड्गुणोदकविमिश्चितपका- न्गालितानिव्यनामलवस्त्र ।
तह्वं परिपचेत्प्रतिवापे- हिंगुजीरकमहोषधचन्यः ॥ २८ ॥
चित्रकीर्मरिचदीप्यकमिश्चः । पिप्पलीत्रिकयुतेश्च समांशः ।
चृणितैर्वहलपकमिदं कल्याणकाख्यलवणं पवनद्मम् ॥ २९ ॥

भावार्थः — वकायन, कुटज, अकीवा, थोहर, लटजीरा, चित्रक, पढारा, सेंजन, दोनों (छोटी बडी) कटेली, अडूसा, पाढ, बेल, दोनों (करंज पूतीकरंज) करंज, चाब, भिलावा, पलाशमूल, अगेशु इन सब औषियोंको चूर्ण कर उसमें सेंधालवण सन्मिश्रण करके पूर्वोक्त प्रकारसे जलाना चाहिये। तदनंतर उसे षड्गुण जल मिलाकर श औषियोंके काथ में उसके बराबर सेंधानमक डालकर तबतक पकांवे कि वह जबतक

उसको पकावे । फिर अन्छे कपडेसे छानकर उस द्रवमे हींग, जीरा, सोंट चाव चित्रक कार्लामिरच अजमोद '' तीनो प्रकारके पापल, इनके ममांश चूर्णको डालकर तवतक पकावे जबतक गाढा न हो इस कत्राणलगण कहने हैं । यह वानिश्वकारको नाहा करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

अभिमायगुद्जांकुरगुम्म- । ग्रांथकीटकठिनोद्रशुला ॥ नाहकुक्षिपरिवर्तिवर्षुचा । साररोगश्मनं लवण तत् ॥ ३०॥

भावार्थ:—वह लवण अग्निमाच, बवारीर, गुन्म, ग्रीय, क्रीमरोग कठिनोदर, रूल, आध्मान, कुक्षि, परिवर्त, हजा, अतिमार आदि अनेक रोगोको उपशमन हरता है ॥ ३०॥

साध्यासाध्य विचारपूर्वक विकित्सा करनी जाहिए।

उक्तस्रभणमहानिलरोगे— व्वय्यसाध्यमधिगम्य विधिन्नः॥ साध्यदिधिकसाधनवेदी । वक्ष्यमाणकथितीषधर्यागैः॥ ३१॥

भावार्थ: — इस प्रकार लक्षणसिंहत कह गये वातरेगोमें चिकित्सा शास में कुशल वैद्य साध्यासाध्यका निर्णय करे। और माध्यगेगोंको आग कहनेवाले व कहे गये औषियोंके प्रयोग से साध्य करे॥ ३१॥

### अपतानकका असाध्यलक्षण।

स्रस्तलोचनमतिश्रमबिंदु-। व्याप्तगात्रमभिजृभितमेदम् ॥ मंचकाइतबिंहगैतदेहम् । वर्जयेत्तदपतानकतप्तम् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: जिसकी आखे खिसक गई हो, अतिश्रमसे युक्त हो जिसके शरीरमें बहुतसे चकरो होगये हों, जिसका शिरन बहुत बढ़ गया हो, खाटपर हाथ परको ख्व पटकता हो व उस से बाहर गिरता हो ऐसे अपतानक रोगीको असाध्य समझकर छोडना च।हिए ॥ ३२ ॥

#### पश्चात्रातका असाध्यलक्षण

भूनगात्रमपसुप्तभारीरा — । ध्यानश्चयततुकंपकर्नातम् । वर्जयेदधिकवातगृहीतं । पश्चयातमकतं परिशुष्कम् ॥ ३३ ॥

भावार्थः जिसका शरीर सूजगया हो, सुप्त ( सर्शज्ञान शून्यक) हुआ हो, आध्मान (अफराना) से युक्त हो, नमगया हो, व कम्पसे युक्त हो, अप्यथिक बातसे गृहीत है। सिप्पली २ जलपिपली ३ गजिप्पली.

. हो, पीडा रहित हो, अंगोपाग मृख गये हों, ऐसे पक्षाचात रोगी को असाव्य समझकर - ख़ोडना चाहिए ॥ ३३ ॥

#### आक्षेपकअपतानकचिकित्सा।

स्त्रेहनाग्रुपकृतातुरमोक्ष- । पापतानकनिपीडितगात्रम् ॥ श्रोधयेच्छिर्मि शोधनवॅर्गः । पायययद्वतमनंतरमच्छम् ॥ ३४ ॥

भावार्थ: आक्षेपक अपनानकसं पीडित रोगी को म्नेहन स्त्रेदन आदि कियात्रोके प्रयोगकर [ शिरोबिरेचन ] शिरशेष्यनवर्ग की औपिधियोसे शिरहशोधन करना. चाहिए । तदनंतर स्वच्छ चृतको पिळाना चाहिए ॥ ३४ ॥

### वानहर तेल ।

ख्यातवातहरभेषजकस्क- । क्वाथकीलयवतायकुछ्त्थां- ॥ त्यक्षयृषद्धिदुग्धफलाम्ले- । स्तैलमाज्यसदितं परिपक्वम् ॥३५॥

भावार्थ:—वातको नाश करनेवाली औपधियोसे बनाया हुआ कल्क व काथ बेद व यवका पानी, कुल्थी का यूप, दही, दूर्य अम्लक्त और घी इनसे तैल सिद्ध करना जाहिये ॥ ३५॥

### वातहर तेल का उपयोग।

नस्यतपेणीञ्चरःपरिपेका- भ्यंगवस्तिषु विधेयमिहाक्षे-। पापतानकमहानिलरोगे- प्वष्टवर्गसहितं मिथुनाय्व्यम् ॥३६॥

भावार्थः उपरोक्त तेल को, अपनानक ग्रहाबात रोगोमें नस्य, सिर का तंपिण, परिषेक, अन्यंग, और वस्तिकिया में उपयोग करना चाहिये। एवं जीवक क्षेत्रभक, काकोली श्लीरकाकोली, मेदा, महानेदा, ऋदि, बृद्धि इन अष्टवर्ग से सिद्ध किय हुए मिथुन नामक तेल को उपरोक्त कार्योभे उपयोग करना चाहिये। ३६॥

### आर्दित वात चिकित्सा।

स्वेद्येदसकृदर्दितवातं । स्वेद्नेर्वद्विवेर्ववहुधोर्कः । अर्कतैस्त्रमपतानकपत्रा- । म्लाधिकं द्धि च पीतमभुक्त्वा ॥३०॥

ें भावार्थः अर्दित वातरीम में भोजन न खिलाफर, अम्छरस वा दही को भिलावें पश्चात् अनेक बार कड़े गये, नाना प्रकार के स्वेदन विवियों द्वारा, बार २ स्वेदन करें। आकके तेंछ का मालिश करे।। ३७॥

### शुद्ध व मिश्रवातचिकिःसा !

शुद्धवातिहतमेतदशेषं । मिश्रितप्विप च मिश्रितमिष्टम् ॥ दोषभेदरसभेदविधिक्षो । योजयत्त्रतिविधानविशेषः ॥ ३८॥

भारतार्थः — उपर अभीतक जो वातरोग की विकित्सा का वर्णन किया है, वे सम्पूर्ण शुद्धवानारव्य अर्थात् केवल वातसे उत्पन्न रोगों में हितकर हैं । अन्यदोषों से मिश्रित ( युक्त ) वातरोगों के लिये भी रसमेद, टोपमेट, व तत्तदोगों के प्रतीकार विधान को जाननेवाला वैद्य, तत्तदोपोंके प्रतिकृत, ऐसी मिश्रित चिकित्सा करे ॥ ३८ ॥

### पक्षार्वात अर्दितवात विकित्सा।

पक्षघातमि साधु विशोध्या । स्थापनाद्यखिलरोगचिकित्सा ॥ संविधाय विदितार्दितसंग्नम् । स्वेदनैरूपचरदवपीटः ॥ ३९ ॥

भावार्थ:—पक्षाचात रोगीको अच्छीतरह विरेचन कराकर, आस्थापनावस्ति आदि वातरोगो के छिये कथित, सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये। अर्दित वातरोगी को स्वेदन व अवपीडननस्य आदि से उपचार करना चाहिये॥ ३९॥

आर्दिनवान के लिए कासादि तैल।

काश्वदर्भकुश्वपाटलीवल्व । काथभागयुगलैकसुदुग्धम् ॥ तैलमधेमिक्ललं परिपक्कं । सर्वथादितविनाशनमेतत् ॥ ४० ॥

भावार्थ:—कास तृण, दर्भा, कुश, पाढ, वेल इनके दो भाग काथ एक भाग दूध एवं उस से [ दूधसे ] आया भाग तैल डालकर पकावे | इस तैल को नस्य आदि के द्वारा पयोग करें तो, आर्दितवात को विनाश करता है ॥ ४०॥

### गृधसी प्रभृतिवात रंग चिकित्सा।

गृश्रसिमभृतिगतिविकारा- । च्रक्तमेक्षणमहानिल्हरोग- ॥ । श्रोक्तसर्वपरिकर्मविधानः । साध्यदुरुतरीषधयोगैः ॥ ४१ ॥

भावार्थः — गृधिस आदि महात्रात विकारमें रक्तमोक्षण करके पहिले कहे गये उत्तम औषियोंके प्रयोगसे योग्य चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४१॥

### कोष्ठगनवानचिकित्सा।

कांष्ठजानपि महानिल्हरोगान् । कुष्टपत्रलवणादिधृतैर्वा ॥ बस्तिभिर्विविधभेषजयोगः । साधयेदनिल्हरोगविधिजः ॥ ४२ ॥ भावार्थ:— कोष्ठगत महाबात रोगोमे पत्र छत्रणादिक, घृत व बस्तिप्रयोग भादि अनेक प्रकारके प्रयोगो द्वारा संपूर्ण बात रोगोंकी विधीको जाननेवाला कुराल वैध विकित्सौ करें ॥ ४२ ॥

#### वातव्याधिका उपसंहार.

ः केवस्रोऽयमितरेस्सहयुक्तो । वात इत्युदितलक्षणमार्गात् ॥ आकस्रय्य सकस्रं सविशेषे- । भेषजैक्षचरेदनुरूपैः ॥ ४३ ॥

भावार्थः—यह केवल वातज विकार है, यह अन्य दोषोंसे युक्त है। इन बातोंका पहिले कहे हुए वातादि दोषोंके लक्षणोसे निश्चयकर उनके योग्य औपिवियोंसे विकिसा करनी चाहिये।। ४३॥

### कर्णशूल चिकित्सा।

केणेशुलमपि संधवहिंगु- । च्छ्नंगवेररसतेलसमेतेः ॥ पुरयेच्छ्नंणमाशु जयेत्तं । छागतोयलशुनार्कपर्याभिः ॥ ४४ ॥

भावार्थ:—संधानमक, हींग, अदरम्बके रसको तेलमे मिलाकर अथवा बकरेकी मृत, लहसन व अकाँवेका रस इनको मिलाकर गरम करके कानमें भरें और उसको सी पाचसी अथवा एक हजार माजा समयतक धारण करावे तो कर्णगृल शात होता है।

# अथ मृदगर्भाधिकारः।

### मूढगर्भकथनमीतज्ञा ।

उक्तमेनद्खिलामययाग्यं । सच्चिकिकित्सिनमतःपरमन्ये ॥ सृदगर्भगतिलक्षणरिष्ट- । मोयदुद्धरणयुक्तकथयम् ॥ ४५ ॥

भावार्थः - अमीतवा वात रोगोंके लिये योग्य चिकित्साविशेषोद्या प्रतिपादन किया है। अब मृहगर्भके अक्षण, रिष्ट, व उद्धरणकी (निकालनेकी) विधि आदिको कहेंगे॥ ४५॥

### गर्भपात का कारण।

बाहनाध्वगमनस्खलनाति- । ग्राम्यधर्मपतनाद्यभिघातात् ॥ भच्युतः पतिति विस्तर्गर्भे- । स्स्वाशयात्फलमिवांत्रिपवृंदात् ॥ ४६ ॥

१ घुटनेके चारी तरफ दार्थस एक चकर फिराकर चुटकी बजावे। इतने कालकी एक मात्रा होती है।

भावार्थः — अत्याधिक वाहनमें बैठने से, अधिक चलनेसे, स्वलन (पैर फिसलना) होनेसे, मैथुन करनेसे, कहीं गिरपडनेसे, चोट लगनेसे, जिस प्रकार वृक्षसे फल्युत होता है उसी प्रकार गर्भ अपने स्थानसे अर्थात् गर्भाशयंस च्युत होकर गिरजाता है (इसे गर्भपात कहते हैं) ॥ ४६॥

### गर्भकान स्वरूप।

गर्भघातविषुलीकृतवायुः । पार्ववस्त्युदरयोनिश्चिरस्था- ॥ नाहशूलजलरोधकरोऽसं । स्रावयत्यतितरां तरुणश्चेत् ॥ ४७ ॥ -

भावार्थ: नह गर्भ यदि तरुण (चार्रमहीनेतक का ) होवें तो गर्भके आ-घातसे उदिक्तवायु पार्व, बस्ति उदस्योनि व शिर आदि स्थानोंको पाकर आध्मान, शूल, मूत्ररोध को करते हुए अत्याधिक रक्त का स्नाव करता है । ( इसी अवस्थाको गर्भस्नाव कहते हैं ) ॥ ४७ ॥

# मूढगर्भस्थण ।

काश्विदेवमभिवृद्धिभुपेतोऽ— । पानवायुविषुटीकृतमार्गम् ॥ भूदगर्भे इति तं मवदंति । द्वारमाश्वलभमानमसुघ्नम् ॥ ४८ ॥

भावार्थः—विना किसी उपद्रव के, कोई गर्भवृद्धि को प्राप्त होकर जब वह प्रस्वोन्मुख होता है, तब यदि अपानवायु प्रकृपित हो जावे तो वह गर्भ की गति को विपरीत कर देता है। इसिल्ये, उसे निर्ममनद्वार शीघ्र नहीं मिल्याता है। विरुद्ध कम से बाहर निकलने लगता है। इसे मूहगर्भ कहते हैं। यदि इस की शीघ्र चिकित्सा न की जाय तो प्राण्यात करता है॥ ४९॥

### मूढगर्भकी गतिके प्रकार।

किश्वदेव करपादयुगाभ्याः । ग्रुत्तमांगविनिवृत्तकराभ्याम् ॥ पृष्ठपाद्यवेजठरेण च कश्चित् । स्फिक्छिरोंब्रिभिरपि प्रतिश्चग्नः ॥४९॥

भावार्धः — उस मृहगर्भसे पीडित होनेपर किसी किसी बाङकका सबसे पहिले हाथ पाद एक साथ बाहर आते हैं। किसी २ के मस्तक ही बाहर आजीता है। हाथ अंदर रहजाता है। किसी २ बाङककी पीठ व बगङ बाहर आजीते हैं और

१ पाचने या छटने महीनमें जो गर्भ गिरजाता है उसे गर्भपात कहते हैं। २ प्रथमने चार महिनेतक जो गर्भ गिरजाता है उसे गर्भझान कहते हैं।

किसीका पेट, इसी प्रकार किसी २ के पाद और मन्तक एक साथ विल्जानेसे किट-प्रदेश पहिले आजाता है !! ४९ !!

## मृहशर्भ का अन्य भेद।

योनिवायुगतपादयुगाभ्यां । प्राप्तुयाद्वहुविधागमभेदैः॥ मृहगर्भ इति तं प्रविचार्या-। श्वाहरेदमुहरं निजमातुः ॥ ५०॥

भावार्थ: — योनिगत कुषिन शतमे दोनों पाद ही पहिले आने हैं। इस प्रकार गर्भ अनेक प्रकारसे बाहर आता है इस्टिए मृद्धगर्भका भी अनेक भेद हैं। उस समय मृद्धगर्भ की गिन को अच्छी नग्ह भिनार कर र्वंतसा भी निकल सक, बच्चेको शीघ बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो वह मानाके प्राणका घानक होगा।। ५०॥

### मृहर्गभका असाध्य लक्षण।

वेदनाभिरतिविश्वतमत्या । ध्यानपीडितमित्रळपंती ॥ मूर्च्छयाकुळितमुद्गतदृष्टी । वर्जयदिधिकमृदजगर्भाम् ॥ ५१ ॥

भावार्थः — अत्यंत बेटनामे युक्त, आध्मानमं पीडित, अलंत प्रलाप करती हुई, म्च्छीकुलित व जिसकी दर्श ऊपरकी ओर हो ऐसी मृहगर्मवार्य स्नी को असाप्य सम-सकर छोडें ॥ ५१ ॥

### शिशुरक्षण ।

प्राणमोक्षणमपि प्रमदायाः । स्पंदनातिशिथलीकृतकुक्षिम् । प्राण्विभुध्य जठरं प्रविपाट्य । प्रोद्धरेत्करुणया तदपत्यम् ॥ ५२ ॥

भाव। थै: — श्री का प्राम छूट जानेपर भी यदि पैट में सर्भ फड़कता हो, पैट शिथिल हो गया हो तो ऐसी अवस्था को पहिले ही जानकर उथानावसे बच्चे को बचाने की इच्छा से, पैटको चीर कर उसे बाहर निकाले ॥ ५२ ॥

### मृतगर्भ तक्षण।

श्वासपूतिरतिज्ञूलपिपासा । पाण्डुवक्त्रमचलोट्ग्नात्या-॥ ध्मानमाविपरिणाशनमेत- । ज्ञायते मृतिश्विशावबलायाः ॥ ५३ ॥ 💢

भावार्थः --यदि वन्चा पेटमे भर गया तो माताको श्वासदुर्गपः, अतिशृत्र, ध्यास, वाण्डसामुख, निश्चलपेट, अति आप्मान [अफराना ] प्रसववेदनविनादे। ये सब विकार प्रकट होते हैं ॥ ५३॥

# मूहगर्भउद्धरणविधि।

मूदगर्भमितिकष्टामिहांत्रा- । द्यंतराक्तमपहर्तुमश्चयम् ॥
तिक्षवेद्य नरपाय पर्रभयः । तस्य क्रुच्छतरतां मितपाद्य ॥ ५४ ॥
पिच्छिलापधम्ननमितिलप्त- । क्लुशकुंठनम्बरेण करेण ॥
मोद्धरेत्समुचितं कृपया त- । द्वभिणीमिप च गर्ममिहिसन् ॥ ५५ ॥

भावार्थः — आतडी यक्त प्लीहा आदिके बीच मे रहनेवाले मृद्धगर्भको। निका-लना अतिकठिन व दु.भाष्य काम हे । इसलिये वद्य को उचित है कि उसकी कष्ट साध्यता को, राजा व अन्य उसके बधुबायवों से कहकर लिवलियाइट [ किसलनेवाले ] आंषध और बी को, नाग्न्न कटे हुए हाथों में लेपकर, अदर हाथ डालकर योग्य रातीसे, द्याद्रहृत्य होने हुए निकाल लेवें। परंतु ध्यान रहे कि गर्भिणी व उसाके गर्भ को कुछ भी बावा न पहुचे॥ ५४॥ ५५॥

> वर्तनातिपरिवर्तनिविक्षे-। पातिकर्षणिविश्वषिधानैः। आहरदसुहरं दृढगर्भे। श्रावयेदपि च मत्रपदानि॥ ५६॥

भावार्थ: - माताके प्राण को घान करनेवाले मृद्धगर्भको निकालनेके लिये जिस समय वह अंदर हाथ डाले उस समय बच्चे को जिसा रहे वेसा ही खींचना, उसको बदलकर खींचना, सरकाकर खींचना व एकदम लींचना आदि अनेक विधानोंसे अर्थात् माण-हरनेवाले मृद्धगर्भकी जिसी स्थिता हो तद्नुरूप विधानों (जिससे विना बाधा के शीष्ठ निकल आवे) के द्वारा बाद्दर निकालना चाहिये॥ ५६॥

लांगलाष्ट्यवरभेषजकल्क । लेपयेट्टदरपादतलान्युन्- । मत्तमूलमथवा खरमंज- । र्याक्च साधु ज्ञिरसि मणिषेयम् ॥५७॥

भावार्थः—कलिढारीकी जडके कल्क बनाकर गर्भिणीके पेठ व पादतलमे लेपन ुकुरना शहिपे, यत्रेकी जड व चिरचिरेकी जडको मस्तकपर रखना शाहिय ॥५०॥

### सुखद्रसवार्थ उपायान्तर।

; ;

तीर्थकुत्मवरनामपर्देनः । मंत्रितं तिस्रजपानमन्तम् ॥ चाषपत्रमथ योनिमुखस्यं । कार्यत्मुखतरमसवार्थम् ॥५८॥

भावार्थः — र्तार्थकर परमदेवाधिदेव के पित्रज्ञ नामोच्चारणसे मंत्रित तेल गिर्मि णीको पिळाना चाहिये। तथा योनीके मुखने चापपत्रको रखना चाहिये। उपरोक्त-कीयाओंसे सुखपूर्वक शीव्र ही प्रसव होता है।। ५८॥

### मृतगर्भाहरणविधान।

पूर्वभव तदनंतरमास- । श्रागतं सपहेरयुरपत्यं ॥
मुद्रिकानिहितसस्त्रमुखेना- । श्राहरेन्मृतिश्चेत्र्वं पविदार्य ॥ ५९ ॥

भावार्थ:—पिहलेसे ही अथवा औषधि आदिके प्रयोग के बाद निकट आये हुए बच्चेको हाथसे बाहर निकालना चाहिये। यदि वह बच्चा मग्गया हो तो मुढिका शखसे विदारण करके निकालना चाहिये॥ ५९॥

## स्थुलगर्भाहरणविधान।

स्थालयदोषपरिलग्नमपीह । प्राहरेत्प्रबलपिच्छिलतेला- ॥ लिप्तहस्तिश्चिथोनिशुखान्त- । पर्गिणर्भमतियत्नपरस्सन् ॥ ६० ॥

भावार्थ:— यदि वह वच्चा कुछ मोटा हो अत एव योनिके अंतर्मार्गमें रुका हुआ हो तो उस समय छिवछिवे औषधियों को अपने हाथ, बच्चा व योनिमें लगाकर बच्चे को बहुत सावधान होकर बाहर निकालना चाहिये ॥ ६० ॥

### गर्भको छद्नकर निकालना।

येन येन सकलावयवेन । सञ्यते मृतुश्वरीरमपत्यम् ॥
तं करेण परिमृज्य विधिज्ञः । छेदनैरपहरंदतियत्नात् ॥ ६१ ॥

भावार्थः--- मुद्रुशरीरके धाम्क बच्चा जिस अवयवसे अटक जाता हो उन अंगों को हाथसे मलकर एव छेदकरे बहुत यनके साथ बच्चेको बाहर निकालना चाहिये ॥६१

# सर्वमूढगर्भापद्दरण विधान ।

मृदगर्भगतिरत्र विचित्रा । तत्विविद्विधमागीवकलैंः ॥ निर्देरेत्तद्वुरूपविशेष- । गीर्थणीम्रुपचरेद्पि पश्चात् ॥ ६२ ॥

भावार्थ: — मूढ्गर्भकी गाति अत्यंत विचित्र हुआ करती है । इसिलेय उनके सब प्रकार के मेरोको जानने वाला कुराल वैद्य अनेक प्रकारकी उचित्त रीतियों से उसे बाहर निकाले। तदनंतर गार्भिणीका उपचार करें ॥ ६२ ॥

#### मस्ता का उपचार।

योनितर्पणश्चरीरपरिषे- । कावगाहनविरुपननस्ये- ॥ षुक्ततैलमनिक्रध्नमशेषं । योजयेदपि बलाविहितं च ॥ ६३ ॥

१ यदि गर्भ जीवित होतो कभी छेदन नहीं करना चाहिये।

भावार्थ:—प्रमृत की के योनितर्पण [ योनिमें तेलसे भिजा हुआ कपडा रखना आदि ) शरीरसेक, शरीर पर तेल छिडकना वा धारा देना आदि अवगाहेना, लेपन और नस्प किया में पूर्वोक्त सम्पूर्ण वातहर तेलोंको अथवा बलातेल [ आगे रहेंगे ] को उपयोग में लाना चाहिये | साराश यह कि वातानाशक तैलोंके द्वारा प्रसूता खीको योनितर्पण आदि चिकित्सा कर्ना चाहिये ॥ ६३ ॥

#### बलानेल ।

क्वाथ एव च वलांशिविपक्व- । प्षड्गुणस्सद्दशदृग्धविमिश्रः ॥ कालिबिल्बबृहतीद्दयदुंदू- । काग्निमंथयवहस्तकुलुत्यः ॥ ६४ ॥ विश्वतः कृतकपायिवभागः । तलभागसिहतास्तु समस्ताः ॥ तखतुर्दश्वमहादकभागं । पाचयद्धिकभेषजकल्कैः ॥ ६५ ॥ अष्टवर्भमधुर्दाषयपुक्तः । क्षारिका मधुकचंदनमंजि- ॥ ष्ठात्वगंधसुरदाकशताव- । यिश्वकुष्टसरलस्तगरेला ॥ ६६ ॥ सारिवासुरसमर्ज्ञरसाख्यं । पत्रशेलजकलोशं ॥ ६६ ॥ सारिवासुरसमर्ज्ञरसाख्यं । पत्रशेलजकलोगुरुगंधां ॥ याख्यसेंधवयुर्तः परिषिष्टेः । काल्कितसमम्प्रतस्तहप्कम् ॥६०॥ साथुसिद्धमवताय सुर्तेलं । राजते कनकमृष्मयकुंभे ॥ सिश्वाय विद्धीत सदेदं । राजराजसद्दशां महतां च ॥ ६८ ॥ पाननस्यपरिषेकविश्वा- । लेपबस्तिषु विधानविधिन्नैः ॥ योजितं पत्रनिपक्तकोगस्या- । कान्नयदिखलरोगसमृहान् ॥ ६९ ॥ योजितं पत्रनिपक्तकोगस्या- । कान्नयदिखलरोगसमृहान् ॥ ६९ ॥ योजितं पत्रनिपक्तकोगस्या- । कान्नयदिखलरोगसमृहान् ॥ ६९ ॥

भावार्थः — तलसे षड्गुण बलाम्लका कथाय व दूध एव तलका समभाग बेर, बेल, दोनों कटेली, टुंट्रक, अगेथु, जा, बुलधी इनके कषाय व चतुर्दश आढक प्रमाण तिलका तेल लेकर प्रकाना चाहिये। उसमें अप्रवर्ग (काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महानेद, ऋदि, बिदा, जीवक. ऋषभक ) मधुरीषित्र, अकीवा, मुलैटी, चंदन, मंजीठ असगंध, देवदार, शतावरीमूल, कूट, धूपसरल, तगर, इलायची, सारिवा, तुलसी, राल, दालचीनीका पत्र, शेलज नामक सुगधद्रव्य [भूरिल्डरील] जटामांसी, अगर, वचा, सेंधानमक इनको पीसकर तेल से चतुर्थांश भाग कल्क उस तेलमें डालकर प्रकाना चाहिये। जब वह तेल अच्छीतरह सिद्ध हो जाय तो उसे उतारे। फिर उसे चंदी सोने अथवा महीके घडेमें रखें। वह राजाधिराजों व तत्सहश महान पुरुषों को उपयोग करने योग्य है। इस तेलको पान, नस्य, सेक. आलेपन, बस्ति आदि विधानो उपयोग करने योग्य है। इस तेलको पान, नस्य, सेक. आलेपन, बस्ति आदि विधानो

१ अवगाइन आदिका स्वरूप पहिले लिख चुके हैं।

्में प्रयोम किया जाय तो वात, पित्त, कफ आदि दोषोसे उत्पन्न अनेक रोगोंको दूर -करता है।। ६४ ।। ६५ ।। ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

#### श्तपाक्षवला तल।

तत्कषायबहुभावितज्ञुष्कः । कृष्णमात्तिल्निषीडिततेलम् ॥ तद्वलाकथिततेयशतांशेः । पक्षेतद्वसकुन्छतपाकम् ॥ ७० ॥ तद्वसायनविधानविशेषे- । स्तेष्यमान शतपाकवलाण्यम् ॥ दीर्घमायुरनवद्यश्चरेरः । द्वाणमेव कुरतेऽत्र नराणाम् ॥ ७२ ॥

भावार्थ:—प्रत्नाम्ल के कपाय में अनेकचार माचित काले तिल से तैल निकाल कर उस में, साँगुना वाराम्ल के कपाय डालकर बार २ पकारे | इसका नाम शतपाक बलातैल है | इस तैल को रसायन सेयन विचान से, एक द्रोण [१२॥। पीने तेरह सेर ] प्रमाण सेवन किया जाय तो दांघाय एवं शरीर निर्दाप होता है ॥७०।७१॥

## नागवलादि तेल।

तद्वदुत्तमगजातिवलाको- । रंटम्लशतम्लग्ॐच्या ॥ दित्यपर्णितुरगार्कविशारी- । ण्यादितैलमस्वलं पचनियम् ॥ ७२ ॥

भावार्थ: -—इस ने र की विविध उत्तम नागवटा, अतिवसा, पियावासा इन के मूल शतावरी गुड्ची (गुर्च) भूत्रपर्णी, अश्वगंत्र, अकावा, मापपर्णी (वनमूरा) इत्यादि वातन औषिविधोमे तैल सिंड करना चाहिया। ৩২ ॥

प्रस्ता की के लिये सेव्य आपश्र '

मार्कवेष्विप पित्रेधवर्ज स-। त्कारमाज्यसहितोष्णज्ञ हो।। पिप्पलीविकयुकद्वयुक्तं। संघव तिल्जनिमिश्रितमेव ॥ ७३॥ सविजातककयुत्रयांमश्रं। मिश्रशंधिनपुराणगुढं वा॥ मक्षयेन्मरिचमागिविकाकु-। स्तुवरक्षितसोष्णजलं वा॥ ७४॥

, मार्वार्थः प्रस्ता स्त्री को मृगराज गम में यवक्षार डालकर अथवा घी, उष्ण-जल यवक्षार मिलाकर अथवा मोंट निरुच पीपल, मेधानमक इनको तिलके तेलमें मिलाकर पिलाना चाहिये व पुराने गुटके नाथ त्रिकटु व त्रिजातक मिलाकर मक्षण करना चाहिये। अथवा भिरच, पीपल व धानियासे कथित उष्णजलको पिलाना चाहिये ॥ ७३॥ ७४॥

१ तैल को सिद्ध करने की परिपार्ध यह है कि तैल के बरावर कपाय डालकर प्रत्येक दिन पकाया जाता है। इस प्रकार सी दिन प्रकान पर सेल सिद्ध होता है।

### गर्भिणी आदिके सुस्तकारक उपाय।

गर्भिणी प्रसर्विनीं तद्पत्यं । श्रोक्तवातहरभषजमार्गैः ॥ संविनीय सुस्तितामतियत्ना- । द्वाल्योषणमपि प्रविद्ध्यात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः—इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार वातहर औषधियोके प्रयोगों द्वारा बहुत प्रयत्नसे गर्भिष्यी, प्रसूता व बन्चेको सुखावस्थाम पहुंचाना चाहिये । तदनंतर उस बाल- कका पोपण भी करना चाहिये ॥ ७५ ॥

### बालरक्षणाधिकारः।

वालकं वहुविधीषधरक्षा- । रक्षितं कृतसुमंगलकार्यम् ॥ यंत्रतंत्रतुतमंत्रविधीन-- । मैत्रितं परिचरेदृपचारैः ॥ ७६ ॥

भावार्थः — उस वालकको जातकर्म आदि मंगल कार्य करते हुए अनेक प्रकार रकी औषित्र व यंत्र, तत्र, मंत्रा आदि विधानों के द्वारा रक्षा करनी चाहिये ॥ ७६॥

## शिगुंभव्यचृत ।

गव्यमेव नवनितष्टतं वा । हेमचूर्णसीहतं वचयात्र ॥ पाययेच्छिशुमिहाग्निबलेना- । त्यल्पमल्पमीधकं च यथावत् ॥ ७७ ॥

भावार्थः —गायका मन्त्वन व घीमे सुत्रणिमस्म व वच का चूर्ण मिलाकर बाल-कके अग्निबलके अनुमाग अल्पमात्रांम आरम्भ कर थोडा २ बढाते हुए पिलाना चाहिये। जिसमे आयुष्य, शर्रार, काति आदि बृद्धि होते है।। ७७॥

### धात्री लक्षण।

हुग्धवत्क्शतरस्तनयुक्तां । शोधितामितिहताभिह भात्री ॥ गोत्रजां कुशलिनीमंपि कुर्या- । दायुरर्थमितवृद्धिकरार्थे ॥ ७८ ॥

भावार्थ:—वालकवा आयु न युद्धिते लिए दूधवाले और कुश (पतला) स्तनोमे संयुक्त परीक्षित (दृष्टस्वमाव आदिसे रहित) वालकके हितका भाहनेवाली स्वगांत्रोत्पन्न कुडाल ऐसी धाईको द्व पिठाना आदि बलकके उपचार के लिए रखनी चाहिय। ७८॥

### यालप्रहपरीक्षा ।

-बारुकाकृतिमरीरकुचेष्टां । संविलंग्य परिपृच्छ्यच पात्रीम् ॥
भूतवैकृतविभाषविकारा- । नाकलय्य सकलं विद्यीत ॥ ७९ ॥

भावार्थ:—बालको आकार और शरीरचेष्ठाके। देखकर एवं उसके विषयमे भाईसे पूछकर भूत विकार अर्थात् वालप्रह रोगकी परीक्षा करें। यादे बालप्रह मौजूद हो ते। उसकी सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये॥ ७९॥

### बालप्रहिचिकित्सा ।

होमधूमबल्डिमण्डलयंत्रान् । भ्ततंत्रविहितौषधमार्गात् ॥
संविधाय त्रमयेच्छमनीयम् । वालक्षत्रहगृहीतमपत्यम् ॥ ८०॥

भावार्थः — बालप्रहसे पीडित बालकको होम, धूंगं, बली, मण्डल, यंत्र, एवं भूत तंत्रोक्त भूतोंको दूरकरने वाली औषधियोसे उपशम करना चाहिये॥ ८०॥

## बालराग चिकित्सा

आमयानिष समस्तिश्चित्रानां । दोषभेदकथितीषश्रयोगः ॥ साधयेदधिकसाधनवेदी । मात्रयात्र महतामिव सर्वान् ॥ ८१ ॥

भावार्थ:—प्रकृषित दोषोके अनुसार अर्थात् तत्तदोषनाशक औषधियोंके योगों द्वारा वय, बल, दोषादिके अनुकृल मात्रा आदिकी कल्पना करते हुए जिस प्रकार बढों (युवादि अवस्थावालों) की चिकित्माकी जाती है उमी विधिके अनुसार उन्हीं आपिधयोंसे सम्पूर्ण रोगोंकी चिकित्मा कार्यमें अन्यंत निपुण वैद्य बालकोकी चिकित्सा करें ॥ ८१॥

### वालकोंको अग्निकर्म आविका निवेधः

अप्रिकर्मसविरेकाविशेष- । क्षारकर्मभिरशेषीश्वशूनाम् ॥ आपयात्र तु चिकित्सयितव्या- । स्तत्र तत्तर्द्वितेषु मृदुस्यातु ॥८२॥

भावार्थ— बालको के रोगोकी चिकित्मा अग्निकर्म, विरेक, क्षारकर्म शक्कर्म, बमन आदि अग्निकर्म आदिम नहीं करना चाहिये। साध्य रोगोमे तदनुरूप मृदु किया-वैसे करनी चाहिये॥ २॥

## अथार्शरोगाधिकारः ।

### अर्शकथन प्रतिकाः।

मृदगर्भमन्तिलं प्रतिपाद्यः प्राद्यदुद्धतमहामयसंव--॥
न्ध्यर्श्वसामपि निदानचिकित्सां । स्थानिष्टिसहितां कथयामि ॥८३॥

मानार्थ:—इस प्रकार मृहगर्भके विषयमे प्रतिपादन कर महारोगसबंधी अर्श रोग [बनासीर] के निदान चिकित्सा, उसके स्थान व रिष्टोका (मरणचिन्ह) कथन करेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिक्षा करते हैं ॥ ८३॥

### अर्थ निदान ।

वेगघारणिवरासनिवष्टं-। भाभिघातविषयाद्यानाचैः॥ अर्थसां प्रभवकारणमुक्तं। वातपित्तकफरक्तसमस्तैः॥ ८४॥

भावार्थ:—मत्म् के वेगको रोकना, बहुत देर तक बैठे रहना, मलावरोध, 'चोट लगना, विषम भोजन आदि कारणोंसे दूषित व इनके एक साथ कुपित होनेसे, पृथक र बात, पित्त, कफ व रक्तोंसे अर्श रोगकी उत्पत्ति होती है ॥ ८४ ॥

### अर्राभेद व वातार्रा लक्षण ।

षद्विषा गुदगदांकुरजातिः। पोक्तमार्गसहजक्रमभेदात्॥ बातजानि परुषाणि सञ्चला∸। ध्मानवातमलरोधकराणि ॥ ८५॥

भाषार्थः—वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सिनपातज एवं सहज इस प्रकार अर्श [बवाशीर ] के छह भेद हैं । इनमें वातज अर्श कठिण होते हैं एवं शूल अफगन (अफराना ) वात व मलरोध आदि लक्षण उस में उत्पन्न होते हैं ॥ ८५॥

### पित्तरक्त कफाई।लक्षण ।

पित्ररक्तजनितानि मृद्न्य- । त्युष्णमस्नमसकृद्दिस्त्रजंति ॥ . श्रेष्मजान्यपि महाकठिनान्य- । त्युव्रकण्डुरतराणि बृहन्ति ॥ ८६ ॥

भावार्थ:—पित्त व रक्तज अर्श मृदु होते हैं । अत्युष्ण रक्त जिनमें बार २ पडता है । क्लेष्मज अति कठिण होते हैं । देखनेमें अन्य अर्शों की अपेक्षा बडे होते हैं । एवं उसमें बहुत अधिक खुजली चलती है ।। ८६ ।।

### सन्निपातसहजारीलक्षण।

सर्वजान्यखिललक्षणलक्ष्या । णीक्षितानि सहजान्यतिमूक्ष्मा ॥ ण्युक्तदोषसहितान्यतिकुच्छ्रा । ण्यर्शसां सम्रुदितानि कुलानि ॥ ८७॥

भावार्थ:—सिनिपातज बनासीर में, नातादि पृथक् २ दोषोत्पन्न, अशों में पाये जाने बाले, पृथक् २ लक्षण एक साथ पाये जाते हैं। अर्थात् तीनों दोनों के लक्षण मिलते हैं। सहज (जनमगत) अर्श अत्यंत मूर्म होते हैं, एव इसमें सिनिपातार्शमें प्रकट होनेबाने सर्व लक्षण मिलते हैं। [क्यों कि वह भी सिनिपातज है]। उपरोक्त सर्व प्रकार के अर्शके, समूह कष्ट साध्य होते हैं।। ८७।।

#### अर्शके स्थान।

तिस्र एव बलयास्तु गुदोष्टा— दंगुलांतरनिवेशितसंस्थाः ॥ तत्र दोषात्रिहितात्मकता दु— नीमकान्यनुदिनं प्रभवंति ॥ ८८ ॥

भावार्थ: गुटास्थान में तीने वलप [ विलयां ] होते है और वे गुटा के मुख से छेकर तीनों एक २ अंगुल के अंतर में है। (ताल्पर्य यह कि एक २ वलय एक २ अंगुलप्रमाण है। इस प्रकार तीनों वलय गुटा के मुख से लेकर तो। अंगुल प्रमाण है) इन वलयों में, वातादि दोषोत्पन्न पूर्वोक्त सभी अर्श उत्पन्न होते है। ॥ ८८॥

### अशिका पूर्वकप।

अम्लिकारुचिविदाइमहोद- राविपाकक्वश्रतोदरकंपाः ॥ संभवंति गुदजांकुरपूर्वो- त्पन्नरूपकृतिभूरिविकाराः ॥ ८९ ॥

भावार्थः — खर्टा ढकार आना और मुख खर्टा २ होजांना, अरुचि होना, दाह, उदर रोग होना, अरचन, कृशता व उदरकंप आदि बहुतभे लक्षण अर्दा-रोग होनेके पहिले होते हैं। अर्थात् बवाशिरके ये पूर्वस्ता हैं।। ८९।।

### मूलरोगसंशा

ग्रंथिगुल्मयकृदद्भुतवृध्य-। ष्टीलकोदरवलक्षयश्लाः ॥ तिमिमित्तजनिता यत एते । मूलराग इति तं प्रवदंति ॥ ९० ॥

भावार्थः — अर्श रोगंस प्रंथि, गुल्म, यकृत्वृद्धि, अधीर, उदर, बलक्षय व शूल आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अधीत् अनेक रोगों की उत्पत्ति में यह मूलकारण है इसि ये इमें मूलरोग | मूलव्याधि ] कहरे हैं।। ९०॥

### अर्क असाध्य उक्षण।

दोषभद्कृतलक्षणरूपो- । पद्रवादिसहितेर्गुदकीलैः । पीडिताः प्रतिदिनं मनुजास्ते । मृत्युवक्त्रमचिरादृपयांति ॥ ९१ ॥

भावार्थ:— जिसमे मिन्न २ दोषोके लक्षण प्रगट हो अर्थात् तीनो दोषोके संपूर्ण लक्षण एक साथ पर्ट हो, उपद्रवोंसे संयुक्त हो ऐसे अर्श रोगसे पीडित मनुष्य शीघ ही यमके मुख मे जाते हैं ॥ ९१ ॥

१ प्रवाहणी, विसर्जनी, संघरणी, ये अंदर से लेकर बाहर तक रहने वाली वालियों के ऋमश नाम हैं। २ अन्य प्रंथी में, प्रथम वली १ अगुल प्रमाण, बाकीकी दो वालिया १॥ डेड २ अंगुलक्रमाण हैं ऐसा पाया जाता है।

### मेहादि स्थानोंमें अर्शरोगकी उत्पाति।

भेद्रयोनिनयनश्रवणास्य । घ्राणजेष्वपि तदाश्रयरागाः ॥ संभवंरयतितरां त्वचि जाता । श्रमेकीलनिजनामधुतास्ते ॥९२॥

भावार्थ:—ेट (शिश्लेन्द्रिय) योगि, आंख, कान, मुंह और नाक मे भी अर्श रोग की उत्पत्ति होती है। उस के होने पर, मेटू आदिरथानों में उत्पन्न होने बाले अन्यरोगों की उत्पत्ति भी होती है। यह अर्श यदि त्वचा में होने तो उसे चर्मकीला कहते हैं।। ९२॥

### अर्शका असाध्य लक्षण।

मस्तातिक्धिराद्यतिसार- । श्वासञ्ज्ञपरिशोषतृपार्तम् ॥ वर्जयेद्वदगदांकुरवर्गो- । त्पीडितं पुरुषमाश्च यञ्चोऽर्थी ॥ ९३॥

भावार्थः — जिससे अधिक रक्त पडता हो, और जो अतिसार, श्वास, शूळ, परिशोष और अत्यंत प्यास आदि अनेक उपद्रवोसे युक्त हो ऐसे अर्श रोगी को यशको चाहनेवाला वैद्य अवश्य छोडें ॥ ९३ ॥

#### अन्य असाध्य लक्षण ।

,अंतरंगवल्जिंगुदकोर्छे- । स्सर्वजैरपि निपीदितगात्राः ॥ पिच्छिस्रास्नकफमिश्रमस्र येऽ- । जस्नमाशु विस्रजंति सतोदम् ॥ ९४॥

भावार्थः — अंदर की (तीसरी) बिल्मे उत्पन्न अर्श एवं सिन्निपातज अर्शसे पाडित तथा जो सदा पिन्छिल रक्त व कफ मिश्रितमलको विसर्जन करते रहते हैं जिसे उस समय अत्यत बेदना होती है ऐसे अर्श रोगीको असाध्य समझकर छोडे ॥ ९४ ॥

### अन्य असाध्य सक्षण

बल्प एव बहुलाविलदुर्ना । मांकुरस्पहता गुदसंस्थाः ॥ तात्ररानस्विलरोगसमृहैः । काल्यान्परिहरेदिह येषां ॥ ९५ ॥

भावार्थः अर्शरोग से पीडित, गुडारथानगत, बिटिया, अत्यंत गंदली या सडगयी हों, एवं अनेक रोगोंके समूह से पीडित हो ऐसे अर्शरोगी को असाध्य समझकर छोडना चाहिये ॥ ९५ ॥

#### अर्रारोग की चितिस्सा।

तिक्विकात्सितमतः परभ्रयः । त्याटयंत्रवरभेषजञ्जल्लैः ॥ उच्यतेऽधिकमहागुणयुक्तः । क्षारपाकविधिरप्यतियत्नात् ॥ ९६ ॥

भावार्थ: उस अर्श रोगकी चिकित्सा यंत्र, पट्टीबंधन, उत्तम औषधि व रासकमके बळसे एवं महान् गुणसे युक्त क्षारकर्म विधिसे किस प्रकार करनी चाहिये यह विषय बहुत प्रयत्नसे यहांसे आगे कहा जायगा अर्थात् अर्श रोगकी चिकित्सा यहांसे आगे कहेंगे ॥ ९६॥

## मुष्ककादिक्षार।

कुष्णभुष्ककतरं परिगृश्वी—। त्याट्य शुष्कमवदश्च सुभस्म ॥
द्रोणमिश्रितत्रलादकषर्कं। काथयंन्महति निर्मलपात्रे ॥ ९७ ॥
यावदच्छमितरक्तसुतीक्षणं। ताथदुरकथितमाभुविगाल्यां— ॥
द्वह्यन् परिपचेदथ द्रव्यो । यद्यथा, द्रवधनं न भवेत्तत् ॥ ९८ ॥
संखनाभिमवदश्च सुतीक्षणं। अर्करामपि निषिच्य यथावत् ॥
सारतोयपरिपेषितप्ति—। कामिकं मितिनवापितमेतन् ॥ ९९ ॥
सार्श्वपत्रनिहितं परिगृश्वा—। भ्यंतरांकुरमहोदरकीले ॥
ग्रंथिगुल्मयकृति प्रपिवेत्त । द्वाराजं प्रति विलेपनिष्ठम् ॥ १०० ॥

भावार्थ:—काला मेंग्ला वृक्षको पाडकर सुग्वाव, फिर उसे जलाकर मस्म करें। इसका एक द्रांण [१२॥ पौने तेरह सेर ] मस्मको, एक बडा निर्मल पात्र में डालकर, उसमें छह आढक (१९ सर १० तोला) जल मिलावें। पश्चात् इसे तवतक पकावें जबतक वह स्वच्छ, लाल व तीक्ष्ण न हों। फिर इसे छानकर इस पानीकों करछलीने चलाते हुए पुनः पकाना चाहिये जबतक वह दव गाढा न हों। इस [क्षारजल ] में तिक्षण शंखनाभि, और चूनाको जलाकर योग्य प्रमाण में मिलावें तथा प्रिकरंज व भिलावें को क्षार जलने पीस कर डालें। इस प्रकार सिद्ध किये हुए क्षारको एक अच्छे पात्रमें सुरक्षित रूपसे रखें। इस को अंदर के माग में होनेवाले अर्श, महोदर, प्रंथि, गुल्म, यकृत्वादि इत्यादि रोगो में योग्य मात्रा में पीना चाहिये तथा बाहर होनेवाले अर्श, चर्मकाल आदि में लेपन करें। ताल्पर्य यह है उस को पीने व लगानेसे, उपरोक्त रोग नष्ट होते हैं।। ९७॥ ९८॥ ९८॥ ९८॥ १००॥

### अर्श यंत्र विधान।

गोस्तनमतिमयंत्रमिइद्वि— । च्छिद्रमंग्रुक्टिचतुष्कसमानम् ॥ अंगुलीमवरपंचकवृत्तम् । कारयेद्रजतंकांचनताचैः ॥ १०१॥ यंत्रवक्त्रमवलोकनिमित्तं । स्यादिहांगुलिमितोकमितोष्ठं ॥ क्यंगुलायतिमहांगुलिद्वां । पार्श्वतो विवरमंकुरकार्ये ॥ १०२॥

5

भावार्थ:—अर्श को शक्ष, क्षार आदि कर्म करनेके लिये, गायके सत्तर्गेके सहश आकारवाला, चार अगुल लम्बा, पांच अंगुल गोल, दो छिद्रोंस युक्त ऐसा एक यैत्र चांदी, सोना या ताम्न से बनवाना चाहिये। उत्पर जो दो छिद्र बतलाये हैं उन में से, एक यंत्रके मुख में होना चाहिये (अर्थात् यह यंत्र का मुखरवहूप रहे) जो अर्थ को देखने के लिये हैं। इस का ओष्ट अर्थात् बाहर का भाग थोंडा उठा हुआ होना चाहिये। दूसरा छिट यंत्रके बगलमें होना चाहिये, यह क्षारादि कर्म करनेके लिये है। ये होनो, तोन अगुल लम्बा, एक अंगुल मोटा होना चाहिये॥ १०१॥ १०२॥

### अशिपातन विधि।

स्नेहनायुपकृतं गुदर्कालैः । पीडितं वालेनमन्यतरस्यां- ॥ त्संगसंनिहितपूर्वश्वरीरं । भूक्तवंतिषह संस्नृतदेशे ।। १०३ ॥ व्यश्रक्षीम्यसमये समकायो- । त्थानशायितगुद्रपतिसूर्यम् ॥ श्राटकेन गुदसंधिनिवद्वम् । संगृधीतमपि कृत्य सुहृद्धिः ॥ १०४ ॥ तस्य पायुनि यथा सुखमाज्या- । लिप्तयंत्रश्रुपधाय घृताक्ते ॥ यंत्र पार्श्वविवरागतमर्थ- । पातंकन पिचुनाथ विमृज्य ॥ १०५ ॥ संविल्लाक्य वलितेन गृहीत्था । कर्तरीनिहितशस्त्रमुखेन ॥ छर्दयेदपि दहेदचिरार्तः । शोणितं स्थितिविधाननिमित्तम् ॥ १०६॥ कुर्चकेन परिगृह्य विवकः । क्षारमेन परिस्ठिप्य यथार्शः ॥ पातयेशिहितयंत्रमुखं त- । द्वाकृतं करतस्त्रेन पिधाय ॥ १०७ ॥ प्रजांबवसममतिभासं । मानमीषद्वसन्नमदार्शः ।। **षेक्ष्य दुग्धजलमस्तुसधान्या— म्लैस्सुधौतमस**कृद्धिमशीतैः ॥ १०८ ॥ सर्पिषा मधुकचंदनकस्का- । लेपनैः प्रशमयेदतिर्शात्रम् ॥ क्षारदाहमपनीय च यंत्रम्। स्नापयेत्तमपि श्वीतलतोयैः॥ १०९ ॥ तिभवातसुरवज्ञीतलगेहे । सिन्नवेत्रय घृतदुग्धविषिश्रम् ॥ क्रैनलिषाष्ट्रिकयवाद्यचिताञ्चं । भोजयेत्तदनुरूपकन्नाकैः ॥ ११०॥ संत सप्त दिवसाचचएकै- । कांकुरक्षतिमहाचरणीयम् ॥ सावश्चिमपि तत्युनरेवं । संद्हेत्काषितमार्गविधानात् ॥ १११ ॥

भावार्थः — अर्शरागसे पीडित बलवान मनुष्यको स्नेहन, स्नेदन, ज्ञमन, विरेचन आदि, से संस्कृत कर के, लघु, चिकना, उष्ण, अल्प अन्न को खिलाकर; मेघ (वादल ) से रहित सौम्य समय में किसी एकात वा गुष्त प्रदेश में, किसी मनुष्य की गोद में

िरोमी को ] इस प्रकार चित सुलावें कि. गुदा सूर्य के अभिमुख हो, कमर से ऊपरके शरीरभाग ( पूर्वोक्त मनुष्य के ) गोद में हो, कटिप्रदेश जहां ऊचा हो । पश्चात् गुदे संबंधि की कपड़े की पहासे बांबकर उसे परिचारक मित्र, अन्छाति से पकड़ रहले ( जिस से वह हिले नहीं ) तदनंतर गुदप्रदेश को घी छेपन कर, घृत से लिस अर्शयंत्र को गुदा मे प्रवेश करावें । जब मस्मे यंत्रके पाईवीस्थत, छिद (सूराक ) से अंदर आजार्वे तो उन को कपड़ा व फायामें साफ कर के और अन्छीतग्रह से देखकर, बिह्नत [ शस्त्रिवेशप ] से पकड़ कर कर्तरी शस्त्रमें काटकर अर्थ की स्थित के लिये कारणभूत दुषित रक्त को, बाहर निकालना चाहिये अथवा जला देना चाहिये अथवा कूर्चक से पकड कर, पकाकर सिद्ध किये हुए क्षार की लेप करके, अर्श यंत्रके मुंह की, हथेली से ढके ( और सौतक गिनने के समयतक रहने दें ) जब मरसे पका हुआ जामून सदश नीले थोडा ऊंपा हो जाने तो, पश्चात् ठंण्डे एवं दूच, जल, दही का तीड, काजी इनसे बार २ थोकर, एवं मुलैटी, चंदन इन के कल्कको वी के साथ लेपन कर, क्षार का जलन को रामन करना चाहिये। इस के बाद अर्श यंत्र को निकलकर ठंडे पानीप्त स्नान करावे और हवा रहित मकान में बैठाले । पश्चात साठी चावल, जी आदि के योग्य अन्तको घी, दुध मिलाकर योग्य शाकोके साथ खिलाना चाहिये। सात २ दिनमें एक अंकुरको गिराना चाहिये । इस प्रभार गिराते हए यदि कुछ भाग शेप रहजाय ती फिर पूर्वोक्त क्रमसे जलाना चाहिये ॥ १०३ ॥१०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ १२० ॥ १११ ॥

इस में अर्श का शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म, वनलाये हैं। आगे अनेक अर्शनाशक योग भी बतलायेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन को किन २ हालतों में प्रयोग करना चाहिये ! इस का खुलासा इम प्रकार है।

जिसको उत्पन्न होकर थोडे दिन होगये हो, अन्य दोष, अन्य उक्षण, अन्य उपद्रवोंसे संयुक्त हो, तथा जो अभ्यंतर भाग में होने से बाहर नहीं दीखता हो ऐसे बवासीर को आपच खिलाकर ठीक करना चाहिये। अर्थात् ये औपच सेवनसे अच्छे होसकते हैं।

जिस के मस्से. कोमल, फेंळ हुए, मोटे और उमरे हुए हो तो उसकी क्षार लगाकर जीतमा चाहिये।

जो मस्से, खरदरे, स्थिन, ऊंचे व कडे हों उनको अग्निकर्म से ठीक करना चाहिये। जिनकी जड पतर्ली हो, जो ऊंचे व लटकते हो, क्रेदयुक्त हो, उन की शक्कसे काट कर अच्छा करना चाहिये।

र दोनों पैर और गठ को परस्पर बावना चाहिय । ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा है।

### भिन्न २ अशींकी भिन्न २ चिकित्सा।

तत्र वातकफजान्गुदकीलान् । साध्येद्धिकतीव्रतराप्ति-॥
क्षारपातिविधिना तत उच्यत्— । क्षारती रुधिरपित्तकृतानि ॥११२॥ ४
स्थूलमूलकठिनातिमहान्तं । छेदनाग्निविधिना गुदकीलम् ।
कोमलांकुरचयं प्रतिलेपें- । योजयेद्वलवतां बहुयोगैः ॥ ११३॥

भावाँगै: — बात व कपसे उत्पन्न अर्शको क्षार कमें व अग्नि कमसे, रक्त व पिचोत्पन्न अर्शको क्षारकर्मसे एवं मृत्यमे स्थूछ, कठिन व बडे अर्शको छेदन व अग्निकर्म से साधन करना चाहिए। जिसका अंकुर कोमछ है रोगी भी बल्बान है उसको अनेक प्रकारके लेपो अनेक प्रकारके औषिष्ट योगों द्वाग उपशम करना चाहिए॥११२।११३॥

### अर्दाध्न लेप ।

अर्कदुग्धहीरतालहारिद्रा- । चूर्णमिश्रितविलेपनीमष्टम् ॥ वजवृक्षपयसाग्रिकगुंजा- । सैंधवोज्वलनिज्ञान्वितमन्थत् ॥ ११४ ॥

भावार्थ:—आकके दूबमें हरताल हलदीके चूर्णको मिलाकर केपन करें अथवा थोहरके दूबमें चित्रक, घुंघची, सैघानमक व हलदीके चूर्ण मिलाकर छेपन करें ती' अर्थ रोग उपशमनको प्राप्त होता है ॥ ११४ ॥

पिप्पलीलवणचित्रकगुंजा- कुष्टमर्कपयसा परिपिष्टम् । कुष्टचित्रकसुधारुचकं गो- मृत्रीपष्टमपरं गुदजानाम् ॥११५॥

भावार्थ:—पीपल, सैंधानमक, चित्रक व धुंवचीको कूटकर अकौबेके दूधके साथ पीनें । उसे छेपन करें अथग कूट, चित्रक, थोइर व काले नमकको कूटकर गोमूत्रके साथ पीसा हुआ छेपन भी उपयोगी है।। ११५॥

अश्वमारकविडंगमुदन्ती— चित्रमूलहरितालसुधार्क ॥ सीरसंधविवपक्रमथार्श— स्तैलमेव शमयोदिहलेपात् ॥ ११६ ॥

भावार्थः — करनेर, वायाविङंग, जमालगोटेकी जड, चित्रक, हरताल, थोहरका दूव अकौनेका दूच व सेंबानमकसे पका हुआ तेल अर्शपर लेबनके लिये उपयोगी है॥११६॥

## अहस्योर्श नाशक चूर्ण ।

यान्यदृश्यतररूपकदुनी— मानि तेषु विद्धीत विधिज्ञः ॥ .भातराग्निकहरीतकचूर्णे । भक्षणं पलज्ञतं गुडयुक्तम् ॥ १८७॥ भावार्थ: — जो अर्श अदृश्यरूपसे हो अर्थात् अंदर हो तो कुशल वैषको उचित है कि वह रोगीको प्रतिदिन प्रातःकाल भिलावा व हरडके चूर्णको गुडके साथ मिलाकर सानेको देवें । इस प्रकार सो पल चूर्ण उसे खिलाना चाहिये ॥११७॥

### अर्शव्नयोगद्वय ।

भातरेवमभयाग्रिकचूर्णे- सैंथवेन सह कांजिकया गो-। सृत्रसिद्धममकुत्पपिवेद्वा । तत्र साधितरसं खरभूषात् ॥ ११८ ॥

भावार्थ: —प्रातःकालमें हरह, चीताकी जड, सेंधानमक इनके चूर्णको गोमूल्र भावना देकर कांजी के साथ बार २ प्रीना चाहिये। अथवा गोमूल से सिद्ध किये गये, खरबूजेके कषाय को पीना चाहिये॥ ११८॥

## चित्रकादि चूर्ण।

चित्रकान्वित । रूक्तरवीजैः । श्रुण्णसात्तिलगुडं सततं तत् ॥ भक्षयन् जयति सर्वे नदुनी- । मान्युपद्रवयुतान्यपि मर्त्यः ॥११९॥

भावार्थ:—िचित्रक की जड़ व भिछावेके बीजके साथ ।तिल व गुड़को कूटकर जो रोज भक्षण करता है वह सिन्निपातज व उपद्रवसहित अर्शको भी जीत छेता है अर्थात् वे उपराम होते हैं ॥ ११९ ॥

#### अर्शनाशकतऋ ।

श्रक्षणिष्ठवरिच जकलिया - । भ्यन्तराभिनवनिर्मलकुंभे ॥ न्यस्ततक्रमुपयुज्य समस्ता - । न्यर्शसां श्रमयतीह कुलानि ॥ १२०॥

भावार्थ:— चित्रकको बारीक पीसकर एक निर्मेट घडा छेकर उसके अंदर उसे छेपन करें। ऐसे घडेमें रखे हुए छाछ को प्रतिनित्य सेवन करे तो अर्दारोग उपशमन होता है॥ १२०॥

#### सूरण मोदक ।

सत्क्रमान्मरिचनागरविष्या । ताग्निकमकटम्रणकन्दान् ॥ उत्तरोत्तरकृतद्विगुणांशान् । मर्दितान् समगुडेन विचूर्णान् ॥१२१॥ मोदकान्मिदितानिष्परिहारान् । भक्षयक्षधिकमृष्टमुगंभान् ॥ दुर्नमानपि जयत्यतिगर्भा । दर्शसां सकलरांगसमृहान् ॥ १२२॥ भावार्थः— मिरच, सोंठ, भिलावा व सूरणकंद इनको क्रमसे द्विगुणांश लेकर बाबको एक साथ पीसे । उसके बाद इनके वरावर गुड लेवें । इन दोनोंको भिलाकर बनाया हुआ रुचिकर व शुगंध्र मिठाईको (लाइ) जो रोज खाते हैं उनके कठिनसे कठिन वर्श मी दूर होते हैं । इसके सेवन करते समय किसी प्रकारकी परहेज करनेकी जरूरत नहीं है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

#### तककल्प

तक्रमेव सततं मिपवेद- । त्यम्लमकारहितं गुदजध्नम् ॥ शृंगवेरकुटजामिशुनर्भू- । सिद्धतोयपरिपकपयो वा ॥ १२३ ॥

भावार्थः अर्श रोगीको अन्न खानेको नहीं देकर अर्थात् अन्नको छुडाकर केवछ आम्छ छाछ पीनेको देना चाहिये अथवा अदरख, कूट, चित्रक, पुनर्नवा इनसे सिद्ध जळ व इन औषिथोंसे पकाये हुए दृघ पीनेको देना चाहिये ॥ १२३॥

### अर्शनाशक पाणितक ।

तत्कषायमिह पाणितकं कृ- । त्वाग्निकिश्विकदुत्रीरकदीप्य- ॥
प्रीयचव्यविहितप्रतिवाप्यं । भक्षयेद्गुद्गदांकुर्रोगी ॥ १२४ ॥

भावार्थः उपर्युक्त कपायको पाणितक बनाकर उसमें चित्रक, जिकटु (सोंठ, मिरच, पीपछ) जीरक, अजवाईन, पीपछामूछ, चाव इनका कल्क डालकर अर्श रोगी प्रतिनित्य भक्षण करें ॥ १२४॥

#### पाटलादियोग ।

पाटलीकबृहतीद्वयपृति । कापमार्गकुटलााग्नेपलाश ।। सारमेव सततं प्रपिवेदु । नीमरोगश्चमनं श्रृतमच्छम् ॥ १२५ ॥

भावार्थ:—पाढ, दोनों कटेली, प्तीकरंज, लटजीरा, कुडाकी छाल, चित्रक व पलाश हनके क्षार अथवा स्वच्छ कषायको सतत पीनेसे अर्शरोग उपराम होता है ॥ १२५॥

### अर्शन कल्क।

कस्कमेव नियतं प्रिवेशेने । षां कृतं दिधरसाम्लक्तर्कः ॥ भारवारिसहितं च तथादु- । नीमनामसिहतामयतप्तः ॥ १२६॥

ें १—१ तोला काली मिरच, २ तोला शेंठ ४ तोला भिलावा ८ तोला स्रणकंद (जमीवंद इनको बारीक चूर्ण करें और १५ तोला गुड़की चाहनी बनाकर ऊपरके चूर्णको मिलांचे लाडू या वर्गी तैयार करें।

भावार्थ:— एवं अर्श रोगीको उपर्युक्त औषिषयोके कल्क बनाकर दहीके तोड आम्छ तकके साथ पीने को देना चाहिये | अथवा क्षार जलके साथ पीनेको देवा चाहिये || १२६ ||

#### भक्षातक कल्प।

साधुवेश्मनि विद्युद्धततुं भ- । छातकः कथितचारुकषायम् ॥ आज्यस्मित्रदनौष्टगलं तम् । पाययेत्मतिदिनं कमेवदी ॥ १२७ ॥

भावार्थ:—उस अर्श रोगीके शरीरको वमन, विरेचन आदि से शुद्ध करके एवं उसे प्रशास घरमें रखकर मिलावेंके कपायको प्रकृतिदिन पिलाना चाहिये। कपाय पिलानेंके पिल्ले मुख, ओष्ठ, कंठ आदि स्थानोंमें धीका लेपन बुशल वैद्य कराते वें ॥ १२७ ॥

प्रातरीषधिमदं परिपीतं । जीर्णतामुपगतं सुविचार्य ॥ सर्पिषोदनभतः पयसा सं- । भीजयेदलवणाम्लक्षमध्यम् ॥ १२८ ॥

भावार्थ: — उपर्युक्त औ,पांचिको प्रात:काल के समय पिलाकर जब वह जीर्ज होजाय तब उसे नमक व खटाई से रहित एवं दूध वीसे युक्त भातका भोजन कराना चाहिये ॥ १२८॥

### भहातकास्थिरसायन.

पक्क प्रकारिशुद्ध बृहद्ध- । छातकान नुविदार्य चतुर्ध्ये- ॥
कैक मंभ्रमिन वर्ष्य यथास्थ्ये — । कैक मेव परिवर्धियतव्यम् ॥ १२९ ॥
अस्थिपंचक गर्णः प्रतिपूर्णे । पंचपंचिमरतः परिवृद्धिम् ॥
यावदस्थिक तम जामपूर्णे । हास येदपि च पंच च पंच ॥ १३० ॥
यावदेक मवितर्थ सहस्र पुर्वा ने । निर्मा ने पिर्मा निर्मा ने ।।
से वितर्थ सहस्र पुर्वा में — । निर्मा ने भवितर्थ सहस्र पुर्वा में ॥ १३१

भावार्थः — अन्छात्र ह पक्षे हुए बटे २ मिलावां को शुद्धे कर के सुखाना चाहिये। फिर उन को फोडकर (उनके ) बीज निकाल देवें। पिहले दिन इस बीज (गुठली) को चौथाई, इसर दिन आया, व तीसरे दिन पौन हिस्सा भक्षण करें। चौथे दिन एक बीज, पोचवे दिन २ बीज, छठवे दिन ३ बीज, सातवे दिन ४

१ भिलांबकी शुद्धि-८ भिलांब दे। एक बारीकं अदर रखकर, शाधारण कुचलना चाहिये। प्रश्नात् उनकी निकालकर, उनपर इंटका चुर्ण डांल और एक दिन तक रखे। दूसरे दिन प्रतिभे धोकर दुकड़ा करके चौगुन पानीमें (वर्तन क महको। न दकते हुए) प्रकृषि । फिर बराबर दूध में प्रकृषि । बादमें धोकर मुखा लेवं। इस विधासे गिलांब की अच्छीतगृह से शुद्धि होती है।

बीज, आंट में रोज ५ बीज खारें। इस मकार पांच बीज खाचु कि के बाद, प्रातिदिन पांच २ बीज को बढ़ाते हुए तबतक सेवन करें जबतक सी बीज न हो जाय। सी बीज खाने के बाद फिर रीज पांच २ घटाते हुए, जबतफ एक बीज बचें तब तक खारें। इस प्रकार बढ़ाते घटाते हुए, उपरोक्त कमसे जो मनुष्य दस हजार भिड़ावे के बीजों को खाना है, उसका सम्पूर्ण रोग नष्ट होकर वह निर्जर होना है अर्थात् बह बुक्क नहीं होना है।। १२०॥ १३०॥ १३१॥

### भहातक तेल रसायन।

स्नेहमेव सततं प्रपिवेदा- । स्प्करीयमीखलाक्तिविधानम् ॥ बासमात्रमुषयुज्य श्रतायुः- । मीस मासत इतः परिवृद्धिः ॥ १३२ ॥

भावार्थ:— भिलावेके तेलको निकालकर पूर्वेक्त प्रकार दृद्धिहानिक्रमसे एक मास सेवन करें तो सो वर्षका आयुष्य बढजाता है। इसी प्रकार एक २ मास अधिक सेवन करने से सौ २ वर्षकी आयु बढती जाती है ॥ १३२॥

### अर्शहर उत्कारिका।

अम्लिकाष्ट्रतपयः परिपक्वी- । त्कारिका मतिदिनं परिभक्ष्य ॥ माप्तुयादतिसुखं गुदकीलो- । त्पन्नदुःसन्नमनं मविधाय ॥ १३३ ॥ ः

गावार्थ:—खर्टी चीज, घी व दूबसे पकायी हुई छप्सी उस रोगी को खिछानी चाहिये जिससे समस्त अर्टी दूर होकर रोगीको अत्यंत सुख प्राप्त होता है ॥ १३३ ॥

# वृद्धदारुकादि चूर्ण।

वृद्धदारुकमहीषधभञ्चा- । ताबिचूर्णमसकृद्गुडिवश्रम् ॥ भक्षयेत्गुदगदांकुररोगी । सर्वरोगश्चमनं सुखहेतुष् ॥ १३४॥

भावार्थः — अर्श रोगीको उचित है कि वह विधारा, सोंठ, भिलावा व चित्रक इनके चूर्णको गुड मिलाकर प्रतिनित्य खावें जिससे सर्वरोग रामन होकर सुखकी प्राप्ति होती है.॥ १३४॥

#### अशे ने तिस्त्रयोग।

नित्यं खादेत्सिचिलान् कृष्णवर्णान् । पातः पातः कीडुवार्धप्रमाणम् ॥ कीतं तोयं संप्रपायचु कीर्णे । ग्रुंजीताकं दुष्टदुर्नामशेमी ॥ ४३५ ॥

भावार्थ:—नित्य ही प्रातःकाल अन्छे काले तिल अर्थ कुडुव [ ८ तीले ] प्रमाण खावें। उसके ऊपर ठण्डा जल पीवे। जब वह प्रव जाय उम अवस्थामें उसे उचित

भोजन करावें, इस प्रकार के प्रयोगोंसे अर्शरोग दूर हो जाता है। एवं ऐसे दुर्नामरोगीको सुख प्राप्त होता है ॥ १३% ॥

### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिभेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ १३६ ॥

भावार्थ: — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व ब पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोब परछोकके छिए प्रयोजनीभृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुख्यं उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक माः हितसाथक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १३६॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे महाव्याधिचिकित्सिनं नायादितो द्वादजः परिच्छेदः।

--:0:--

इत्युम्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यायाचस्पतीत्युपाधिभिभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ आह्यी द्वारा छिखित भावार्थदापिका टीका में महारोगाधिकार नामक बारहवां परिच्छंद समाप्त हुआ।



# अथ त्रयोद्शपरिच्छेदः

# अथ शर्कराधिकारः

### मंगलाचरण व प्रतिशा ।

समस्तसंपत्सिहताच्युतिश्रियं । प्रणम्य वीरं कथयामि सिक्तियाम् ॥ सत्तर्करामञ्जतवेदनाञ्गरी- । भगन्दरं च प्रतिसर्वयत्नतः ॥ १ ॥

्रमावार्थः — अंतरंग व बहिरंग समस्त संपत्तियोसं युक्त अक्षयख्यमीको प्राप्त श्रीवीरिजनिश्वरको प्रमाण कर, शर्करा, अन्यंत येदना को उत्पन्न करनेवाली अस्मिक्क और भगंदर इन रोगोफे स्वम्ब्य व चिकित्साको यत्नपूर्वक कहूंगा, इस प्रकार आचार्य प्रतिशा करते हैं॥ १॥

#### बस्तिस्वरूप ।

कटित्रिकालंबंननाभिवंक्षण- । प्रदंशमध्यस्थितवास्तिसंक्रितम् ॥ अलाबुसस्थानमधोष्ठुखाकृतिम् । कपःसमूत्रानुगतेः विश्वत्यतः ॥ २ ॥

भावार्थः—काटि, त्रिकास्थि, नाभि, राङ इन अवयवोंके बीचमें त्ंबिके आकारमें जिसका मुख नीचेकी ओर है ऐसा बस्ति (मूत्राशय ) नामक अवयय है । उसमें जब मुक्के साथ कफ जावे उस समय ॥ २ ॥

### शर्करा संप्राप्ति ।

नवे घटे स्वच्छजलप्रपूरिते । यथात्र पंकः स्वयमेव जायते ॥ कफस्तथा बस्तिगतोष्मशेषितो । मरुद्विशीर्णः सिकतां समावहेत् ॥ ३ ॥

भाषार्थ:—जिस प्रकार नये घडेमें नांचे कीचड अपने आप जम जाता है उसी प्रकार बस्तिमें गया हुआ कफ जमकर उष्णतासे सूखकर कडा हो जाता है वह बातके हारा टुकडा होकर रेती जैसा बनजाता है तभी शर्करा रोगकी उत्पत्ति हो जाती है अर्थात् इसीको शर्करा रोग कहते है ॥ ३॥

### शर्करालक्षण ।

स एव तीत्रानिलघातजर्मरा । द्विषा त्रिषा वा बहुषा विभेदतः । कफः कटविंक्षणवस्तिशेफसां । स्वमृत्रसंगाद्वहुवेदनावदः ॥ २ ॥ भावारी: -- वही जुम्क व.फ. तीत्र वातके आघातसे दो, तीन अथवा अधिक दुकडा हो जाता है। जब वह मूत्र मार्ग में आकर अटक जाता है तब कटी, जांघोका जोड, बरित व हिंग आदि स्थानमें अक्लेत वेदना उत्पन्न करता है।। १।।

## . शकेराशूल ।

सञ्चर्कराञ्चलमितीह शर्करा । करोति साक्षान्कव्यिक्तरोपमा ॥ पत्तिति तास्तीवनमा ग्रह्मुहुः । स्वभेदिसञ्चेषजसंप्रयोगनः ॥ ५ ॥

भावार्थ: साक्षान रेना के समान रहने बाला, बह तर्करा, इस (पूर्विक्त) प्रकार शर्करागृत को उत्पन्न करना है। शर्का को सेवन करने वाली श्रेष्ठ औषधियों के प्रयोग करने से बह तीव्र शर्करा बार २ गिर जाते हैं अर्थात् मृत्र के साथ बाहर जाते हैं। ५॥

### अथाश्मर्यधिकारः ।

#### अरुमरीभद्र।

कफःमधानाः सकलाइपर्गगणाः । चतुः प्रकाराः गुणग्रुख्यभेदतः । कफादिपित्तानिलथुक्रसंभवाः । क्रमण तासामत उच्यते विधिः ॥ ६ ॥

भावार्थ:—सर्व प्रकार कं अरमेशे (पथरी) रोगो में कफ की प्रधानता रहती है। अर्थात् सर्व अरमरी रोग कफ से उत्पन्न होते हैं। फिर भी गौँगमुख्य विवक्षासे कफज, पित्तज, बातज व बीर्यज इस प्रकार चार प्रकारसे होते हैं। अर्थात् अरमरी के भेद चार है। अब उनका छक्षण व चिकित्साका वर्णन किया जाता है।। ६।।

### क काइक्ररीलक्षण ।

अथाश्मरीमात्मसमुद्धवां कपः । करोति गुर्वी महतीं प्रपाण्डुराम् ॥ तया च मूत्रागममार्गरोपतां । गुरुर्भवेद्वास्तिरिवेह भिद्यंत ॥ ७ ॥

१ बस्तिमें, मूत्र के साथ कफ जाकर पूर्वोक्त प्रकार से पत्थर जैसा जम जाता है। अर्थात् धन पिण्ड को उत्पन्न करता है। इसे पथरी वा अस्मरी कहते हैं। यही पथरी वायु के द्वारा दुकड़ा हो जाता है तब उसे शर्करा कहते हैं।

२ जब कफ अधिक पित्तयुक्त होता है इस से उत्पन्न पथरी में पैत्तिकिस्थि प्रकट होते हैं इसिलेय पित्ताइमरी कहलाता है। इस पित्ताइमरी में भी मूल कारण कफ ही है। क्यों कि कफ को छोड़ कर परथर जैसा घन पिण्ड अन्य दोषों से हो नहीं सकता। फिर भी यहां अधिक पित्तसे युक्त हों। से पिन की मुख्य विनक्षा है कफ की गोग। इसी प्रकार अन्य भी जानना चाहिं।।

भावार्ध:—केवल कफ से उत्पन्न अश्मरी [पथरी] भारी व सफेट होती है। जब इससे गूनदार इक जाता है तो बस्ति भागी हो जाती है और वह बस्ति को फोडने जैसी पीडा को उत्पन्न करती है।। ७॥

#### पि काइमरीलक्षण।

• कफस्सिपिताधिकताष्ठुपागतः । करोति रक्तासितपीतसप्रभाम् । अरुष्करास्थीप्रतिमामिद्दाञ्मरीं । कणध्यसी स्रोतिस मूत्रमास्थिता ॥८॥ स्वम्श्र्यातादिद्दबस्तिरूष्मणा । विद्वते पच्यत एव संततम् । सदाद्देद्दां मनुजन्तृषादृतः । सदोष्मवातैरपि तप्यते ग्रुद्धः ॥ ९ ॥

भावार्थ: -- अधिक वित्तयुक्त कक से उत्पन्न होनेवाली अश्मरी का दर्भ लाल, काला व पीटा होता है। भिलाने की गुठली जैसी उसकी आकृति होती है। यह मूझ मार्ग में स्थित होकर मूझ को रोकती है। मूलके रुक जानेसे, उप्पता के द्वार बस्ति में अयंत जलन होती है और उसको अधिक दास लगती है। यह बार २ उप्पतात से भी पीदित होता है। ८॥ ९॥

#### वातिकाञ्मरीलक्षण ।

बलास एवाधिकवातस्युता । यथांक्तमार्गादिभिवृद्धिमागतः॥ करांति रूक्षासिनकण्डकाचितां। कः विषुष्पप्रतिमामधात्रमरीम् ॥१०॥ तया च बस्त्याननरांपतो नरो । निरुद्धम्त्री बहुबदनाकुलः ॥ अससदुः खदशयन।सनादिषु । प्रतिक्रियाभावतया स धावति ॥११॥ स नाभिमेदं परिमर्दयन् कृष्टुः । गुद्दें ऽगुलि निक्षिपति प्रपीडया ॥ स्वदंत्यत्रं प्रविधाय निश्रलं । प्रत्यमा स्रुग्नतनुर्धरातलं ॥१२॥

भावार्थ: — अधिक वायुमे युक्त कर्णन उपन व वृद्धि को प्राप्त अहमरी सक्ष, काल्यिणीसे युक्त कहरों में ज्यात एवं यहंत्र पुष्पके समान रहता है इस से जब बिस्तका मुख रक्षजाता है, को मूल भी रुक्षजाता है। जिससे उसकी बहुत वेदना होता है। सोनेमें बेटने आदिमें उस रोगा को अमध दुःख होता है। एवंच उपने उपरामकेलिये कोई उपाय न रहनेसे वह बिह्नार होकर इधर दीहना है। उस पीडासे पीडित होकर वह रोगा अपने नामि व दिगको वार २ मर्दन करता है एवं गुःमें अंगुलि डालता है। एवं अधिक बेदना होनेसे अपने दांतोंको चावकर निश्वकतासे मुर्च्छितसा होकर जमीनमें पहा रहना है। १०॥ ११॥ १२॥

#### बालाइमरी।

ंदिवातिनिद्राञ्जतया मणालिका-। सुमूक्ष्मतः स्निग्धमनोक्रमोजनात्॥
क्रफोल्वणादेशकृतास्मरीगणा। भवंति वालेषु यथोक्तवेदनाः॥ १३॥

---

भावार्थ:—दिनमें अधिक सोनेसे, मूत्रमार्ग अत्यंत मूक्ष्म होनेसे, अधिक स्निष्ध मधुर ऐसे मनोज्ञ अर्थात् मिष्टान खानेसे, (स्त्रभाव से ही) अधिक कफ की वृद्धि होने से तीनों दोवांसे उत्पन्न होनेत्राले अक्ष्मर्रारोगसम्ह (अर्थात् तीनों प्रकारकी अक्ष्मरी) बाक्कों में विशेषतया होते हैं। उनके रुक्षण आदि पूर्वीक्त प्रकार है। १३॥

## बालकोष्पन्नादमरीका सुमसाध्यव।

अथास्यसत्वादितयंत्रयोग्यत- । स्तथास्यवस्तेरिय चाल्यमासंतः ॥ सदैव बाक्षेषु यद्द्रपरीसुखा- । हृहीतुमाईतुमतीव शक्यते ॥ १८:॥

भावार्थ:—बाङकोंके शरीर व बन्ति का प्रमाण छोटा होनेसे, शरीर में मांस भी अला रहनेसे, यंत्रप्रयोग में भा सुक्रभना होनेसे बाङको में उत्पन्न अस्मरी को अस्यत सुरुभतासे निकाङसकते हैं॥ १४॥

### गुकाक्मरी संप्राप्ति ।

महत्सु शुक्राक्मरिको भवेतस्वयं । विनष्टमार्गो विहतो निरोधतः ॥ भविक्य सुरकांतरमाशु कोफकृत् । स्वमेव शुक्रो निरुणद्धि सर्वेदा ॥१५॥

भावार्थ:—शुक्र के उपिथत वेग को धारण करने से वह स्वस्थान से च्युत होकर बाहर निकलने के लिये मार्ग न होने से उन्मार्गगामी होता है। किर वह वायुके बल से अव्हकाश और शिक्ष के बीचमे अर्थात् बस्ति के मुख्य में प्रवेश करके, वहीं रुक्क इनेसे पथरी बनजाता है इसीको शुक्राश्मरी कहते है। यह अव्हकोश में सूजन उत्पन्न करती है। यह शुक्राश्मरी जनान मनुष्योंको ही होती है। बालकों को नहीं ॥१५॥

## गुकास्मरी लक्षण।

विलीयते तत्र विमर्दिनः पुनः । विवर्धत तन्क्षणमात्रमी वत्म् ॥ क्ष्मार्गगो नारकत्रनमहातनुं । स एव शुक्रः कुरुने ऽहमरी नृणाम् ॥ १६ ॥ भावाधः — अण्डकोश शिक्षेत्रिय वे बीच मे मसलने से एक दफे तो अहमैरीका . . बिल्य होता है । लेकिन थोडे ही समय के बाद सचिन होकर पूर्ववत् बढजाता है । १ शुक्रके बेग की धारण करने के कारण से बाहर निकलनेका मार्ग संकृषित होता है। हिक्के वह बाहर नहीं निकल पाता है।

इस प्रकार कुमार्गगामी अर्थात् स्वमार्ग को छोडकर जानेवाला वह शुक्र, अश्मरीरोग को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार महान् शरीर धारण करनेवालों को भी नारकी कछ पहुं-चाते हैं वैसे ही शक्तिमान शरीरवाले मनुष्योंको भी यह कछ पहुंचाता है।। १६॥

### अक्सरी का कठिनसाध्य छक्षण ।

अथात्रमरीष्वद्धतवेदनास्वसः- । ग्विमिश्रमूत्रं बहुकुच्छ्संगतम् ॥ व्रणिश्रण्जातासु तथा विधानिव- । द्विचार्य तासां समुपाचरेत्कियाम् ॥१७॥

भावार्थः — अइमरीरोग से पीडित व्यक्ति भगंकर बेदना ( दर्द ) से युक्त हो, रक्त से मिश्रित मूत्र अन्यंत कठिनता से बाहर निकटता हो, मूत्रप्रणाली आदि स्थानों केंबण भी उत्पन्न होगया हो, ऐसे अझ्मारी रोग असाध्य या कष्टसाध्य होता है। इसिलिये चिकित्साके कार्य में निपुण वैद्य को चाहिये कि उपरोक्त लक्षणयुक्त रोगीयों की असंत विचार पूर्वक चिकित्सा करें॥ १७॥

#### अइमरी का असाध्य लक्षण।

स्वनाभिश्वष्कध्वजशोफपी। हतं । निरुद्धमूत्रातिरुजार्तमातुरम् ॥ विवर्जयेत्तत्तिसकतां सगर्करा – । महाश्मरीभिः प्रविषष्टितं नरम् ॥ १८॥

भावार्थः — जिसका नाभि व अण्डकोश सूज गया है, मूत्र रुक्तगया है और असंयत वेदना से व्याकुल्टित है ऐसे शर्करा व अस्मरी रोग से पीडित व्यक्ति को असाध्य समझकर छोड देना चाहिये॥ १८॥

सदाश्मरी वज्रविषाग्निसर्पवत् । स्वमृत्युरूपो विषमो महामयः ॥ सदौषपैः कोमल एव साध्यते । प्रमृद्धरूपोऽत्र विभिद्य यत्नतः ॥ १९ ॥

भगवार्थ:—अदमरीरोग सदा वज्ञ, विष, अग्नि व मर्पकं समान शीव्र मृत्युकारक है। यह रोग अत्यत विषम महारोगोकी गणनाम है। यह ( पथरी ) कीमल हो ( सकत नहीं ) तो औषिप्रयोगसे ठीक होती है। यदि मस्त होगयी हो और बढगयी ती यत्मपूर्वक फोड कर निकालनेसे ठीक होती है अर्थात् वह शस्त्रसाध्य है ॥ १९॥

### वाताइमरी नाशकधृत ।

्रह्राइमरी संभवकाल एवं तं । यथाक्तसंशोधनशोधितं नरं ॥ प्रपाययेद्द्र ।महांतकाइमभि- । इशतावरी गांश्वरपाटलीदुमें ॥ २०॥ त्रिकंटकोशीरपलाशशाक्तकः । सवृक्षचक्रेस्सवलामहावलः ॥ क्रपोतवंकेबृहतीद्वयान्वितः । यवैः कुलुत्यैः कतकोद्भवः फर्लः ॥ २१॥ सकोलिबर्वेवरणाग्निमंथर्कः । सुविचेकासंधविहंगुचित्रकैः ॥ कषायकर्कःपरिपाचितं घृतं । भिन्नात्ति तद्वातकृतां महाइमरीम् ॥ २२॥

भावार्थ:—अइमरी रोगकी उत्पत्ति होते ही उस मनुष्यको वमन विरेचन आदिसे शोधन करना चाहिये। फिर उसे पाषाण भेदी शिलाजित शतावरी गोखरू पाढल, गोखरू, खस, पलाश, क्षेगुन, कृटाकी लाल, तगर, विरेटी, सहदेई, बासी, छोटोकटेली, बडीकटेकी, जी, कुलथी, निर्मली शोज, वर्राफल [बेर] बेल, वरना, अगेथु, पबक्षार. सेशालोण, हींग, चीता की जड इनके कषाय व कल्क से सिद्ध किये हुए घृत को पिलावें। वह बातज महा अश्मरी [पथरी] रोगको दूर करता है।।२०।।२१॥२२॥

#### वाताइमरीकं छियं असपान।

यथोक्तसद्धेषजमाधितोदकैः । कृता यवागृः सविलेप्य सत्खला- ॥ पर्यासि संभक्षणभाज्यपानका- । नपि पद्यादानिलाक्मरीप्वलम् ॥२३॥

भावार्थ: —वातादमर्ग से पाडित व्यक्तिको उण्रोक्त [वातादमर्ग नाहाक ] श्रेष्ठ औषधियो द्वारा साधित जल मे किया हुआ युवाग, विलेपी खल्येष्प एवं ( उन्हीं औष- धियों से सिद्ध ) दूध, मध्य, मोज्य और पातक को मक्षण भोजनादिक लिये प्रदान करना चाहिये ॥ १३ ॥

### पित्ताइमरी नाशक योग

सकाशद्भोत्कटमोरटाञ्मभि । त्विकण्टकेस्सारिवया सचर्तः ॥ शिराषधन्तकुरण्टकाशमी । वराहपाठाकद्लाविदारकैः ॥ २४ ॥ सपुष्पकूष्माण्डकपश्चेकात्पल । मनीतकोश्चरकतुं विविधिका ॥। विपक्षसत्रायुषवीनसंयुनेः । विजातकंदर्शातलसृष्टभेषजः ॥ २५ ॥ कृतैः कपायस्सर्वतस्सर्शकरैः । प्यागणभिक्षणपानभोजनेः ॥ भयोजितः पिचकृतास्मरी सदा । विनस्यति श्रीरिव दृष्टमंत्रिभिः ॥२६॥

भावार्थः —कार, दर्भ, रामसर [ भद्रमुंज ] ईखका जड, पाणणभेदा, गोखर, सारि वा ( अनंतम्ल ) चदन, सिरस, धत्रा, पीलां कटसरेया, छीकरा, नागरमोधा, पाठा, केलेका जड, विदारक ( जलके मध्यस्थ दृक्षीवशेष ) नागकेदार, कूष्माण्ड ( सफेद क्रिक्क किस्ल, क्रिक क्रि

१ केथ इमर्ला, मिरच, चित्रक, बर्जागरी और जीरा इनको हा जनेका निव्ह किंत्र हुए यूप को लख्यूप कहते हैं।

दालचीनी, तेजपात, इलायची, एवं ऐसे ही शीतगुण व मधुर रसयुक्त अन्य औषधि इनके कथाय को धी शक्कर भिलाकर फीनेसे, तथा इन्हीं औषधियों से साधित दूध, मक्ष्य पानक व मोज्य पदार्थीको पाने आदि कार्यों में प्रयोग करनेसे, पित्त स उत्पन्न अश्मरी (पथरी) सदा नाश होती हैं। जैसे कि दुष्ट मंजियोंसे राजाकी राज्य संपत्ति नष्ट होती हैं। देश ।। २५ ।। २६ ।।

#### कफाइमरीनाशकयांग।

फलिकिकत्र्यूषणिशृश्चित्रकै-। विंडंगकुष्टैर्वरणैस्तुटित्रयैः (१)॥ विडोत्यसोवर्चलसैन्धवान्वितैः। कपायकल्कीकृतचारुभेषजैः॥२७॥ विपक्रतलाज्यपयोत्त्रभक्षणैः। कषायसक्षारयुतेस्सपानकैः॥ सुपिष्टकल्कैः कफजारमरी सदा। तपोगुणैस्संस्रुतिबद्दिनस्यति॥ २८॥

भावार्थ:— त्रिफला [हरड वहेडा आवला ] त्रिकतु [सोठ मिरच पीपल ] संजिन, चीताकी जड, वायाविडंग, कूट, वरना, बडी इलावची, छोटी इलायची, बिड नमक, काला नोन, सेंधालोण इन ऑपियोके कल्क व कपायस पकाये हुए तेल, घी, दूध, व असके मक्षण से, क्षारयुक्त कपायको पीनेसे एवं अच्छीतरह पिसे हुए कल्कके सेवनसे कफज अहमरी रोग नष्ट होता है जिस प्रकार कि तपोगुणसे संसार का नाश होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

### पादलीकादिकाथ.

सपादर्लाकैः किपचृतकां ब्रिभिः । कृतः कपायोश्मजतुत्रवापितः ॥ सञ्चर्करः शर्करया सहाश्मरीं । भिन्नत्ति साक्षात्सहसा निषेवितः ॥२९॥

" भावार्थ:—पाडल, अम्बाहा, (अथवा अस्वत्थभेद ) इन वृक्षोके जडके कवाय में शिलाजीत आर शकर मिलाकर पीनेसे शर्करा तथा अस्मरी रोग दूर होता है ॥ २९॥

### कपातवंकादि क्वाथ।

क्योतवंकैः सहज्ञाकर्जः फर्छः । सविष्णुकांतैः कदलांबुजाह्यैः ॥ श्रृतं प्रयष्टंकगचूर्णमिश्रितं । सज्ञर्करेंदुं प्रयिवेत्समर्करी ॥ ३० ॥

भावार्थ:—ब्राह्मी, विष्णुकांत, रोगुन वृक्षका फल, सेमर, डिज्जल वृक्ष [ समुद्र फल ] इनके कपाय में सुद्दागिके चूर्ण शक्कर और कपूर मिलानर शर्करा रोगवाला पीवे तो रोग शांत होता है ।। ३० ।।

#### अजदुग्धपान ।

सुमृष्टसट्टंकणचूर्णिमिशितं । पिबेदनाहारपरो नरस्मुखम् ॥ अजापयस्सोष्णतरं सशकरं । भिक्नत्ति तच्छर्करया सहाज्यरीम् ॥३१॥

भावार्थ:—संपूर्ण आहारको त्यागकर बकरीके गरम दूधमे शकर और सुहागेके चूर्णको मिलाकर अनेक दिन पीवें तो शर्करा और अन्मरी गेग दूर होते हैं ॥३१॥

## मुत्यकाण्डादि कल्क।

सन्तत्यकाण्डोद्भववीजपाटली । त्रिकण्टकानामिष कल्कमृद्धितम् ॥ पिवेद्दिशिक्षीरयृतं सन्नर्करं । सन्नर्कराज्ञमयितिभेदकुद्भवेत् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: - नृत्य काण्डका बीज (?) गोखरू, पाटल इनका कन्क बना कर उस में दूच, दही व शकर अन्छातरह मिलाकर पीवें तो शर्करा और अक्सरी की शीव्र भेदन करता है।। ३२।।

## तिलादिसार।

तिलापमार्गेक्षुरतालग्रुष्ककः । क्षितीश्वराख्यांत्रिपकिंग्रुकांद्भवम् ॥ सुभस्मानिश्राच्य पिवेत्तद्रमरी । शिलाजतुद्राविलमिश्रितं जयेत् ॥ ३३॥

भावार्थः — तिल, चिगचिरा, गौखरू, ताल, मोखा, अमलतास, । केशुक इन दृक्षींकां अन्छीतरह भस्मकर उसकी पानी में घोलकर छानलेवें। उस क्षार जल में शिलाजीत, और विडनमक मिलाकर पीवे तो यह अस्मरी रोग को जीत हेता है ॥ ३३॥

यथोक्तसद्धेषजसाधितै छूतैः । कषायसभारपयोऽवलेहनैः ॥ सदा जयेद्द्रगतराद्दमरीं भिषग् । विशेषतो बस्तिभिरप्यथोत्तरैः ॥३४॥

भावार्थः इस प्रकार ऊपरके कथनके अनुसार अनेक अस्मरी नाशक औषधि-योंसे सिद्ध घृत, कषाय, क्षार, दूव व अवलेही के द्वारा विशेष कर उत्तरबेस्ति के प्रयोग से विद्य पत्थरसे भी अधिक कठिन अस्मरी रोग को जीते ॥ ३४॥

## उत्तरबस्ति विधान।

अतः परं चोत्तरविस्तरुच्यते । निरस्तवस्त्यामयवृद्वंशुरा ॥
मतीतनेत्रामलविस्तिलक्षण- । द्रवप्रमाणैरिप तिस्त्रयाक्रमैः ॥ ३५ ॥

' भावार्थ--उत्तरबस्ति बस्ति (म्ब्राशय) गत सम्पूर्ण रोगोंको जीत्वे वाली है ।

र जी लिंग व योनि मैं विश्व [ गिवकारी ] लगावी जानी हैं अने उत्तरवेदित, कहते हैं।

इसिकिये यहां से आगे, नेत्र (पिचकारी) व बस्ति का लक्षण, प्रयोग करने योग्य इवप्रमाण, और प्रयोग करने की विधि आदि उत्तरबरित संम्बधि विषय का वर्णन करेंगे ॥ ३५॥

## पुरुषयोग्यनेश्वलक्षण ।

ंप्रमाणतोऽष्टुांगुल नेत्रमायतं । सुवृत्तसुस्निग्धसुरूपसंयुतम् ॥ सुतारनिर्मापिनमूलकार्णिकं । सुमालनीवृन्तसमं तु सर्वथा ॥ ३६ ॥

भावार्थः — बह बन्ति, आठ अगुल लम्बी, गोल, कोमल व सुंदर चांदी आदि धानुओं द्वारा निर्माभित, मूल में कार्णिका से संयुक्त एवं चमेलीपुष्प के डंठल के समान होनी चाहिये। यह नेत्रप्रमाण व लक्षण पुरुषोकी प्रयुक्त करने योग्य नेत्रका है। ३६॥

## कन्या व स्त्रीयोग्य नेत्र लक्षण।

तदर्भभागं सबृहत्सुकर्णिकं । सुवस्तियुक्तं प्रमादाहितं सदा ॥ तथांगुलीयुग्मनिविष्टकर्णिकं । तदेव कन्याजननेत्रसुच्यते ॥ ३७ ॥

भावार्थ: —िक्षियोंके छिये नेत्र, चार अंगुल लम्बा व बडी कर्णिका से संयुक्त होना चाहिये | कन्याओके ठिये प्रयोग करने योग्य नेत्र दो अंुल लम्बा एवं कर्णिकायुक्त होना चाहिये | उपरोक्त तीनो प्रकार के नेत्र बस्ति से समुक्त होना चाहिये || ३७ ||

#### द्रवप्रम.ण ।

द्रवप्रमाणं प्रसृतं विधाय तत् । कषायतैलाज्यशुणेषु कस्याचित् ॥ प्रयोज्यतां बस्तिमर्थेदुलिप्तया- । शलाकया मेद्रमुखं विशोध्य तम् ॥३८॥

भावार्थ: — बस्ति में, कपाय, तैल, वी इत्यादिम से किसी भी चीज (द्रव) की 'प्रयोग करना हो, उस की अधिक से अधिक माता एक प्रसृत (साठ तोला) प्रमाण है। किस 'प्रयोग करनेके पाइले कपूर से लेपन किये गयं, पतले शला का [सलाई] को, अंक्स केंसल कर, शिश्लेदिय के मुख को साफ कर लेनी चाहिये॥ ३८॥

## उत्तरबस्तिसे पूर्वपश्चाद्विधेयविधि।

मधिरयेतु मथमं विधानवित् । नियोजयेदुत्तरवस्तिमूर्जिताम् ॥ ततोऽपराण्दे पयसा च भोजयेत्। अतो विधास्ये वर्षस्तिसरिक्रयाम् ॥३९॥

े १ यह रोगीके हाथ का अगुरू है।

भावार्थः - उत्तर बस्ति देनेके पहिले उन अवयवोको मल लेना चाहिए। तदनंतर बस्तिका प्रयोग करना चाहिए। उस दिन सायंकाल दूधके साथ मोजन कराना चाहिए। अब बस्ति देनेके क्रमको कहेंगे ॥ ३९॥

## उत्तरबस्यर्थ उपवेशनविधि ।

स्वजानुद्घ्नोञ्चतसुस्थिरासने । व्यवस्थितस्यादतकुवकुटासने ॥ नरस्य योज्यं वनिताजनस्य च । तथवग्रुत्तानगंतार्ध्वपीदतः ॥ ४० ॥

मानार्थ — पुरुषको उत्तरबस्ति प्रयोग करना हो तो उसको बुटनेके बराबर ऊंचे व स्थिर आसन (बेंच बुर्सी आदि ) पर कुक्कुटासन मे व्यवस्थित रूपसे विटाल कर प्रयोग करें। स्नीको हो तो उपराक्त आर्सनपर, चित सुलावे और दोनों पैर ऊंचा करके अर्थात् संकुचित करके प्रयोग करें।। ४०॥

नभोगतेऽप्युत्तरवस्तिगद्रवे । सर्तेलनिर्गुण्डिरसंदुालेप्तया ॥ शलाकया मेद्रमुखं विघट्टय- । व्यथ्य नाभेः प्रतिपीडयेद्दुदम् ॥ ४१॥

भावार्थः — पिचकारीका दबद्रव्य पूर्ण होनेपर तेल, निर्मुण्डिका रस और कपूर लिस दालाकासे शिदनके मुखको अच्छितिरह शोधन करना चाहिए एवं नामिके नीचे अच्छीतरह हाथ से मलना चाहिए ॥ ४१॥

## अगारधूमादिवर्ति ।

अगारधूमोत्पलकुष्ठिपपली । सुसेंधवेंः सद्धृहतीफल्द्रवैः ॥ विलिप्तवर्ति प्रविवेशयेद्धुधः । सुखेन सद्यो द्रवनिर्गमा भवेत् ॥ ४२ ॥

भावार्थः — गृहंधूम, नील कमल, क्ठ, पीपल, रोधालोण व कटेहली फल इन के द्रव [काथ आदि ] को वत्तीके ऊपर लेपन कर अंदर प्रवेश करानेसे उसी समय इवंदन्य सुगमतासे आता है ॥ ४२ ॥

## उत्तरबस्तिका उपसंहार।

समूत्ररोगानतिमृत्रकृच्छतां । सत्तर्करानुग्ररुजाइपरीगणान् ॥ समस्तवस्त्याश्रयरोगसंचयान् । विनाश्रययेदुत्तरवस्तिरुत्तमः ॥ ४२ ॥

भावार्थः मूरारोग, मृत्रकृष्छ, शर्कराहमरी आदि संपूर्ण बस्याश्रित रोग इस उत्तर बस्तिसे नाश होते हैं । अर्थात् मूरासंग्धी रोगोंके लिये, उप्रसे उप्र अस्मरी रोगकेलिये व सर्व प्रकारके बस्तिगत रोगोंकेलिये यह उत्तरबस्ति उत्तम साधन है ॥४३॥

१ घर में धूर्व के कारण, जो काला जम जाता है उसे गृहधूम, [घर का धूवा] कहते हैं।

## अथ भगंदररोगाधिकारः।

## भगंदरवर्णनप्रतिज्ञा।

निगच्य संक्षेपन एवमइमरी । भगंदरस्य मतिपायते किया । स्वलक्षणैः साध्यविचारणायुतः । सरिष्टवर्गैरपि तच्चिकित्सितेः ॥४४॥

भावार्थः इस प्रकार संक्षेपसे अश्मरी रोगको प्रतिपादनकर अत्र भगंदर रोगका वर्णन उसकी चिकित्सा, छक्षण साध्यासाध्य विचार, मृत्युचिन्ह आदि के साथ २ करेंगे इस प्रकार आचार्यश्री प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ४४॥

## भगंदर का भेद।

भावार्थ: --भगंदर रोग क्रमसे वातज, पित्तज, कफज, वातीपत्तकफ्रजं (सिनिपातज) शल्थघातज (काटे के आधातसे उत्पन्न ) इस प्रकारसे पांच प्रकारका होता है। यह रोग विप, अग्नि, मृत्युके समान भयकर है। ४५॥

## शतयांनक च उप्राललक्षण ।

सतोदभेदपञ्चरातिवेदनं । मरुत्मकोपाच्छतयोनकं भवेत् ॥ सतीव्रदाइज्वरमुत्रपतिकं । भगंदरं चोष्ट्रगलोपमांकुरम् ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—वातोद्देक से उत्पन्न भगंदर, तोद, भेद, आदि अत्यंत वेदना से युक्त होता है। इसका नाम शतयोनंक है। पित्तप्रकोपसे उत्पन्न भगंदर में तीन दाह [ जठन ] व ज्वर होता है। यह ऊंट के गठे के समान होता है। इसिटिये इसे उद्युग्ड कहते हैं।। ४६॥

## परिस्नावि व कंबुकावर्तस्थण

कफात्परिस्नावि भगंदरं महत् । सकण्डुरं सुस्थिरमल्पदुर्घटम् ॥ जदीरितानेकविशेषवेदनम् । सुकंचुकावर्तमञ्जेषदोषजम् ॥ ४७॥

१ गुदा के बाहर और पान में अथीत् गुदा से दो अंगुल के फासले में, अत्यंत बेदना उत्पन्न करनेवाली पिडका [फोडा ] उत्पन्न होकर, वही फूट जाता है, इसे मगंदर रोग कहते हैं।

र शतयोनक का अर्थ चालनी है। इस भगदर में चालनी के समान अनेक छित्र होते हैं। इसकिये शतयोनक नाम सार्थक है।

भावार्थ:—कफप्रकीप से उत्पन्न भगंदर, बडा व स्थिर होता है इस में खुजली होती है वेदना (पीडा) मंद (कम) होती है एवं प्यसाव होता रहता है। इसलिये इसे परिस्नावि भगंदर कहते हैं। सिन्निपात भगंदर में, पूर्वोक्त तीनों दे वों से उत्पन्न भगंदरों के प्रथक २ लक्षण एक साथ पाये जाते हैं। इसकी शंख के आवर्त [ घुमाई ] के समान आकृति होने से इसे कं युकावर्त कहते हैं। ४ ॥

### उम्मार्गि भगंद्र लक्षण।

सञ्चल्यमज्ञानतयाञ्चमाहृतम् । क्षिणोति तिक्ष्णं गुद्रमन्यथोगदं ॥ विमार्गमुन्मार्गविशेषसंचितं । भगंदरं तत्कुरुते भयंकरम् ॥ ४८ ॥ ४ ॥

भाषार्थ:—िशना देखे भारें, अन्यथा चित्त से भोजन करते समय अग्हार के साथ कांटा जावे तो, वह गुद में चुभकर भगदर को पैदा करता है। इस में अनेक प्रकार के मार्ग (छिद्र) होते है। यह उन्मार्गगाभी होता है। इसाक्ष्ये उसे उन्मार्गी भगंदर कहते हैं। यह अत्यंत भयंकर होता है। ४८॥

## भगंदर की व्युत्पक्ति व साध्यासाध्य विचार।

भगान्विते बस्ति गुदे विदारणात् । भगंदराणीति वदंति तिद्वदः ॥ स्वभावतः कृच्छतराणि तेषुत- । द्विवर्जयेतमर्वजञ्चसंभवम् ॥४९॥

भावार्थः — भग, कित और गुद स्थानमे विदारण होनेसे इसे भेगंदर ऐसा विद्वान् छोग कहते हैं ! सर्व प्रकारके भगदंर, अत्यंत कष्ट साध्य हैं । इनमें से, सनिपातज ब शल्यज तो असाध्य हैं । इसिल्ण इन दोनों को छोड देवें ॥ ४९ ॥

### भगंदर चिकित्सा।

भगंदरीचित्पिटिकाप्रपीिधतं । महोपवासः वर्मनविरेचनः॥ उपाचरेदाश्चिवेषकोणिन-। प्रमीक्षसंस्वेदनेळपंबर्धनः॥५०॥

भावार्थ:—भगदर पिटका | पुनमी ] से पीडित अर्थात् भगदर रोगसे युक्त मनुष्यको उपवास, वमन, विरेचन, रन्तमाक्षण, संस्वेदन, छेपन, आदि विधियोंसे शौष्र विकिसा करें ॥ ५०॥

### चिकिता उपक्षामे द्वान ।

उपेक्षितान्युंत्तरकालमुद्धतं । स्ममस्तदांषं परिपाक्षमत्यतः॥ सृजति रेतोमसम्त्रमारुत-। क्रिमीनपि स्वत्रणवक्त्रतस्सदा ॥ ५१॥ ं भावाध: -- यदि इस भगंदर रोगीकी उपेक्षा करें तो वह तीनों दोषों से संयुक्त हो कर, उस का परिपाक होता है। भगंदर के मार्ग [मुख] से शुक्र, मद्र, और वायु बाहर आने लगते है। एवं उस में नाना प्रकार के मुख से संयुक्त कणोंकी उत्पत्ति होकर, उन वर्णों के मुख से किमी पड़ने लगते हैं। अर्थात् किमि भी पेदा होते हैं। ५१।

#### भगंदर का असाध्य लक्षण।

पुरीषमुत्रक्रिमिवातरेतसां। प्रवृत्तिमालोक्य भगंदरव्रणे॥ चिकित्सकस्तं मनुनं विवर्जये- । दुपद्रवैरप्युपपन्नमुद्धतः॥ ५२॥

- भावार्थः—भगंदर के मुखसे मल, मूच, वात, वीर्य, क्रिमि आदिकी प्रवृत्तिको देखकर एवं भयंकर उपद्रवोंके उद्देक को देखकर चिकित्सकको उचित है कि वह भगं-दर रोगीको असाध्य समझकर छोडें॥ ५२॥

## भगंदर की अंतर्भुखबिहर्मुखपरीक्षा।

तथा विपक्षेषु भगंदरेष्वतः । मतीतयत्नाद्गुदजांकुरेष्विव । भवेष्य यंत्रम् प्रविधाय चैषणी । बहिर्मुखांतर्भुखतो विचारयेत् ॥ ५३ ॥

भावार्थ:— उपरोक्त भगंदरांसे विपरीत अर्थात् अहाध्यलक्षणोंसे रिष्टत भगंदर रोग को, अर्शके समान ही अत्यंत यत्नके साथ यंत्रको अंदर प्रवेशकर ऐषणी ( लोह की शलाका ) को अंदर डालकर भगंदरका मुख अंतर्गत है या बहिर्गत है इसको अच्छीतरह विचार करना चाहिये ॥ ५३ ॥

### भगंदर यंत्र 🕛

यथार्श्वसां यंत्रमुदाहृतं पुरा । भगंदराणां च तथाविधं भवेत् ॥ अयं विशेषोऽर्धश्रशांकसन्तिभं । स्वकार्णकायां प्रतिपाद्यते सुधैः ॥५४॥

भावार्थ: — जिस प्रकार पहिले अर्शरोग नेलिये यत्र बतलाये गये है वैसे ही यंत्र भगंदरकेलिये भी होते हैं। परंतु इतना विशेष विद्वानों द्वारा कहाजाता है कि इसमें कार्णिका अर्वचंद्राकृति की होनी चाहिये॥ ५४॥

### भगंदरमें शस्त्राग्निक्षारमयोग

अथैषणीमार्गत एव साभ्यं । विदार्य भक्षेण दहेत्तथाग्रिना ॥ निपातथेत्कारमपि त्रणाक्रियां । प्रयोजयेच्छोधनरोपणीपधैः ॥ ५५ ॥ भावार्थ: — भगंदर व्रण में लोहरालाका डालकर, मगंदर और उसके आधार को शक्षे से विदारण करके अभि से जलावें । अथवा श्वारपातन करें । इस प्रकार, राख प्रयोग आदि करने के बाद, उस व्रण (धाव) को, व्रणोपचार पद्धित से शोधन ( शुद्ध करनेबाली ) रोपण ( भरनेवाली ) औपधियों द्वाग चिकित्सा करें । अर्थात् रोपण करें ॥ ५५ ॥

### भगंदर छेदन ऋम ।

यदैवपन्योन्यगतागतिर्भवेत् । तदैकदा छेदनिष्टपन्यथा ॥ क्रमक्रमेणैव पृथक्षृथग्गति । विदारयेद्यन्न बृहद्णं भवेत् ॥ ५६ ॥ ...

भावार्थ: — जब भगंदरों की गति पर्सैंपर मिली हुई रहें तब उनको एक बार ही छेदन करना चाहिये | जिनकी गति पृथक् २ है परस्पर मिली नहीं है उनको क्रम २ से विदारण करें अर्थात् एक भरने के बाद दूसरे को । दूसरा भरने के बाद तीसरे को दारण करें । ऐसा करने से बण बड़ा नहीं हो पाता है ॥ ५६ ॥

### वृहत्वणका दोष व उसका निषेध।

बृहद्व्रणं यच्च भवेद्रभगंदरम् । तदेव तस्मिन्मस्रमूत्ररेतसाम् ॥ प्रवृत्तिरुक्ता महती गतिस्ततो । भिषग्विमुख्यैरपि शक्षकमीवित ॥५७॥

ततो न कुर्यादिवृतं त्रणान्वितं । भगंदरं तत्कुरुते गुदक्षतिम् ॥ स श्लुमाध्मानमथान्यभावतां । करोति वातःक्षतवक्त्रनिर्गतः ॥५८॥

भावार्थः -- जिम गगंदर में ( शक्ष कर्मके कारण ) व्रण ( घाव ) वहुत बडा होजाना है उस व्रण मार्ग से मल, मूल, जुक वाहर निकल में लगते हैं। जिम से भगंदर की गति और भी महान होजाती है ऐसा भिष्यवरोंने कहा है। इसालिये शक्षकर्म को जानने वाले वैद्य को चाहिये कि यह शक्ष कर्म करते समय मगंदर के व्रण ( घाव ) को कर्मा भी वडा न बनावे। यदि बढ जावे तो वह गुदाको (विदारण) कर देता है। उस क्षतगुदाके मुख्य से निकला हुआ वात शूल, आध्मान ( अफरा ) को करता है ५७॥ ५८॥

अतः प्रयत्नादितिशोफभदतां । विचार्य सम्यग्विद्धीत भेषत्रभ् ॥ विधीयने छेर्नमर्घलांगल- । प्रनीतगातिधिसमाननामकम् ॥५५॥

? यह शस्त्र, आमे व सार कर्म बनलाया है। इन सब का एक ही अवस्थामे प्रयोग करना चाहिये। अवस्थांतर को देखकर प्रयोग करे। भावार्थ:—इसिंखिये भगंदर की सूजन के भेदों की देख कर उस पर अच्छीतरह से विचारकर उस के अनुकूछ प्रयत्नपूर्वक शक्षकम आदि करें । भगंदर के छेदन (की आकृति) या तो अर्थछांगर्छके सदश अथवा गोतिर्थि के समान करे ॥ ५९ ॥

सुखांष्णैतेलन निषेचनं हितं । गुदे यदि स्यात्सतेवदना नृणां ॥ तथानिल्जनोषधपक्रभाजने । संबाध्यिकेप्यासनिष्टिमाद्रात् ॥६०॥

भावार्थः — यदि गुरक्षत होकर उस मे वेदना हुई हो तो मंदोष्ण तेलका सि-चन करना हितकर है। एवं वातहर और्पाधयों से पका हुआ बाफ सहित पानामें बठना भी उपयुक्त है। २६०॥

#### स्वद्न ।

सवक्रनाडीगतवाष्पतापनं । हितं श्रयानस्य गुदं नियोजयेत् ॥ तथैवमभ्यक्तशरिमातुरं । सुखादंकष्वप्यगाहयंद्रिषक् ॥ ६१ ॥

भावार्थ:— भंगदर से पीडित रोगी की चिकित्साकेलिये यह भी उपाय है कि एक घड़े में वातष्त्र आंषधि यो से सिद्ध कषाय को भरकर उसके मुहं बंद करें। और उम घटे में एक टेढी नहीं लगावें। उस नहीं द्वारा आई हुई बाफ से गुदा को स्वेदन करें। अथवा वातष्त्रतंल से शरीर को मालिश करके कदृष्ण [थोडा गरम] जल को एक बड़े बर्तन में डालकर उस में रोगीको बैठालें।। ६१।।

#### भगद्रःन उपनाह।

स्रुतेलदुग्धाज्यविषक्षपायसं । ससैंधवं वातहरीषधान्वितम् ॥ सपत्रवस्त्रीनिंहितं यथासुस्तं । भगंदरस्याहुरिहापनाहनम् ॥ ६२ ॥

द्वाभ्यां समाभ्यां पार्श्वाभ्यां छेदे लांगलको मतः। दूर्त्वमेकत्रे यद्य सोऽर्घलांगलकस्समृतः ॥१॥

अर्थः—जो दोनों पाओं में समान छेद किया जावें उसे " लागलक " कहते हैं। जो एक तरफ छोटा हो वह " अर्धलांगल " कहलाता है।

> पार्श्वगतंन छिद्रेण छेदो गोतीर्थको भवेत्॥ बो पंसवाडी के तरफ सुककर छेद किया जाँवे उसे "गोतीर्थ" कहते हैं॥

<sup>?</sup> लांगल इल को कहते हैं जो आधा इल के समान हो उसे अर्धलागल कहते हैं।। २ इस के विषय में अनेक मत है। कोई तो चलती हुई गाय मूतनेपर जो टेढी २ लकीर होती हैं उसे गोतीर्थ कहते हैं। कोई तो गायकी बोनि को गोतीर्थ कहते हैं।

प्रंथांतर में ऐसा भी लिखा है---

भावार्थ:—तेल, दूध, घी, सेंधानमक और वातहर औषधि इनको एकत्र डाल-कर तब तक पकार्वे, जब्तक खीर के समान गाढा नहीं होत्रें। इस पुलटिश को, इस भगंदर त्रण पर पत्ते और तक्ष के साथ जैसा सुख होतें तैसा बांधे। ६२ ॥

## शस्यज भगदर चिकित्सा।

यदेतंदतर्गतश्चरयनामकं । भगंदरं तच्च विदाये यत्नतः ॥ व्यपोत्स श्रत्यं प्रतिपाद्य कृच्छृतां। तृपाय पूर्वे विद्धीत तत्क्रियाम्।।६३॥

भावार्थ: — जो शल्य (कांटा) मञ्ज्यसे उत्पन्न भगंदर है (वह असाध्य होनेसे) उसकी कटिननाको पहिले राजाको सृचिन करे। फिर उसका बहुत प्रयत्नके " साथ विदारण करे एवं कांटेको निकाले। ६३ ।

#### शोधनरापण।

त्रणिकयां प्राग्विहितां प्रयोजयेत् । प्रमेहर्तात्रत्रणशोधनं भिषक् ॥ भगंदरेप्यत्र विधिर्विधीयते । विशेषतक्शोधनरोपणादिकं ॥ ६४ ॥

भावार्थः -- पहिले प्रमेहत्रणके प्रकरणमें जो त्रण किया बताई गई है उसी विश्वीसे भगंदरत्रणका भा शोधन करे । विशेषतः भगंदरत्रणका शोधन रोपण आि अधियोंका प्रयोग करें ॥ ६४ ॥

## भगंद्रक तेल व घृत ।

तिलेस्सदंतीत्रश्रृदिंद्रवारुणां । शताव्हकुष्टैः करवीरलांगेलः ॥
निशाकेकांजीरकरंजिवज्ञकैः । सिहंगुदी (१) सैंधविचत्रवीजेकः ॥६५॥
सिनंबजातीकदुरे।हिणीवचा । कदुत्रिकांकीलगिरींद्रकाणिकैः ॥
सहाश्वमारेः करकणिकायुतैः । महानकक्षीरकरूटिकान्वितः ॥ ६६ ॥
कषायकल्कीकृतचारुभेषजेः । विषक्तेलं घृतमेव वा द्वयम् ॥
प्रयोगयेचच्च भगंदरवणे । रुजाहरं शोधनमाश्र रोषणं ॥ ६७ ॥

भावार्थः—तिल, दंती जह (जमाल गोटेका पेड) निसोध, इंदायन, शतावरी कूठ, कनेर, इल्टी, कांजीर, कंजा, कलिहारिकी जह, आक, सेंघालवण, चीताकी जह, गोदीवक्ष, अधवा बडी कटेली, एरण्ड बीज, निंब, जायफल, कुटकी, वचा, त्रिकटु (सोंठ विरंच पीपल) अंकोल, दिरा वृक्ष] सफेद किणिही वृक्ष और किणिकासे युक्त कनेर,शृहरका दूध, लाड एरण्ड कृक्ष, पीली कटसरैया इन औषधियोंके कल्कसे कषाय तैयार कर उसमें

पकाये हुए तेल या धी अधना दोनों को भगंदरव्रणमें उपयोग करना चाहिये। उससे वणका शोधन और रोपण हो जायगा। एवं रोग भी दूर होगा॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥

## उपरोक्त तेल घृतका विशेष गुण।

तदेव दुष्टार्श्वदनादिकांकुर- । स्तनक्षतेष्वज्ञतप्तिकर्णयोः ॥ प्रमेहकुष्टत्रणकष्डुददुषु । किमिष्वपीष्टं प्रथितापचीष्वस्रम् ॥ ६८ ॥

भावार्थः — उपरोक्त तेल व घृत, तुष्टं अर्धुदरोग, नाडीवण, अर्श, स्तनक्षति, पिडिका, पृति, कर्णरोग, प्रमेह, कुष्ट, कच्छु, दहु, अपि, और क्रिमिरोगोंके लिये हितकर है। ६८॥

## हरीतक्यादि सूर्ण।

इरीतकी रोहिणि संधवं वचा । कट्टात्रिकं श्रक्ष्णतरं विचार्णतं ॥ पिवेत्कुलत्थाद्भवतककांजिकां । द्रवेण केनापि युतं भगंदरी ॥ ६९॥

भावार्थ:—-हरड, कुटकी, सेघालोण, बचा, फ्रिकटु, इन औषियोंकां महीन चूर्णकर उसे कुल्थी व छाछकी काजी में मिलाकर किसी द्रवके साथ भगंदरी पीवें जिस से वह सुखी होता है ॥ ६९ ॥

### भगंदर में अपथ्य।

व्यवायद्राध्वगमातिवाहन- । प्रयाणयुद्धाद्यभिघातहेतुकम् ॥ स्यजेद्विरूढोपि भगंदरव्रणी । मासद्वयं बद्धपुरीषभाजनम् ॥ ७० ॥

भावार्थ: भगंदर वर्ण अच्छा हो जाने पर भी (भर जानेपर भी) दो महीने तक भगंदरी मेथुनेसवन, दूरमार्ग गमन, घोडे आदि मवारीपर बैठकर अधिक प्रयाण, युद्ध [कुस्ती आदि ] आदि आघात (चोट छगने) के छिथे कारणभूत कियाओंको न करें । एवं गाढामछ होने योग्य भाजन भी नहीं करना चाहिए, दो मिहनेतक आहार नीहारकी योग्य न्यवस्था रग्वें।। ७०।।

## अदमरी आदिकं उपसंहार।

इति क्रमादुद्धतरागवल्लभा- । नसाध्यसाध्यप्रविचारणान्यितान् ॥ । निगद्य तल्लक्षणतिष्चिकित्सितान् । व्रवीम्यतः श्चुद्ररुजागणानिष ॥ ७१॥

भावार्थः---इस प्रकार क्रमसे बडे २ रोग उनका छक्षण, साध्यासाध्यीवचार उनकी चिकित्सा आदि बातोंको कहकर अब क्षुदरोगों के विषयमें कहेंगे॥ ७१॥

## मृद्धि उपदंश आदिके वर्णनकी प्रतिज्ञा !

अतः परं वृध्युपदंशश्लीपद- । प्रतीतवल्मीकपदापचीगल- ॥ प्रसंबगण्डाबुदलक्षणस्मह । प्रवस्यते ब्रांथिचिकित्सितं क्रमात् ॥ ७२ ॥

भावार्थः — अब अण्डवृष्यादिक राग, उपदंश, श्रीपद, अपचि, गट्टगण्ड, अर्बुद, प्रंथि आदि रोगोंका उक्षण व चिकित्साके साथ वर्णन किया जाता है ॥ ७२ ॥

## सप्त प्रकारकी भ्रुषणवृद्धि ।

क्रमाच्च दांपै रुधिरेण मेदसा । प्रभूतम् गांत्रिनिमत्तिः। प्रवा ॥ सनामधेया वृषणाभि द्वया । भवंति धुंसामिह सप्तसंख्यया ॥ ७३ ॥

भावार्थ:—क्रमसे बात, पित्त, कफ, रक्त व मेदके विकारसे एव मृत्र और आत्रके विकारसे, ढोपोके अनुसार नामको धारण करनेत्राली (जेस वातज वृद्धि, पित्तज वृद्धि आदि) वृष वृद्धि सातण प्रकारकी होती है ॥७३॥

## वृद्धि संप्राप्ति।

अथ प्रवृत्तोत्यतमाऽनिलादिषु । प्रदृष्टदापः फलकोशवाहिनी ॥ समाथितोऽसो प्रवनः समंततः । कगोति शोफं फलकोशयोरिव ॥ ७४ ॥

भावार्थ: — बात आदि दोषोमें कोई भी एक दोष स्वकारण से प्रकृषित होकर अण्डकोश में वहनेवाळी धमनी को प्राप्तकर बायु की सहायता से अण्डकोश में फल-कोशके समान सूजन को उत्पन्न करना है। इसे अण्डकृद्धि कहते हैं। १०४॥

## यात, पित्त, रक्तज वृद्धि लक्षण।

मरुत्मपूर्णः परुषो महान्परः । सकण्टकः कृष्णतरे।ऽतिवेदनः ॥ स एव शोफोऽनिलवृद्धिरुच्यते । ज्वरातिदाहेः सह पिचरक्तजा ॥७५॥

भावार्थ: — जी पिरपूर्ण हो, कठिन वायुसे हो, व.ण्टक (काटे जैसे ) से युक्त हो, काळांतरमें जिस मे अन्यंत वेदना होती हो, उस सूजनकी वातोत्पन्न अण्डवृद्धि, अर्थात् वातजवृद्धि कहते हैं। वहीं अण्डवृद्धि, यदि अवर और अत्यंत दाहसे युक्त हो तो उसे पित्तन व रक्तज समझना चाहिए ॥ ७५॥

## क रु, मेदजवृद्धि लक्षण ।

गुरुस्थिरो मंद्रजोग्रकण्डुरो । बृहत्करो यः कफवृद्धिकच्यते ॥ महान् सृदुस्तालफलोपमाकृतिः । स तीत्रकण्डूरिह मंदसा भवेत् ॥७६॥ भावार्थ:—जो भारी और स्थिर [घटने बढने बाली न हो ] हो जिसमें पीडा धोडी होती हो, अत्यधिक खुजली चलता हो व किटन हो इन लक्षणोंसे संयुक्त अण्डबृद्धि कक्क कहलाती है। जो महान मृदु ताडके किल के सनान जिसकी आकृति हो, अत्यंत खुजली चलती हो उसे मेदज अण्डबृद्धि कहते हैं।। ७६॥

# मूत्रजनृद्धिलक्षण।

स गॅरैछतः श्रुभ्यति वारिपूरिता- । दृतिर्यथा मूत्रनिरोधतस्तथा ॥ महातिक्रुच्छाधिकवेदनायुतो । मृदुर्नृणां मूत्रविवृद्धिरुच्यते ॥ ७७ ॥

भावार्थ:—जो सूजन चढ़त समय पानीसे भरी हुई हति (मशक) जिस प्रकार क्षोभको [चंचळ] प्राप्त होती है, उसी प्रकार क्षोभायम,न होती है। मूलकृच्छ व अधिक पीडासे युक्त है, व मृद् है वह मूत्रज्ञवृद्धि कहळती है। यह मूत्रके रोकनेसे उत्पन्न होती है। ७७॥

# अंत्रज वृद्धिलक्षण।

यदांत्रमंतर्गतवायुपीडित । त्वचं सम्रुत्तम्य विधूय वंक्षणम् ॥ प्रविक्य कोशं कुरुतेऽतिवेदनाम् । तदांत्रवृद्धिं प्रतिपादयेज्ञिषक् ॥ ७८॥

भावार्थ:— जिससमय अंदर रहनेवाला वात अत्रको पीडित करता है (संकृचित करता है) तब वह त्वचाको नमाकर वक्षण संधि (राड) को कम्पित करते हुए (उसी वंक्षण संधि द्वारा) अण्डमे प्रवेश करता है। तभी अंडकी वृद्धि होती है इसे वेद अंचज वृद्धि कहें। ७८॥

## सर्व वृद्धिमें वर्जनीय वार्य।

तथोक्तवृद्धिप्विखिलासु बुद्धिमान् । विवर्जयेद्वेगनिरीधवाहनम् ॥ व्यवाययुद्धाद्यभिघातहेतुकं । तनश्र तासां विद्धीत तत्क्रियाम् ॥ ७९ ॥

भावार्थः — - उपर्युक्त सर्व प्रकारके वृद्धिरागोम बुद्धिमान रोगोको उचित है कि वह शरीरको आञ्चात पहुंचाने वाली मैध्नसेवन, बेगानिरोध (मलम्ब्रादिक निरोध) बाहन में बैटना, युद्ध करना आदि क्रियावों को छोड़नी चाहिये। फिर उसकी चिकित्सा करानी चाहिये। ७९॥

## वातवृद्धि चिकित्मा।

अथानिलोत्थाधिकबृद्धिमातुरं । विरेचयेत्स्निग्धतमं प्रपाययेत् ॥ सदुग्धमरण्डजैतलमेव वा । निरूहंयद्वाप्यजुवासयेत्भृशम् ॥ ८० ॥ भाषार्थः — नाते।त्पन्न अण्डवृद्धिसे पीडित रोगी को कोई रिनम्ब विरेचन (विरेचक घृत आदि) औषध पिलाकर विरेचन कराना चाहिये। इस के लिये, दूध में एरण्ड तेल मिलाकर पिलाना अन्यंत हितकर है। अथवा निरुद्ध व अनुवासन किक का प्रयोग करना चाहिये।। ८०॥

## स्वेदन, लेपन, बंधन व दहन।

सैंदेव संस्वदाविधायनींपघ-। प्रलेपबंधरिप वृद्धिभृद्धताम् ॥ उपाचरेदाशु विशेषतो दृढं । श्रलाकया वाष्यधरीत्तरं दृहेत् ॥ ८१ ॥

मावार्थः — अधिक बढी हुई वृद्धी क्री हमेशा स्वेदन औपिध्योंद्रारा खेदन, लेपन जीपियोंसे लेपन, बंधन आपिध्योंस बंधन आदि क्रियाओंसे उपचार कराना चाहिये। जो वृद्धि विशेष दृढ [मजबूत] है उसे आप्रि से नपायी गयी शलाकासे नीचेके व उत्तर भाग को जला देवें।। ८१।।

## पित्तरक्तजवृद्धि चिकित्ना।

स पित्ररक्तोद्भववृद्धिवाधितं । विरेचनः पित्तर्द्ररिविशोधयेत् । जळायुकाभिवृषणस्थक्षोणितं । प्रमाक्षयेच्छीनतरैरिविलेपयेत् ॥८२ ॥

भावार्थः—पित्तगत्तके विकारसे उत्पन्न वृद्धिमें पित्तहार औषधियोंसं विरंचन कराना चाहिये। एवं जलींक लगवाकर अण्डके दुष्ट गत्तका मोक्षण (निकालना ) कराना चाहिये और उसपर शीत औषधियोंका लेपन करना चाहिये ॥ ८२ ॥

## कफजवृद्धि चिकिंग्सा ।

कफमवृद्धिस्तिफलाकदुत्रिकै-। गेवां जलैः क्षारपुतिस्मुपेषितेः॥ प्रकेषयेत्तच्च पिवेदथातुरः। सुम्बोष्णवैशिक्ष्यनाहयेत्मदा॥ ८३॥

भावार्थः -- कप्तवृद्धि मे त्रिप्तला (हरह, बहेहा, आंवला) व त्रिक्तु [सोठ, मिरच पीपच] को क्षारयुक्त गोम् त्रके साथ अच्छीतरह पीसकर लेपन करना चाहिये। और उसी औपधिको रोगी को पिलाना चाहिये। एव च उष्ण वर्गी अर्थात् उष्णगुण युक्त औषियोंका पुल्टिश बोधना चाहिये॥ ८३॥

## मेदज वृध्दिजिकिता।

विदार्थ मेदःमभवातिवृद्धिकां । विवज्यं यत्नादिह सीत्रनी भिषक् ॥ व्यपोक्ष मेदः सहसाविशोधने—। रुपाचरत्सक्रमसोष्णवंधनैः॥ ८४॥

## मूत्रजवृद्धिविकिरसा ।

समृत्रकृद्धिं दहवंधवंधितां । विभिन्न सुत्रीहिशुखेन यत्नतः ॥ विगालयेत्सनलिकामुखेन त- । ज्जलोदरशोक्तविधानपार्गतः ॥८५ ॥

भावार्थ:—मूशज अण्डबृद्धिमं, जलोदर मे पानी निकालने की जो विधि ब्रुक्तायी है उसी विधिके अनुसार अण्ड को अच्छी तरहसे वेध कर, अति प्रयत्नके साथ ब्रीहिमुख नामके शक्से भेदन करके,नली लगाकर अण्डसे पानीको बाहर निकालें॥८५॥

## अंत्रवृध्दिचिकिस्सा।

अथात्रष्ट्वी तदसाध्यतां सदा । निषेध यत्नादनिस्रध्नमाचरेत् ॥ बस्राभिषानं तिस्त्रजं प्रपाययंत् । सस्प्रिक्षेरण्डजतेस्रभेव वा ॥ ८६ ॥

भावार्थ:—अंशवृद्धिकं होने पर उसे पहिलेसे असम्प्य कहना चाहिये। किर बातहर औषधियोंका प्रयोग कर बहुत यत्नके साथ चिकित्सा करनी चाहिये। बलेतिक अथवा सेंशलोण मिलाकर एरण्डका तेल उसे पिलाना चाहिये॥ ८६॥

### अण्डस्थिनलेप ।

सुलाइकां ने। रकरंजलां गली - । खरापमार्गी प्रिभिरेव काल्कितैः ॥ प्रिक्ति पत्रैः सह वंधमाचरेत् । प्रवृद्धवृद्धिमञ्जमार्थमाचरेत् ॥ ८७॥

भाषार्थः -- सुलाहा, (वृद्धिनाशक ओपिश्व) का जड, कंटकयुक्त वृक्ष विशेष, कांजीर, करंज, कलिहारी. चिरचिरा इनके जडका कल्क बनाकर उसे प्रतेपर केप करके इसको वृद्धिपर बाधना च'हिये । जिससे यह वृद्धि उपशम को प्राप्त होती है ॥ ८७॥

## अण्डम्धित्दनकाका ।

निवेत्कवेराक्षिफलांधिभिः कृत्। सुकल्कपत्यम्लकतककांनिकैः ।।
सुक्षिक्षुमूळं जिकदुं ससैंथवं। सहाजमोदैः सह चित्रकंण वा ॥ ८८ ॥

भावार्थ: — पाडरकृष्ठ, मदनवृक्ष [मनफलका पेड ] इनके जडसे बनाया हुआ कल्क, अम्लक, छाछ वा कांनाके साथ तथा सेंजनका जड, त्रिकटु, सेंबाले क कल्कको अजमीद या चित्रकके काथ के साथ पीवे ॥ ८८ ॥

१ मस्ति अधिकारोक्त ।

And the state of t

## सुवर्चिकादिचूर्ण।

सुवर्षिकासैंघविंगुजीरकैः । करंजयुग्मैः श्रवणाह्येपर्कः ॥ कदुत्रिकैथूर्णकृतेः पयः पिवेत् । करोति ग्रुष्कं करिग्रुष्कसाम्भम् ॥८९॥

मावार्थ:—सर्जाखार, सेघालीण, हींग, जीरा, छोटी वडी करंजा, अवणी, ।त्रिकटु इन सब आपिथियोंको चूर्णकर दूध के साथ पीत्रे तो अण्डकीश हाथीके अण्ड-कोश के समान सुदृढ-बनता है ॥ ८९॥

## उपद्ंशशुकरांग वर्णनप्रतिका।

**मृषणवृद्धिगणा**खिललक्षणं । प्रतिविधानविधि प्रविधायच ॥ तद्ध्वजगतानुपंदञ्जविश्वेषितान् । निश्चितग्रक्षविकारकृतान् भ्रुवे ॥ ९० ॥

भावार्थ:--इस प्रकार वृषण वृद्धांका संपूर्ण लक्षण, चिकित्सा आदिको कहकर अब पुरुषिंग के ऊपर होनेवाले उपदश और शूक रोगका वर्णन अब आंगेक प्रकरणमें करेंगे॥ ९०॥

शंतिम कथन । इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निसृतमिदं हि शीकरानिभं जगदंकहितम् ॥ ९१ ॥

भाषार्थः जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्षी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परछोकके लिए प्रयोजनीभृत साधनकषी जिसके दो सुंदर तट हैं. ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखने उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथ मे जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ९१ ॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्ररोगचिकित्सितं नायादितो त्रयोदद्याः परिच्छेदः ।

इत्युपादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रथ के चिकित्साधिकार में विवादाचरपतित्युपाविविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शासी द्वारा दिखित भावार्थदीपिका टीका मे क्षुद्ररोगाविकार नामक तेरहवां परिच्छेद समात हुआ।

# अथ चतुर्दशपरिच्छेदः ।

अथ उपदंशिधकारः।

मंगलाचरण व प्रतिहा।

जिनमनघमनंतज्ञाननेत्राभिरामं । त्रिभुवनसुखसंपन्मृतिमत्यादरेण ॥ मतिदिनमतिभक्त्याऽनम्य वक्षाम्युदारं । ध्वजगतसुपदंशख्यातश्काभिधानम् ॥ १ ॥

भाषार्थः—सर्व पाप कर्मी से रहित, अनंतज्ञानरूपी नेत्रमे शोभायमान, तीन छोक के संपत्ति के मूर्ति स्वरूप श्री जिनेद्र भगवान्को अत्यंत आदर के साथ अति भक्ति से नमस्कार कर मेढ पर होनेवाले उपदंश व शूक रोगोंको प्रतिपादन करेंगे ॥ री

उपवृंश चिकित्सा।

ष्टुवणविविधवृद्धिमोक्तदेश्वक्रमेण ॥ मकटतरचिकित्सां मेहनोत्पक्षक्रोफे ॥ वितरतु विधियुक्तां चोपदंश्वाभिधाने । निखिल्लविषमशोफेष्वेष एव मयोगः ॥ २॥

भावार्थ: — अण्डवृद्धि के प्रकरण में भिन्न २ दोषोत्पन्न वृद्धियों कि जिस प्रकार भिन्न २ प्रकार का चिकित्साक्रम बतलाया था, उन सब को लिंग में उत्पन्न उपेंद्श नामक शोथ (सूजन) में भी दोषभेदों के अनुकूल उपयोग करें। एवं अन्य सर्व प्रकार के भयंकर शोथों में भी इसी चिकित्स का उपयोग करें।। २ ॥

दो प्रकारका शोध।

स भवति खल्ज शोफो द्विपकारो नराणा-। मवयवीनयतो ऽन्यः सर्वदेहोन्सवश्र ॥

र लिंग का इत्य के आघात से, नाखन व दांत के लगनेसे, अच्छीतरह साफ न करनेसे, अख्येत विषयोपमांग से, एवं विकृत योनिवाली स्त्री के संसर्ग [ मेणुन ] से, शिमेंद्रिय [ किंग ] वें शोब ( कुलयी धान्य के आकार वाले फफोले उत्पन्न होते हैं उसे उपदेश अर्थात् गर्मीरोगं कहते हैं। बातज, पित्तक, रत्तज, कफज, सक्रिपातज इत प्रकार उसके पांच भेद आधुर्वेद में वर्णित हैं।

ेसकलतनुगती वा मध्यदेहेऽर्घदेहे । . श्वययुरतिसुकष्टः क्लिष्ट्युष्केतग्रांगः ॥ ३ ॥

भावार्थः निर्म सूजन दो प्रकारकी होती है। एक नियतः अवस्य में होनेवाली और दूसरी सर्वांगीण । सर्व अंगमें फैली हुई तथा शरीरके मध्यभाग अथवा अर्ध शरीरकें सूजन होकर अन्य अवस्य सूख गये हों ऐसे शोध रोंग कठिन साध्य होते हैं।। ३॥

विद्विधि प्रंथिपिटकालक्षण व चिकित्सा । भ्वयभुरितिविज्ञाली विद्विधः कुंभरूपा । भुखरिहततया ते प्रंथयः संमदिष्टाः ॥ मुखयुतिपिटकारत्याः शक्षेक्कालेऽसुरूपै— । रुपनदृत्विशेषेः साधनैः साधयेसान् ॥ ४ ॥

भावार्थ: — जे होध विशाल हे और कुम्भके समान है वह बिद्धि कहलाता है। अनको मुख नहीं होता वे प्रंथियां है और मुखसहित पिटक कहलाते हैं। इन सब शोफोन्दोंकी यथ काल तदनुकूल ओपविथों द्वारा पुन्टिश आदि बांधकर एवं और भी उपायोंसे चिकित्सा करनी चाहिये॥ ४॥

उपदेशका असाध्य लक्षण । ज्वरयुतपरिदाहश्वासतृष्णातिसार— । प्रकटबलविद्दीनारोचकोद्गारयुक्तः ॥ यमसदनमवाप्नोत्याग्च श्रुन्यांगयष्टिः । यमसकृदनूनं द्रष्टुकामा मनुष्यः ॥ ५ ॥

भावार्थः — उपदंशका उद्रेक तीव होकर जो रेगी अयत क्षीण होगा हो किर वह उत्रर, दाह, श्वास, तृपा, अतिसार, अशक्तपना, अरोचकता व उद्रार से पीडित हो और जिनका शरीर बिलकुल शून्य होगया हो तो समझना चाहिये कि वह यमके वहत उत्सुकताके साथ देखना चाहता है। इसालिये जन्दी से जन्दी वह यमके वर पहुंच जायगा ॥ ५॥

वंतोद्भव उपदंश खिकिस्ता।
निश्चितविषमदन्तोद्धहुनात् मेद्रजातः ।
भतसुतमृपदंशात्यंतकोफं यथावत् ॥
श्चित्रिरपृतपयोभिः साध्येदाशु धीमान्।
भतिहिमवहुभैषज्ञेयरपीह मिल्पेत्॥ ६॥

भावार्थ:—तीश्ण व विषम दातोंके रगडसे उत्पन्न उपदंशक्षत ( ज्राह्म ) और अत्यंत सूजनसे युक्त है। तो उसका यथायोग्य टण्डा घृत, दूध आदि के प्रयोगसे बुद्धिमान वैद्य उपशमन करें एवं अत्यंत शीत औषधियोंको छेपन करें ॥ ६ ॥

यदुचितमाभिघाते जातशोफे विभानं । तद्वि च कुरुते यत्नेन वंश्वाख्यशोफे ॥ वणविहितसमस्तदशोधने रोपणैर—ं। प्युपनहनविश्वषस्माधयेत्रत्कृतं च ॥ ७॥

भावार्थ:—वंश नामक शोधमे अभिवातसे उत्पन्न मूजनमें जो विकित्सा कर बतलाया है उनको तथा प्रण प्रकरणमें कहे गये शोधन, रोपण, उपनाह (पुंक्टिश) हैयादिका प्रयोग करे ॥ ७ ॥

अथ श्रूकदांषाधिकारः।
श्रूकरोग निदान व विश्वित्साः
परुषिवषमपत्रोद्धद्दनं मेद्रवृष्यः।
करमथनविश्रेषाद्रस्पयोनिमसंगात्॥
अधिकृतबहुश्रूकाख्यामयाः स्युस्ततस्तान्॥
घृतबहुपरिषेकैः स्वेदनैः स्वेदयेच्च॥८॥

भावार्थ: — मेद (लिंग) के बढ़नेके लिये अनेक तरहके रूश गत्तोंके वर्षण्से, हस्त मैथुनसे एवं अल्पयोनिमें मेथुनसेवन करनेसे उस शिक्ष्मपर अनेक तरहकी फुनसिरां पेदा होती हैं। उसे श्रूकरोग कहते हैं। उसपर वृतका सिचन करना चाहिये और स्वेदन अविविधोंसे स्वेन कराना चाहिये।। ८॥

तिलमधुकादि करक।

तिलमधुककलायाश्वत्यसुद्धैः सुपिष्टैः । घृतगुडपयसाव्याभिश्वितैः क्षीतवर्गेः ॥ कुपितलिधरक्षांत्ये संपिष्य प्रयत्नात् । विदितसकलदोषपक्रमेणार्थत ॥ ९ ॥

भावार्थः—तिल, ज्येष्ट-धु [मुल्हेडी] मटर, अश्रःथ, मूंग इन्को अच्छीत्रुह पीस-कर घी, दूध व गुडके साथ मिलाने किर शीतवर्ग औपधियोंके साथ दूषित एकंके शांतिके

१ यह अठारह प्रकारका होता है।

(126)

िये प्रिलावे किर सर्व दोषोंको विचार कर उसके उपशमनके लिये तदनुक्छ योग्य चिकित्सा करें ॥ ९॥

> व्रणविधिमपि कुर्यान्मेद्जातव्रणेषु । मकुपितरुधिरस्नावं जलोकामपातैः । निख्लिसभिहितं यहोषभैषज्यभेदात् । सचितमिह विदिन्दा तत्त्रयोज्यं भिष्णिभः ॥ १० ॥

भावार्थ: मेहपर उत्पन वण ( ज्य रोग ) में वणिचिकित्साके विधानका भी उपयोग करें। एवं जलीक लगाकर विकृतरक्तको निकारे। वात पितादिक विकारों के उपशासनके लिथे जो औपिध बनलाई गई है उनको यहा भी दोषें के बलाबलको जानकर कुशल वेब प्रयोग करें॥ १०॥

## अथ श्रीपदाधिकारः ।

श्रीपद रोग.

ङ्कपितसकल्रदोषेर्येनकेनापि वा त−। द्गुणगणराचितोयं वंश्तणो द्धिशोफः॥ प्रभवति स तु मूलाद्रमाश्रित्य पश्चात्। अवतरित यथावज्ञानुजंघाघिदेशे॥११॥

स भवति दृढरोगः श्लीपदाख्यो नराणा- ! मनुदिनमतिसम्पन्संचितांत्रिप्रदंशे ॥ तमपि निखिलदांषाशेषभषज्यवंध- ! मचुररुधिरमोक्षाग्रैस्तदोपाचरेज्व ॥ १२ ॥

भावार्थः — सर्व दोषोंका एक साथ उद्रेक बाति पित्तककों के एक माथ प्रकीप होनेसे, अथवा, एक र दोषके प्रको असे, अपने र (दोषोंके) उक्षणोंसे सयुक्त, जांघोंकी मंभिंगे शोफ होता है। फिर यह शिश्नमूलसे जानु, जंघा व पादतक उत्तरजाता है। इसे स्वीपद रोग कहते हैं। यह रोग कठिन होता है। वह रोगिके पाद देशमें अच्छीतरह संचित्त होकर प्रतिदिन उसे पीडा देता है। समस्त दोषोंके उपशामक जीविधिकोंसे एवं वंशन, रक्तमोश्वण आदि विधियोंके द्वारा उसकी चिक्रिसा करें।। ११॥। १२॥।

## त्रिकुदुकदि उपनाह।

त्रिकदुलगुनहिंगूब्रेंगुदीलांगलीकैः। मतिदिनमनुलिप्तं चोष्णपत्रोपनाहैः॥ उपग्रमनमवाप्नोत्युद्धतं श्लीपदाल्यं। षहलपरिबृहत्तत्पस्तुतं वर्जनीयम्॥ १३॥

भावार्थः निकदु, लहसन, हींग, बच, हिंगोट, कलिहारी इन औषधियोंका प्रतिदिन लेपनकर उष्ण गुणयुक्त पत्ते को उस के ऊपर वाबनेपर वह उदिक्त श्रीपद रोग उमरामनको प्राप्त होता है । यदि अत्यधिक बढ गया हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये।। १३॥

## वर्ध्भाकपाद्ञ तैलघृत ।

निलजलवणिमधिरेभिरेर्वापर्थस्तैः ॥ मञ्चमनिष्ठ संमाप्नोति बल्भीकपादः ॥ स्तुहि पयसि विपकं तैलमेवं घृतं वा। श्चमयति लवणात्वां पत्रवंभेन सार्थम् ॥ १४॥

भावार्थ: उपर्युक्त अंपिधयोंको तिलका नेल, सेंधालोण के साथ मिळाकर (अधवा ओषिधयों के कल्क काथ ते तैल सिद्ध करके ) लेपन करके ऊपर से पत्ता बांवे तो बल्मीकपाद उपरामन को प्राप्त होता है। अधवा धृहरके दूधमें पकाये ६ए तैल या घी में सेंधालोण निलाकर लेपन करें और पत्तेको बांधे तो मां हितकर होगा॥ १४॥

### बक्शीकपाद चिकित्सा ।

अथ च काथेनवस्मीकाख्यपादं त्रिदोष-।
क्रमगनाविधिनोपक्रम्य तस्य त्रणेषु ॥
वक्रदत्रमहासंशोधनद्रव्यासिद्धा-।
न्यसकृदीभीहतान्यप्यत्र तैलानि द्यात्॥ १५॥

मावार्यः -- उदिक्त दोषो के अनुसार विधिर्पृतक चिकित्सा करके उस के ब्राणोंको प्रसिद्ध संशोधन आंषधियोंसे सिद्ध, पूर्वमें अनेकवार कथित, तैलका प्रयोग करना चाहिये॥ १५॥



#### अपचीलक्षण।

हनुगलनयनांश्वषास्थित्ति प्रदेशे-। प्रविक्रमुपचितं यन्मदे एवाल्पशोफम्।। कितनिषदः विधेत्तं वृत्तमत्यायतं वा-। प्रवृत्वयनविशेषात्माहुरत्रापची ताम्॥ १६॥

भावार्थ:—हनु ( टोडा ) गला, आंख, इनके य सर्व हिंदुयों की संधि [जोड] में अंधिक मेद [चौथा धातु] एकत्रित होकर एक अल्प शोध को उत्पन करता है । जो कि काँठेन, गोल अथवा लम्बा होता है । इस्तु को अपची वहने है । इसमें मेद का उपचय होता है । इसलिये इस को अपची नामसे वहने है ।। १६॥

#### अपचीका विशेष लक्षण।

कतिचिटिह विभिन्नसावमेवं स्वन्ती । मञ्चमनमिह साक्षात् केचिदेवाप्तुवंति ॥ सततमभिनवास्ते प्रथयोऽन्ये भवंति । विविधविषयरूपास्तेषु तैलं यथोक्तं ॥ १७ ॥

अपनार्थ: ---इस अपनी की कितनी ही गाठे, अपने आप फट जाती हैं। और उस में पूप आदि साव होने लगते हैं। पूर्वीत्पन कितने ही (अपने आपही ) उपरामन होते हैं। फिर हमेशा नयं २ उत्पन्न होते रहते हैं जो नानाप्रकार के शिषमन्द्रप [लक्षण] से युक्त होते हैं। इमपर पूर्वीक तल का ही उपयोग करे।। १७ ।।

#### ' अपर्या चिकि**ः छ**।

वमनमिष्य तीक्ष्णं नस्यमत्रापयिनां । विधिवदिष्ठं विधेयं सिंद्रिकेश्च पश्चात् ॥ विविधविषमनाद्वीषृक्तमन्यय्य तस्य । मानिदिनमिष्ठं योज्यं श्लेष्मभाभन्नांत्यं ॥ १८ ॥

भावाभ - इस अपचा राग में कैफ आर मेर की शातिक छिये विधिक अनुसार बमन और तीक्षण नस्य देना चाहिये । उसके पश्चात् विरेचन भा देना चाहिये। एवं अनेक विषम नाडीरोगों [नासूर] के छिये जो चिकि सा कही गई हैं उन सब का भी प्रयोग करना चाहिये॥ १८॥

र नयों कि इस रोग में क्य मेद की ही अधिक दृद्धि रहती है।

## माडीव्रण अपकी माराक योगं।

दिनकरतरुम्हैः पकसत्पायसो वा । त्रितिनमञ्जनं क्यात्सर्वनादीव्रणेषु ॥ बदरखदिरञ्जार्डेष्टांघिभिर्वापि सिद्धं । श्वमयति तिस्रजारुयं साधुनिष्पाववर्गः ॥ १९ ॥

मानार्यः — सर्व प्रकारके नाडी वर्णोमें अकीवेके जडके साथ पकाया हुआ वायस (खीर) ही प्रतिनित्य मोजन में देना चाहिये। अथवा बदर, (बेर) खदिर, (खैर) बढी करंज, इनके जडसे सिद्ध पायस देना चाहिये। अथवा निष्पाव (भटवासु) वर्गि के (रक्तिनेष्पाव, सफेद निष्पाक आदि) धान्यों को तिलके तैलसे मिलाकर मोजन में देनेसे सर्व नाडीवण (नासूर) व अपची नष्ट होते हैं॥ १९॥

अपि च सरसनीलीमूलेमकं सुपिष्टं। दिनकरश्वत्रिसंयागादिकालं स्वरात्री॥ असितपशुपयोध्यामिश्रितं पीतमेतत्। मश्वमनमप्चीनामावहत्यंधकारे॥२०॥

भाषार्थ:—रसयुक्त एक ही नील के जडको अच्छी तरह परिकर, काळी सायके दूध में विद्याकर जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का संयोग होता हो, उसी दिन राप्तको अंधेरे में पीने तो अपची रोग शांत होता है ॥ २०॥

## गलगण्डलक्षण व चिकित्सा।

गलगतकफमेदोजातगण्डामयानाः । मधिकवमननस्यस्वदतीत्रोषनाहान् ॥ सततिमह विधाय प्रोक्तपाकान्टिदार्यः । प्रतिदिनमथ सम्यग्योजयेच्छोधनानि ॥ २१ ॥

## अर्बुद् लक्षण ।

पवनरुधिरिपत्त श्लेष्ममेदमकोपा- । द्भवति पिश्चितपश्चीजालरोगार्बुदाख्यम् ॥ अतिकफबहुमेदोच्यापृतात्मस्वभावा- ॥ स्म भवति परिपाकस्तस्य तत्कुच्छसाध्यः ॥ २२ ॥

भावार्घः—वात, रक्त, पित्त, कक व मेदके प्रकोदसे मांस पेशियोमें सूंसपिण्डके समान शरीरके किसी भी प्रदेशमें उत्पन्न प्राधि या शोधको अर्बुद रोग कृड्ते हैं। सुन् अत्यधिक कक व मेदो विकारसे युक्त होनेके काग्ण पक अवस्थाको नृहीं पहुंचता है, इसिलिये उसे कष्टसाध्य समझना चाहिये॥ २५ ॥

## अर्घुद चिकित्सा.

तमिष्ठ तदनुरूपमोक्तमपड्यवंगैः । परुषतरसुपत्राष्ट्रदृनासृक्षममोक्षैः ॥ अनुदिनमनुरूपस्नहपत्रापनाहि—॥ रुपश्मनविधानैः शोधनैः शोधयेत्तैः ॥ २३॥

भावार्थः —पहिले कहे गये उसके अनुकूल औषधिप्रयोग, कठिन प्रशिसे धर्षण (रगडना) रक्तमोक्षण (फरन खोलना) प्रतिदिन औषधि छेपन, स्नेहन (सिंद चृत तैल लगाना) पित्तयोंका पुल्टिश एवं अन्य उपशमन विधियों द्वारा उस केंबुँद रोगकी चिकित्सा करनी चम्रहिये तथा शोधन करनेव ली औषधियोंसे (जब आवश्यकती ही) शुद्धि भी करे॥ २३॥

### ग्रं थेलक्षण व चिकित्सा।

रुधिरसहितदेषिः मांसंगद्दिसराभि- । स्तद्नुविहिनलिंगा ग्रंथेयोऽगे भवति ॥ असक्रदभिहिनस्तै दोषभषण्यभेद- । मकटनरविशेषेः साधयेत्तद्यथेकिः ॥ २४॥ .

FRAFF

१ रत्त इत्यदिक विकारस उताल प्रथिया सात प्रकारकी है ऐसा जंपरके श्वर्थासे बात होता है। हेकिन तंत्रातरोंमें चातज, पित्तज, कफज, मेदज, सिराज, इसक्रकार प्रथियोंके केद माच बतल्यि हैं। (इसारी समेजिंस) जपरका कथन साधारण है। इसालिय, मास रक्तसे प्रथि उत्यन नहीं होती है केवल वे दूषित मात्र होते हैं। ऐसा जानना चारिय ॥ अथवा उपादिताचार्य प्रथिक कार्त ही, मेद मानते होंगे। ऐसी भी हो सकता है।

ाँ अ भ्रास्त्रवैः द्वित रक्त, वात, पित्त, कफ, एवं मांस मेद, सिराओसे तत्तहोष व भ्रातुम्धेंके अनुकुछ प्रकट होनेवाछे छक्षणोंसे सुंयुक्त, शरीरमें प्रथियां (गांठेक) होजाती कि इन्द्र सर्व प्रकारकी अंथियोंको दोष दूष्यादि भेदके अनुसार बार २ कहें गांवे औषधियोंके प्रयोगसे तथा छेपन, उपनाह आदि विधियोंसे चिकित्सा करें ॥ २४ ॥

> सिराजप्रंथि के असाध्य क्रच्छ्साध्य लक्षण । परिहरति शिराजप्रंथिरोगानचाल्यान् । प्रचलतर्श्विशेषाः वेदनाढ्यास्तु क्रुच्छाः ॥ द्विविधविद्रधि

भवति वहिरिहांतर्विद्वधिश्वापि तद्वत् । विषमतर्विकारो विद्वधिश्वांतरंगः ॥ २५ ॥

भाषार्थ सिरासे उत्पन अर्थात् सिराजग्रंथि, (सिराज ग्रंथि के चल, अचल इस प्रकार दो भेद है) यदि अनल (चलनशील न हो) होते एवं वेदनासे रहित होतें तो वह असाध्य होता है। इसलिय वह छोडने योग्य है। (अचि-कित्स्य है।) यदि चल एवं वेदना से युक्त होतें तो वह कष्टसाध्य होता है।

विद्विधि रोग दो प्रकार का है। एक बाह्यविद्विधि दूसरा अंतर्विद्विधि । पहला तो शरीर के शरीरके बाहर के प्रदेशों में होता है, इसिल्ये बाह्य कहलाता है। दूसरा तो शरीर के अंदर के भाग में होनेसे अतर्विद्विध कहलाता है। इन में अंतर्विद्विश्व अत्यंत विषम होता है अर्थात् कठिन साध्य होता है !! २५ !!

विशेष: — अस्थि में आश्रित कुपित वातादि दोष, त्यचा, रक्त मांस, मेदोंको दूषित कर, एक बहुत बडा गोल व लम्बा सूजन को उत्पन्न करते हैं। जिस का मूल (जड़) मिर्गा व बड़ा होता है। वह अतीव पीडासे युक्त एवं भीपण होता है। इसे विद्रिध कहते हैं। अंतर्विद्रिध शरीर के अंदर, के बाजूमें गुदा बस्ति, ( सूत्राशय ) नाभि, कुिश राह लिखा (तिल्ली) यकत इत्यादि स्थानों में होता है।

विद्रधिका असाध्य दुःसाध्य स्थण.

गुद्दृद्ययकुषाभिद्धिहायस्तिजातः । ेः सम्रुपञ्जित्तपाको विद्रिधिर्नेव साध्यः ॥ . विषमतरविषको यश्र भिक्षोऽन्यदेशेः॥ . तमपि च परिदृत्य ब्रुद्दि दुःसाध्यतां च ॥ २६ ॥ आहार्द: —गुद, हृद्य, यकृत्, नाभि, प्लीहा, बस्ति इन स्थानोंने होकर जो निविध पक गया हो वह असाध्य है। दूसरे अत्रयवमें होकर भी विषम ऋषसे जो पक गया हो व कृट गया हो वह भी असाध्य होता है। इसिलिये उसे पहिले असाध्य काइकर किर चिकित्सा करनी चाहिये।। २६॥

विद्वधिका असाध्य साध्य ढ्रक्षणः। श्वसनकसनहिकारोचकाध्यानसूलः । ज्वरयुतपरितापाद्वधानिष्यंदवातात् ॥

ज्वरयुतपारतापाद्धभानञ्पद्वातात् ॥ जपरिनिमृतपूर्ये विद्वर्धी नैव जीवेत् ॥

भवति सुरुकरोऽयं चार्ष्यथःसृष्टप्यः॥ २०॥

भावार्थ: —वात के प्रकीपसे जिस विद्धिमें श्वास, कास, हिचकी, अरोचकता अपराम, शूल, ज्वर, ताप उद्धिमन (बंधाहुआ जैसा ) निश्चलता आदि विकार प्रकट होते हैं और उपरकी ओर पूय (पीप ) निवलने लगता है, उसमें रोगी कभी महीं जी सकता है। निवे की ओर पूय जिसमें निकले वह विद्धि साध्य है। २७॥

## विद्राधे चिकित्सा।

भथममस्विलक्षोफेष्टणवर्गापेनाइः ।
मवर इति जिनेंद्रैः कर्भविद्धिः मणीतः ॥
मक्षमनमधिगच्छत्यामसंज्ञाविधिक्ष- ।
स्विरिततरविषकं स्याद्विषकामभेदम् ॥ २८ ॥

भावार्थः — सबसे पहिले सर्व प्रकारके शोफो (विद्राघि) में उष्णवशीक औषियों का पुल्टिश बांधना उपयोगी है। ऐसा सर्व चिकित्सा कार्य को जाननेवाले श्री जिनेंद्र भगवाम्ने कहा है। उससे आम शोफ [ जो नहीं पका है] जल्दी उपशमन को प्राप्त होता है अर्थात् बैठ अलत है। जो बैठने योग्य नहीं है तो शीव्र ही पक जाता है। शोफ दो प्रकारका है। एक आमशोफ दूसरा पक शोफ ॥ २८॥

भामविद्ग्धविपक स्वक्षण.

कठिनतरविश्वेषः स्यादिश्वसम्यश्चोको । ण्वरयदुपरितापोध्माविकः स्याद्वियम्यः ॥ विगतविषमदुःखःस्याध्वियमे विषक्त- । स्तमिद्द निश्चितशस्यक्षेदनैः शोषयेत्तम् ॥ २९ ॥ मामार्थ:—विशेष रूपसे जो शोफ कडा रहता है उसे आमशोफ, कश्ते हैं। को उत्तर, अधिक ताप (जलन ) उष्णता आदियों से पांडित होता है उसे विद्राव कहते हैं। (जिस वक्त वह एक रहा हो, आम व पक के बीचमें होनेवाली, यह अवस्था है) जिन्न में पूर्वोक्त उत्तर, पीडा आदि भयंकर दु:ख नाश होगये हों, शोथ भी विषर्ण [ पहले का रंग वदल गया हो ] होगया हो, उसे विपक कहते हैं। अर्थात् वह अच्छी तरह पका हुआ, समझना चाहिये । इस पके हुए को तीक्षण शक्त के प्रयोगसे शुद्धि करना (पूप आदि निकालना ) चाहिये ॥ २९ ॥

अधिवध शस्त्रकर्म व यंत्रनिर्देश
बहुविधमधन्नस्यं छेदनं भेदनं वा ।
प्यंसकृदिह नियोष्यं स्त्रस्त वेषनं स्यात् ॥
अविदितन्नरञ्जस्याधेषणं तस्य साक्षात् ।
हरणिष पुनिर्देसावणं सीवनं च ॥ ३०॥
सक्ततनुमृतां कर्मेव कर्माष्ट्रभेदं ।
तदुचितवरन्नस्त्रः तद्विधेयं विधिष्ठैः ॥
विदितसकस्त्रस्त्रस्यान्येवसुद्धतुमन्ना—।

प्यविद्वतग्रुक्यंत्रं कंकवक्त्रं यथार्थम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः — शरीर में नानाप्रकारके शल्य हो जाते हैं । उम शल्योंकी निकालनेके लिय यंत्र, शक्ष, क्षार, अग्नि आदि के प्रयोग करना पडता है । जिस प्रकार समस्तप्राणियों में आठ प्रकारके कमें होते हैं उसी प्रकार शक्ष कमें के छेंद्रन, भेदन, लेखन, वेधन, एवण, हरण, (आहरण) विश्वावण, सीवन इस प्रकार आठ भेद हैं । विशिध प्रकार के जो शक्ष बतलाये हैं उन में से जिन जिमकी छाड़ा जैकरत ही उनसे, शक्षकर्म में निपुण वैच छेदन आदि कमों को विधिक अनुसार करें । देशी प्रकार विद्विष रोग के जिन अवस्थाओं में जिन शक्षकर्मीकी जरूरत होती हैं किंको बार २ अवश्य प्रयोग करना चाहिये । शरीरगत सम्पूर्ण शल्यों (बाण अन्य कार्ट आदि ) को निकालने केल्विय (सर्व यंत्रों से श्रेष्ठ ) कंकवक्त (जो कंकपक्षी के कोंच के सक्षन हो ) इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी सक्षकार्यों में प्रयोग करें । इस अन्वर्थ नामके धारक नहान यंत्र होता है उसे भी

विशेष--शरीर में कोई कांटा घुसकर मनुष्य की तकलीफ देता है- उसी प्रकार बार बार कष्ठ पहुंचाने वाले, शरीर के अंदर गये हुए तृण, काष्ठ, पत्थर, लीहा, बाज हुई।, श्वीक इत्यदि, तथा नानाप्रकार के दुष्टक्षण, गुल्म, अश्मरारी, श्रेह्मक्षे इत्यदि स्व कल्म कहलाते है। तात्पर्य यह है कि शल्य नाम काटे का है। जो शक्य के समान दुः स देचें वह सभी शन्य कहलाते हैं।

र अर्श आदि को जो जडसे छंदा जाता है वह छेदन कहळाता है। हैं को विद्रिध जैमोंको फोडा जाता है वह भेदन कहळाता है।

भा ३ जो खुरचा जाता है वह लेखन कहलाता है।

8 जो छोटे मुखबाले शस्त्रोसे सिरा आदि वेध दिया जाता है वह वेधन केहलाते हैं। ५ जो शरीरगत शल्य, किस तरफ है, इयादि माल्म न पडनेपर शलाका से इंडा, जाता है वह एषण कहलाता है।

६ जो शरीरगत शन्य असम्भ आदिको बाहर निकाला जाता है वह आहरण कहलाता है।

७ जो विद्रावि आदि इणोसे मवाद आदि बहाया जाता है वह विस्नावण कहलाता है। ८ उदर आदि चीरनेके बाद जो सूईयोसे सीया जाता है वह सीवन कहलाता है।।

क्स - खुरी, चक्रम्, केची, आदि, जी छेदन आदि काम्रो में आते है।

यंत्र—शरीर में घुसे हुए, नाना प्रकार के शन्यों को पकड़ के बाहर खीचने व देखनेके लिये, अर्श, भगंदर आदि रोगोमे शक्ष, क्षार, अग्नि क्षमों की योजना व शेष अंग्लोंकी (क्ष्मार आदि के पतनसे) रक्षा करने के लिये. एव बस्ति के प्रथान के लिये, उपाय भूत, जो वस्तु (लायन फोर्सेस, ड्रेसिंगफार्सेफ, ट्युवुलर, स्कूप इस आदि श्राज़क्ष

### बाह्मविद्रधि चिकिएसा.

कारिक्यमतवृद्धी विद्यपी दोषंगदः ।

ऋगयुनविधिनात्रामादिषु मोक्तमार्गीः ॥

ऋगविदित्तियानैः स्रोधयद्वीपयेच्च ॥ ३२ ॥

मावार्थः—विद्वि पदि बाहिर हो हो दोषोंके अनुसार जी शोफके आमं, विद्वार, विपक्त अवस्थाओं ने चिकित्सा वताई गई है वेसी चिकित्सा करें कि रसमिक्षण, के का, वेंबन आदि समस्त वण चिकित्सामें कहे गये, विधानोंसे उसका कि शोर होगण करें 11 ३२ 11

### अंतर्विद्वधिशादाक योगः 🔻 🗼 💰

बरुणमधुकीत्राग्राग्यातनत्कार्यभोघं । प्रमयति पहांतर्विद्रधि सर्वदैव ॥ सकलमलकलंकं शोधयेटत्यभीक्ष्णं ॥ शुक्रशुखीसतम्ल पायंयदुष्णतायेः ॥ हैं३ ॥

भिष्मार्थः — त्ररणा, ज्येष्टमधु, सेजिन इन ओपधियोके प्रयोगसे अंतिविद्विय उप-रामनको प्राप्त होता है। शुक्रमुख ( वृक्षभेदे ) ध्यवृक्ष इनके जंड को गरम पानिनि पासकर पिछार्वे तो हमेशा, विद्विक मलकलंकको शुद्धि होती है ॥ १३ ॥

> वणगतविधिनाप्याहारमुद्यत्पुराण- । मवरविश्वदशालीनामिहानं सुपकं ॥ वितरतु घृतयुक्तं शुष्कशाकोष्णतोयैः । तदुचितमपि पेयं वा विलेप्यं सयूषम् ॥ ३४ ॥

मावार्थः—त्रणसे पीडित रोगियो को जो हित आहार बतलाय हैं, उन को इस में [तिहिष ] भी देना चाहिये। एवं इस रोगमें घुर ने भ्रष्ट्योंके अच्छी तरह पक हुए अन्नको खिलाना च हिये। उसके साथ धी और शुक्त शाक एवं पनिके लिये उणानल देना चाहिये। इसके अलावा उसको गोग्य अहित नहीं करने बाले पूर्व विलेपी या पूर्वको भी देना चाहिये॥ ३४॥

## अथ क्षद्ररागाधिकारः। ह

## श्रुद्वरोगर्वणनप्रतिका।

पुनरिष बहुभेदान् श्रुष्टरागाभिधानान् । प्रकटियत्विषिद्देष्टम् प्रारंभतः प्रयत्नात् ॥ विहितविषिद्देषप्रोक्तसङ्क्षणस्त- । द्विक्करवर्रभष्डयदिसंक्षप्रमार्गेः ॥ ३५ ॥

भारतार के अवरोगोको कहनेकी इच्छासे प्रयत्न के साथ उक्त अनेक दोणों के उच्छाप करते हुए संक्षेपके साथ इन (अवरे रोगों) के कथनका प्रारंभ करेंगे॥३५॥

भक्षित रांगी की परीक्षा।
न भवति सञ्ज रोगी दोषजालैविंना यत्।
तदक्षितमपि माधान्यस्त्तहुणानाम्॥
उपञ्चमनविधानैस्साधयेत्साध्यमेवं।
युनरपि कथनं स्यात्पिष्टसंपेषणार्थम्॥ ३६॥

दावार्थः — यह निश्चित है । कि नात, पित्त कराके विना रोग उत्पन्न होता नहीं। इसकिय जिन रोगोंका या रोगके भेदोंका कथन नहीं किया है ऐसे रोगोंमें भी त्या पित्तादिक विकासके मुख्य ( अर्थात् यह न्याधि नातज है १ पित्तज है १ या कप्तनः । इत्यादि बातोंकी तत्तदोशोंके न्यांभें निश्चित कर ) और गौणत्त्रका विधार कर योग्य भी पियोंके प्रयोगसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। पुनः उसका कथन करना पिष्टपेषण दोषसे दूषित होता है ॥ ३६॥

भजगङ्गीलक्षण ।

परिणतकल्ला तीक्ष्णपत्रस्य साक्षात् । ककपवनकृतेयं तोयपूर्णाल्यक्क् च ॥ जलमरुदुपयोगान्दुन्दुदस्येव जन्म । त्विच भवति त्रिज्ञनां नामतस्साजगङ्खी ॥ ३७ ॥

भवार्थ:—जिस प्रकार जल और वातके संयोगसे बुदबुद की उत्पत्ति होती हैं, उसी प्रकार कफ और वातके विकारसे बाटकोंकी विचाम पानीसे भरे हुए और कुछ वेदना सहित पिटक होते है, उन्हें अजगहीं कहते हैं। उनका आकार पके हुए तुंबुढ़, फटके समान होता है।। ३७॥

भजगङ्गी विकित्साः भभिनवजीननां तां ग्राहयेदा महीका । भुषनतपरिपाकां संविद्यार्गे भीमान् ॥ भणविहितविभानं योजयेधोजनीयम् । कफपवननिहंतुद्रव्यवर्गेषयोगैः ॥ ३८॥

स्तामधः — नर्वान उत्पन्न अजगहीं हो, जो कि पर्का नहीं हो, जहाँक लगवा-कर दृष्ट स्कृत भोक्षण करके उपशम करना चाहिए। यदि वह पर्क गई हो तो उसे , हुद्धिमान् वैक्को उचित है कि शीध विदारण करे और कफ व वात हर ऑक्टिकों प्रयोग के साथ २ वण चिकित्सा में कह गये शोवन रोपण आदिकों करें ॥ ३८॥ ्र अस्त्रजी, यव, विवृत स्थापा

अतिकठिनतरां मत्वालजीं श्लेष्मयातैः । पित्रितगतिकारामलपप्यामवक्त्रां । यविमिति यवरूपं तद्वदंतर्विशालं ॥ विवृतमपि च नाम्ना मण्डलं पित्तजातं ॥ ३९ ॥

भावार्थः — केन्स वातके प्रकोप से मांस के आश्रित अल्प पू (पीप) सहित, मुखरहित अत्यंत किन्ति पिटक होते हैं उन्हें अछजी कहते हैं। यव के आकार में रहने बाले [मांसके आश्रित किन्ति ] पिटकों की यव (यवप्रख्य) कहते हैं। उसी प्रकार पितकों विकारसे अंदर से विशाल, खुले [फटा ] मुखबाला जो मंडल (चकता) होता है उसे विद्युत कहते हैं।। ३९॥

कच्छिपका वस्मीक लक्षण.

कफपवनविकारात्पंचषड्कुंथिरूपे । परिद्युतमतिमध्यं कच्छपाख्यं स्वनाम्ना ॥ तलहृद्यगले संध्यूर्धजतृपदेशे । कफसुतवहुपित्तोभ्दृतवल्मीकरोगम् ॥ ४० ॥

भावार्थः — कप और वात के प्रकोप से पांच अथवा छह प्रंथि के रूप में जिन का मध्यभाग खुला नहीं है [ कछुवे के पीठके समान ऊंचा उठा हुआ है ] ऐसे, जो पिटक होते हैं उन्हें कच्छपपिटका [ कच्छिपका ] कहते हैं । हस्त व पादतल, हृद्य, गला, सर्वसंधि, एवं जन्नुकाश्थि [ हंसली की हड़ी ] से उत्पर के प्रदेश में कफ युक्त अधिक पित्त के प्रकोप से सर्पके वामी के समान प्रंथि [ गांठ ] होती है उसे बल्मीकरोग कहते हैं ॥ ४ : ॥

रद्रविद्धा, गर्दभिका, लक्षण.

परिवृतिषटकाड्यां पत्रसत्कर्णिकाभ्यां। कृषितपवनविद्धामिद्रविद्धां विदित्वा॥ पवनक्षिरपित्तात्तद्वदुत्पन्नरूप-। मतिकठिनसरक्तं मंडलंगर्दभारूपम्॥ ४१॥

भावार्थः — बातके प्रकोत्से कमलके कर्णिकाके समान, बीचमें एक पिडिका हो उसके चारी तरफ गोल छोटी २ फुंसिया हों उसे इंद्रविद्धा कहते हैं। बात पित्त ब ३८ रक्तके प्रकोपसे, इंदविदाके समान, छोटी २ पिडिकाओंसे संयुक्त किटिन व छाछ मण्डल (चकत्ता ) होता है उसे गर्दभ कहते हैं ॥ ४१ ॥

पाषाणगर्म, जालकाली लक्षण.

हनुगतवरसंधी तद्वदंवातिक्षे।कम् । परुषविषमपः। पणाधिकं गर्दभारूयम् ॥ तदुपमगतपाकं जालकालं विसर्प- । मतिममिषकपित्तोज्ञतदाहज्वराक्ष्यम् ॥ ४२ ॥

भावार्थ:—इसीप्रकार इनकी संधि ट्रिडोडी ] में [वात ककसे उत्पक्ष ] अति कि कि विवाद को बड़ा शोध होता है उसे पाषाणगर्दभ कहते हैं । पित्तके उद्देकसे उत्पन्न पाषाणगर्दभ आदिके समान जो नहीं पकती है विसर्पके समान इधर उधर फैलती है एवं दाह [जलन ] ज्यरसे युक्त होती है, ऐसी सूजनको जालकाली [जालगर्दभ ] कहते हैं ॥ ४२ ॥

पनसिका लक्षण.

श्रवणपरिसमंतादुत्रताष्ठ्रग्रशोफां । कफपत्रननिमित्तां वेदनोञ्जतदुःखां ॥ प्रवलपनसिकाख्यां साधयेदीषधैस्तां । प्रतिपदविद्वितस्तैः आमपक्तत्रमण ॥ ४३ ॥

भावार्थः — -कफवात के विकारसे कानके चारों तरफ अत्यधिक सूजन होती है और वह वेदनासे युक्त होती है उसे पनासिका कहते हैं। उनको उनकी आम पक दशावोंको विचार करके तदवस्थायोग्य बार २ कहे हुए औषवियोंके प्रयोगसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिये।। १३३॥

दरिवेहिका लक्षण.

शिरसि ममुपजातामुश्वतां वृत्तशोफां। कुपितसकलदोषाभ्दृतलिंगाधिवासाम्॥ ज्वरयुतपरितापां तां विदित्वेरिवली-। भूपश्वमनविशेषैः साधयेद्वालकानाम्॥ १९॥

भावार्थ: — बालकोके मस्तकमें ऊर्चा २ गोल २ सूजन होती हैं। और वह प्रगु-।पत समस्य [तानों ] दोषों के लक्षणों से युक्त होती हैं अर्थात् त्रिदोषोसे उत्पन हैं और जिसमें ज्वर व ताप होता है, उसे इरिवही समझकर उपशामक औषधियों से उसकी चिकित्सा करें ॥ ४४ ॥

कक्षालक्षण.

करहृद्यकटीपार्श्वासकक्षमदेशे । परिवृतबहुपित्ताभ्दृतविस्फाटकाः स्युः ॥ ज्वरयुतवरकक्षाख्यां विदित्वेदपुष्पं । मधुकतिलकलायालेपनान्यत्रक्षयात् ॥ ४५ ॥

भावार्थः — हाथ, हृदय, कटी, पार्श्न, कंधा, कक्षा इन प्रदेशोंने अःयधिक पित्तके विकारसे होनेवाले विस्कोटक (फोडा) होते हैं। उनके साथ ज्वर भी यदि हो तो उसे कक्षा कहते हैं। छवंग, मधुक, तिल व मंजीठका लेपन करना इसमें उपयोगी है ॥४५॥

गंधनामा [ गधमाला ] चिप्पलक्षण.

अभिहितवरकक्ष्याकाराविस्कोटमेकं ।
त्वाचिभवमतिवित्तोद्भतगंथाभिधानं ॥
नखिषित्रितमिहाश्रित्यानिलः पित्तयुक्तो ।
जनयति नखसंधी क्षित्रमुष्णातिदुःखम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः — ऊपर कथित कक्षाके समान त्वचामे जो एक विस्कीट [फोडा] होता है उसे गंधनामा [गंधमाला] कहते हैं। वायु पित्तसे युक्त होकर नाखूनके मांसको आश्रितकर नाखूनकी संधिमे शीघ ही अतीव दुःखको उत्पन्न करनेवाले दाह व पाकको करता है, उसे चिप्प रोग कहते है। ४६॥

अनुरायी सक्षण.

कफिपिशितिमहाश्रित्यांतरंगमपूयां । बहिरूपश्रमितोष्णामस्पसंरंभयुक्ताम् ॥ विधिनदनुश्रयां तामाश्र शस्त्रेण भित्वा । कफश्रमनीवशेषेः शोधयेद्रोपयेच्च ॥ ४७॥

भावार्थः — प्रकुषित कफ, मासको आश्रय करके [ तिरोषकर पैरों ] एक ऐसी पिडिका व सूजनको उत्पन्न करता है, जिसके अंदर तो मबाद हो, बाहरसे शांत दीखें और जो थोडा दाह पीडा आदिसे युक्त हो, उसे अनुरायी कहते हैं। उसको शीव्र ही विधिक अनुसार शक्तसे मेदन करके, कफ शमनकर औषाभियोंके प्रयोगसे शोधन व रोपण करें [ मरें ] ॥ ४ ॥

### विदारिका लक्षण.

त्रिभिरभिहितदोषैर्वेक्षणे कक्षदेशे । स्थिरतस्मुक्शोफास्कद्वद्वा विदार्याः । भवति तदभिधानख्यातरोगिश्चिष्टिग- ॥ स्तमिप कथितमार्गेः सर्वदोषक्रमेण ॥ ४८ ॥

भावार्थ: -- पूर्वकथित तानो दोपोके प्रकोपसे राड व कक्षा, प्रदेश [ जोड ] में विदारीकंद के समान, गोछ, स्थिर, व बड भारी शोध उत्पन्न होता है | इसमें तिनों दोवेंकि छक्षण प्रकट होते हैं, इसका नाम विदारिका है | इसको भी पूर्वकथित दोष्भियोंके अनुसार योग्य औषधिक प्रयोगसे उपर्शेमन करें || ४८ ||

## शर्करार्बुदलक्षण.

कफपवनषृहन्मेदांसि मांसं सिरास्तत् ।
त्वचमिप सकलस्नायुमतानं मद्ष्य ॥
कितनतरमहाग्रंथि मकुर्वेति पकः ।
स्वति मधुवसासिपः मकाशं स एव ॥ ४९ ॥
तमधिकतरवायुर्विशोष्याशु मांसं ।
ग्राथितकिनशुष्कं शर्करायर्जुदं तं ॥
वितरित विषमं दुर्गिधमुक्तेदिरक्तम् ।
सततिमह सिराभिः सास्रवं दृष्ट्ररूपम् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — प्रकृषित कम व वान, मेद, मांस सिरा, त्वचा एवं संदूर्ण स्नायु समूह को दूषित कर, अत्यत कठिन प्रंथि (गाठ) को उत्पन्न करते हैं। जब वह एककर कुट जावे तो, उस में से, शहर, चर्ची व वी के समान स्नाय होने लगता है। इससे फिर वात अधिक वृद्धि होकर शीव्र ही मांस को सुखाता है, और, प्रथित, कडी, व सूखी, वालू के समान बारीक गांठ को पैदा करता है। इससे शिराओं द्वारा, अतिदुर्गंध, क्लेदयुक्त रहत हमेशा बहने लगता है तो उसे शर्कार्युद कहते है। ॥ ४९॥ ५०॥

विवर्विका, वैपादिक, पामा, कच्छु, कदर, दारी, रोग सक्षण.

विधिविहितविचर्चीभंदरूपान्विपादी । विराचितवरपामालक्षणान्कच्छुरोगान् ॥ बहुविधगुणदोषाद्रक्षपादद्वयेऽस्मिन् । कदरमिति तले ब्र्युर्दरीः तीव्ररूपाः । ५१ ॥ भावार्थ:—विचर्चिका, इसी का भेदभूत विपादिका (वैपादिक) पामा, कच्छु इन रोगों का वर्णन कुछ प्रकरण में कमप्रकार कर चुके हैं। इसिलिये यहां भी वैसा ही लक्षण जानना चाहिये। पैरों में कंकर छिदने से, काटे लगने से, वैर अथवा कील के समान जो गांठ होती है, उसे कदर [ठेक] कहते हैं। जो पुरुष अधिक चलता रहता है, उस के पैरों में वायु प्रकृपित होकर उनको रूक्ष करता है और फाड देता है इसे दारी या पाददारी कहते हैं। इस का स्वभाव तीव होता है ॥ ५१॥

इंद्रजुप्तलक्षण.

पवनसहितिपत्तं रोमकूपस्थितं तत्। वितरित सहसा केशच्युति श्वेततां च ॥ कफरुधिरनिरुद्धात्मीयमार्गेषु तेषां। न भवति निजजन्मात्तच्च चाचेंद्रलुप्तं॥ ५२॥

भावार्थः—जातसे युक्त पित्त जब रोमकू रोमें प्रवेश करता है, तब केशन्युति व केशमें सफेदपना हो जाता है। पश्चात् कफ और रक्तके द्वारा रोमकूप [रोमोंके छिद्र ] रोके जाते है तो फिर नये रोमोंकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसे इंद्र्लुप्त [ नाई । रोग कहते है ॥ ५२ ॥

जतुमणि लक्षण.

सहजमय च लक्षीत्पन्नसन्मण्डलं तत् ।
फफरुधिरनिभित्तं रक्तमज्ञातदुःखम् ॥
ग्रुभमशुभभितीत्थम् तं विदित्वा वथाव— ।
ज्जतुमणिरपनेयं स्थापनीयो भिषाग्भः ॥ ५३ ॥

भावार्थः — कप व रक्त के प्रकीपसे, जन्मके साथ ही उत्पन्न मण्डलके समान जो गोल व रक्तवर्ण युक्त चिन्ह होता है जिससे किसी भी प्रकारका दुःख नहीं हैं तिता है, उसे जतुमणि कहते हैं । (इसको देश भाषामें लहसन कहते हैं )। कोई जतुमणि किसी को शुभफलदायक और कोई अशुभदायक होता है। इसलिये इसमें जो शुभ फलदायक है उसको वैसे ही छोडें। [किसी भी प्रकारकी चिकित्सा न करे ] जो अशुभफलदायक है उसकी औषि आदि प्रयोगसे निकाल देवें।। ५३।।

ध्यंग लक्षण-

कुपितक्षिरिपत्ताद्वातिरोषातिदुःसा-। एर्नतपनतापाद्वा सदा क्षेत्रकोपात्॥

# पवनकृतिविशेषादानने स्वच्छमल्पं । स्वचि भवति सुकृष्णं मंडस्टं व्यंगसंत्रम् ॥ ५४ ॥

भावार्थः — रक्त व ित्तके उद्देकमे, अतिरोष करनेसे, अत्यंत दुःख करनेसे, अिन और धूपसे तप जानेसे, सदा मनमे क्लेश होनेसे, वातके प्रकोपसे मुखमें जो काला मण्डल (गोल चिन्ह) उपन होता है, उसको व्यंग [ झाई ] कहते हैं॥ ५४॥

#### मापातिलम्यच्छ सक्षणः

पवनरुधिरजातं माषवन्माषसंज्ञम् । समतलमितकृष्णं सात्तिलीमं तिलाख्यं ॥ सितमसितिषदाल्यं वा महत् नीरुजं तं । मुखगतमपरं तदेहजं न्यच्छमाहुः ॥ ५५ ॥

भावाथ:--वातरक्तके विकारसे शरीरमे उडदके आकारमे होनेवाले मण्डलींको माप [ मस्सा ] कहते हैं । समतल होकर अत्यंत काले जो तिलके समान होते हैं उन्हें किल कहते हैं । और काला या सफेट, छोटा या बडा, मुखमें या अन्य अवयवमें, पीडा रहित जो दाग या चकते होते हैं उन्हें न्यच्छ कहते हैं ॥ ५५ ॥

#### नीलिका लक्षण.

तदिह भवति गात्रे वा मुखे नीलिकाच्यं । बृदृदुरुतरक्रुष्णं पित्तरक्तानिलंदियम् ॥ तद्गुविहितरक्तान्माक्षणालेपनाद्यः । प्रश्नमनिष्द् सम्यग्योजयदात्मबुध्या ॥ ५६ ॥

भावार्थः — पित्तरक्त व वातके विकारसे या मुखने बढे २ काले जो मण्डल होते हैं उन्हें नीलिका कहते हैं। इसके लिये अनुकूल रक्तमोक्षण लेपन आदि प्रशमन विभियोंका प्रयोग करके वैद्य अपनी बुद्धीसे चिकित्सा करे॥ ५६॥

### तारुण्यपिडका सक्षण.

तरुणपिटिककास्ताः श्लेष्मजाः यौवनोत्थाः । बहलविरलक्षाः संभवंत्याननेऽस्मिन् ॥ मतियुत्तग्रुनिभिस्साध्याः कफ्ष्मैः वलंपै— । रनवरतमहानस्यवयोगरनेकैः ॥ ५७ ॥ भावार्य:— श्रेष्म निकारसे यौवनके मदसे मुखमे जो विडका होते हैं, जो कुछ मोटे व विरक्त [थोडे] होते हैं, उन्हें तारुण्यि डका कहते हैं। उनको योग्य कफहर छेपन, नस्यप्रयोग आदि उपायोंसे जीतना चाहिये, ऐसा वुद्धिमान मुनियोंने कहा है ॥५०॥

#### वर्तिका स्रक्षण.

- कृषितपवनदेषाद्यनेकनाभिषाता—। रत्रजननमुखचर्मालंबमानः मसूनम् ॥ जलमिद्द निरुणद्धि प्रस्तवं कुच्छ्रुकृच्छ्रात् । प्रसरति बहुदुःखं वर्तिकारुयं तमाहुः ॥ ५८॥
- भावार्थः—वातदोषके उद्रेक होनेसे या किसीके आधातसे मुखका चर्म जंबा होजाता है उसमें पूर भरकर थोडी बहुत कठिनतासे उसका स्नाव होता है व अस्य-विकवेदना होती है, उसे वर्तिका नाम रोग कहते हैं ॥ ५८॥

### सन्निरुद्रगुद्रक्क्षण.

मलभलमितवेगाघाणशिलेमेबुष्यैः । प्रतिदिमभिह रुद्धं तत्करोत्याशु सूक्ष्मं ॥ गुद्रमुखभितवातात्कष्टभेतद्विशिष्टैः । परिहृतपरिदृश्यं सिक्षरुद्धं गुद्राख्यम् ॥ ५९॥

भावार्थ:—जो मलके बेगको धारण वरते रहते हैं, तब अशनवायु प्रकुपित होकर उनके गुदाको रोक कर (गुदाहार के चर्मको संकोचित करके) गुदा के द्वारको छोटा कर देता है। जिससे अत्यंत कष्ट के साथ मलविसर्जन होता है। इसे सिक-रुद्ध गुद कहते हैं। यह अतीव दु:खको देने वाला कठिन रोग है॥५२॥

### अक्रिरोहिणी लक्षण.

त्रिकगलकरपार्श्वाघिपदेशेषु जातां । दवदइनशिखाभामंतकाकारमूर्तिम् ॥ कृपितसकलदोपामग्निरोहिण्यभिख्यां। परिद्वर पिटकाख्यां पक्षमात्रावसानाम्॥ ६०॥

भावार्थ:—त्रिक (पीटके बांसके नीचेवा वह जोड जहा तीन हृद्ध भिछे हैं)
गृष्ठा, हाथ, पार्थ, व पाद इन प्रदेशोमें सगस्तरोष के कृषित होनेसे उत्पन्न दाव न्छकी
शिखाके समान दाहसहित, यमके समान रहनेवाले पिडकाको अग्निरोहिणी कहते हैं।

यह अत्यंत भयंकर है। इसे वैद्य छोड देवें अर्थात् इस की चिकित्सा न करें 1 , प्रह रोगी स्वादासे ज्यादा १५ दिनतक जीयेगा॥ ६०॥

#### स्तनरोग चिकिस्सा.

स्तनगतबहुरोगान् दोषभेदादुदीक्ष्य । श्वयथुमि विचार्यामं विदग्धं विपक्वं ॥ कमयुतविधिना साध्यं भिषक् साधयेत्तत् । विषमकृतविश्वेषाशेषभेषज्यमार्गैः ॥ ६१ ॥

भावार्थ:—स्तनमत अनेक रोगोंको, दोषोंक भेदके अनुसार देखकर उनकी विकित्सा करनी चाहिये। यदि शोफ (स्तनविद्धि आदि) भी हो तो उसके आमि विद्यान, निपक भेदोंको विचार कर आमादि अवस्थाओं में पूर्वोक्त विख्यन पाचन, विशारण आदि तत्तद्योग्य चिकित्सा को, अनेक योग्य नानाप्रकारके औषधियों द्वारा करें॥ ६१॥

श्रुद्ररोगोंकी विकित्साका उपसंहार.

इति कथितविकल्पान् श्रुद्ररोगानश्चषा-।
नभिहितवरभैषज्यप्रदेहानुरुपः ॥
रुधिरपरिविवाक्षेः सोपनाहैरनेक-।
स्तदनुविहितदोषप्रकर्मः साधयेचान् ॥ ६२ ॥

भावार्थः—इस प्रकार अभीतक वर्णित नानाभेदोसे विभक्त संपूर्ण र्श्वुद्ध रोगोंको उनके कारण लक्षण आदि जानकर उन दोषोंके अनुसार पूर्वकथित योग्य प्रदेह, छेपन, रक्तमोक्षण, उपमाहन आदि विवियोसे उनकी चिकित्सा करें ॥६.२॥०

#### सर्वरोगचिकित्सा संप्रह ।

पृथगपृथगपि प्रख्यातदोषैः सरक्तै । विद्वहुविधमार्गाः संभवंत्युद्धतास्ते ॥ सहजनिनविकारान् मानसान् सोपसर्गान् ॥ अपि तदुवितमार्गेस्साधयेशुक्तियुक्तैः ॥ ६३ ॥

भावार्थः — वात, पित्त, कफ, अलग [ एक ] वा दो २ मा तीनों एकसाथ मिलकर, अथवा रक्त को साथ लेकर, स्व स्व कारणोंसे प्रकृपित हो । जाते हैं और वे प्रकृपित दोष शरीर के अनेकविव मार्गीको अर्थात् नाना प्रकृर

के अंगोपांग आदिको आश्रित कर, शारिकि, मानसिक, औपसर्गिक, सहज आदि रोगोंको उत्पन्न करते हैं। उनको [अन्डिक्तरहसे जानकर ] युक्ति से युक्त, तत्त्रकोग्य विकित्सा द्वारा जीतें।। ६३॥

नाडीवण निदान च चिकित्सा.
प्रपूर्णप्यः श्वयथुः समाभयो ।
विदार्य नाडी जनयत्युपेक्षितम् ॥
स्वदोवभेदादवगम्य तामपि ।
पसादयेच्छोधनतैस्रवितिभेः ॥ ६४ ॥

• भावार्थ:—मवादसे भरे हुए त्रणके। शोधन करनेमं उपेक्षा करें अर्थात् पीडन शोधन आदिके द्वारा मवादको न निकाले तो वह मवाद त्वचा, मांस सिरा, स्नायु, आदिको भेद कर अन्दर अन्दर गहरा प्रवेश करने लगता है। इसको नाडीवण (नास्र) कहते हैं। (इसकी गांति नाडी (नली) के समान, एक मार्गसे होनेके कारण इसे नाडीवण कहा गया है।) इस नाडीवण को भी उसके दोषभेदोंको (इसके लक्षणोंसे) जानकर उनके योग्य शोधन तैलसे भिगोयी गई बत्तियोंके प्रवेश आदिके द्वारा ठीक करना चाहिये॥ ६॥।

### मुखकांतिकारक घृत.

काश्मीरचन्द्रनकुचंद्रनलोश्रक्कष्ठ-।
लाक्षाश्विलालरजनीद्वयपममध्य ॥
मंजिष्ठिकाकनकमेरिकया च सार्थ ।
काकोलिकामभृति मृष्टगुणं सुपिष्टं ॥ ६५ ॥
तस्माच्चतुर्शुणचृतन सुगंधिनाति—।
यत्नाद्वतदिगुणदुग्धयुतं विपाच्य ॥
व्यालेपयम्भुत्वमनेन घृतेन तज्जान् ।
रोगान्व्ययोग्न कुद्दे शिक्षसित्रभं तम् ॥ ६६ ॥

भावार्थ:—केसर, चंदन, लालचंदन, लोध, कूट, लाख, मैनसिल, हरताल, हल्दी, दाहहल्दी, कमलकेसर, मंत्रीठ, सोनागेरु, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक ऋषमक, मैदा, महामेदा, बुद्धि, ऋदि इंग औषधियोको चतुर्गण (चौगुना) सुगंधि बा, धिसे हिगुण (दुगुना) दूध इनसे प्रयत्न पूर्वक घृत सिद्ध करें ! इस घृत (Snow) को मुखपर जेपन करनेसे मुखमें उत्पन्न व्यंग, नीष्टिका, आदि समस्त रोग नाहा होकर मुख चंद्रमाके समान कांतियुक्त होकर सुंदर होजाता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

### मुख कांतिकारक छेप.

तालं मनाइशलंडुतं वटपत्रयुक्तः । श्वेताभ्रस्तसहितं पयसा सुपिष्टं ॥ आल्रिप्यवक्त्रममलं कमलोपमानं । मान्यं मनानयनहारि करोति मर्त्यः ॥ ६७ ॥

भावार्थ:—हरताल, मैनसिल, वटपल, सफेद अश्रक, पारद इनको दूधके साथ अच्छीतरह पीसकर मुखपर लेपन करें तो मुग्व कमलके समान बन जाता है। और सबका मन व नेलको आकर्षित करता है।। ६७।।

### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधेः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निस्रतिमदं हि शीकरानिभं जगदेकाहतम्॥ ९१॥

भावार्थ: — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तन्त्र व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलेकके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो संदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साधमे जगत्का एक मात्र हितसाधक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ]

# इत्युग्राबित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे क्षुद्ररोगचिकित्सितं नामादितश्चतुर्देशः परिच्छेदः।

----

इयुप्रादित्याचार्थकृत कत्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार मे विद्यावाचस्पतीत्युपाबिधिस्पित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा हिस्तित भावार्थद्गीपिका टीका मे क्षुद्ररोगाविकार नामक चौददवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथ पंचद्श परिच्छेदः।

#### -2002002-

### अथ शिरो रोगधिकार:।

#### मगलाचरण।

श्रियः मदाता जगतामधीश्वरः । प्रमाणनिक्षेपनयमणायकः । निजोपमानो विदिताष्टकर्मजि- । ज्जयत्यज्ञेयो जिनवञ्चभोऽजितः ॥१॥

भावाधः — अंतरंग बहिरंग संपत्तिको प्रदान करनेवाले, जगत्के स्वामी, ममाण निक्षेप व नयको प्रातिपादन करनेवाले, किसीसे जेय नहीं देसे श्री आजित जिनेश्वर जयवंत रहें ॥ १ ॥

#### शिरोरागकथन मतिशा।

प्रणम्य तं पापविनाशिनं जिनं । त्रवीमि रोगानखिलेश्चर्मागगान् ॥ प्रतीतसञ्जक्षणसन्चिकित्सितान् । प्रधानतो व्याधिविचारणान्वितान् ॥२॥

भावाधः — पापको नाश करनेवाले श्री अजितनाथको प्रणाम कर स्वक्षण, चिकित्सा य व्याधिविचारण पूर्वक शिरोगत रोगोंका कथन करेगे इस प्रकार आचार्य प्रतिक्षा करते हैं।। २।।

#### शिरोरोगोंक भेद।

क्षिरोरुजो वातवलासभोणित- । प्रधानिपत्तिरिललैर्ववीम्यइम् ॥ स सूर्यवत्तार्धिक्षरोवभेदकैः । सर्शत्वकेनापि भवंति देहिनाम् ॥ ३॥

भावार्थ: — मनुष्यों के शिरमे वात, पित्त, कफ, रक्त, सिन्नपातसे, वार्तज, पि-त्तज, कफज, रक्तज, सिन्नपातज शिरोरोग उत्पन्न होते है । एवं तत्तदांषों के प्रकीप से, सूर्यावर्त, अर्थावभेदक, शंखक नामक शिरोरोगों की उत्पत्ति होती है ।। ३ ॥

, १ इन शिरोरोगी में वातादि दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं।

वातिकलक्षण-जिसका शिर अकस्मात् दुखे, रात्रि मे अत्यिषक दुखे बंधन, सेक आदिते शांति हो उसको बातज शिरोरीग जानना चाहिये।

पिशाज-जिसमें मस्तक अग्निके समान अधिक उष्ण हो, आख नाक में जलन होती हो एवं श्रीतक पदार्थ के सेवन से रात्रिमें उपशामन होता हो उसे पित्तोत्पन्न, मस्तकशूल जानना चाहिये।

#### किमिज, अयज शिरोरोग.

किमिनकारैर्देलतीव ताच्छिरो । रुजत्यसङ्गासिकया सजत्यस्रं । स्वदोषधातुक्षयतः क्षयोद्भव- । स्तयोहितं तत्किभिदोषवर्धनम् ॥ ४ ॥

भावार्थ: — मस्तक के अंदर जाना प्रकार की क्रिमियों की उत्पत्ति हो शिर में दलन होता हो, ऐसी पींडा होती है, जाक से खून पूय आदि वहने लगते हैं। इसे कृमिज शिरोरे।ग जानना चाहियं। मस्तकगत वातिपत्तकफ व वसा रक्त आदि धातुओं के क्षयसे क्षयं जी शिरोरे।ग की उत्पत्ति होती है। कृमिज शिरोरोगमें कृमिनाशक नस्य आदि देना चाहिये। क्षयज शिरो रोग में दोष व धातुओं को बढानेवाली चिकित्सा करनी चाहिये। ४॥

## स्योवर्त, अर्धावभदक लक्षण.

क्रमक्रमात्वृद्धिश्वेति वेदना । दिनार्धतोऽसौ व्रजतीह सूर्यवत् ॥ क्षिरोऽर्थमर्थे क्रमतो रुजत्यलं । ससूर्यवत्तोर्धिक्षरोऽवभेदकः ॥ ५ ॥

भावार्थ: — सूर्थ जिस प्रकार बढ जाता है उसी प्रकार सुबहसे शिरकी दर्द मध्यान्ह समयतक बढती जाती है और सूर्यके उतरते समय वह बेदना भी उतरती जाती है। उसे सूर्यावर्त शिरोरोग कहते है। शिरके ठीक अर्धभाग में जो अत्याधिक दर्द होती है उसे अर्धावभेदक कहते हैं। । ।।

#### शंसक लक्षण.

स्वयं मरुद्वा कफिपचशोणितैः । समन्वितो वा तु श्विरोगतोऽधिकः ॥ सञ्चीतदाताञ्चतदुर्दिने रूजां । करोति यच्छंखकयोविश्वेषतः ॥ ६ ॥

भावार्थः --- एक ही वात अथवा, कक, वित्त व रक्त से युक्त होकर, शिरका आश्रय करता है, तो, वह जिस दिन शीत अत्यधिक हो, ठण्डी हवा चढ़ रही हो,

कफ्ज--जिसका मस्तक के भीतर का भाग कफ से लिस होवें, भारी, वंशाला एवं ठंडा होवे. नेत्र के कोये व मुख सूज गये हो तो उसे कफोत्यक शिरोरोग जानना चाहिये॥

सामिपातज-उपरोक्त तीनो दोषीं के समाण एक साथ प्रकट ही तो समिपातज शिरोरीग जानना चाहिये।

रक्कज---रक्तज शिरोरोगों विक्षज शिवोरोग के संपूर्णस्थल मिलते हैं एवं मस्तक श्वर्शासह हैं। जाता है।

१ इस का लक्षण यह है कि छीक अधिक आती है। शिर ज्यादा गरम होता है। असझ पीड़ा होती है! एवं स्वेदन, बमन, धुमपान, नस्य, रक्त भोक्षण, हन से बृद्धि की मास होता है। वाकाश मेघसे आच्छादित हो उस दिन शिरमें, विशेषकर कनपटी में पीडा को उत्पन्न करता है। इसे शंखक शिरोरोग कहते हैं।। ६।।

रक्तपित्रज, बातकफज शिरोरोग के विशिष्टक्कण.

दिवातिरुक् शोणितपित्तवेदना । निश्चास शांति सप्वपैति सर्वदा ॥ मरुत्कफी रात्रिकृतातिवेदना-। विष्ठ शसमाबद्दनि स्वभावतः॥ ७॥

भावार्थः --- रक्त पित्तके विकारसे होनेवाली शिरोपीडा दिनमें अत्यधिक होती है और रात्रिमे पीडाशाति होती है। बात और कफ़ के विकारसे होनेवाली पीडा रात्रिमें तो अधिक होती है और दिनमें वे दोनों रोगी प्रसन रहते हैं ॥ ७ ॥

### शिरोरोग विकित्सा.

विशेषतो दोषगति विचार्य ता-। नुपाचरेदुव्रशिरोगतामयान्। सिराविमां के: शिरसी विरेचन:। प्रताप्रवर्ष: इ.व.है: प्रहेपने: ॥८॥

भावार्थ:--इन भयकर शिरोरागोंक दोषोंकी प्रधानता अप्रधानता आदिका विचार करके (जिस दोषसे शिरोरोग की उत्पत्ति हुई हो उस के अनुकुछ) सिरा मोक्षण, शिरो बिरेचन, तापन, बंधन, कबल्धारण, लेपन आदि बिधियोसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८॥

#### क्रिमिज शिरोरोगध्न योग.

विजालिनीबीजवचाकदुत्रिकैः। सन्नियुनिवास्थिविडंगसैंघवैः॥ सकंग्रीलैरिह नस्यकर्मतः । क्रिमीन् शिरोजानपहंति सर्वपैः ॥

भावार्थ:--विजालिनी बीज, वचा, सेंजन, सोंठ, मिरच, पीपलका बीज, नीबुकी गिरी, वायिबंडग, सेवाले.ण, सरसो मालकांगनीके तेल में मिलाकर अथवा इन औषियोंसे मालकांगनीके तैल को सिद्धकरके नस्थकर्म करनेसे शिरमें उत्पन्न समस्त किमियोंको दूर करता है।। ९।।

#### शिरोरोगका उपसंहार.

दश्चनकारान् किरसो पहामयान् । विधाय साध्यान् विषमोरुशंखकान् ॥ अतःपरं कर्णगतानश्चेषता । अवीमि संक्षेपविश्वेषस्र्कृणैः ॥ १०॥

१ और बनपटीमें, तीबदाइ व सुजन होती है । जिस प्रकार विवके वेग से गला दक जाता है उसी तरह इस में भी गला ६५ जाता हैं। यह रोग तीन दिन के अन्दर मनुष्यका धाणकात कृक्ताः है।

भावार्थ:—दस प्रकारके, विषम शंखक आदि शिरोरोगों के उक्षण व विकित्सा को निरूपण करके अब कर्णगतसमस्तरोगोको सक्षेपसे विशेषछक्षणोंके साथ कहेंगे ॥ १०॥

# अथ कर्णरांगाधिकारः।

कर्णश्ल कर्णनादलक्षण.

अथानिकः कर्णगतोऽन्यथा चरन्। व रोति कर्णाधिकशृत्यमु ॥ स एव श्रद्वाभिवहास्सिराथितः। प्रणाद्संज्ञः कुरुतेऽन्यथा ध्वनिम् ॥११

भावार्थः—कर्णगत बायु प्रकृषित होकर उख्टा किरने खगता है तो कानोंमें तीव शूळ उत्पन्न होता है। इसे कर्णश्ळ कहते हैं। वशे कर्णगत वायु प्रकृषित होकर शब्दवाहिनी शिराओंको प्राप्त करता है तो कानोंमें नाना तरहके, मृदंग, भेरी, शंख, आदिके शब्द के समान विपरीत शब्द खुनाई पडता है। इसे कर्णप्रणाद या कर्णनाद कहते हैं। ११।

### वधिर्यकर्ण व स्रोद लक्षण.

स एव वातः कफसंयुता हणां । करोति वाधिर्यमिहातिदुःखदम् ॥ विशेषतः श्रद्धपथे व्यवस्थितो । तथा तितत्कोद समुद्रघोषणम् ॥ १२ ॥

भावार्थः — वहीं प्रकुपित कर्णगत वायु कफके साथ संयुक्त होकर जब शद्भवाहिनी शिराओं में ठहर जाता है तो कानको बिधर (बहरा) कर देता है | वहीं वायु अन्य दोषोसे संयुक्त होकर शद्भ वाहिनी सिरायों में ठहरता है तो कानमें समुद्र घोष जैसा शद्भ सुन पडता है। इसे कर्णक्षोद कहते है। १२॥

#### कर्णस्राव रुक्षण.

· जलप्रपाताः च्छिरसोऽभिघाततः । प्रपाकतस्तात्पिटकादिविद्रधेः ॥ अजस्रमास्राविषद्दास्रवत्यलं । स कर्णसंस्राव इति स्मृतो बुधैः ॥ १३ ॥

भावार्थः — जल के पातसे (गोता मारने) सिरको चोट आदि लगनेसे, पिटिका विद्रिध आदिके उत्पत्ति होकर पककर फर जानेसे, सदा कानसे मवाद बहता है, उसे कर्णसंस्नाव रोग कहते हैं ॥ १३॥

### प्रितकणे क्रीमकण लक्षण.

सपूतिष्यः अरुणात्स्रवेधदा । स पूतिकर्णो भवतीह देहिन म् ॥ भवंति यत्र किमयोऽतिदारुणाः । स एव साक्षात्किमिकर्णको भवेत्॥ १४ भावार्थ:—कानसे जब दुर्गंध मवाद बहने लगता है उसे प्रिक्ण कहते हैं। जिसमें अत्यंत भयंकर क्रिमियोंकी उत्पत्ति होती है उसे क्रिमिकर्णक रोग कहते हैं।।१४

कर्णकण्डू, कर्णगूथ, कर्णमतिनादके उक्षण.

कफेन कण्डः श्रवणेषु जायते । स एव शुष्को भवतीह गूथकः ॥ स गूथ एव द्रवतां गतः पुनः । पिधाय कर्णे प्रतिनादमावहेत् ॥१५॥

भावार्थ:—कान नें कफ संचित होने से खुज छी चलने लगती है। इसे कर्णकण्डू कहते हैं। वहीं कफ जब कान में (पित्त के उष्णसे) सृख जाता है, उसे कर्णग्र्थ कहते हैं। वह कर्णग्र्थ जब दव हो कर कान को ढक देता है तो इसे कर्णश्रतिनाद (प्रति-नाह) कहते हैं।। १५ ।।

कर्णपाक, विद्धि, शोथ, अशका रुक्षण.

सुपकभिनादिकविद्रधेर्वशात् । स कर्णपाकारूयमहामयो भवेत् ॥ अथापरे चार्बुदशोफविद्रधि- । प्रधानदुर्नामगणा भवंत्यपि ॥ १६ ॥

भावार्थ:—कान में विद्विष उत्पन्न होकर अच्छीतरह पक्रकर फ्टजाता है तो कान गीछा व सडजाता है इमे कर्णपाक कहते हैं। इसी प्रकार कान में अर्जुद, शोध विदिधि, अर्श ( बनासीर ) समृह उत्पन्न होते हैं। इन को उन्हीं नामोसे पुकारा जाता है जैसे कर्णार्बुद, कर्णविद्विधि आदि ॥ १६॥

### वातज कर्णन्याधिचिकित्सा.

अतःपरं कर्णगतामयेषु तत् । चिकित्सितं दोषवशाद्विधीयते ॥ अथानिलोत्येष्विनिलध्नभेषज्ञै– । विंपकर्तेलैरिहिमैर्निपेचयेत् ॥१७॥

भावार्थ: -- अब कर्णरोगोकी दोषोंके अनुसार चिकित्सा कही जाती है । यदि बात विकारसे उत्पन्न हो तो बातहर औपधियोंसे पकाये हुए गरम तेळको कानमें छोड देवें ॥ १७॥

### कर्ण स्वेद्न-

निषिक्तकर्भ पुनरूप्यतापैनः । प्रतापयेद्धान्यगणेष्टिकादिभिः॥ प्रणालिकास्यद्वमेष वा हितं । सपत्रभाण्डेऽग्नियुते निधापयेत् ॥ १८ ॥

मावार्थ: --तेल सेचन करने के बाद उष्ण धान्यगण (धान्यों की पोडली बांधकर उससे ) व ईंट आदियोसे कानको सेकना चाहिये। अथवा नृद्धी स्वेदन मी इसके छिये हितकर है । पत्रसीहत अग्नि (गरम ) युक्त बरतन में कानको रखें ब स्वैदन करें ॥ १८॥

### घृतपानआदि.

पिबेत्स सर्पिः पयसा समन्वितं । सुखोष्णमस्योपीर कर्णरोगवान् ॥
बद्धारूयतेलेल श्विरोवितर्पणं । सनस्यकर्मात्र निषेचनं हितं ॥ १९ ॥

भवार्थ:—-अत्यधिक कर्ण रोगवाला कुछ गरम धीके साथ दूध मिलाकर पीने। बला तैल शिरमें लगावें, अथवा तैल से भिगीये गये पिचुको शिरपर रखे तो कर्ण रोग दूर हेता है। इस में नस्यकर्म व कानमें तैल डालना भी हितकर है।। १९॥

### कर्णरागांतक धृत.

सपेचुकांकोलफलाईकाद्रवै । रहिस्रया सिग्ररसेंद्रदारुभिः । सवेणुलेखेकिनुनैस्सरामेंद्रः । ससेंधर्वभूत्रगणैः कदुत्रिकैः ॥ २० ॥ पृथक्समस्तैः कथितीषपेर्धुधः । पवेध्दृतं तैलसमन्वितं भिषक् ॥ प्रपूर्वेत्कर्णमनेन सोष्पणा । निहंति तत्कर्णगताखिलामयान् ॥ २१ ॥

भावार्थः — केमुक [पेचुका] अंकोल का फल, अद्रक का रस, जटमासी, सेंजन का रस, देवदास्र, वांसका त्वचा, लहसन, हींग,सेधानमक, सींठ, फिरच, पीपल इनको अलग्र अथवा मिठे हुए औषधियों के काथ व कल्क, और आठ प्रकारके मूत्र, इन से चृत व तैल को बराबर लेकर सिद्ध करें। फिर उस तेलको धोडा गरम कर कान में भरें तो, कर्णगत समस्तरोग को नाश करता है।। २०।। २१।।

#### कफाधिक कर्णरागचिकित्सा.

सित्रप्रम्हाईकसद्रसेन वा । सर्तेभवेनोष्णतरेण प्रयेत्॥ अजीवृना वा लग्जनाकसिथवैः । कफाधिके कर्णगतामये मृत्रम् ॥ २२ ॥

भावार्थः—सेजनके मूठ का ग्स, अद्रक्तका रस इसमें सेघाठीण मिछ कर गरम करें फिर उसे कानमें छोडें। अथा वकरीके मूत्र में छसून, अकीवारस व सेंघाछोण मिछाकर कुछ गरम कर कान में भरें। इन से कफने विकारसे उदिक्त कर्णरोग उपशम हो जायगा।। २२।।

### रुमिकर्ण, कर्णपाकचिकित्सा.

सनिवतिकर्लवेणसमुपुरयन् । क्रिमिनगाढे किमिनाश्चनो विधिः॥ विधीयतां पूरणयेभिरेव वा। सुकर्णपाके क्षतबद्विसर्पवत् ॥ रेड ॥ ... भावार्थः -- अधिक किमियुक्त कर्णरोगमें निंबतेल सेंधालोण से कानको भरना चाहिए। एवं किमिनाशक उपाय भी करना चाहिए। कर्णपाकमें क्षत व विसर्प के समाब इन्ह्री औषधियोंको कानमें भरकर चिकिस्सा करनी चाहिए॥ २३॥

#### क्रिमिनाशक योग.

त्रिवृद्धिरिद्रातृपवृक्षः क्षकः । प्रपक्षतोयैः अवणमधावनम् ॥ मदीर्पिकातैलमपि प्रयोजितं । किमीन्निहंत्युग्रतरातिवेदनान् ॥ २२ ॥

भावार्थ:—निसोध, हल्दी, अमलतास, कुडाकी छाल, इनके द्वारा पकाये हुए कवायसे कानको धोवे एवं दीपिकै।तैलको भी कानमें भरें तो कृमि व भयंकर शूल भी किरा होता है ॥२॥।

### कर्णगत आगंतुमल चिकिस्सा.

बलाशिकं यन्मलजातमंतरे । व्यवस्थितं कर्णगतं तदा इरेत् ॥ अलाबुर्मृगान्यतमेन यत्नतो । बली सदा चूषणकर्मकोविदः ॥ २५ ॥

भावार्थः—कानके छेदमें (बाहरसे आकर) खूब मल जम गया हो तो उसे यदि रोगी बलवान हो तो चिकित्सा (चूषणकर्म) कार्यमें निपुण वैद्यको उचित है कि अस्रंत सावधानसे तुंबी अथवा सींगे लगाकर अथवा राशकासे निकाले (कानमे कीडा घुस गया तो उसे भी इसी प्रकार निकाले) ॥ २५॥

पृतिकर्ण, कर्णस्नाव, कर्णार्श, विद्रश्वि, विकित्सा.

संभूतिवृवास्रवसंयुते द्रवं । प्रपूरयेत् शोधनैतलभीरितं ॥ अथार्श्वसामप्यथ विद्रधीष्वपि । प्रशीतकर्माण्यसकृत्ययोजयेत् ॥ २६ ॥

भावार्थ: दूर्गंध स्नाय बहनेवाले कर्णरोग में औषधियों के द्रवको मरना, अथवा पूर्वकथित शोधन तैलको भरना हितकर है | एवं अर्श और विद्विधोगमें जो निकित्साकम बतलाया है उनका प्रयोग कर्णगत अर्श, िद्रिध में बार २ करना चाहिये '। २६ ॥

१ बेल, सीनापाठा, पाठल, अन्य, अरणी इनसे किसी एककी अध्वा पार्वोकी अठारह अंगुल लंभी डाली लेकर उसके तीन भागको अतसी यस लपेट देवे और उसे तैलन भिनो देवे । सहस्रक इसको बत्तीकी तरह जलाकर (किन्होंके उपर ) नीचिकी ओर नोक करके रखें, इसके लीचे एक पात्र भी रखें । इस पात्रपर यो तैल उपकता है इसे दीपिका तैल कहते हैं। इसी अकार , देकसाब, कूट, सरल, इनकी लकडीसे (उपरोक्त विश्वित जलाकर ) तैल निकाल सकते हैं।

### 🚓 🦿 कर्षरायिकित्सा का उपसंहार.

इति प्रयत्नादिइ विश्वति स्थिताः । तथैवमष्टी श्रवणामया मया । श्रवणामया मया । श्रवणाम्या । श्रवणामया ।

### अथ नासारोगाधिकारः।

## नासागतरोगवर्णन् प्रातिकाः

अथात्र नासागतरोगलक्षणैः । चिकित्सितं साधु निगचतेऽधुना । विदार्य तन्नामविशेषभेषज- । प्रयोगसंक्षेपवचेविचारणैः ॥२८॥

भावार्थ:—अब यहांपर नाक के रोगोंका नाम, उनका लक्षण, योग्य औष-धियोंका प्रयोग व चिकित्सा क्रमआदि संक्षेपसे कहा जाता है ॥ २८ ॥

### पीनसलक्षण व चिकित्साः

विदाह्यूमायनशोषणद्रवै-। निवंति नासागतगंधजातकम् ॥
कफानिछोत्थोत्तमपनिसामयं । विशोधयेद्वातकफटनभैषजैः ॥२९॥

भावार्थ: जिसकी नाकमें दाह, धूंबेके समान निकलना, सूखजाना व द्रव निकलना एवं सुगंध दुगँव का बोध न होना, कफ व वातके विकारसे उत्पन्न पीनस नामक रागका लक्षण है उसकी वात व कफहर औषधियोसे छाद्धि करना चाहिये ॥ २९॥

### पृतिनासा के लक्षण व चिकित्सा.

विदम्थदोषैर्गछतालुकाश्रिते—। निरंतरं नासिकवायुरुद्धतः । 💀 सपूर्तिनासां कुरुते तथा गलं। विकोधयंत्तच्छिरसो विरंचनैः ॥ ३०॥००

भावार्थ: — प्रकृपित पित्तादि दोषों से बायु संयुक्त होकर जब गला, व तालुंमें आत्रित होता है तो, नाक व गले अर्थात् मुंह से दूर्गथ वायु निकलने लगति। है

अहाईस प्रकारके कर्णरोगः—कर्णश्ल, कर्णनाट वाधियं, क्वेड, कर्णसाव. कर्णकप्टू, कर्णग्र्य, कामेकर्ण धातिनाह, कर्णपाक, प्रातिकर्ण, देायज, क्षतज, इस प्रकार द्विविध विद्विधः, आवाधी पितार्श, वक्षार्थ, क्षिपार्थ, इस प्रकार चुतुर्विध अर्थ. बातार्श्वद, पितार्श्वद कफार्श्वद क्षार्श्वद समार्थ, मासार्थ, मेदोऽर्श्वद, शालावयतश्चेक (अक्षरोग विशान में कहागया) सिवपार्श्वद, इस प्रकार समार्थिक अर्थुद, वातज, पित्तज, कफ्ज. साजपातज इस प्रकार चतुर्विध शोथ वे अहाईस कर्णरोज्ञ हैं।

इसे पृतिनासा (पृतिनस्य) रोग कहते हैं। इसमें गर्छ को एवं शिरोविरेचन औषधियोंसे शिरको, सुद्धि करना चाहिये॥ ३०॥

नासापाक लक्षण व चिकित्साः

अर्छपि पित्तं कृपितं स्वनासिका- । गतं करं।त्येवमतो हि म।सिका ॥
 विपाकरांगं समुपाचरेद्धिषक् । क्षतद्वैः पित्तविसर्पभेषजैः ॥ ३१ ॥

भावायै:—प्रकृषित पित्त, नाकमे ( जाकर ) उत्तरकर फुंसीको उत्पन करता है (एवं नाकके भीतरका भाग पकजाता है) इसे नासापाक राग कहते है । इसकी, क्षतरोग के लिये उपयुक्त दव व वित्तविसर्परोगोक्त औषधियोंसे चिक्तमा करनी चाहिये ॥३१॥

### पूयरक लक्षण व चिकित्सा.

् छलाटदेशे ऋिमिभाक्षतक्षतैः । विदग्धदंषिरभिघाततं।पि वा ॥ ुसपूयरक्तं स्रवतीह नासिका । ततश्च दुष्टवणनाडिकाविधिः ॥ ३२ ॥

भा नाथी:—- उठाट स्थानमें की डोके खाजानेके घायसे प्रकुषित दोषोके कारणसे अथवा चोट उगनेसे नाकसे पूय (पीब) सिंहत रक्तस्राव होता है इसे, प्याक रोग कहते हैं। इसमें दुष्टत्रण (दूषित जखम) व नाडीव्रण में जो चिकित्सा विधि बतर्छाई है उस ही चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये॥ ३२॥

#### दीसनासा लक्षण व चिकित्सा.

सरक्तपित्तं विदितक्रभेर्जियत् । मदीप्तनासामपि पित्तकापतः । महोष्णनिश्वासविदादृसंयुता- । ग्रुपाचरेत्पित्तविकित्सितेर्बुधः ॥ ३३ ॥

े भावार्थः — िपत्तके प्रकोपसे, नाकमें अध्यधिक जलन होती है, और गरम ( भूवांके सदश ) निश्वास निकलता है इसे दीसनासा रोग कहते हैं । इस रोगका रक-पित्त व पित्तनाशक चिकित्सा क्रमसे उपचार करना चाहिये ॥ ३३॥

### क्षवयु लक्षण व चिकित्सा.

स्वानासिकाममैगतोऽनिलोशृतं । ग्रुहुर्गुहुश्त्राद्वगुदीरयत्यतः । हा स स्व साक्षात्क्षवयुः प्रजायते । तमत्र तीक्ष्णैरवर्षादनैर्जयेत् ॥ ३४॥

मावार्थः—नासिका के मर्मस्थानमें गया हुआ वात प्रकृषित होकर बार २ कुछ २ शब्द करते हुए नाकसे वाहर निकल आतः है तो वहां साक्षात् क्षवधु [क्रीक ] बन जाता है। अर्थात उसे क्षत्रधु कहते हैं। उसे अतिसीक्ष्ण अवपीडन या नस्य के हारा उपशमन करना चाहिये। ३४॥

### आगंतुभ्रवथुलक्षणः

सुतीहणःचूर्णान्यतिजिञ्जतापि वा । निर्राक्षणादुष्णकरस्य वण्डलम् । स्वनासिकांतस्तरुणास्थिषद्वनात् । प्रजायमानः सवशुर्विनस्यति ॥ ३५ ॥

भावार्थ:—तीरण चूर्णोको बार २ सूंघनेस, सूर्यमंडल को अधिक देखने से, एवं नाककी तरुण हड़ी को चीट लगने से उत्पन्न होनेवाली लीक को, आगंतु क्षवधु कहते हैं। यह अपने आप ही नाश हो जाता है। ३५॥

महाभंशन लक्षण व चिकित्सा.

ततो महाभ्रंशननामरागतः । कफातिसांद्रो छवणः समूर्धतः ॥ निरीक्ष्य तत्संशिरसोवपीडनै- । विशोधनैरक्रममर्भसंचितम् ॥ ३६ ॥

भावार्थ: — मस्तक के मर्मस्थान में पिहले संचित, [सूर्य किरणों से पित्त के तेजसे तप्त होकर ] गाढा व खारा कक, मस्तक से निकलता है इसे महाश्रद्धान (श्रंदाधु, प्रभंदाधु) रोग कहते हैं । इस की अवर्पाडन व विरेचन नस्य के प्रयोगसे जीतना चाहिये ॥ ३६॥

नासाप्रतिनाह लक्षण व चिकित्सा.

बदानवातोतिकफमकोपत- । स्सदैव नासाविवरं वृणोक्त गत् ॥ तपाथनासामतिनाइसंयुतैः । सुधूमनस्योत्तरबस्तिभिर्णयेत् ॥ ३० ॥

भावार्थः—उदानवात कपके अत्यंत प्रकापसे नासारंध्रमें आकर भरा रहता है । अर्थात् नासा रंध्रको रोक देता है । इसे नासा प्रतिनाह कहते हैं । इसको शीष्र भूग, नस्य व उत्तरवस्ति किंवा उत्तमांगवस्तियों के प्रयोगसे जीतना चाहिये ॥ ३७॥

नासापरिस्नाव लक्षण व चिकित्सा.

अहर्निश्चं यत्कफदोषकापतः । स्नवत्यजसं साक्षित्रं स्वनासिकाम् ॥ ततः परिस्नाविविकारिमूर्जितां । जयेत्कफद्रनौषधचूर्णपीदनैः ॥ ३८॥

भावार्थ:—रात दिन कफदोषके प्रकोषसे नाकसे पानी निकलता रहता है उसे नासा परिमाविरोग कहते हैं । उसे कफहर औषधि व अवपीडन, नस्य आदिसे बीतना चाहिये ॥ ३८॥

मासापरिशोष सक्षण व विकित्सा.

ककोतिशुष्कोधिकपित्रमारुतैः । विश्लोषयत्यात्मनिवासनासिकां ॥ ततीत्र नासापरिश्लोषसंक्रितं । जयेत्सदा श्लीरसञ्जन्यसर्पिषाः ॥ ३९॥ भावार्थ: अधिक पित्त व वातके कारणसे कफ एकदम सूखकर अपने नित्रास स्थान नासिकाको भी एकदम सुखा देता है। उसे नासा पिशोष रोग कहते हैं। उसे दूधसे निकाले हुए घृतसे चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३९॥

#### नासागत रोग में पथ्य.

हितं सनस्यं घृतदुग्धपायसं । यदेतदुक्ठेदकरं च भोजनम् ॥ सपस्तनासागतरागविश्रमान् । जयेद्ययाकाधिकदोपभैपजैः ॥४०॥

भावार्थः — नासारोगोमं नस्य प्रयोग व भोजनमें घृत, दूध, पायस (खीर) व उत्केर कारक पदार्थोका उपयोग करना हितकर है। और जिन दोशोंका अधिक बळ हो उनको देखकर वैसे ही औषध्योंका प्रयोग करना चाहिये। इससे नासागत समन्त भोग दूर होजायेंगे॥ ४०॥

#### सर्वनासारोग चिक्सा

भिरोविरेकैः शिरसथ तर्पणैः । सधूमगंड्रपविश्वेपलेड्नैः । कटूब्णंसक्षारविपकसत्त्वलै- । रुपाचरंत् घाणमहामयार्दितम् ॥ ४१ ॥

भावार्थः—शिरोबिरेचन, शिरोतर्पण, धूम, गण्डूष (कुछा) हेहन, इनसे व कटु, उप्ण, क्षार द्रव्योंसे पकाया हुआ खळ, इनसे नासारोगसे पांडित रोगीकी चिकित्सा करें ॥ ४१॥

### नासारी आदिकांकी चिकित्सा.

अथार्बुदार्शोधिकशोफनामका- । न्विनाशयत्तानपि चोदितौषधैः ॥ यदेतदन्यच्च विकारजातकं । विचार्य साध्यादि भिषाविशेषवित् ॥४२॥

भावार्थ: — इसी प्रकार नासागत अर्बुद, अर्श, शोफ आदि रोगोंकी भी पूर्व काथित औषियोंसे चिकित्सा करें। इनके अतिरिक्त नाकमें अन्य कोई भी रोग उत्पन्न हो उनकी दोषवल आदिकोंको देखकर कुशल वैद्य साध्यासाध्यादि विचार कर चिकित्सा करें।। ४२।।

### नासारोगका उपसंहार व मुखरोग वर्णन प्रतिशा.

इति क्रमात्त्रिश्चादिहैकसंख्यया । प्रकीर्तिता घ्राणगता महामयाः ॥ अतो मुखोत्थाखिलरोगसंच्यान् । व्रवीम्यर्श्वकृतिनामलक्षणः ॥ ४३ ॥ भावार्थः - इस प्रकारसे ३१ प्रकारसे नासागत भहागेग वहे गये है । उनका निरूपण कर अब मुखगत समस्त रोगोंको, उक्षण व नामनिर्देशके साथ करेगे ॥ ४३ ॥ .

### अय मुखरांगाधिकारः

### मुखरोगें(के स्थान.

मुखे विकारायतनानि सप्त तत् । यथा तथोष्ठौ दश्चना सजिहया ॥ स्वदंतमूळानि गळ: सताळुकः । प्रणीतसर्वाणि च तेषु दोपजाः ॥ ४४ ॥

भावार्थ: — मुख्ये व्याधियोंके आधारभूत स्थान सात बतलाये गये हैं। जैसे कि दो ओंठ, दात, जिह्ना, दंतमूल, गरा, तालु, इस प्रकार सात हैं। उन सबमें दोषज विकार उत्पन्न होते है। ४४॥

### ं अष्टविय ओष्ठ रागः

पृथक् समस्तैरिह दोषसंचित-। रस्राग्विमश्रेरिभवाततोषि वा ॥ समासमेदोभिरिहाष्ट्रभेदतः । सदोषकोषात्त्रभवंति देहिनां ॥ ४५ ॥

भावार्थः नान, पित्त, कफ, सिन्नपान, रक्त, अभियात, मांस व मेदा इनके विकारसे प्राणियोंके ओठमें आठ प्रकारके रोगोका उत्पत्ति होती है ॥ ४५ ॥

वातिपत्त, कफज, ओष्ठ रांगंकि लक्षण.

सवंदनी रूक्षतरातिनिष्ठुरी । यदेवमोछी भवतस्तु वातजी ॥ सदाइपाकी स्कुटिनी च पित्तजी गुरू महाती कफतातिपिच्छिली ॥४६॥

भावार्थ:—दे.ने। ओठ वेदनासहित अत्यत रूदा व किटन होते हैं उन्हें नातज विकारसे दूषित समझे। जब उनमें दाह होता हो और एक गये हो एवं क्ट गये हों उसे समय ित्तज विकारसे दूषित समझें। बड़े व मानी एवं चिकने जिस समय हों उस समय कफज विकारसे दूषित समझे।। ४६।।

सिन्नपात रक्तमांस मेदोत्पन्न ओष्टरागींके लक्षण.

समस्तिलगाविह सामिपातजा- । वस्तवप्रभूती स्वतोऽतिशोणिती ।। स्थिरावितस्थूलतरी च मांसजी । वसाधृतभौद्रनिभी च मेदसा ॥ ४०॥

भावार्थः — उपर्युक्त समस्त (तीन दोषोके) चिन्ह जिसमें पाये जाय उसे सिनिपातज (ओष्ठ रोग) समझें। रक्त विकारसे उत्पन्न ओष्ठ रोगमें आठोंसे रक्तसाव होता है। जब स्थिर व अत्यंत स्थूल ओठ हो तो मांसज समझे। चरबी, बी, व मधुके समान जब ओठ हो जाते हैं उसे मेदोविकार से उत्पन्न समझें॥ ४७॥

### सर्वे ओष्ठराग चिकित्सा.

द्रस्त्रत्त्वरूपावतिशोषसंयुता- । विद्याभिघातप्रभवामरी गती ॥ व्याक्रमाद्दोषचिकित्सितं कुरु । प्रस्तेषसंस्वेदनरक्तमोक्षणैः ॥ ४८ ॥

भावार्थः अधितं में चोट लगनेसे चिरजावे एवं अधिक मूजनसे संयुक्त हो तो उसे अभिवातज ओष्ठरोग समझें। इस प्रकार क्रम से जो ओष्ठरोगोंका वर्णन विया है उनको तत्त्रहोषोपशामक औपधियोंके प्रयोगसे, लेपन, खेदन व रक्तमोक्षण आदि विवियोंसे (जहां जिसकी जक्ररत पडे ) चिकित्सा करें।। ४८।।

इहोष्ठकोपान्वृषवृद्धिभार्गतः । प्रसाद्येद्ग्रंथिचिकित्सितेनं वा ॥ । निकातकक्षीषधदाहकर्भणा । विशेषतः क्षार्रानपातनेन वा ॥ ४९ ॥

भावाधः - उपर्युक्त ओष्टिविकारे। की वृषण वृद्धिकी चिकित्सा क्रमसे अथवा प्रियेरोगकी चिकित्सा क्रमसे या शक्किक औषधप्रयोग व दाह कियास या विशेषतं क्रार प्रयोगसे चिकित्सा करके ठीक करना चाहिये ॥ ४९ ॥

### दंतरोगाधिकारः ।

अष्टविध देतरोग वर्णन प्रतिज्ञा व दालनलक्षण.

अयाष्ट्रसंख्यान् दश्ननाथितामयान् । सलक्षणस्साधुचिकिरिसतैर्बुवे ॥ विदारयंतीव च दंतवेदना । स दालना नामगदोऽनिलोरियतः ॥ ५० ॥

भावार्थः — अब आठ भेदसे युक्त दंतरोगका रुक्षण व चिकित्सा को कहेंगे। दंतका विदारण होता हो जैसी वेदना जिसमें होती हो वह वात विकारजन्य दारुन नामक दंत रोग है॥ ५०॥

#### रुमिद्तलक्षण.

यदा सितच्छिद्रयुत्तोतिचंचछः । परिस्नवानित्यरुजांऽनिमित्ततः ॥ स कीटदन्तो मुनिभिः मकीतिंद्र- । स्तमुद्धरेदाञ्च विश्लेषबुद्धिमान् ॥५१॥

भावार्थ: — जिस समय दातोमें कार्छा छिद्र स्राक हो जाय दांत अत्यधिक चंचल हो, उन में से पूर्य आदिका लाय होता हो विना विशेष कारण के ही, इमेका पीडा होती हो, इसे मुनीश्वरोने कृभिदंत कहा है। इस कृमिदंत को बुद्धिमान वेष शींछ ही उखाड देवें। क्यों। कि औपिश्रयोसे यह ठीक नहीं हो पाता।। ५१॥

#### दंतहर्षस्था.

यदा च दंता न सहित संततं। विचिवितुं सर्वमिहाष्णकीतजं॥
सदंतहर्षे भवतीह नामतः। सवातजः स्पर्भविहीनदेश्याः॥ ५२॥
भावार्थः — जब दातोंसे उप्ण, शांत गुणयुक्त किसी मी चीजको चावने को
नहीं बनना है उसे दंतहर्ष रोग कहते हैं। यह प्रकुषित वात, पित्त से उत्पन्न होता
है॥ ५३॥

#### भंजनक हक्षण.

सिं सबकं भवतीह देहिनां। सदंतभगश्च महातिनिष्टुरः ॥
त्रिक्षणां मंजनको महागदः । सु साधनीयिख्नविधाषधक्रमैः ॥ ५३ ॥
भाषायर— जिस में मनुष्यों के मुख बक्त होता हो, और दांत भी टूटने लगते
हैं उसे दंतभजनके रोग कहते हैं । यह त्रिदोषज, एवं भयंकर महारोग हैं। उसकी
त्रिदोषनाशक औषधिप्रयोग से साधना चाहिये ॥ ५३ ॥

### दंतरार्करा, कापालिका लक्षण.

घनं मलं दंतघुणावहं भृतं । सदैव दंताश्रितन्नर्करा मता । कपालवद्यं स्फुटितं स्वय मलं । कपालिकाख्यं दन्ननक्षयावहम् ॥ ५४ ॥

भावार्थ:—दंतगत मल (उनको साफ न करनेसे) सूलकर गाढा हो जाता है, रेत के समान खरदरास्पर्श मालूम होने लगता है और वही दातके घुनने को कारण होजाता है। इसे दंतशर्भना रोग कहते है। दात का मल (उपरोक्त शर्करा) अपने आप ही, टीकरी के समान फूटने खगता है इसे कापालिका रोग कहते हैं। इससे दांत का नाश होजाता है।। ५४॥

#### श्यामदतक इनुमोश्र ढ्रम् ग.

सरक्तिपेतेन विद्य्थदंतको । भवेत्सदा स्थानविश्वेषसंद्वितः ॥ तथैव केनापि विसंगते हना । हनुवमोक्षांऽदिंत उक्षणो गदः ॥५५॥

भावार्थः -- रक्त विसक्षे प्रकाप से दांन विद्यान होजाते हैं। उसे स्थामक रोग कहते हैं। इससे दांत काले व नील हो जाते हैं। इस स्थामदंतक रोग कहते हैं। बाली-.हेकसे चोट आदि छनने से हनुसंधि (एंटी) छूट जाती है चलायमान होनी है। इसे हनुमोक्ष व्याधि कहते हैं। इस में अर्दितरोगके छक्षण मिछते हैं॥ ५५॥ ्र कियामियां दंतगळामयेष्विष्ठ । श्योजयेद्योषविश्वेषयेषजैः । चळंतद्वयच्छुपिराख्यदंतकः । समुद्धरेन्मूळिमिद्यान्निना दहेत् भा५६॥

भावार्थ—दंत व गछ रोगोमें उनके दोषोंको विचारकर योग्यू औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। जिसमें छाषिरदन्तक नामक रोग होकर हांत हिँछता हो उसमें दांत को उखाडकर दंतमूछ को अग्निसे जलादेने॥ ५६॥

### दंतहर्ष विकिस्ता.

स्वदंतहर्षेषि विधिर्विधीयते । महानिल्लघ्नाधिकनेषजान्वितः भा हितं च सुस्निग्धसुखोष्णभाजनं । घृतस्य सुक्तोपरि पानामिष्यते ॥५७॥

भावार्थः — दंतहर्ष रोगमें विशेषतया बातनाशक औषियोके प्रयोग है चिकित्सा की जाती है। उसके लिए स्निग्ध ( घृत, तैल, दूध आदि ) व सुखोष्ण भोजन करना हितकर है व भोजनानंतर घृतपान करना चाहिये॥ ५७॥

### वंतरार्करा कापालिका चिकित्साः

स दंतमूलक्षतमावहन् भृतं । समुद्धरेहंतगतां व त्रर्कराम् ॥ कपालिकां कृच्छतरां तथा हरेत् । सुखोष्णतेलैः कवलप्रहेस्तयोः ॥५८॥

भावार्थः—दांतोंके मूलमें जलम न हो इस प्रकार दांतोंमें लगीं हुई शर्करा को निकाल देवे। कष्टसे साध्य होनेवाली कापालिका को भी निकाले। एवं इन दोनोंभे अल्प गरम तैलसे, कवल भारण करावें॥ ५८॥

### इनुमोक्ष-चिकित्सा.

ततो निषायुक्तकदुत्रिकान्वितैः । ससिधुतेकैः प्रतिसारयेद्भिष्कः ॥ -हनुममोक्षार्दितबद्विधीयता- । मितोऽत्र जिह्नामयपंचके तथा ॥ ६७. ॥

भावार्थः—इस के बाद, इलदी, सोंठ, मिरच, पीपळ, सेंधानमक तेलें इने की दांतीपर प्रतिसारणा करें [ बुरखे ] । इनुमोक्ष दंतरीम की अर्दितवान के अनुसार विकित्सा करें । अब यहां से आगे पांच प्रकार के जिह्ना रोगोंका वर्णन करेंगे ॥ ६९ ॥

#### जिब्हागत पंचविधरोग.

त्रिभिस्तु दोषैरिह कंटकाः रमृताः । स्ववंदनाविष्कृतक्ष्पलक्षणाः ॥ ततो हरिद्रालवणैः कटुत्रिके- । विषष्येपैत्रेलयुत्रैर्मस्स्कृतान् ॥ ६० ॥ भावार्थ:—प्रकृषित बात,-पित्त व कफसे जिन्हाके ऊपर कांटे के समान अंकुर उत्पन्न होते हैं। दोवों के अनुसार प्रकट होनेवाली बेदना व लक्षण से युक्त होते हैं। इन्हों, सेंबाक्कोण, विकटु व तेल मिलाकर उसे वर्षण करना चाहिये।। ६०॥

बातंभित्तकफजीजहारीग लक्षण व विकित्साः

विशृष्य प्रतिरपद्दस्य श्रीणितं । सञ्चीतिल्रुष्णगणैर्धृतप्छतैः ॥ मृतारयेत्पित्तकृतोरुकंटकान् । कडुत्रिकैर्मृत्रगणैः कफोत्थितान् ॥६१॥

बायार्थः — पित्तज विकारसे उत्पन्न कंटकों में पाइले खरदरे पत्रोंसे जिन्हाको विसक्तर रक्त निकालना चाहिये। तदनंतर शांतल व उप्णगणोक्त औषधियों को वी में मिगोकर उसपर लगाना चाहिये। करके विकारसे उत्पन्न कंटकोंमें त्रिकटु को मूल विगसे मिलाकर लेपन करना चाहिये।। ६१७॥

#### जिब्हा स्सक्त स्था .

रसेंब्रियस्यापरशोफमुभतं । बलासिपत्तोत्थितमल्पवेदनम् । बदंति जिद्वास्त्रसकारूयगामयं । विपकदोषं रसनाचलत्वकृत् ॥६२॥

भावार्थः — कफ व पित्तके विकारते रसना इंदिय (जीम) के नीचे का भाग विकास सूज जाता है। किंतु वेदना अल्प रहनी है। उसे जिह्नालसक रोग कहते हैं। इसमें दोषोंका विपाक होनेपर (रोग बढजाने पर) जीम हिलाने में नहीं आती ॥६२॥

### जिहालसक चिकित्सा.

विलिख्य जिहाससं विश्वोध्य तत् । प्रवृत्तरक्तं प्रतिसारयेत्पुनः । ससर्पपैस्सैंधविष्पस्रीवचा-पटोस्तिवैर्दृततैस्तिभिन्नतेः ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—जिह्न. इसक को देखन (खुरच) कर जब उस से रक्त की प्रश्नि होनें तब अच्छी तरह से शुद्ध करना चाहिये। विदेखन कर उस से निकले हुए अर्थात रक्तका शोधन करना चाहिये तदनंतर सरसो, सेधालोण, पीपल, बचा, परबलके पत्ते, नीम इनको ची तेल में मिलाकर उस में लगाना चाहिये॥ ६३॥

### उपजिच्हा स्थाण.

अधस्तमुबम्य रसेंद्रियं भृत्रं । तद्वेष्ठरूपं कफरक्तशोफकम् । अजस्र लालाकरकण्डुरान्वितं ब्रुवंति साक्षाादुपानिहिकामयम् ॥ ६४ ॥

भागार्थ: — जीभ को नीचे नमाकर, जिव्हांके अप्रभाग के समान ( जीभ के आगे का हिस्सा जैसे देखने में आवें ) कर व रक्त के प्रकीप से, सूजन उत्पन्न होती

हैं । इमेशा उस से छार निकलने लगती है और खुजली युक्त होता है । इसे उपजिन्हा रोग इससे हैं ॥ ६४ ॥

### उपजिष्दा चिकित्सा.

तमत्र जिह्यालसवत्मसारये- । च्छिरोविरेकैः कवलप्रहैस्सदा ॥ तथात्र पंचादत्तरंतमृलजान् । सलक्षणान् साधुचिकित्सितान्ब्रदे ॥६५॥

भभार्थः — उस उपिनिह्नकाको जिह्नालसक रोगके समान ही औषधियाँसे हुरखना चाहिये एवं सदा शिरोविरोचन व कवल धारण द्वारा उपचार करना चाहिये । अब दंतमूलमें उत्पन्न होनेवाले पदंह प्रकारके रोगोंके लक्षण व चिकित्साके साथ वर्णन करेंगे ॥ ६५॥

सीतोद लक्षण व चिकिस्ता.

स्रवेदकस्मादिह दंतवेष्टतः । कफास्रदोषश्चभितातिश्चाणितम् ॥ गदोत्र क्षीताद इति प्रकीर्तित- । स्तमस्रमासिः कवर्छस्पाचरेत् ॥ ६६॥

भावार्थः — अकस्मात् कफ रक्तके प्रकापसे मस्डोसे खून निकलने लगता है उसे सीतोद रोग कहते है। उसे रक्तमोक्षण व कवलभारणसे उपचार करमा चाहिये ॥ ६६॥

### वंतपुष्पट लक्षण व चिकित्साः

यदा तु वृत्तः श्वयथुः श्रजायते । सदंतमूलेषु स दंतपुर्णटम् । कफाररगुर्थं तक्षपाचरेक्षिपक् । सदामपकक्रमतो विचमणः ॥६७॥

भावार्थ:—कफ य रक्त के उद्देक से जब दंतमूछमें गोछाकार रूपमें दूंजन होती है उसे दंतपुष्पट रोग कहते हैं। कुशल वैष को उचित है कि वह उसकी आम पकादिक दशाको विचारकर चिकित्सा करें अर्थात् आमको बिख्यन, विदम्धको पाचन, व पक की शोधन रोपणसे चिकित्सा करें।। ६७।।

### द्तवेष्टलक्षण व चिकिस्सा.

सप्तिरक्तं संवतीह वेष्टतो । भवंति दंताश्र चलास्समंततः ॥ सदंतवेष्टो भवतीह नामतः । स्वदुष्टरक्तस्मवणैः मसाध्यते ॥ ६८ ॥

१ सीतोद इति पाठांतरं ॥

२ दंतपुष्पकमिति पाठांतरम् ।

३ बाइ बूजन दे। अथवा तीनों ही दाने। के मूख में होती है।

> रुजाकरङ्कोफयुतस्सवेष्टजो । बलासरक्तमभवः कफावरः ॥ भवेत्स्वनाम्ना सुविरं तमामयं । रुजांजनैलीप्रचनैः प्रसारयेत् ॥ ६९ ॥

ं भावार्थः कफ रक्त के प्रकोपसे मसूडो में पाडाकारक सूजन उत्पन्न होती है जिस से कफ का स्नाव होता है। इसे सुपिर रोग कहते है। इस को, कूट, सुरमा स्थीप, सागरमोधा इन से बुरखना चाहिये॥ ६९॥

### महासुषिरलक्षणै व विकित्साः

पर्तात दंताः परितः स्ववेष्टतः । विश्वर्थिते तास्त्र च तीव्रवेदना ॥ भवेन्महारूयस्युपिरोरुसर्वजः । स साध्यतं सर्वजितीयधक्रमेः ॥ ७० ॥

भावार्थः — दंतवेष्टनसे दंत गिरजाते है और तालु चिर जाता है। एव अत्यंत वेदना होती है उसे महासुधिर नामक राग कहते है । वह सन्निपातज है। उसके लिये तीनों दोबोंको जीतनेवाले आपियोका प्रयोग करना चाहिये॥ ७०॥

### परिस्त्रदरस्थाण.

विश्वरियं मांसानि पतंति दंततो । बलासपित्तक्षतजाद्भवो गदः । ,, असम्स निष्टीवति दुष्टवेष्टकः । परिस्नयुक्तो देर इत्द्वदीरितः ॥ ७१ ॥

भावार्थः — जिस में दातों के मास (मसूडे) चिरकर गिरते हैं, दंतवेष्ट उनसे दृषित हो जाता है, दंतवेष्टों [मसूडों] से खून निकलता है वह कफीपत्त व रक्त के प्रकीप से उत्पन्न है। इस रोगको परिस्न से युक्त दर अर्थात् परिस्नदर कहते हैं ॥७१॥

#### उपकुरालक्षण.

सदाहवेष्टः परिपक्रमेत्यसौ । प्रचाल्रयत्युद्रतदंतसंत्रतिम् । भवेत्स दोषो कुश्रनामको गदः । सपित्तरक्तप्रभवेतिदुःखदः ॥ ७२ ॥

मावार्थ:— पित्त रक्त के प्रकोप से, मसूडोमें दाह व पाक होता है । फिर वहां सर्वे दांतोंको हिलाता है। उस में अत्यधिक दु:ख होता है। उसे कुशनामक रेगा कहते हैं॥ ७२॥

१ रद इति पाठ तर।

## वेदर्भ, खल वर्धन [ खल्ली वर्धन ] लक्षण.

विष्टुष्यमाणेऽखिलदंतवेष्टके । महातिसंरभकरोऽभिघातजः ॥ भवेत्स वैदर्भगदोऽधिदंतको । महत्कृतः स्यात्खलंबर्द्धनोऽतिरुक् ॥ ७३ ॥

भावार्थ:—सभी मस्डोको रगडनेसे, उन मे महान् सूजन होती है [दांत भी हिस्ते लगते हैं] इसे वेदर्भ राग कहते हैं। यह अभियात [चोट लगने] से उत्पक्त होता है। बुायु के कोप से, दात के ऊपर दूसरा दात ऊगता हैं और उस समय असंत वेदना होती हैं। (जब दांत ऊग आवे तब पीडा अपने आप ही होती हैं) इसे खळवर्धन [खळीवर्धन] राग कहते हैं॥ ७३॥

#### अधिमांस लक्षण व चिकिःसाः

हर्नो भवैत्पश्चिमदंतमूलज- । स्सदैव लालाजननोऽतिबेदनः ॥ महाधिमांसश्वयथुः कफोल्वण- । स्तमाशु मांसक्षरणैः क्षयं नयंत् ॥७४॥

भावार्थ:—हन् अरियके अंदरके बाजूमेंसे पीछे (अतिम)के दांतके व मूल (मुस्डे) में कफ्के प्रकोपसे, लारका स्नाव, अस्पत वेदनायुक्त जो महान् शोध उत्पन होता है उसे अधिमास कहते हैं | इसके शीव्रही मासक्षरणेक द्वारा नाश करना चाहिये || ७४ ||

### दंतनाई। लक्षण व चिकित्सा.

तथैव नाड्यांऽपि च दंतमूलजाः । प्रकांतिंताः पंचविकस्पसंख्यया ॥ यथाकमाद्दोषविश्चेषतां भिवक् । विदार्य संशोधनरोपणैर्जयेत् ॥ ७५ ॥

भावार्थः — पांहेले नाडीक्रणके प्रकरणमे वात, पित्त, कफ, सिनिपात और स्थागंतुर्कों ऐसे पांच प्रकारके नाडीवण बतलाये हैं | वे पांचों ही दंतमूटमें होते हैं | इसे दंत नाडी कहते हैं | इसको दोषभेदके अनुसार विदारण, शोधन, रोपण अदि विधियों हारा चिकित्सा करके जीतना चाहिये ॥ ७५ ॥

### दंतमूलगत रोग विकित्सा.

रदातिकोषान्वितम्लमुष्मणा । प्रतप्तमाश्वस्रविमोक्षणैः सदा ॥ कषायतेलाज्यकृतैः सुभेषजैः । स्मुखोष्णगण्डूषविक्षेषणैर्भयत् ॥ ७६ ॥

भावार्थः—कठिन स्जनसे युक्त उष्णसे प्रतत (तपा द्वया) दंतमलको, शीष्ठ ही रक्तमोक्षण द्वारा उपचार करें। एवं कपाय, तैल, घृत इनसे सिद्ध श्रेष्ठ औषधि-योंके गण्डूष धारण आदि विशेष कियाओंसे जांतना चाहिये॥ ७६॥

**१ पलवर्ज्य**न इति पाठातर ।

### उपकुश में गण्डूष व नस्य.

सिपप्रक्षीसंघवनागरान्वितः । सस्पिप्स्मोप्णजलप्रमेशितः ।।
सिदेव गण्डूषिविधिविधीयतां । घृतं स नस्येन फलेन (१) पूजितम् ॥७७॥
भावार्थः—पीपल, सेघालेण, सीठ, सरसी इन को गरम जलमें मिलाकर सदा
गण्डूष धारण करना चाहिये एतं नस्य व काल धारण मे [ मरुगेपय काकोस्यादि
गणमे सिद्ध ] घृत का उपयोग करना चाहिये ॥ ७७॥

### वैदर्भचिकित्सा .

निश्चातश्चरतंण विदर्भसिश्चंत । विश्वाधयेत्तदश्चनांरुवंष्ट्यस् ॥
निपातथेत्सारमनंतरं ततः । कियास्प्वशीताः सकलाः प्रयोगयेत् ॥७८॥
" भावायः—वैदर्भनामक रोग मे दंतवेष्टगत श्रांथ को, तीक्ष्ण शस्त्र से [विदाएण कर के ] शुद्धि कर, क्षारपातन [क्षाग् डालना ] करें । पश्चात् संपूर्ण शांतिचिकित्सा
का उपयोग करना चाहिये॥ ७८॥

### खलवर्धन चिकिता

अथाधिकं दतिमहोद्धरेत्ततो । दहेच्च मूलं क्रिमिदंतवन्त्रियाम् ॥ विधाय सम्योग्वदर्धात भेषजं । गलामयानां दशसप्तसंख्यया ॥७९॥

भावार्थः --- खळवर्वन में तो अविक दात आता है उसको निकाल डालना चाहिए दंत मूळको जलाना चाहिए। इस में क्रिमिदंगक रोगके लिए जो किया बताई ' गई है उन सबको करके योग्य औषधिद्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अब सम्रह् प्रकार से गलरोगोका निम्हपण करेगे॥ ७९॥

### राहिणी लक्षण

गलातिसंज्ञांधनतत्परांकुरै- । स्सदोषलिंगैरूपलक्षिताः पृथक् ॥
पृथक्समस्तरनिलादिभिस्तत- । स्तथास्त्रज्ञः स्यादिह रोहिणी वृणाम् ८०

भावार्थ: — यात, पित्त, कफ, रक्त के प्रकीप, एवं सिलपात से, गड़ेको एक-दम रोकनेवाले (कांटे जैसे ) अंकुर (गलेमें ) उत्पन्ने होते हैं, जो कि तत्तदीयोंके सूक्ष-णोंसे संयुक्त है इसे रोहिणी रोग कहते हैं ॥ ८०॥

१ अपरोक्त प्रकार पांच प्रकारत रोहिणी राग होते हैं।

#### रोहिणीके साध्यासाध्य विचार.

स्वभावतः कृच्छ्रतरातिरोहिणी । स्वसन्निपातप्रभवा कफात्मिका ॥ विवर्णयेचा भिषजासग्रत्थिता । सुखेन साध्यात्र विधिर्विधीयते ॥८१॥

भावार्थ:—सर्व प्रकारके रोहिणा रोग स्वभावसे ही अत्यंत कष्टसाध्य होते हैं। 'उस में भी सिन्नपातज, कफ व रक्तिकारसे उत्पन्न रोहिणीको वैद्य असाध्य समझकर कोईं। सुखसाध्य रोहिणी का विकित्सानम आगे कहा जाता है।। ८१।।

### साध्यरोहिणीकी चिकित्सा.

सरक्तमोक्षेः कवलप्रदेः शुभैः । सधूनपानिवेमनाविलेहनै ः ॥ श्विरोविरंकेः प्रतिसारणादिभि । जयेत्स्वदंशकामता हि राहिणीम् ॥८२॥

भावार्थः —दोपोंके बलाबलको विचार कर उनके अनुसार [जहां जिसकी जरूरत हो ] रक्त मेक्षण, कवलप्रहण, धूमपान, वमन, लेहन, शिरोबिरेचन, प्रृति सारण [बुरजना ] विभियोंसे गेहिणीकी चिभित्सा करें ॥ ८२ ॥

#### कण्डशास्त्रक स्थाण व चिकित्साः

स्वरः स्थिरः कंटकसंचितः कफात् । गले भवः कोलफलास्थिसिक्यः॥ सकंडबाल्के इति प्रकीतितः। तमाशु वस्त्रण विदार्य वोधयेत्॥ ८३॥

भावार्थः — कफके विकारसे कठोर, स्थिर, व कंटकसे युक्त वेरके बीजके समान कंठमें एक प्रंथि ( गांठ ) होती है उसे कठशारहक रोग कहते हैं । उसे शीव शिक्त शिक्त सिंहा करना चाहिये ॥ ८३॥

### विजिब्हिका [ अधिजिब्हिका ] लक्षण.

रसंद्रियस्योपीर मुलसंभवां । गले प्रबद्धां रसनोपमांकुरां ॥ बलासरक्तप्रभवां विजािहकां । विवर्जयेत्तां परिपाकमागतां ॥ ८४ ॥

भावार्थः — कप व रक्तके प्रकोपमे, जिल्हा (जीमके) के उत्पर व उसीके मुक्तमें गलेसे बंधा हुआ, और जीमके समान, जो प्रंथि उत्पन्न होती है, इसे विजिन्हिका (अधिजिन्हिका) रोग कहते हैं। यदि यह (विजिन्हिका) पक्रजाय तो असाध्य होती है उसको छोडना चाहिये॥ ८४॥

**१ ताळ्क इति पाठालर** 

#### चलयलक्षण.

ककः करोत्युच्छितश्चोकमायतं । जलाश्वरोधादाधिकं भयंकरम् ॥ विवर्जयेत्तं वलयं गलामयं । विवापिशस्त्राञ्चानिमृत्युकल्पितम् ॥ ८५॥

स्वपूर्यः क्ष के प्रकीप से, गले में, ऊंचा और लम्बा शोथ [ प्रांधि ] डाएन्न होता है। जिससे जल अन्न आदि आहार द्रव्य गले से नचि उत्तरते नहीं, इसी किये यह अत्याधिक भयंकर है। इस का नाम बलय है। यह विष, अग्नि, शक्त, विजली व मृत्यु के समान है। इसे असाध्य समझकर छोडना चाहिये॥ ८५॥

#### महालसलक्षण.

कफानिस्नाभ्यां व्ययशुं गस्रोद्धियतं । महास्रसाख्यं बहुवेदनाकुस्म् ॥" सुदुस्तरक्वासयुतं त्यजेन्वुधः । स्वर्ममिवचेख्यनसुप्रविग्रहम् ॥ ८३ ॥

भावार्थ: कफवात के प्रकोप से गठ में एक ऐसा शोध उत्पन्न होता है जो अत्यिक वेदना व भयंकर श्वास से युक्त होता है। मर्मन्छेदन करनेवाली इस दुस्तर ज्याधिको महादस (बलाश) कहते है। ८६॥

#### एकचुंद्लक्षण.

बल्लासरक्तमभवं सकंडुरं। स्वमन्युदेशं श्वयथुं विदाहिनं॥
सुदुं गुरुं वृत्तीमहाल्यवेदनम्। तभेकवृंदं प्रविदा्य साधरेत् ॥ ८७ ॥

भावार्थ:—कफरक्तके विकारसे खुजि व दाह सहित कठप्रदेशमे होनेवाला होफ जो मृदु, गुरु, गोल व अल्प वेदनासहित है उसे एकवृंद कहते हैं। उसकी विदारण कर चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ८७॥

#### वृन्दलक्षण.

गले सम्रुत्थं श्वयथुं विदाहिनं । स्ववृत्तमत्युत्कटापित्तरक्तजम् ॥ सम्रुक्ततं वृन्दमतिज्वरान्वितम् । भयंकरं प्राणद्दरं विवर्जयेत् ॥ ८८ ॥

भावार्थ:—गले भें, गांल ऊंचा जोण उत्पन्न होता हैं जो कि दाह, तीत्र ज्वर से संयुक्त है, इस प्राणघातक, भगंकर व्याधिको वृन्द कहते है। यह असाध्य होता है, इसिक्टिये इसे छोड देवे, चिकित्सा न करें ॥ ८८॥

### शतव्ती सक्षण.

सतोदभेदमचुरांचितांकुरां । घनांचतां वर्तिनियां निरोधिनीम् । विद्विचित्रां गलजां विवर्जयत्। सदा शतब्नीमिह सार्थनामिकाम् ॥८९॥ म।वार्थ:—तोदन मेदनादिसे युक्त, कठिन, उन्नत, तीनों दोषों के लक्षणों से संपुक्त (त्रिदोषज) गर्छ को रोकनेवाला, बत्तीके सदश जो अकुर उतः न होता है इसे शतम्मी कहते हैं। इसकी शतम्मी (काटे से युक्त शस्त्राविशेष) के समान आकृति होनेसे इसका शतम्मी नाम सार्थक है।। ८९॥

### शिलातु (गिलायु) लक्षण.

गलोद्भवं ग्रंथिमिहाल्पवेदनं । वलासरक्तात्मकमूष्मसंयुतम् ॥ विलग्नसिक्थोपममाशु साधेय- । द्विदार्य शक्लेण शिलातुसंश्विकम् ॥९०॥

भावार्थः—कप्तरक्तेक विकारसे उष्णतासे युक्त, अल्पवेदनासहित शिलातु नामक युक्पंपि होती है । जिसके होनेसे, (भोजन करते समय) गेल्टेंम अन्नका प्रास अटकतासा मालुम पडता है । इसको शीघ विदारण करके चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९०॥

### गलविद्रधि व गलीघलक्षण.

स विद्रिधिवेदिधिरेव सर्वजो । गले नृणां प्राणहरस्तथापरम् ॥ कफास्तगुत्थं श्वयथुं निरोधतो । गले गलीघं ज्वरदाहसंयुतम् ॥ ९१ ॥

भावार्थ:—मनुष्योंके कंठमें पूर्वोक्त विद्विधि के समान लक्षणोंसे युक्त सान्तिपातज विद्विधि होता है । वह मनुष्योंका प्राण अपहरण करनेवाटा है । और दूसरा कफ रक्तसे उत्पन्न ज्वर व दाहसे युक्त गल में महान शोध उत्पन्न होता है । यह गलांबरोध ( अन्तपानादिक व वायुसंचार को रोकता है ) करता है इसलिंग यह गलेश कहलाता है ॥ ९१ ॥

#### स्वरव्नलक्षण.

बलाससंरुद्धात्रिरासु मारुत- । प्रवृत्यभावाच्छ्वःसितश्रमान्वितं ॥ इतस्वरः शुष्कगलो ।विलग्नव- । द्ववेत्स्वरध्नामयभीदितो नगः ॥९.२॥

भावार्थः—वायुका मार्ग कफसं लिप्त होने से, वायुकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसाडियें खास व परिश्रमसे युक्त होकर रोगीका स्वर बैठ जाता है, गला स्व जाता है, गलें अहार अटकतासा माळूम होता है। इस वातजन्य रोगकी स्वरम्न कहते हैं॥९२॥

## मांस रोग [ मांसतान लक्षण]

गले तनोति श्वयथुं क्रमात् क्रमात् । त्रिद्देषिलगोच्छ्यवेदनाकुलम् ॥ सर्मासरोगारूयगलामयं नृणां । विनाशकुत्तीत्रविषोरगोपमम् ॥ ९३ ॥ भावार्थ:—तीनों दोषोंके लक्षणोंको प्रकट करते हुए क्रम क्रमसे गळे में शोफ बढता जाता है उसे मांसरोग कहते हैं। वह तीव विषेला सर्पके समान विनाश करने-वाला है॥ ९३॥

गलामय चिकिस्सा व तालुरोगवर्णनप्रतिश्वा.

गलापयं छईननस्यलेपन-- । प्रलेपगण्डूषविशेषरूपणैः ॥ जयेदतस्तालुगतामथांतरं । ब्रवीपि तल्लक्षणतश्चिकित्सितैः ॥ ९४ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार गलगत रोगोंकी वमन, नस्य, लेपन, प्रलेपन, गण्डूष, आदि विशिष्ट प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए। अब तालुगत रोगोंका निरूपण एक्षण व चिकित्सा के साथ करेंगे॥ ९४॥ •

# नव प्रकारके तालुरोग ।

गलशुंडिका [ गलशुंडी ] लक्षण.

अस्कफाभ्याभिह् तालुमूलजं । पवृद्धदीघीयतत्रोफश्चतम् ॥ सकासतृष्णाश्वसनः समन्वितम् । वदंति संतो गलकुंहिकामयम् ॥९५॥

भावार्थ:— स्वतकप्रके विकारसे तालुके मूलमे दृद्धिको प्राप्त, लम्बा, बडा,व उन्नत शोफ होता है जो कि खंसी, तृषा व स्वास से युवत रहता है उसे गलकुंटिका रोग कहते हैं ॥ ९५ ॥

जलशुंडिका चिकित्स। व तुण्डिकेरीलक्षण व चिकित्सा.

विभिद्य शक्षेण तमाश्च साध्येत् । कटुत्रिकैः कुष्टकुटक्यटान्वितैः ॥ स दाइवृत्तोकतशोफलक्षणं । स तृष्टिकंरीमपि खप्टयेन्दुधः ॥ ९६॥

भावार्थ:—गल्लाणिडको लीच राखसे विदारण वरके विवाद, कूठ, शोनाफ इन औपविष्येमे (इनका लेप, गण्डूप आदि द्वारा) चिकित्सा करनी चाहिये। ताळ मे, दाह सहित गोल, उन्नत शंथ (वाफ रदत के प्रकोपसे) उत्पन्न होता है। इसे तुरिंदवेरी राग कहते हैं। इसे जो भी विद्वान वंद भेटन आदिद्वारा चिकित्सा करें।। ९६॥

# अध्रुप स्थण व चिकित्साः

ज्वरातिदाइमचुरोऽति रक्तज-। स्सरक्तवर्णः श्वयथुर्मृदुस्तथा ॥ तं ताछुदेशोद्धभपशुषं जयेत् । स शस्त्रकर्मपतिसारणादिभिः॥ ९७॥ भायार्थ:—रक्तके तीत्र प्रकोप, ज्वर व अतिदाहसे युक्त लाल व मृदु शोथ, तालू में उत्पन्न होता है | इसे अधुष रोग कहते हैं | शखकर्म व प्रतिसारण अदि उपायोंसे उसकी चिकित्सा करें ॥ ९७ ॥

### कच्छपलक्षण व चिकित्सा

स कच्छपः कच्छपवत्कफाद्धवेत् । सतालुक्षोफो विगतातिवेदनः॥ तमाक्क विश्रम्य विशोधयेत्सदा । फलिवकर्युषणैतलैंसधैवः॥ ९८॥

भावार्थः — कफके विकारसे तालुपर व छुवेके समान (आकारवाळा) शोधकी उत्पत्ति होती है। जिसमें अत्यधिक वेदना नहीं होती है (अल्प वेदना होती है) इसे कुछ्प रोग कहतं है। उसे शीघ विश्वाति देकर हरड, बहेडा, आवळा, सोंठ, मिरच, पीपळ, तेळ व सेंधाळवणके द्वारा शोधन करना चाहिये ॥९८॥

## रक्तार्बुद लक्षण व मांससंघात लक्षण.

स्वतालुमध्ये रुधिरार्धुदं भवेत् । मतीत्रक्तां बुजसमभं महत् ॥ तथैव दुष्टं पिश्चितं चयं गतं । स मांससंघातगलां विवेदनः ॥ ९९ ॥

भावार्थ:—रक्तके प्रकोपसे तालुके मध्यभाग मे प्रसिद्ध छाछ कमछ के कार्ण-काके समान जो महान शोध होता है इसे रक्तार्बुद रोग कहते है। (जिसका छक्षण पूर्वोक्त रक्तार्बुदके समान होता है) उसी प्रकार तालुके मध्य भागमे (कफसे) मास दूषित होकर इक्का होता है व वेदनारहित है, इसे मांससंघात कहते है। १९॥

### तालुपुष्ण(ष्प)र स्थण.

अरुक् स्थिरः कोलफलोपमाकृति- । बेलासमेदः प्रभवोऽल्पवेदनः ॥ सतालुजः पुष्पटकस्तमामयं । विदार्य योगैः प्रतिसारयेत् भृश्वम् ॥१००॥

भावार्थ:—न.फ व भेदके विकारसे ताळ्पें पीडारहित अथवा अल्पवेदना युक्त स्थिर, बेरके समान जो शोथ उत्पन्न होता है इसे ताळुपुष्पक (ताळुपुण्उट) रोग कहते हैं | इसे विदारण कर, प्रतिसारणा करें || १०० ||

#### तालु शोष रक्षण.

विदार्यते तालु विशुष्यित स्फुटं । भवेन्महाश्वासगुतोऽतिरूक्षजः ॥ सतालुकोषो घृततैलिभिन्निः । क्रियाः मकुर्यादिह वातिपत्तयोः ॥१०१॥ भावार्थः—अत्यिविक रूक्षसे, तालु फटजाता है सूख जाता एवं महान् सास युक्त होता है। इसे तालुशोष राग कहते हैं। इसमें बातिपत्तनाशक घी व तैलसे मिल्ले हुए औषियों द्वारा चिक्तिसा करना चाहिये॥ १०१॥

#### तालुपाक लक्षणः

महोष्मणा कोपितपित्तमुन्कटं । करोति तालुन्यातिपाकमञ्जतम् ॥ स तालुपाकः पठितो जिनात्तभैः। तमाशु पित्तक्रिययैव साधयेत्॥१०२॥

भावार्थः — अत्यविक उष्ण पदार्थके उपयोगसे पित्त प्रकुषित होकर तालूमें भयंकर पाक उत्पन्न करता है । उसे जिनेंद्र भगवंत तालुपाक रोग कहते हैं । उसे पित्तहर औषधियोंके प्रयोगसे सायन करना चाहिये ॥ १०२॥

### सर्वमुखगतरागवर्णनप्रतिज्ञा.

निगद्य तालुपभवं नवामयं । मुखेऽखिले तं चतुरं ब्रवीम्यहम् ॥ पृथग्विचारीति विशेषनामकं त्रिदोषज सर्वसरं तथापरम् ॥ १०३॥

भावार्थः — ताळुमें उत्पन्न नय प्रकारके रागोंका प्रतिपादन कर सम्पूर्ण मुखगत चार प्रकारके रोगोंका अब निरूपण करेंगे । उसमे एक विचारी नामक पृथक् रोग है । दूसरा सर्वसर नामक रोग है जो वात, पित्त व कफसे उत्पन्न होता है ।। १०३॥

#### विचारी लक्षण।

विदाहपूत्याननपाकसंयुतः । मतीनवातुन्कटापित्तकोपजः ॥ भवेद्विचारी मतिपानितो जिनै- । महाज्वरस्सर्वगतो भयंकरः ॥ १०४॥

भावार्थ: अत्यधिक दित्तके प्रकीप से सपूर्ण मुख में दाह, दुर्गंध, पाक, स्नायु-प्रतान व महान ज्वर से संयुक्त जो शोध उत्पन्न होता है । इसे श्रीजिनेंद्र भगवानने विचारी (विदारी) रोग कहा है । यह भयंकर होता है ॥ १०४ ॥

### वातज सर्वसर [ मुखपाक ] लक्षण।

सतोदंभदमचुरातिवेदंनैः । सरूक्षविस्फोटगणैर्मुखामयैः ॥ समन्वितस्सर्वेमरस्सवातज- । स्त्रमामयं वातहरीपंपैर्जयेत् ॥ १०५ ॥ भावार्थः—मुख्यमें तोदन, भेदन आदि से संयुक्त अनेक तरह की अत्यधिक ः

१ स्नायुवतानप्रमवः इति अथातरे ।

पीडा से युक्त रूक्ष विस्फोट (फफोछे ) होँ, इसैँ वातजन्य सर्वसेर (मुखरोग ) कहते हैं इसको वातनाशक औषधियोंसे जीतना चाहिए ॥ १०५॥

#### पित्तज सर्वसर लक्षण।

स दाइपाकज्वरसंयुतेर्मुखं । सरक्तविस्फोटगणैश्वितं यदा ॥ स पित्तजः सर्वसरोऽत्र वक्त्रज— स्तमाशु पित्तघ्नवरीषधैर्जयेत् ॥१०६॥ भावार्थः—।पेत्तके प्रकोपसे दाह, पाकज्वरसे सयुक्त, छाळ विस्फोट [फफोले ] मुखमें ज्यास होते है इसे पित्तज सर्वसर [ मुखपाक ] कहा है । इसे सांघ्र ही पित्तनाशक श्रेष्ठ औषधियोके प्रयोग से जीतना चाहिए ॥ १०६ ॥

### कफज सर्वसर लक्षण।

स्वैरस्युशीतैरितकण्डुर्रघनै । रवदनैः स्फोटगणैः सुपिच्छिलैः ॥
 चितं मुखं सर्वसरा बलासजः । फफापहस्तं समुपाचेरद्भिपक ॥ १०७ ॥

भावार्थ — परुष, शीन, खुजलीयुक्त, कठिन, द्र्दरिह्त, पिच्छिछ (छित्रीलवाहर) आदि जब मुखमें होते है उसे कफ विकारसे उत्पन्न सर्वसररोग समझे । उसकी कफहर औषधियों से चिकित्सा पारे ॥ ८०७॥

#### सर्व सर्वसरराग चिकित्सा ।

सिपत्तरक्तानिखलिन्युखामयान् । जयेद्विरंकैः रुधिरममोक्षणैः ॥ मस्त्कफीत्थान्वमनैः सुधूमकै-विश्वरोविरेकैः कर्वेलः प्रसारणैः॥ १०८॥

भावार्थ:—िपत्तरम्ब के विकारसे उत्पन्न, समस्त मुखरांगा को विरेचन व रक्तमोक्षण से चिकित्सा करनी चाहिये | वातकफ के विकारसे उत्पन्न मुख रोगोंको वमन, धूमपान, शिरोविरेचन, कवलप्रदृण व प्रतिसारण से जीतना चाहिये || १०८ ||

# मधूकादि धूपन वर्ति ।

मधूकराजादननिवसेंगुदी । पलाशसैरण्डकमञ्जिषाश्रितैः ॥ सक्कुष्ठमांसीसुरदारुगुरु । प्रतीतसर्ज्ञाईकसारिवादिभिः ॥ १०९ ॥ सुपिष्टकल्कैः प्रविलिप्तपट्टकं । विवेष्ट्य वर्ति वरवृत्तगर्भिणीम् ॥ विश्लोषितां मञ्चलिताप्रधृमिकां विधाय वनत्रं सततं प्रभूषयत् ॥११०॥

१ यह रोज, मुख, जिन्हा, गला, ओट, मस्डे, दास व तालु इन सान स्थानोंमें भी ब्यास होनेसे, इसको सर्वसर रोग कहा है।

२ ख़ुरेब. शुभै इति पाठातरं।

भावार्थः—महुआ, खिरनी, नीम, हिंगोट, पलाश, एरण्ड इनकी मण्डा [गिरी] क्ट, जटामासी, देवटार, गुग्गुल, राल, अद्रक, सानिवा इत्यादि को [वी के साम ] अच्छीतरह पीसकर कन्क बनावे । फिर उस कल्कको कपटेमे छेपन कर उसे गोल बेष्टन करें । उस बक्तीको सुखावे । सुखाने के बाद उसे जलावे । उलाकर टीक धूंवे के उपर मुख रखकर धूप देना चाहिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥

### मुखरोग नाराफ धूप.

तथैव दंती किणिही सहिंग्दी । हरेद्रकार्ष्टः सर्छेश्च धूपयेत् ॥ सगुग्गुलुध्यामकमांसिकागुरू- । प्रणीतसृक्ष्मामस्चिरतथापरैः ॥ १११ ॥

भावार्थः — उसी प्रकार दती, चिरिचरा, हिंगोट, देवदारु, धूप सरळ इनसैं बनाई हुई बित्तसे भा धूपन-प्रयोग करना चाहिये, रसी प्रकार गुग्गुल सुगंधि तृण (रोहिस सोधिया) जटामासी, सूदमजटामासी, अगुरु, मिर्च इन औपिधयोसे एव इसी प्रकारके अन्य औषियोसे भी धूपन विधि करनी चाहिये ॥ १११॥

### मुखरोगनाशक योगांतर

अयं हि ध्रुपः कफवातरोगनुत् । छुत्तेन युक्तः सक्छान् जयत्यपि ॥ सदेव जातीकुमुमांद्वरान्वितः । कपायगामूबमणो ुखामयान् ॥ ११२ ॥

भावार्थ: —यह धृष कफवानके विकारसे उत्पन्न मुख्यांगे की नाश करता है। यदि धृताते युक्त करे तो सर्व मुख्यांगांको मां जीएता है। तदा जाईका फूछ व अंकुर से युक्त कथाय रस व गोम्झ, मुख्यां। समस्त गोगोको दूर करता है ॥११२॥

#### भंगराजाीद तेल.

मुभृतगराजामलकारूयया रसं । पृथक् पृथक् प्रस्थमिदं संतैलकम् । प्रयथनुः प्रस्थपलं च यष्टिकं । पचेदिदं नस्यमनकरोगजित् ॥ ११३ ॥

भावार्थ: — मृंगराज (भागरा) का गस एक प्रस्थ (६४ तोला) आंबले का रस एक प्रस्थ, तिलका तैल एक प्रस्थ, गायका दूध चार प्रस्थ, मुलैठी (कल्कार्थ) १६ तोला, इन सबको मिलाकर तैल सिद्ध करें। इस तिल के नस्य देनेसे मुखसम्बंधी अनेक रोग नष्ट होते हैं॥ ११३॥

### सहादिंगत.

सहारिमेदामलकाभयासनैः। कषायकर्लके रजनीकदुत्रिकैः। विषकतेलं पयसा जयत्यलं। स नस्यगण्ड्षविधानतो मदान् ॥११४॥ भावार्थः—रास्ना, अश्मिद (दुर्गंघ युक्त खिर) आमलक, हरड, विजयसार हल्दी, त्रिकटु इनका कपाय व कल्क, दूच, इनके साथ पकाये हुए तैलको नस्य व गण्डूप विधानमें उपयोग करें तो वह अनेक मुखरागोंको जीतता है ॥११॥

### सुरेंद्रकाष्टादि योगः

. सुरेंद्रकाष्टं कुटजं सपाठां। सरोहिणीं चातिविषां सदंतिकां।
पिबर्ने समूत्रं धरणांश्वसीमतं। युथक् पृथक् च्छ्रेष्टरमुखामयान् जयेत्।।१८५
भावांथः—देशदारु, क्रेडाकी छाल, पाठा, द्वटकी, अतिशिषा, दंति (जमाल-गोटे की जड) इन औषवियोंका पृथक् पृथक् २४ रति प्रमाण गोमूत्रमें मिलाकर पिते तो कफीत्रकारेस उत्पन्न मुखरोगोंका नाश होता है ॥ ११५॥

# सर्व मुखरांग चिकित्सा संप्रह ।

किमुच्यते वक्त्रगतामयीषधं । ककानिल्यं सततं प्रयोजयेत् ॥ स नस्य गण्ड्रपत्रिलेपसा ण— । प्रभूपनोत्यत्कबलानि ज्ञास्रवित् ॥११६॥

मावार्थ:—मुखरोगेक छिए औपनिको कहने को क्या जरूरत है। क्योंकि मुख में निशेषतया कत व कफसे रोग हुआ करते हैं। उनको बात व कफहर औषि प्रयोगोंसे सदा चिकित्सा करें। शास्त्रज्ञ वैद्य नस्य, गण्डूप, निलेपन, सारण, भूपन, व कवलप्रहण इस उपायोंको भी काममें लेथे।। ११६॥

#### मुखरोगीको पथ्यभाजन।

समुद्रयूषैः सपृतैस्सलावर्णः खर्छस्सयूषः कडुकौषधान्वितैः॥ कषायतिकाधिकशाकसंयुतै– । रिहैकवारं लघु भोजनं भवेत् ॥११७

भाव थः—पुलरोगसे पीडित रोगीको, मुझ्यूप, घृत, लवण, खल, यूप, एवं कटुक औषधि इन से युक्त तथा कपाय व कडूआ झाकोस युक्त लघु भोजन दिनमे एक बार देना चा देए॥ ११७॥

#### मुखगत असाव्यरोग।

इति मयत्नात्कथिता मुखामयाः । पदुत्तराः पन्छिरिहात्मसंस्यया ॥ ततस्तु तेष्वोष्ठगता विवज्योक्षिदेष्पमांसक्षतजोद्भवास्त्रयः ॥ ११८ ॥ भावार्थ: इस प्रकार छासठ ६६ प्रकार के मुखरोगों का वर्णन प्रयत्नपूर्वक किया गया है। उन पूत्रों क आंष्टरोगों में त्रिदोष (सन्निपात ) मांस, रक्त इनसे उत्पन है तीन ओष्ट रोग छोड़ने योग्य हैं अर्धात् अचिकित्स्य हैं।। ११८॥

### द्तगत असाध्यरोग।

स्वदंतमुलेष्वपि वर्जनीयौ । त्रिदोषिलंगौ गितशौषिरौ परौ ॥ तथैव दंतप्रभवस्तितोऽपरे । सदालनस्यामलभंजनैद्विजाः ॥ ११९ ॥

भावार्थः—दंतमुलज रोगोंमें तीनों दोषोके स्क्षणोंसे संयुक्त, अर्थात् तीनों दोषों से उत्पन्न नाडी व महाशोषिर ये दोनो रोग वर्जनीय है। एवं दंतीत्पन्न रोगों - में दालन, स्थावदंत, भंजन थे तीन रोग असीव्य हैं॥ ११९॥

### रसर्नेद्रिय, व तालुगत असाध्यराग । कंठगत वश्सर्वगत असाध्य रोग

रसेंद्रिये चाप्यलसं महागदं । विवर्जयेत्तालुगतं तथार्बुदं ॥ गलं स्वरघ्नं वलयं संबृदम् । महालसं मांसचयं च रोहिणीम् ॥ १२० ॥ गलीघमप्युग्रतरं शताधिकं । भयमदं सर्वगतं विचारिणम् ॥ नवोत्तरान्वकश्रगतामयान्दश्च । प्रयत्नतस्तान् प्रविचार्य वर्जयत् ॥१२१॥

भावार्थ — रसनेंद्रियज अलस नामक महारोग असाध्य है। तालुगत अर्बुद नामक रोग वर्जनीय है. कंडगत स्वरध्न, वलय, वृन्द. महालस, मासचय मासंतान रोहिणां, उप्रतर शतध्नी, एवं सर्वमुख, गत, विचारी रोग को भी भयंकर असाध्य समझना चाहिये। इस प्रकार मुख में होनेवाले उन्नीस रोगों को वैद्य प्रयत्नपूर्वक अच्छी तरहसे विचार करके अर्थात रोगका निर्णय करके, छोड देवें॥ १२०॥१२१॥

### अथ नेत्ररोगाधिकार.

अतः परं नेत्रागतामयान्त्रवी- । स्यश्चंपतः संभवकारणाश्रितान् ॥ विशेषतछक्षणतश्चिकित्सितानसाध्यसाध्यानासिस्रक्रमान्वितान् ॥१२२॥

भावार्थः— जब नेत्रगत समस्त रागोको उनके उत्पत्तिकारण, उक्षण चिकित्सा, साध्या साध्य विचार आदि बातो के साथ प्रतिपादन करेंगे ॥ १२२ ॥

#### नेत्रका प्रधानत्व.

मुखं श्रारीरार्द्धमथाखिलं मुखं । मुखंऽपि नेत्राधिकतां वदंति तत् ॥ त्रिथेव नेत्रद्वयद्दीन मानुष- । स्वरूपमानस्त्रमसावग्रंतितः ॥ १२३ ॥ भावार्थः — मनुष्येक शरीरमें मुख सारे शरीरका अर्धभाग समझना चाहिये क्यों िक मुख न हो तो उस शरीरकी कोई कीमत नहीं है। अतएव [अन्य अंगोंकी अपेक्षा ] मुख्य है। मुख्यें भी अन्य इंदियोंकी अपेक्षा नेत्रका मृख्य अधिक है । क्यों िक यदि नेत्र न हो तो वह मनुष्य अधकारसे धिरा हुआ एक दृक्षके समान है ॥ १२६ ॥ नेशिंगा की संख्या.

ततस्तु तद्रक्षणमेव शोभनं । यथार्थनेत्रेद्रियबाधकाश्वभाः ॥
पडुचराः सप्ततिरंव संख्यया । दुरापयास्तान् समुपाचरेद्रिपक् ॥१२४॥

भावार्थः — इसिन्धि उस नेत्रेद्रिय की रक्षा करनेम ही जोभा है अर्थात् हर तरहसे उस की रक्षा करनी चाहिये । यथार्थ मे नेत्रेद्रियको बाधा देनेवाले, अशुभ, व दृष्ट छहत्तर रोग होते हैं। उनकी देश बहुत विचारपूर्वक ।चीकिसा करें।।१२४॥ नेत्ररोगक कारण.

जलप्रवेशाद्वितप्तरेहिनः । स्थिरासन्।त् संक्रमणास्च धर्मतः ॥ व्यवायनिद्राक्षतिस्कृपद्रभना— । द्रजो विधूमश्रमबाष्पनिष्रहात् ॥१२५॥ शिरोतिस्क्षादितरूक्षभोजनात् । पुरीषस्त्रानिलवेगधारणात् ॥ पलांदुराजीलस्मान्यक्षणा— । द्रवंति नेत्रं विविधाः स्वदोषजाः ॥१२६॥

भावार्थ:—-गरमी से अत्यंत तम होकर एकदम (ठण्डा) जलमें प्रवेश (स्तान, पानी में हुनना आदि) करने से, स्थिर आसन में रहने से, ऋतुओं के संक्रमण अर्थात् ऋतुविपर्यय होनेसे (आंखमे) पसीना आने से, अथवा अत्यधिक चलनेसे, आति मेथुन से, निद्राक्ता नाहा होनेसे, स्क्ष्मपदार्थों को देखने से, धूली का प्रवेहा व धूमका लगने से, अधिक अमसे, आसूके रोकनेसे शिर अन्यंत रूक्ष होनेसे, अधिक रूक्षभोजनसे, मल, मूत्र, वायु इनके वेगोंको धारण करने से, प्याज, राई, लहरान, अदरण, इनके अधिक भक्षण से, नेत्राश्रित दोषोंसे उत्यन्न नानाप्रकार के रोग नेत्र में होते हैं। १२९।१२६॥

नव रागांके आश्रय।

अतस्तु तेपां त्रितिधास्तथाश्रयाः । समण्डलात्यत्र च संधयोऽपरे ॥

मार्वात नेत्रं पटलानि नात्यलं । पृथक् पृथक् पच षडेव षद्भुनः ॥१२०॥

भावार्थः—उन नेत्र रोगोके नेत्रोमें मण्डल, मानि, पटल यं तीन प्रकार के
आश्रय हैं । और क्रमणः इन की संख्या [पृथक् ] पाच छा और छह होता हैं । अर्थात्
पांच मण्डल, छा संधि और छः पटल होते हैं ॥१२०॥

<sup>ं</sup> चंत्रमणाञ्च इति पाठातरं । २ विन्दुबहुनात् इति पाठातर ।

#### पंचमंडल पद संधि.

स्वपक्ष्मवर्त्भद्वयगुक्ककृष्णसः । द्विशेषष्टष्ट्याश्रयमण्डलानि तत् ॥ द्वयोश्र संधाविष संधयस्ततः । कनीनिकार्षागर्गता तथापरी ॥ १२८॥

भाषार्धः — नेत्रों में पक्षम, वर्ष्म, शुक्र, कृष्ण, दृष्टि इस प्रकार ये पांच मंडल हैं। इनमें दो २ मंडलों के बीच में एक २ स्थि है। इस प्रकार पांच मंडलों के बीच में ४ संधियां हुई। पांचवीं संधि, कनीनक (नाक के समीप) में, छठी अपाग [कनपटी के तर्फ नेत्र की कोर] में है। १२८॥

#### षद् परल ।

ृ इमे च साक्षात्पटले रषवत्मीन । तथैव चत्वार्यपि चक्षुषः पुटम् ॥ 😁 भवेष्य घोरं तिमिरं च येषु तत् । विशेषतस्सर्वगतामयान्मुवे ॥१२९॥

भावार्थः—दो पटल (परदे) तो वर्त्ममें होते हैं ! इसी प्रकार चार पटल नेत्र गोलक (अक्षि) में होते है । इन्हीं नेत्र गोलकके चार पटलोमें तिमिर नामक घोर व्याधि होती है । आगे राष्पूर्ण नेत्रागत रे।गोंके वर्णन विशेष रीतीस करेंगे । १२९ ।।

### अभिव्यंद्वर्णमप्रतिहा ।

समस्तेनत्रामयकारणाश्रयान् । ब्रवीम्यभिष्यंद्विशेषनामकान् ॥ विचीर्यं तत्पूर्णमुपक्रमं च त-- । द्विशेषदीषत्रभावास्त्रिलामयान् ॥१३०॥

भावार्थ:—समस्त नेत्र रोगोंके कारण व आश्रयभूत तत्ति होष दोषोंसे उत्पन, अभिष्यंद इस विशेष नामधारक, सम्पूर्ण रोगोंको कहते हुए, उनकी सम्पूर्ण चिकित्साको भी कहेंगे ॥ १३०॥

### वाताभिष्यद लक्षण.

सतादभेदपचुरातिबंदना । विशेषपारुप्यसरामहर्षणम् ॥

हिमाश्रपातां शिशिशाभिनंदनं । भवत्य भिष्यंद तदेव मारुतम् ॥ १३१॥ भावार्थः — जिस अक्षिमेग में, आंखोमें तोदन मेदन आदि नाना प्रकारकी अस्पंत बेदना, कडापन प मेगांच होता हो, टण्डी आसू (जळ) गिरती हो आर गरम उपचार अच्छा माछून होता हो, इसे वातामिष्यद अर्थात वातोवेकसे उत्पन्न अभिष्यंद जनना चाहिये॥ १३१॥

१ जैसे १ पश्म और यहर्भ क बीच में. २ वहर्म और शुक्त भाग (सफद पुतली) के बीच में । ३ संफद और काली फुतली के बीच में । ४ काली पुतली और इष्टि(तिल) के बीच में । २ ज्यापोख्य इति प्रजातरं॥

# क्रताभिष्यंद चिकित्सा.

पुराणसर्पिः प्रविख्तिमस्तितः । द्विषेषवातध्नगणैः श्रृतांबुना ॥ सुर्खोष्णसंस्वेदनमाञ्च कारयेत् । प्रस्रंपयेत्तैरहिमैस्ससैंधवः ॥ १३२ ॥

भावार्थ:—उस (बाताभिष्यंद से पीडित आंख) पर पुराने घीका हैपन करके बातनाशक गणोक औषधियोंसे पक अन्य उष्ण जलसे उसको अन्त्री तस्कसे स्वेदन कराना चाहिये | उन्ही बातनाशक औपवियो मे सेया नमक मिलाकर कुछ मरम करके उसपर हैपन करना चाहिये | १३२ ||

वाताभिष्यंद में विरेचन आदि प्रधोग.

तत्रश्र सुरिनम्धतनुं विरेचयत् । सिराविमोक्षेरपि वस्तिकर्भणा ॥ जयेत्सनस्यैः षुटपाकतर्भणे । सुधूमनिस्त्रेदनपत्रवंधनः ॥ १३३ ॥

भावार्थ: इसके बाद रोगीको स्नेहन करके विरेचन कराना चाहिये। सिरा विमोक्ष व बस्तिकर्म भी करना चाहिये। एवं नस्यप्रयोग, पावर्तेल तर्पण, धूमंन, स्वेदन व पत्रवंधन आदि विधि करनी चाहिये॥ १३३॥

विश्वेष:—तर्पण—जो नेत्रोंकी तृप्ति करता है उसे तर्पण कहते हैं। अर्धात् आंखोंके हितकारी औषियोंके रस, घी आदिको (रोगीको चित सुलाकर) आंखोंमें डालकर कुछ देर तक धारण किया ज्यता है इसे तर्पण कहा है।

पुरंपाक—नेत्र रोगोंको हिस्कारी अधियोंको पीसकर गोला बनावे। पश्चास् आम इत्यादि पत्तियोंको उस पर्धक्रियेट कर उसपर मिटीका लेप करे। इसके बाद कण्डोंकी अग्निसे उस गोले को (पुर पाक की विधि के अनुसार) जलावें। पिर उसकी मिटी व पत्तोंको दूर करके उस गोले को निचोडक रस निकाल लेवें और उसकी तर्पण की विधि के अनुसार नेत्रोंने डालें। इसे पुरंपाक कहते हैं।

## पथ्य भोजनपानः

फलाम्लसंभारसुसंस्कृतैः खिलः । घृतैःश्रृतश्चीरयुतैश्च भांजयेत् ॥ पिषेस्स भुक्तोपिर सीरभे घृतं । सुखोष्णमस्यं तृषितो जलाजिलम् १३४ मादार्थः—फल, आम्लसे युक्त, खद्दा फल, धनिया जीरा इत्यादिसे अच्छीतरह संस्कृत खल, तथा धीसे पका हुआ व दूधसे युक्त भोजन कराना चाहिये । भोजन करनेके कपर सुगंध घी [सीरभर्धृत], पिलाना चाहिये । यदि प्यास लगे तो घोडासा गरम जल पिलाना चाहिये ॥ १३४ ॥

१ दुरामेगायके दूवते उत्पन पूर्व,

#### वाताभिष्यंद्नाशक अंजनः

समातुर्ङ्गाम्सकसंधवं घृतं । सतैरुक्तद्वितापयो युतम् ॥ सनीरिक वृष्ट्विदं सदंजनं । कटुविकर्धपितमंजयेत्सदा ॥ १३५ ॥

भावार्थः — विजोरा निवृका रस, सैधालेण, तिल का तैल, स्नी का दूध. नीली, इन को एक ज्ञा कर के (तामपात्र या पन्थर के पान में) अन्छी तरह पाँसें और इस श्रेष्ठ अंजन को सेठ, भिरच, पांपल से घृप देकर हमेशा अंजन करना चाहिये ॥ १३५॥

### वाताभिष्यंदिचिकित्सोपसंहार.

विलोचन।भ्रद्तमकत्कृतामयान् । प्रसाध्यत्याकाविधानतोऽखिलान् ॥ यथोक्तवातामयसाच्चिकित्सित-। प्रशितमार्गादथवापि यत्नतः॥१३६॥

भावार्थः - इस प्रकार वात से उत्पन्न संपूर्ण नेत्र रोगोको पूर्वोक्त कथन के अनुसार चिकित्सा करके, ठीक करना चाहिय । अथना बात रोगोके निष्टेय जो चिकित्सो पिछ बताई गई है उस कम सेध्यत्नपूर्वक चिकित्सा करे ॥ १३६ ॥

### पैचिकाभिष्यंद लक्षण.

विदाहपाकप्रवलोध्मताधिक - । प्रवाध्यभूमायनसोध्णवास्ति ॥ तृषा बुभुक्षाननपीतभावता । भवंत्यभिष्यंदगणे तु पैत्तिके ॥ १३७ ॥

भावार्थ:--आखोमे दाइ व अधिक उष्णता, पानी गिरना, धूबासा उठना, अश्चुज्ञ उष्ण रहना, अधिक भोजन की इच्छा होना, मुख पीछा पडजाना आदि दक्षण विस्तृत अभिष्यंद रोगमे पाये जाते हैं।। १३७॥

#### पेतिकाभिष्यदिविकत्सा.

ष्टुतं प्रवाय प्रथमं मृद्कृतं । विश्लांधयेत्तत्र शिरां विमाक्षयेत् ॥ ज्यहाच्च दुग्धांद्रच सर्विषा श्लिरां-विरंचयेत्तर्वणमाश्च योजयेत् ॥१३८॥

भावार्थ: पित्ताभिष्यंदसे पीडित रोगीको प्रथम वृत पिलाकर ( वृतसे स्नेहन कर ) शरीरको मृदु करके निरेचन देना चाहिये और सिरागोक्षण ( कस्त स्होलना ) भी करना चाहिये । इसेके तीन दिनके बाद दूधसे उत्पन्न ( दहीसे उत्पन्न नहीं ) शीसे शिरोविरेचन और तर्पणको शीव प्रयोग करना चाहिये ॥ १३८॥

१ सहयपृष्टिमष्टतः इति पाठातं । २ किसिका ऐसा मत है कि रागकी उसिसिंह तीक विके बाद शिरोविरेचन आदि करना चाहिये ।

### पित्ताभिष्यंद्भं हेप व रसिक्रया

मृणांलकल्हारकपञ्चकोत्पल- । प्रधानदुग्धांधिपश्रृंगिचंदनैः ॥ <sup>भ</sup>्रं भयोनुपिष्टैः घृतक्षप्रसायुत्तः । प्रलेपयेत्तैन्तिरेद्रसक्रियाम् ॥ १३९ ॥

रूष क्षावार्थ:—कमलताल, खेतकमल (कुगुडिनी ) ५वकाष्ट व नीटकमल, प्रवान पंच क्षीरीबृक्ष (बड, गृलर, पीपल, पारिसर्पापल, पाप्पर ) शंकर काकडासिगी मिलाकर उसमें प्रलेपन कुरूना एवं उन्हीं औपवियोंकी स्तीकियाका प्रयोग करना हितकर है ॥

#### अंजन.

सुचृणितं शंखमिह स्तनांवुना । विध्वद्ययसभाजनद्भय ॥ सुदुर्भुहृइशकरिया सुधृषितं । सदांजयेत्वित्तदृतामयाक्षिणि ॥ १४० ॥

भावार्थ:—शंखको अन्छीतरह चूर्णकर फिर उसे स्तन द्वके साथ छोहके दो बरतनमें डाटकर खूब रगडना चाहिय (अर्थात् छोह के बरतन में डाटकर छोहेकी मूसछीसे रगडे) उसे बार २ शक्करसे धूप देगर पित्त जनग आंभेग्यद रोग से पीडित आखो में हमेशा अंजन करें।। १४०॥

# अक्षिदाह चिकिरसा.

भावार्थ:—आंने दाहसं पीडित हो जाय तो मुहैठी 'के केहंकमे भैसकी दूध मिलाकर गालन करें। तदनंतर उसमें कपूर भिलाकर सेवन करें अथवा इसी केहंक की बी, या गने भे रसके साथ सेवन करें।। १४९॥

## पित्ताभिष्यदं में पथ्यभाजन.

ं विवेद्यवाग्रं पयसा मुसाधितां । धृतप्छती ग्रेकरया समन्वितां ॥ । सम्रहस्यूषं धृतमिश्रपायसं । सम्रहस्यूषादनमेव वाजनम् ॥१४२॥ ।

भावार्थः — पित्ताभिष्यंदसे पीडित रोगीको द्वसे पकाया हुआ, चीसे तर, शक्करसे युक्त यवागूको पिलाना चाहिये। एवं मुद्रयूप या घृतिभिश्रेत पायस (खीर) अथवा मुद्रयूप के साथ अन्नका भोजन कराना चाहिये॥ १४२॥

१ काथ इत्यादियोंको फिर पकाकर, गाढा (घन ) किया जाता है इसे ्रशक्षियाः कहते हैं। इंबांतर में कहा भी है। काथादीनां युनः पाकान् यनभावे रसकिया।

### पिशामिष्यंद में पथ्यशाक व जल.

कषायतिकैर्मधुद्भृद्धक्षीतलैः । विषक्षशकिरिष्ठ भोजयेकरम् ॥ पिवेज्जलं चंदनगंधवेधुरं । हितं मितं पुष्पधनाधिवासितम् ॥१४३॥

भावार्यः —कषाय, कडुआ, मधुररस व शीतल वीर्धयुक्त पकाया हुआ शाक इस रोगीको खिलांबे । यदि उसे प्यास लगे तो चंदन के गध से मनोहर व सुगंध पुष्प, कपूर से सुवासिक हितकर जलको मितसे पिलाना चाहिये ॥ १४३ ॥

### पिर जसर्वाक्षिरांग विकित्सा.

कियंत एवाक्षिगतामया नृणां । प्रतातापत्तप्रभवा विदाहिनः ॥ ततस्तु तान्कीतलसर्वकर्मणा । प्रसाधयेत्पित्तचिकित्सितेन वा॥ १४४ ॥

भाषार्थः — मनुष्यां की आंखमें पित्त से उत्पन्न अतएव अत्यंत दाहसे युक्त कितने ही नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं। इसल्पिय इन सब को, शीतल चिकित्साद्वारा अथवा पैतिक रोगोक्त चिकित्साक्रम द्वारा जीतना चाहिये ॥ १४४॥

### रक्तजाभिष्यंद लक्षण.

सस्रीहितं वक्त्रमथाक्षित्रोहितं । मतानहाजीपरिवेष्टितं यथा ॥ सपित्तस्रिंगान्यपि चत्र स्रोहितं । भवेदभिष्यंद इति मकीर्तितः ॥१४५॥

भावार्यः—जिस नेत्ररोग में मुख लाल हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती है, एवं लाल रेखाओं के समृह से युक्त होती है, जिसमें पित्ताभिष्यंद के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं, उसे रक्तजन्य अभिष्यद रोग जानना चाहिये॥ १४५॥

# रक्तजाभिष्यंद विकित्सा।

तमाञ्ज पित्तकिययाः मसाप्रयं- । दसृन्दियोक्षेरपि कांघनादिमिः॥ सदैव पित्तास्तसमुद्रधानगदा- । नशंषश्चीतिष्ठयया समाचरेत् ॥१४६॥

भाषार्थः — उसे श्रीब्र भीषार्थयोंसे चिकित्सा करनी चाहिये। एवं रक्त सोक्षण, शोधनादि ( वमक क्रिकेचन आदि ) विश्व भी करनी चाहिये। सदा पित्त व रक्त विकारसे उपका रोगोंको समस्त शीतिकयात्रोंसे उपचार करना चाहिये।।१७६॥

## कफजाभिष्यंद सक्षणः

वदेइजीतातिगुरुत्वकोफता । मुतीवकण्ड्राहिपाभिकांशणम् ॥ सपिच्छिलासायसमुद्रवः कफा- । द्ववन्त्यभिष्यंदविकारनामनि ॥१४७॥ भावार्थः — आंखोंमें कुछ छितसा मालून होना और अति दैत्य, भारीपना व शोफ होना, तीव्र खुजली चल्ना, गरम पदार्थीमें अधिक लालसा होना, एवं आंखो से विकना साथ होना ये लक्षण सफज अभिष्यंद रोग में पाये जाते हैं।। १४७॥

### कप्रजाभिष्यद् की बिकिस्ताः

तमप्यभीक्ष्णं शिरसो विरंचनैः । सिराविमोक्षैरतिरूक्षतापनैः ॥ फलत्रिकत्रपृषणसार्द्रकद्वनैः । प्रलेपयेरसोटणगर्याचुपेषितैः ॥ १४८ ॥

भाषार्थः — उस कफ न अभिष्यंदको भी शिरोविरेचन, सिरा मौक्षण व अतिरूक्ष पदार्थोसे तापनके द्वारा उपचार करना चाहिये । एवं त्रिफला [ सोंठ मिरच पीपल ] इनको अद्रक्षके रस व टब्ण गोमूत्रके साथ अन्छी तरह पीसकर आंखोंमे लेपन करना चाहिये ॥ १४८॥

## कफाभिष्यंद्रमें आश्चीतन व सेका

ससैंभवैस्सोध्णतरेप्रीहुर्ग्रेहु-। भवेत्सदाश्वीतनमेव श्रीभनम् ॥ पुनर्नवांघ्रिमभवैः ससैंभवे । रसैनिंषिचेत्कफरुद्धलोचनम् ॥ १४९ ॥

भावार्थः—नार २ उष्मतर सेंघा लोणसे उसपर सेक देना चाहिये एवं सोंठके रसको सेंघा लोणके साथ मिलाकर उसको उस कफगत आंखमें सेचन करना चाहिये ॥ १४९॥

### ककाभिष्यंदमें गण्डूच व कवल धारण.

स्रुपिष्टसत्सर्पसोष्णवाशिभः । सदैव गण्ड्रचविभिर्विधीयताम् । सत्रियुमुलाद्रेककुष्टसेंधवैः । प्रयोजयेत्सत्कवलान्यनंतरम् ॥ १५० ॥

भावार्थः — सरसोंको अन्छीतरह पीसकर गरम पानीसे मिळाकर उससे गण्हण प्रयोग करें। एवं तदनंतर सेंजनका जड, अद्रक, सेंधानमक इन औषधियोंसे कवळ प्रहण करावे॥ १५०॥

### कफाभिष्यंद में पुरुपाक.

पुटमपाकैरानितिक्ष्णिक्क्सजैः । कषायसभारगणैर्गबांब्राभिः॥ निश्नाद्वयन्युषणकुष्ठसर्षेष् । प्रिष्टकहर्रेर्छलितैः सुगालितैः ॥ १५१ ॥

भावार्थ: — अतितीक्ष्ण व म्यक्ष औपिष्योंको कवाय व क्षार द्रव्यों के साथ । मिळाकर गोम्त्रके साथ पीसें, एवं दोनों इल्टी, त्र्यूषण, क्ट, सरसों इनका कल्क बना-कर उसमें मिलावें फिर गालनकर पुटपाक सिद्ध होनेपुर करामिष्यंद्रमे प्रयोग करें १५१॥

## मातुलुंगाद्यंजन.

भावार्थ:— विजोरी निंबू बरहल, मेधानमक, हळदी हरड, सोंठ, पीपल, वन पीपल गजपीपल, दन को साफ, ताम्र के वर्तन में डालकर खुब रगृह्नता चाहिये | और उसे, हरड व तिलके तिल से बार २ धूप देना चाहिय | यह अंजन केष्माभिष्यंद रोग को हित्कारी है ॥ १५२॥

### मुरंग्यां जमः

तथा मुहंगी सुरसंद्रिकद्रवे—। मीणिच्छिलां सागधिका महीषधम् ॥ विमर्दयेत्तद्ददिदृमधूपितं । सदांत्रनं श्लेष्मकृताक्षिरीगिणां ॥ १५३॥

भावार्थः — काला सेजन, तुलसी. व आहक के रस से बेनशिल, पीपल, सोंठ, इन को ताम्रके वर्तन में, खूब मर्दन करें। और हर्ड, और तेल से धूप देवें। इस अंजन को, कंप्रतिपन नेत्रसींगियों को प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १५३॥

कंपज सर्वनेत्रंगिगोंके चिकित्सा संग्रह. े

' ं क्रफाँखवानक्षिगताखिलीमया- । नुपाचरेदुक्तसमस्तभेपर्कैः '। <sup>हि</sup> '<sup>१९९</sup>ि'विशेषतः कोमलशिशुपेछव- । प्रधानजातीधुटपाकसद्रसः ॥१५४॥

भावार्थः — उक्त प्रकारके समस्त आषिधयों से कफ विकारसे उत्पन्न ने रोगों की चिकित्सा करनी चाहिये। विशेषतया सेंजनका कोमल पत्ते जाई (चमेली) के पत्ते को पुटपाक करके भी इसमें उपचार करना चाहिये॥ १५४॥

### कफाभिष्यंद में पथ्य मोजन.

ककातियुक्तेतिकटुपयोगै-। विञ्जष्कशाकैगहिमैविस्क्षितैः॥ ज्यहात्ज्यहात् मानक्षोपितं नरं। मृतात्रमस्षं लघुभोजयेत्सकृत् ॥१५५

भावार्थः — कप अत्याधिक युक्त नेत्र रोगी मन्ष्य को अति कटु औषधियोंके । प्रयोगके साथ २ तीन २ दिनतक उपवास कराकर, सूचे व रूक्ष गरम शाकोंके साथ चीते युक्त लघु व अन्य अन्न को प्रातःकार एक बार भोजन करात्रे ॥ १५५॥

### कफानिष्यद् में पंयः

पिबेदसी कुष्टदरीवकीयनैः । श्रुतोरणमत्यं जलमक्षिरीगवान् । कटूरणसङ्गेषजसिद्धमेय ा । हित मनौहारिणमाहकीरसम् ॥ १५६॥, भावार्थ:—यह नेत्र रोगवाला कूठ, हरड, नागरमोथा, इनसे पकाये हुए थोडा गरम, पानीको पीवे अथवा कटु, उष्ण ओपिधयोंसे सिद्ध अडहरके रस (जल) को पीवें, वह हितकर है ॥ १५६॥

अभिप्यंदकी उपेक्षांस अधिमंथकी उत्पत्तिः

उपेक्षणादक्षिगतामया इमे । प्रतीतसत्स्यंदिवशेषनामकाः । स्वदेखभेदैर्जनयंति दुर्जयान् । परानधीमन्थनसंभिधानकान् ॥ १५०॥

भावार्थ: यिद इन अभिष्यंद नामक प्रसिद्ध नेत्रगेगोंकी उपेक्षा की जाय, अर्थात् सकाल्में योग्य चिकित्सा न करे तो वे अपने २ दोपभेदोंक अनुसार दुर्जय ऐसे अधिमंथ नामक दूसरे रोगोको ऐदा करते हैं। जैसे कि कफामिष्यंद हो तो कफाधि-मथको, पित्ताभिष्यंद पित्ताधिगंथको उत्पन्न करता है इत्यादि जानना चाहिये॥ १५७॥

#### अधिमंथका सामान्य लक्षण.

भृतं समुत्पाट्य त एव लोचनं । मुहु मुहुर्मथ्यत एव सांप्रतम् ॥ शिरोऽर्थमप्युग्रतरातिवेदनम् । भवेदधीमन्थविश्वेषलक्षणम् ॥१५८॥

भावार्थः — जिसमें एकदम आख उखडती जैसी मालुम होती हो और उनको कोई मधन करते हो इस प्रकारकी वेदना जिसमे होती हो एवं अर्धमस्तक अत्यधिक रूपसे दुखता हो उसे अधिमन्थ रोग समझे अर्थात् यह अधिंग्य रोगका लक्षण है ॥१५८॥

## अधिमंथोमें हाप्रेनाश की अवधि.

कफात्मको वातिकरक्तजौ क्रमात्। ससप्तषद्पंचिभरेव वा त्रिभिः॥ क्रियाविश्वीनाः क्षपयंति ते दृशं। प्रतापवान् पैत्तिक एव तत्क्षणात् १५९

भावार्थः — कप्तज, वातज व रक्तज अवीमन्थ की यदि चिकित्सा न करे तो क्रमसे सात उह व पांच दिनके अंदर आखोकों नष्ट करता है। अर्थात् कप्पज अधिमं<sup>ध</sup> सात दिनमें, वातिक अधिमंथ छह दिनमें, रक्तज अधिमंथ पाच या तीन दिनमें दृष्टिकों नष्ट करता है। पैरिक अधिमंथ तो उसी समय आंदोको नष्ट करता है। पैरिक अधिमंथ तो उसी समय आंदोको नष्ट करता है। १५९॥

#### अधिमथचि कित्सा.

अतस्तु दृष्टिक्षयकारणामयान् । सतो ह्यधीमन्थगुणान्विचार्य तान् ॥ चिकित्सितैदशीव्रमिद्द प्रसाधये- । द्धयंकरान् स्यंद्विशेषभेषर्जः ॥१६०॥

१ इस अधिमय के अभिष्यदके समान वातज, पित्तज कफज, रक्तज, इस प्रकार चार भेद है।

भावार्थः—इसिंख्ये आंखोंके नाश के व्हिए कारणीभूत इन भयंकर अधिमंथ रोगों हे गुणोको अच्छांतरह विचारकर उनके योग्य ओविधयोसे एवं अभिष्यंद रोगोक्त औविधयोसे बहुत विचार पूर्वक चिकित्सा करे ॥ १६० ॥

#### हताधिमंथ लक्षण.

भवेदधीमन्य उपक्षितोऽनिलः—। प्रभूतरोगोऽक्षिनिपातयत्यलं ॥ असाध्य एषोऽधिक वेदनाकुले। इताधिमन्यो स्रुवि विश्रुतो गदः॥१६१॥

भावार्थः — वातज अधिमन्य की उपेक्षा करनेपर एक रोगकी उत्पत्ति होती है, जो आखों को गिराता है एवं जिसमे अस्रंत वेदना होती है उसे हताधिमय रोग कहते हैं। वह असान्य होता है।। १६१॥

शोफयुक्त, शोफरहित नेत्रपास स्थण.

मदंहकण्ड्रास्वदाहसंयुतः । प्रपववर्षिबीफलसन्निभी महान् ॥

सन्नोफकः स्यादाखिलाक्षिपाकइ-। त्यथापरः शोफविद्दीनलक्षणः॥१६२॥

भावार्थः — मल्ये लिप्तसा होना, खाज, स्नाय व दाहसे युक्त होकर विवीपत्येक समान जो लाल सून गया हो उसे शोफसहित अक्षिपाक कहते हैं । इसके अलावा शोफरहित अक्षिपाक भी रोग होता है ॥ १६२॥

## वातपर्यय सक्षण.

यदानिलः पक्ष्मयुगे भ्रमत्यलं । भ्रुवं सनेत्रं त्विषकं श्रितस्तदा । करोति पर्यायत एव वेदनां । स पर्ययस्त्यादिह वातकोपतः ॥ १६३॥

भावार्थ: जिन वायु भृकृटी व नेत्र की निशेषतया प्राप्त कर दोनों पछकी में घूमता है अर्थात् ( मृकुर्टा, नेत्रकी अरेक्षा ) कुछ कम अंशमें परकों में आश्रित होता ह तब ( कमी नेत्र, कमी दोनों पलके, कमी मृकुटी प्रदेशमें घूमता है तो ) पर्याय रूप से अर्थात् कमी नेत्र में कभी मृकुटी में कभी पलकोंमें बेदना उत्पन्न करता है। यह उदिक बान से उत्पन्न होता है। इसे बातपर्यय रोग कहते हैं ॥ १६३॥

### गुष्काक्षिपाक लक्षण.

यदाक्षि संकुंचिनवर्त्मदारुणं । निरीक्षितुं रूक्षतराविख्तस्मकः । न चव शक्नोत्यनिख्नकोपता । विद्युष्कपादमहृतं तदादिवेत् ॥ १६७ ॥ भावार्थ: — वातके प्रकोप से आखें संकुचित हो जाय अर्थात् खुले नहीं और रूश हो जिसकी वर्त्म, (वाफणी) कठिन हो, देखनेमें मैला दीखें (साफ न दिखें), आखोंसे देख नहीं सकें (उन्नाडनेमें अत्यंत कष्ट होता हो) उसे शुष्काक्षिपाक कहना चाहिये ॥ १६४॥

#### अन्यता वात लक्षण.

बिलोचनस्थो भुवि संचितोऽनिलः । शिरोवहां कर्णहनुप्रभादेनीं ।
करोत्ति मन्यास्विप तीत्रवेदनां । तमन्यता वातमुंशन्ति संततम् ॥ १६५॥
भावार्थः— आंख मे रहनेवाला, भूमे संचित वात शिर में बहनेवाली नाडी,
कान, हनु (टोडी) और मन्यानाडी में ऐसी सीव पीडा उत्पन्न करता है जो मिदती
मालूम होती है । इसे अन्येतो बातरोग कहते है ॥१६५॥

## आम्लाध्युषित लक्षण.

विदाहिनाम्छेन निषेवितेन त- । द्विपच्यते छोचनमेव सर्वतः ॥ सछोहितं श्लोफयुतं विदाहब- । द्ववेत्तदाम्हाध्युषितस्तु रक्ततः ॥१६६॥

भावार्थ:—विदाही आम्ल पदार्थक सेवन करनेसे संपूर्ण आग्व पक जाती है। और लाल, शोफ युक्त व दाह्युक्त होती है। वह रोग रक्तके प्रकीप से उत्पन्न होता है। उसे अम्लाध्युषित रोग कहते हैं। १६६।।

### शिरोत्पात लक्षण.

्र यद्क्षिराज्यो हि भवंति छोहिताः । सवेदना वाष्ययवा विवेदनाः ॥ मुहुर्विसृज्यन्त्यसृजः प्रकोपतो । भवेच्छिरोत्पात इतीरितो गदः ॥१६७॥

भावार्थ:—जिसमें आखोंकी नसें पीडायुक्त अथना पीडारहित होती हुई, ठाळ हो .जाती है और बार २ ठळाईको छोड देती हैं अथना त्रिशेप ठाळ हो जाती हैं इस ज्यापिको शिरोत्पाद कहते हैं। यह रक्त प्रकोष से उत्पन्न होता है।।१६७॥

# शिरामहर्षे स्रक्षण.

यदा शिरोत्पात उपिक्षितो तृणां । शिराप्रहर्षो भवतीह नामतः ॥
ततः स्वरयच्छपजस्रमास्यो । नरो न शक्नोत्यभिलक्षितुं क्षणम् ॥१६८
१ अन्यप्रन्थकारोंका तो ऐसा मत है कि मन्या, हतु, कर्ण आदि स्थानीमें रहनेवाला बात
आंख व अक्टीमें पीडा उत्पन्न करता है उसे अन्यती बात कहते हैं । वह बात अन्यस्थानीमें रहकर
,अन्यस्थानमें पीडा उत्पन्न करता है। इसलिय इसका नाम सार्थक है।

भावार्थ: —यदि शिरोत्पात रोगकी उपेक्षा करे ते शिराप्रहर्ष नामक रोग होता है। जिसमें सदा आवोंसे स्वच्छ स्नाव होता ही रहता है। वह मनुष्य एक क्षण भी देखने के छित्र समर्थ नहीं होता है। १६८॥

### नेत्ररोगोंका उपसंहार.

इति प्रयत्नाद्द्यस्थासंग्व्यया । प्रतीतरोगान्नयनाखिलाश्रयान् ॥ विचार्य तत्साधनसाध्यभेदवि- । द्विशेषतस्स्यदाचिकित्सितैर्जयेत् ॥१६९॥

भावार्थः — इस प्रकार संपूर्ण नेत्र में होनेवाले सत्रह प्रकार के नेत्र रोगोंको, साध्यसाधन भेद को जानने वाला मितमान् वैद्य, विशेष रातिसे विचार करके, उन को अभिष्यदोक्त चिकित्सा पद्धति से जीतें ॥ १६९॥

## सध्यादिगत नेत्ररोग वर्णन प्रतिशा.

अतात्र नेत्रामयमाश्रितामया- । नसाध्यसाध्यक्रमतश्चिकित्सितैः ॥ ब्रवीमि तह्यक्षणतः पृथक् पृथक् । विचार्य संध्यादिगतान्स्वसंख्यया १७०

भावाध:—यहा से आगे, नेत्ररोगोके आश्रित रहनेवाटे, साध आदि स्थानों में होनेवाडे, संधिगत, वर्त्मगत आदि रोगो के साध्यासाध्य विचार, उन का चिकित्सा, अखग २ टक्षण और संख्या के साथ २ वर्णन करेगे ॥ १७०॥

## संधिगतनयविध राग व पर्वणी लक्षण।

नवैव नेत्राखिलसंधिजामया । यथाक्रमात्तान् सचिकित्सितान् क्षेत्रे ॥ चलातिसदी निरुजातिलंहिता । मतात्रासंधौ पिटका तु पर्वणी ॥१०१॥

भावार्थ: — नेत्र की सर्व सिथयों में, होनेवाछ रोग नी गकार के ही होते हैं। उन को उन के चिकित्साक्रम के साथ र क्रम से वर्णन करेगे। कृष्ण व शुक्क की संधि में चल, अत्यंत मृदु, पीडासे रहित, अत्यंविक्ताल, ऐसी जो पिडिका होती है उसे आचा-योंने पर्वणी नामसे कहा है।। १७१॥

### अलजी लक्षण,

कफादितस्रावयुतोऽतिवेदनः । सक्रुष्णवर्णः कठिनश्र संघिजः ॥ भवेदतिग्रंथिरिहास्त्रजी गदः । स एव श्लोफः परिपाकमागतः ॥१७२॥

र पूर्यालस, कफोपनाह, चार प्रकार के स्नाव ( कफजस्नाव, पित्तजस्नाव, रक्तजस्नाव, पूरा सार अ शेत् सनिपात जसाव,) पर्वणी, अलजी ओर क्रिमियथ इस प्रकार संघिगत रोगों के मेद नी हैं

प्यालस, कफोपनाह लक्षण.

सतोदभेदो बहुपूर्यसम्बद्धाः । भवेत्स पूर्यास्त्रस इत्यथापरः ॥ स्वदृष्टिसंधौ न विपक्षवान् महा- । तुदीरितो ग्रंथिरिहाल्पवेदनः ॥१७३ कफजस्राव स्थलाः

कफापनाहा भवतीह संझया । स एव पका बहुपूयसंख्रवात् ॥ सप्यसंख्यविदेशपनामकः । सितं विग्रुष्कं बहुलातिपिच्छिलम् ॥१७४॥

पित्तज्ञस्राय व रक्तज्ञस्रावस्थ्रणः

स्रवेत्सदा स्नावमतो प्रलासजो । निशाद्रवाभं स्नवताह पित्तजः ।
स्रशोणितः शोणितसंभवो यतश्रतुर्विधाः स्नावसदा उद्गिरताः ॥ १७५॥
कृमिप्रंथि स्थणः

स्ववत्मेजाताः क्रिमयोऽथ क्षुक्लजाः । प्रकुर्वतं ग्रंथिमतीय कण्डुरम् ॥ स्वसंधिदेशे निजनामलक्षणैः । समस्तसंधिमभवाः प्रकीर्तिताः॥१७६॥

भावार्थ: — कफ के विकार से अस्यधिक सावसे युक्त, अस्यंत वेदना सहित, कृष्ण-वर्णवाला किन संविज प्रंथिशोफ अलजी के नामसे कहाजाता है। वही (अलजी) शोफ जब पक्षजाता हैं तोदन, भेदन पीढ़ासे संयुक्त होता है तो उसमेंसे अधिक पूयका खाव होने लगता है इसे पूयालस कहते हैं। दिलकी संविमें पाकसे रहित अलप वेदना युक्त, जो महान् प्रथि [गांठ] उत्पन्न होता है उसे कफोपनाइ कहते हैं। वहीं (कफोपनाह ) पक्षकर, उससे जब बहुत प्रकारके पूय निकलने लगते हैं तो उसे पूयसंत्राव [ पूयस्त्राव व सिन्पातजस्राव ] कहते हैं। यदि उससे, सफेद शुष्क, गाढ़ा व विकता पूय, सदा खाव होवें तो उसे कफ बसाव समझना चाहिये। यदि हलदीके पानीके सहश, पीला स्राव होवें तो उसे पित्तजस्राव, रक्तवर्णका स्नाव होवें तो रक्तजस्राव समझना चाहिये। यदि हलदीके पानीके सहश, पीला स्नाव होवें तो उसे पित्तजस्राव, रक्तवर्णका स्नाव होवें तो रक्तजस्राव समझें। इस प्रकार चतुर्विध स्नावरोग आगममें कहा है। वर्षभाग शुक्ल भाग में उत्पन्न कृतियां, वर्ष्म और शुक्ल की संधि में अस्यधिक खुजलिसे युक्त ग्रंथि (गांठ) को उत्पन्न करते हैं इस को कृतिग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार अपने २ नाम लक्षणों के साथ, संपूर्ण संधि में उत्पन्न होनेवाले संधिगत रोगोंका वर्णन हो चुका है।।१७२॥ १७६॥ १७५॥ १७६॥

चर्मगतरागर्वणनप्रतिशा.

अतःपरं वर्रमगतामयान्धुवे । स्वदोषभेदाकृतिनामसंख्यया ॥ विश्रेषतस्तैः सद्द साध्यसाधन- । मधानसिद्धांतसद्वुद्धतौषधैः ॥ भाषार्थ:—-यहां से आगे वर्त्भगत ( आखों के ) रोगोंको उन का दोष भेद, अक्षण, नाम, संह्या, साध्य को साधन करनेका प्रधान सिद्धात (चिकित्साक्रम) और श्रेष्ठ औरधियोंके साथ २ विशेषरीति से वर्णन करेंगे ॥ १७७॥

### उन्धंगिनी लक्षण.

त्रिदोष्जयं पिटकांतरानना । बहिर्गतेका वरसंश्रिता घना ॥ स्ववर्त्मजोत्संगिनिकात्मनामता । भवेदिकारां बहुवंदनाकुलः ॥१७८॥

भावार्थः — निचे के कीय में बाहर उभरी हुई, घन, अर्थत देदना से आकु-कित, त्रिदोषोत्पन्न पिडिका होती है जिस का मृग भीतर को (आंख की तरफ ) हो इस कर्म में उत्पन्न विकार का नाम उत्सिगिनी है ॥ १७८॥

## कुंभीकलक्षण.

स्ववरमेजा स्यात्पिटका विवेदना । स्वयं च कुंभीकफलास्थिसन्निभा ॥ मुहुस्सदाध्माति पुनश्च भिद्यते । कफात्स कुंभीक इतीरतो गदः॥१७९॥

मावार्थः — अपने वर्ष (कोय, पलकोक बीच) मे वेदनारहित कुंभीके विजिक्ते आकारवाला पिटका [पुन्सी] उत्पन्न होता है। जो एक दफे सूजता है, दूसरी दफे फूटकर उससे पूर्व निकलता है, पुनः सूजता है। यह कफ विकारसे उत्पन्न कुंभीक नामक रोग है। १७९॥

#### प्राथकी लक्षण.

सकण्डुरस्नावगुरुत्ववेदना भवंति बह्च्यः पिटकाः स्ववत्मेजाः ॥ गुरक्तवणीस्समसर्पपोपमा- । स्सदैव पोयवय इति प्रकारिताः ॥१८०॥

भावार्थ: — आंखों के वर्स [कांथे] में खाज सहित, स्नान, वेदना व गुरुत्वसे युक्त बहुतसी पिडिकार्ये उत्पन्न होती हैं व लालवर्णसे युक्त सरसोके समान रहती हैं उन्हें सदैव पोथकी पिटका कहते हैं ॥ १८०॥

### वर्मशर्करा सक्षण.

खरा महास्थूलतरा प्रदूषणा । स्ववत्र्यकेरे पिटकावृतापरैः ॥ सञ्कष्मकण्ड्रीपटकार्गणभेवत् । कफानिलाभ्यामिह वर्त्मक्ररा ॥१८१॥

र अनार के आकारबाधा फल विशेष। कोई कुम्हेर कहते हैं।

भावार्थ:—कठिन, बडो, कोथेको दूषण करनेवाले खुजलीयुक्त अन्य छोटी २ पुन्सीयोंके समूइसे व्याप्त, जो पिडका (पुन्सी) कोथे में होता है उसे वर्ष शर्करा कहते हैं। यह कपवातके प्रकोषसे उथन्न होता है।। १८१॥

### भर्शवर्मका लक्षण.

. तथा च उर्वाहकवीजसीन्नभाः । खरांकुराः श्लक्ष्णतराः विवेदनाः ॥ भवंति क्स्पन्यवलोकनक्षयाः । सदा तदर्जाऽधिकवर्तमदेहिनाम् ॥ १८२॥

भावार्थ:—मनुष्यके कोयमे ककडीके बीजके समान आकारवाली कठिन चिकनी, वेदनारिहत और आंग्वको नाश करनेयाली जो फुंसियां होती हैं, उसे, अर्शकर्म कुहते हैं।। १८२।।

# शुष्कार्य व अंजननामिकालक्षण.

खरांकुरो दीर्घतरोऽतिदारुणा । विशुष्कदुर्नामगदः स्ववर्त्मनि ॥ सदाइताम्रा पिटकातिकोमला । विवेदना सांजननायिका भवेत् ॥१८३॥

भावार्थ: —कोयेमें खरदरा, दीर्घ [लम्बा] अति भयंकर अकुर उत्पन्न होता है उसे शुक्तार्श रोग कहते हैं। कोयेमे दाह युक्त, ताम्रवर्णवाली अत्यंत कोमल, बदना रहित जो फुन्सी होती है उसे अंजननामिका कहते हैं॥ १८३॥

# बहरूवर्त्म रुक्षण.

कफालवणाभिः पिटकाभिरंचितं । सैवर्णयुक्ताभि समाभि संततः ॥ समंततः स्यात् बहलाख्यवर्त्मता । स्वयं गुरुत्वान्न ददाति बाक्षितुम् ॥

भावार्थ:—कोया, चारों तरफसे कफोद्रेकसे उत्पन्न, समान व सवर्ण पुन्सी योसे युक्त होता है तो इसे, बहळवर्न रोग वहते हैं। यह रवयं गुरु रहनैसे आखोंको देखने न दिता ॥ १८४॥

#### वर्भवंध सक्षण.

सभोफकण्ड्रयुततुच्छ्वंदना । समेतवरमीक्षिनिरीक्षणावद्दात् ॥ युतस्तदा वर्त्मगताववन्धको । नगे न सम्यक्सकलाभिरीक्षते ॥ १८५ ॥

भावार्थः — कोया, खुजली य अन्पकेटनावाली स्जन से युक्त होनेके कारण आंखें देखनेमें असमर्थ होती हैं। इस रोगरे पीडित मनुष्य सम्पूर्ण रूपोंको अच्छी तरहसे नहीं देख पाता है। इसे य मांवबंध अथवा वर्स्वंध कहते हैं॥ १८५॥

१ समाभिरत्यंतसवर्णसंचयात् इति पाठातरं.

## क्रिष्टवर्फ लक्षण.

समं सवर्णे मृक्ष्वेदनान्वितं । सतास्रवर्णाधिकमेव वा सदा ॥ स्रवेदकस्माद्धधिरं स्ववत्र्मतो । अवेदिदं क्रिष्टविशिष्टवर्त्मकम् ॥१८६॥

भावार्थ:—कोया, समान हैं। अर्थात् शोध रहित हो, स्त्रामाविक वर्णसे युक्त हो अथवा हमेशा ताम्रवर्ण [कुछ लाल ] ही अधिकता से हो और अकस्मात् कोयेसे रक्तका स्नाव हो तां, इसे क्रिप्टबर्स रोग वहते है ॥ १८६ ॥

### कृष्णकर्म लक्षण.

उपेक्षणात्किष्टिमिहात्मश्रीणितं । दृहेत्ततः क्रेदमथापि कृष्णताम् ॥ व्रजेत्ततः पाहुरिहाक्षिभिन्नकाः । स्ववेदकाः कृष्णयुतं च कर्दमम् ॥१८७

भावार्थ: उपर्युक्त क्लिष्टवर्स रोगकी उपेक्षा वरनेसे, वह वर्सगत रक्त को ज्ञानें तो उस में क्रेट [कीचडसा] उरपन्न होता है, और वह काला हो जाता है। इसिल्य अक्षिरोगों को जाननेवाले आत्मज्ञानी ऋषिगण, इसे कृष्णकर्दम रोग कहते हैं॥ १८७॥

### श्यामलवर्ग लक्षण.

सवाह्यमंतश्च यदाञ्च वर्त्भनः । प्रस्नकं स्थामलवर्णकान्वितम् ॥ वदंति तच्ल्यामलवर्त्भनामकम् । विशेषतः शोणितिषत्तसंभवम् ॥१८८॥

भावार्थः —िसमे कोयेके बाहर व अंदरके भाग शीघ्र ही सूजता है और काला पडजाता है तो, उसे स्यामलवर्ध रोग कहते हैं । यह विशेष कर स्कतिपत्त के प्रकीप से उत्पन्न होता है ॥ १८८॥

## क्रिन्नवर्ध स्थण.

यदा रुजं शुनमिहाक्षिवाद्यतः । सदैवमंतः परिणिच्छिलद्रवम् ॥ स्रवेदिह क्लिन्नविशिष्टवर्त्मकम् । कफास्रगुत्थं पवदति तद्विदः ॥ १८९

भावार्थ: — जब आख [कोये] के बाहर पीडा रहित सूजन हो और हमेशा अन्दर से पिन्छिल [चिकना] पानी का स्नाव हो, तब उसे अक्षिरोग को जाननेव्हि, क्रिन्नवर्म रोग कहते है। यह कफ, रक्त से उत्पन्न होता है।। १८९ ।।

र इस के! अन्य प्रथमें दार्मकर्दम नामसे कहते हैं।

### अपरिक्लिनवर्गलक्षण.

् सुदुर्मुहुर्थीतमपीह पत्मे यत् । प्रदिश्वते तत्सहसैव सांप्रतम् ॥ अपाकवत्स्यादपरिप्रयोजितं । कफोद्धंव क्रिन्नकवर्त्मनामकम् ॥१९०॥

भावार्थ. — कोये को बार २ घोनेपर भी शीध ही चिपक जावें और पके नहीं इसे अपूरिक्किन वर्स (अक्टिनवर्स) कहते हैं। यह कफ से उत्पन्न होता है।। १९०

### वातहतयर्भ लक्षण.

विमुक्तसंधियविनष्टचेष्टितं । निमील्यते यस्य च वर्तमे निर्भरम् ॥ भवेदिदं वातइतारूयवर्त्मकं । वदंति संतः सुविचार्य वातजम् ॥ १९१ ॥

भावार्थ:—जिस में कोथे की संधि खुलजावें ( पृथक् हो जावें ) पलक चेष्टा रहित हो, अर्थात् खुलने भिचने वाली किया न हो, पलक एकदम बंद रहे, तो इसे सत्पुरुष अच्छीतरह विचार करके वातहतवर्श्य कहते हैं। यह धातसे उत्पन्न होता है ॥ १९१॥

# अर्बुद् लक्षण.

सुरक्तकल्पं विषमं विस्नंबितं । सवर्त्भतींऽतस्थमवेदनं घनम् ॥ भवेदिदं ग्रंथिनिभं तद्बुदं । ब्रवंति दोषागमवेदिनो बुधाः ॥ १९२॥

भावार्थः — कोये के भीतर, लाल, विषम (कष्टकारी) अवलम्बित, वेदना रहित, कडा, प्रंथि (गांट) के सदश जो शोध होता है, उसे दोपशास्त्र को जानने वाले विद्वान, अर्बुद (वर्त्मार्बुद) कहते हैं॥ १९२॥

### निमेपलक्षण

सिरां स्वसंधितभवां समाश्रितः । स चालयत्याक्वनिलश्च वर्त्मनि ॥ निमेषनामामयमामनंति तं । प्रभंजनात्यं स्फुरसन्ध्रहर्मुहः ॥ १९३ ॥

भावार्थ:—कोये की संधि में रहने वाली निमेषिणी (पलकों को उघाड ने मूंदने वाली) सिरा, नस में आश्रित वायु, शीघ ही कोयों की चलायमान करता है, इस से वह वार २ स्फरण होता है। इसिल्येय इस वातजरीग को निमेप कहते है। १९३॥

### रकारीक्षण

स्ववत्मं संश्रित्य विवर्षते मृद्- । स्मलोहिनो दीर्गतरांकुरोऽतिरक् ॥ स स्रोहितार्को भवतीह नामतः । प्रशेहति छिन्नमर्पाह तत्पुनः ॥१९.४॥

11

F . C . . .

भावार्थ:— अंख के कीय की आश्रित कर जो मुदु, ठाठ, अत्यंत पीडा कर ने वाला, लग्बा अंकुर (उत्पन्न होकर) बढता है। जिसको छेदन करने पर भी फिर डम्पता रहता है, इसे रक्तीर्श कहते हैं।। १९४॥

#### लगणलक्षण

अवेदनी ग्रंथिरपाकवान्युनः । स वर्त्मनि स्थूलतरः कफात्मकः ॥ स्वलिंगभेदी लगणोऽथ नामतः । प्रकीर्तिती दोषविश्वेषवेदिभिः ॥१९५॥

भावार्थ: —कोय में वेदना व पाक से रिहत स्थूल, कफ से उत्पन्न, कफज लक्षणों से संयुक्त जो ग्रंथि (गांठ) उत्पन्न होता है उसे नातादि दोगों को विशेष्ट्र रीति से जानने वाले लगण रोग कहते हैं । १९५॥

### विसचर्भस्य 🗸

सुस्भगंभीरगतां कुरो जले । यथा विसं तद्दिहापि वर्त्मीन ॥ स्रवत्यजस्र विसवज्जलं सुहुः । स नामतस्तक्षिसवर्त्म निर्दिशेत् ॥१९६॥

भावार्थः — कमन्न नाली जो जलमें नीचे तक गहरी चली जाती है और सदा जलमें रहने से उस से जलकान होता रहता है, उसी प्रकार कीये में, अतिमृद्म व गहरा गया हुआ अंकुर हो, जिसमे हमेशा पानी बहता रहता हो, इसे विसवर्त्मरोग कहना चाहिये !! १९६ !!

### पक्ष्मकोपलक्षण

यदैव पक्ष्माण्यतिवातकोपतः । प्रचालितान्यक्षि विश्वति संततम् ॥ ततस्तु संरंभविकारसंभवः । स पक्ष्मकोषो भवतीह दारुणः ॥ १९७॥

भावार्थ:—नात के प्रकीप से, जब कीये के बाल चलायमान होते, है और आंख के अन्दर प्रवेश करते हैं (ये नेत्रों की रगड़ने हैं) तब इस से आंख के शुक्क कृष्ण भाग में शोध उत्पन्न होता है। इसे पक्ष्मकीप कहते हैं। यह एक मयंकर व्याधि है। १९७॥

### वर्मरागोंके उपसंहार

इतीह वत्भीश्रयरे।गसंकथा । स्वदे।षभेदाकृतिनामस्रक्षणैः ॥
अधैकविंशत्युदिनात्मसंख्यया । प्रकीर्तिताः शृक्षगतामयान्त्रुवे ॥१९८॥

१ यह रक्त के प्रकोप से उत्पन्न होता है इसल्वि रकारी कहा है।

सायार्थः—इस इसप्रकार आंखों के कायों में रहने वाले इकीस प्रकार के रोगों को उनके दोषभेद, आकृति, नाम व लक्षण, संख्या के साथ वर्णन कर चुके हैं। अब शुक्रमण्डलगत रोगों को कहेंगे॥ १९८॥

# विस्तार्यर्भ व शुक्कार्म के स्थाण

अथार्म विस्तारि सनीललाहितं । स्वशुक्तभाग तनुविस्तृतं भवेत् ॥ तथैव शुक्काम चिराच्च वर्धते । सितं मृदु श्वेतगतं तथापरं ॥ १९५ ॥

भावार्थ:—आंख के शुक्छ [सफेद] भाग में, थोडा नीछ वा रत्त.वर्णयुक्त पतला और विस्तृत ृफेला हुआ ] ऐसा जो मासका चय [इकड़ा ] होवे इसे किरतारि अर्भ रोग कहते हैं । इसी प्रकार शुक्ल भाग में जो मृदु, सफेद, और धीरे २ वहके खाला जो मांसचय होता है इसे शुक्लार्म कहते है ।। १९९॥

# स्रोहितामे व अधिमांसामंत्रक्षण

यदा तु मांसं प्रचयं प्रयात्यलं । स्वलंहितार्माबुजवत्रसित्रभग् ॥ यक्तत्सकात्रं बहलातिविस्तृतं । सिताश्रयांऽसाविधगांसनायकम् ॥२००॥

भावार्थ: — जब (शुक्ल भाग में ) रक्त कमल दलके समान, लाल, मांस संचित होता है इसे लोहितार्भ कहते हैं। जो जिगर के सदशवर्णयुक्त, मोटा, अधिक फैला हुआ, मांस संचित होता है इसे अधिमांसार्भ कहते हैं।। २००॥

# स्मायुअर्भ व कश शक्तिके लक्षण.

स्थिरं बहुस्नायुक्कतार्म विस्तृतं । सिरावृतं स्यात्पिश्चितं सिताश्चयं ॥ सत्केहिता श्रक्षणतराश्च विद्वो । भवंति मुक्ते क्रश्चमुक्तिनामकम् ॥२०१॥

भाषार्थ:--शुक्ल भाग में मजबूत फैला हुआ शिराओं से व्याप्त जो मांस की बृद्धि होती हैं इसे स्नायुअर्भ कहते हैं। लाल व चिकने बहुत से बिंदु शुक्लभाग में होते हैं, इसे कुशश्चिक [शुक्ति ] नामक रोग कहते हैं।। २०१॥

### अर्भुन व पिएकलक्षण.

एकः अर्थस्य सतमोपमाकृति-। र्घ्यवस्थितो विदुरिहार्जुनामयः ॥ सितोष्गतः ।पिष्टनिभः सिताश्रयः। सुपिष्टकारूयो विदितो विवेदनः॥२०२॥ भाकार्थः--शुक्ल में खरगोश के रक्त के समान लाल, जो एक बिंदु [ बूंद ]

**१ यकार्श एक इ**ति पाठांतरं।

होता है इसे अर्जुन रोग कहते हैं। और उसी में सफेद उठा हुआ बेदना रहित पिड़ी के समान, बिंदु होता है उसे पिष्टक रोग कहा है। २०२॥

### शिराजाल व शिराजपिडिका लक्षण.

महत्सरकं कठिनं सिराततं । शिरादिजालं भवतीह शुक्कजम् ॥ शिरावृता या पिटका शिराश्रिता । सिना सिरोक्तान् सनरान् सिरोद्धवान् २०३

भावार्थः — ग्रुक्त मण्डल में महान अयंत लाल, कटिन जालसा फैला हुआ किरासमूह जो होते है उस शिराजाल रोग कहते हैं। उस ग्रुक्तमण्डल में कृष्ण मण्डलके समीप रहने वाली शिराओं आच्छादिन जो सफेद पुन्सी होती है उस को किराजीपटका कहते हैं। २०३॥

मृदुस्वकोशप्रतिमोरुविविका- फर्लीपभा वा निजशुक्रभागजः॥ प्रे भवेद्वलासग्रीयतो देशकजः । अतः परं कृष्णगतामयान् ब्रुवे ॥२०४॥

भावार्थः — गुक्त मण्डल में गृदु फूल की कली के समान अथवा विश्वीफल [1 कुंदर ] के समान, ऊंधी गाठमा होने उसे बलासप्रथित कहते हैं । इस प्रकार स्यारह प्रकार के ग्रुक्लगत रोगों के वर्णन करचुके है । अब आगे कृष्णमण्डलगत रोगों के वर्णन करेंगे ।। २०४ ॥

# अथ कृष्णमण्डलगतरोगाधिकारः।

थवण, च सर्वणगुद्धलक्षण.

अपत्रणं यच्च सितं समं ततुं । मुमाध्यशुक्तं नयनस्य कृष्णजम् । तदेव मग्नं परितस्स्रवदृतं । न साध्यमतद्विदितं तु सत्रणम् ॥ २०५ ॥

भावार्थ: — आन्व के कृष्णमण्डल में जो सफेद बराबर ( नीचा व ऊंचे से रहित्त ) पतला शुक्ल फुल होता है, उसे अपवण शुक्ल अथवा अवण शुक्ल कहते हैं। यह साध्य होता है। वहीं [ अवणशुक्ल ] यदि नीचे को गड़ा हुआ हो चारों तरफ से इक्साइ होता है। २०५॥

#### मिश्रपाकात्यय संभागः

यदत्र दोषेण सितेन सर्वतो - । ऽसितं तु संछाद्यत एव मण्डलम् ॥ तमित्रपाकात्ययमक्षयामयं । त्रिदोषजं दोषविश्वेषविषयजेत् ॥ २०६ ॥ भाषार्थः —जो काली पुतली दोषोंसे उत्पन्न, सफेदी से सभी तरकसे आण्छाः दित हो, यह अक्षिपाकास्यय नामक अक्षय ( नाशराहित ) व त्रिदोषोत्पन रोग है। इस को दोषोंके विशेष को जानने वाला वैष छोड देवें अर्थात् यह रोग सनिपातज होनेसे असाच्य होता है ॥ २०६ ॥ ,> :

#### अजक लक्षण.

वराटपृष्ठभितमाञ्जितोदनः । सरक्तवर्णा रुधिरापमद्रवः ॥ स कृष्णदेशं प्रविदार्थ वर्द्धते । स चौजकाम्ब्योऽक्षिभयंकरो तदः ॥२००॥

भावार्थ: कमल बीजवेः पाठ के समान आकारवाला, असंत तोदन (सुई चुभे ने जेसी पीडा) युक्त लाल, ऐसा जो कुछ कृष्णमण्डल को दारण कर के उलक होकर बृद्धिगत होता है, जिससे स्क्त के समान लाल पानी गिरता है, यह अजुक या भाजक [ अजकजात ] नासक भयंकर नेत्र रोग जानना चाहिये ॥२०७॥

### कृष्णगतरोगोंके उपसंहार.

इमं च चत्वार उदीरिता गदाः। स्वदोषलैक्षा निजकुष्यमण्डले। अतःपरं दृष्टिमतामयान् ब्रुवे-। विश्वेषनामाकृतिलक्षणेक्षितान् ॥२०८॥

भावार्थः --इस काली पुतली में होनेवाले, चार प्रकार के रोग जो कि दोष-भेदानुसार उत्पन्न लक्षण से संयुक्त है उन को वर्णन कर चुके है। इस के बाद दृष्टि गत रोगों को उन के नाम आकृति छक्षण आदि सम्पूर्ण त्रिपयोक्ते साथ वर्णन करेंगे ॥२०८॥

# द्रप्रि लक्षण.

स्वकर्पणामीपश्चमपदेशजां । यसूरमात्रामतिक्षीतसाधनी ॥ मयत्नरक्ष्यामतिकोघ्रनाक्षिनीम् । बदंति दृष्टं विदिताखिलागदाः ॥ २०९॥

भावार्थ: --- नेत्रेद्रियावरण कर्मके क्षयोपशम जिस प्रदेशमें होता है, उस प्रदेशमें उत्पन्न, मसूरके दाएके समान जिसका आकार गोल है और शीतएतानिय वा अनुकृत होता है, जिससे रूपको देख सकते हैं ऐसे अवयव विशेष को सम्पूर्ण नेंत्र रोगों की जानने वाले दृष्टि कहते हैं। वह दृष्टि शीत्र नाशस्त्रभावी है । अत एव अति प्रयान से रक्षण करने याँग्य है ॥ २०९ ॥

## क्रियतरोश्यर्कनप्रतिक्रा.

हगाश्रयान् दौपक्रतामयान् श्रुवे । द्विषद्मकारान् पटलमभेदनान् ॥ यथाक्रमास्नामविशेषलक्षण-। प्रधानसाध्यादिविचारसिक्षयाम् ॥२१०॥

रे सभाजकाच्या श्री वाडांतरं। २ तथव ।

भावार्थः — उस दृष्टि के आश्रयभूत अर्थात् दृष्टि में होनेवाले वातादि दोषोंसे उत्पन्न पटल को भेदन करनेवाले १२ प्रकारक रोगो को नाम, एक्षण, साध्यासाध्य विचार व चिकित्साके कथनके साथ २ निरूपण करेंगे ॥ २१०॥

### प्रथमपटलगतदोषलक्षण।

यदा तु ढोषाः प्रथमे व्यवस्थिताः । भवंति इष्ट्रचाः पटले तदा नरः ॥ न पश्यनीहास्त्रिलवस्तु विरतृतं । विश्विष्टग्रस्पत्यनंग स्वकत्यनः ॥२११॥

भावार्थः — जब आखोके प्रथम पटलमे दोगोका प्रभाव होता है अर्थात स्थित होते हैं तब मनुष्य सर्व पदार्थोको स्पष्टतया देग्वता नहीं है। बहुत कप्टसे अस्पष्ट-रूपसे यह भी बडे पदार्थोको देख सकता है। 12११॥

### द्वितीयपटलगतदोपलक्षण.

नरस्य दृष्टिः परिविन्दला भवेत् । सदैव द्वचीखिषरं न पश्यति ॥ प्रयत्नतां वाष्यय दोषलंचये । द्वितीयमेवं पटलं गतं सितः ॥ २१२ ॥

भावार्थ:—दोषोके सम्ह, जब (आंक्षके) दूसंग्यास्त (परदे) को प्राप्त होतें हैं तो मनुष्यकी दृष्टि विव्हल होती है और वह प्रयत्न करनेपर भी [ निगाह करके देखने पर भी ] हमेशम सुई के छिद्रको नहीं देखसकता है अर्थात् उसे दीखता नहीं है ॥ २१२ ॥

## त्तीय । टलगतदोपलक्षण.

अधो न प्रयत्यय चौर्ध्वमीक्षतं । सृतीयंषवं पटलं गतेऽखिलान् ॥ स केशपाशान्त्रशकान्समाक्षिकान् । सजालकान् पश्यति दोषक्षेचयं ॥२१३

भावार्थ:—अस्क तृतीय पटल की, दीप समूह प्राप्त हीनेपर, उस मनुष्यकी नीचके बस्तु नहीं दिखाई देते हैं। और ऊपरकी बस्तु ती दिखाई देते हैं। वह सम्पूर्ण वस्तुवोंकी केशपास, मशक (मन्छर) मख्खी एवं इसी प्रकारके अन्य जीवोंके रूपमें देखता है। २१३।।

## नकांध्य लक्षण.

त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो । नरस्य नकांध्यमिहाबहत्यलम् ॥ दिवाकरेणातुप्रतिकोचनो । दिवा स पश्येत् कफतुष्टलभावतः ॥२१४॥ भाषार्थः —किनो पटलो में अल्पप्रमाणमें स्थित दोष् [कफ] मनुष्य की मक्तांध [रातको अधा] कर देता है, जिससे उसे रातको नहीं दीखता है। उसकी आंखें सूर्य से अनुगृहीत होने से व कफ की अल्पना होनेसे उसे दिन में दीखता है। 11२१४॥

## चतुर्थपदलगतदोषलक्षण.

यदा चतुर्थं पटलं गतस्तदा । रूणादि दृष्टि तिमिराख्यदोषतः ॥ स सर्वतः स्वादिइ लिंगनाश इ- । त्यथापरः षाङ्केषलक्षणान्वितः २१५

भावाधी:—जब तिमिरनामक दोष [रोग] चतुर्थ प्रष्टमं प्राप्त होता हो तो वह दृष्टि को सर्वतो मावसे रोफना है इसे लिंगनीश [ दृष्टि का नाश ] कहते हैं | इसिक्ये यह [ लिंगनाश ] अन्य तह प्रकार के लक्षणींसे मंयुक्त होता है | अत एव इसका छह भेद् है | २१५ ।।

लिंगमारा का मामांतर व वानजींलगम।रालक्षण.

स लिंगनाशो भवतीह नीलिका । विशेषकाचारूय इति मकीर्तितः॥ समस्तरूपाण्यरूणानि वातजा— द्ववंति रूक्षाण्यनिशं स पश्यति॥२१६॥

भावार्थ:—वह िंगनाश रोग, निलिकाकाच भी कहलाता है। अर्थात् नीलिका-काच यह िंगनाश का पर्याय है। वातज िंगनाश में समस्त पदार्थ सदा लाल व रूक्ष दिखते है।। २१६॥

#### पिसकफरकज लिंगनाश लक्षण.

शतव्हदेंद्रायुधवन्हिभास्कर- । प्रकाशसद्यातगणान्स वित्तजात् ॥ सितानि रूपाणि कफाच शोणिता- । दतीव रक्तानि तमांसि पश्यति २१७

भावार्थ:—पित्तज िंग नाश रोगमें रोगीको सर्व पदार्थ विजली इंद्रासुण अग्नि, सूर्य, व खद्योत के समान दिखते हैं। कफ विकारसे सफेद ही दिखते हैं। रक्क विकारसे अत्यंत लाल व काले दिखने लगते है। २१०॥

### सनिपातिकर्लिगनादारुक्षण व यानज वर्ण.

विचित्ररूपाण्यति विष्हुतान्यलं । भपत्रयतीत्थं निजसांभपातजात् । स एव काचः पवनात्मकोऽरुणो । भवेत् स्थिरो दृष्टिगवारुणप्रभः॥२१८॥

भावार्थः—सन्निपातज छिंगनाहार्ने वह रोगी अनेक प्रकारके विचित्र [नानावर्णके ] ऋषोंको देखने छगता है। उसको सर्व पदार्थ विपरीत दीखते हैं।

१ इमे तिनिर भी कहेंग हैं। डवनहार में मातिया बिंदु कहते हैं।

मान, [किंगने।शः] यदि वःतिक हो तो उससे, दक्षिमण्डळ छाळ व स्थिर होता है ॥२१८॥

### पिस कफज वर्ण.

तथैव पिचादितनीलनामकं । भवेत् परिम्लायि च पिंगलात्मकं ॥ कुफारिसतं स्यात् इइ दृष्टिमण्डलं । विसृत्यमाने विलयं प्रयात्मलं ॥ २१९

भावार्थ:—िपत्तसे दृष्टि मण्डल नील, परिम्लियी [म्लानतायुक्त अर्थात् पीला व नील मिला हुआ वर्ण ] अथवा पिंगलै हो जाता है | कफसे सफेद होता है और दृष्टि मण्डलको मलने पर वर्ण विलय [नाश] होता है ॥२१९॥

### रक्तज सङ्गिपातजवर्ण.

प्रवास्त्रं प्राप्त वासितं । भवेश रक्तादिह दृष्टिमण्डलं ।
 विश्वित्रवर्णे परितिसिदोषजं । प्रकीर्तिताः षड्विपालंगनाञ्चकाः ॥ २२०॥
 अर्थ--रक्त विकारसे दृष्टि मंडल प्रवालके समान लाल या काला होजाता है।
 एवं सिन्यातसे विचित्र [नानावर्ण] वर्ण युक्त होता है। इस प्रकार छह प्रकारके
 किंगनाशक रोग किहै गये हैं ॥२२०॥

विवृग्धद्रष्टिनामक वड्विध रोग व पित्रविद्ग्ध लक्षण.

स्वष्टिरोगानथ षद्ब्रवीम्यइं । प्रदुष्टिपित्तेन कलंकितान्स्वयं । सुपीतलं पित्रविदग्धदिष्टरप्यतीव पीतानित्वलान्त्रवद्यति ॥२२१॥

१ नीट:—इस सानिपातिक लिंगनाश लक्षण कथनके बाद परिस्लायि नामक पिसजन्य रोग का लक्षण प्रंथातर में पाया जाता है। जो इसमें नहीं है। लेकिन् इसका होना अत्यंत जरूरी है। अन्यथा पड्संस्या की पृति नहीं होती। इस के लक्षण को आचार्य ने अवश्य ही लिखा है। लेकिन् प्रतिलिपिकारों के दुर्लश्य से यह छूट गया है। क्यों कि स्वयं आचार्य '' षड्विध लिंगनाशकाः '' '' परित्लायि च '' ऐसा स्पष्ट किखते हैं। इसका लक्षण हम लिख देते हैं।

परिम्छायी छक्षण:—रक्त के तेजसे मूर्च्छित पित्तसे परिम्छ।यी रोग उत्पन्न होता है। इस से रोगीको सन दिशायें पीछी दिखती हैं और स्वित्र उदय को प्राप्त सूर्यके संमान दिखता है। तथा एक्ष ऐसे दिखने छगते हैं कि खद्योत (उगीतिरिंगण) व किसी प्रकाश विरोपसे आप्छादित हों। इसे परिम्छायी रोग कहते हैं।

९ पीतनीको वर्णः। ३ द्विपदासातुब्यवर्णः । द्वीपके शिखाके सहशांवर्णः।

भावार्थ: — अब दृष्टिगत छह रोगोंको कहेगे, दृषित पित्तसे वह दृष्टि कलंकित होकर एकदम पीली होती है। और वह रेगी सर्व पदार्थोंको पीले ही रंग में देखता है इसे क्तिविद्मश्रदृष्टि रोग कहते हैं।। २२१॥

### कफविद्ग्धरिष्ट उक्षण.

तथैव स श्रेष्मविद्रघदृष्टिर्-। प्यतीव शुक्रान्स्वयमग्रतः स्थितान् ॥ सन्नांक्वंत्रसम्पीटकामलयुतीन्। प्रपत्रयति स्थावर नगमान् भृतं ॥२२२॥

भावार्थ:— रूप विकारसे पीडित नेशरोगी अग्रभागमें स्थित सर्व स्थावर जंगम पदार्थों को चंद्रमा, रोख स्फाटिक के समान सफेद रूपसे देखता है अर्थात् उसे वे सफेद ही दीखते हैं। इसे कफविदग्वदिष्ट कहते है।। २२२॥

## भूमदर्शी रुक्षणः

क्षिरांऽभितोष्मधमकोकंबदना । प्रपीडिता दृष्टिंग्रिहास्विलान् भुवि । प्रपत्रयतीह प्रवलातिधूमवान् । स धूमदर्शिति वदंति तं बुधाः ॥२२३॥

भावार्थ:—शिरमे उष्णताका प्रवेश अवधिक श्रम, शोक व शिरदर्द इनसे पीडित दृष्टि छोकके समस्त पदार्थोको धृंदला देखता है। इसे घृमदर्शी ऐसा विद्वानीन कहा है। १२३॥

### ह्रस्वजाति लक्षणः

भवेचदाद्रस्वयुता विजातिको । गदो नृणां दृष्टिगतः सतेन ते ॥ भृतं प्रपत्र्यति पुरो व्यवस्थितान्। तदोन्नतान्द्रस्त्रनिभानसदोषतः ॥२२४॥

भावार्थ:—जन आंखोमें हस्त्रजातिक नामक रोग होता है तन वह रोगी सामनेके २ वडे २ पदार्थीको भी छोटे के समान देखता है अर्थात् उसे वडे पदार्थ छोटे दीखते हैं ॥ २२ ॥

## नकुलांध्य लक्षण.

यदा भ्रवि चोतित्दष्टिकः वला। नरस्य रात्री नकुलस्य दक्षिवत्। दिवा विचित्राणि स पश्यति ध्रवं। भवेदिकारी नकुलांध्यनामकम् ॥२२५

. अर्थ--जब आंखें रात्रिमें नीलेके आंखके समान प्रकाशवान् व उत्वल होती हैं अर्थात् चमकती हैं जिन से दिनमें विचित्र रूप देखनेमें आता हो, उसे नकुलांध्यरोग कहते हैं ॥२२५॥

### गम्भीरदृष्टिलक्षण.

मिवष्टहिः पवनमपीडिता । रुजाभिभूतातिविकुंभिताकृतिः । भवेच गंभीरविश्लेषसंज्ञया । समन्विता दुष्टविशिष्टहिष्टका ॥ २२६ ॥

भावार्थ—जातसे पीडित आख, अन्दर घुसी हुई अधिक पीडायुक्त, कुंभके सहश आकृतिवाली माञ्म होती है। ऐसे द्धित निशिष्टिधिको गम्भीरहिष्ट के नामसे कहते हैं॥ २२६॥

#### निमित्तजलक्षण

तथैव बाह्यावपराविद्यामयो । निभित्ततोऽन्यो ह्यानिमित्ततश्च यः । निभित्ततस्तत्र महाभिघातजो । भ्रवेदभिष्यंद्विकल्पलक्षणः ॥२२०॥

भावार्थ-आगंतुक लिंगनाश दो प्रकारका है एक निमित्तजन्य, दूसरा अनिमित्त जन्य । इनमें महान् अभिघात [ विषवृक्ष के फल्ले म्पर्शित पवनके मस्तकमें स्पर्श होना, चोट लगना इत्यादि ] से उत्पन्न सिन्नपातिक अभिष्यंदके लक्षणसे संयुक्त लिंगनाश निमित्तजन्य कहलाता है ॥२२७॥

### अनिमित्तजन्यलक्षण.

दिवाकरेद्रोरगदीप्तवन्माणि- । गभासमीक्षाहतनष्टदृष्टिजः । व्ययंतरोपः प्रकृतिस्वरूपवान् । विकार एपं।ऽप्यनिमित्तस्रक्षणः ॥२२८॥

भावार्थ-सूर्य, इह, नागजातिक देव व विशेष प्रकाशयुक्त हीरा आदि रत्नों को एकटकी लगाकर देखनेसे आवर्का शित (दर्शनशक्ति) नष्ट होकर जो जिंगनाश उत्पन्न होता है वह दोषोसे संयुक्त नहीं होता है, और अपनी प्राकृतिक स्वरूपमें ही रहता है इसे अनिमित्तनस्य जिंगनाश कहते हैं। १२८॥

#### नेत्ररागीका उपसंहार.

इत्येवं नयनगतास्समस्तरोगाः । प्रत्येकं प्रकटितलक्षणेक्षितास्ते ॥ संक्षेपादिह निष्विलिकयािवशेषे—। भैषज्येरिय विधिनात्र साध्येत्तान् ॥ २२९ ॥

भावार्थ: इस प्रकार नेत्रगत समस्त गोगों को उन प्रत्येकों के उक्षण नाम आदि के साथ संक्षेपसे प्रकट कर चुके हैं। उनको उनको सम्पूर्ण किया (चिकित्साक्रम) विशेष कौषियों से, विधि र्वक कुशल वैय साथ अर्थात् चिकित्सा करें ॥ १२९ ॥

in the

छहत्तर नेत्ररागां की गणनाः बातायदेशदश्च संभवंति रागा-। स्तत्रापि त्रय अधिकाः कफेन जानाः॥ रक्ताद्प्यथ दशषद्कसर्वजास्ते । विशंत्या पुनग्हि पंच वाह्यजां द्वी ॥ २३०॥

भावार्धः व्यात आदि प्रत्येक दोप से दस २ नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। इन में भी कफ से तीन अधिक होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि वानसे दस, पित्तसे दस, कफसे तेरह रोग उत्पन्न होते हैं। रक्त से सोल्डह, मिन्निपात से पर्चास और आगंतुकसे दो रोग उत्पन्न होते है।। २३०॥

वार्तजञसाध्य रोगः

रोगास्ते पडधिकसप्तातिश्र सर्वे । तत्रादी हतसहिनाधिमंथरोगाः ॥ गंभीरा दृङ्गिमिपाहतं च वत्पी— साध्याः स्युः पवनकृताश्चतुर्विकल्पाः ॥ २३१ ॥

भावार्थ:—उपरोक्त प्रकार वे मब अक्षिरोग मिलकर छहत्तर प्रकार से होते हैं। इन में वातसे उत्पन्न हताधिमंथ, गंभारदीष्ट, निमिष, वातहत वर्त्म, ये चार प्रकार के रोग असाध्य होते हैं।। २३१

बातजयाप्य, साध्य गोगः

काचाक्यांऽरुण इति मारुतात्स याप्यः । शुष्काक्षिप्रपचनवातर्पययोऽसी ॥ स्यद्श्राप्यभिद्दिताधिमथरागः । साध्याः स्युः पवनकृतान्यतोतिवातः॥ २३२॥

भावार्थः—त्रात से उत्पन्न, काच्नागक जिसका अपर नाम अरुण गेग है वह -याप्य है। एवं शुष्काक्षिपाक, बातपर्यय, बाताभिष्यद, बाताधिमध और अन्यतीवात ये पांच साध्य है। २३२॥

पित्तज, असाध्य, याण्यरागः

हम्बादिः पुनरपि जातिकाऽथवारि-। स्नावश्रेत्यभिहितपित्तजावसाध्यौ ॥

# काचाख्योप्यधिकृतनीिंहसीक्का । यो म्हायी परिसहितश्र वापनीयः ॥२३३॥

भावार्थ:--- पित्त से उत्पन्न ह्म्यजाति [ जात्य ] और जलसाव, ये दो रोग असाध्य होते हैं। नीलिकाकाच, परिग्लायी ये दो रोग याप्य होते हैं ॥ २३३॥

पिर.जसाध्य गेग.

स्यंदाख्योऽप्याभिहितस्तदाधिमंथः । शुक्त्यम्लाध्युषितिवद्ग्धदृष्टिनाम्ना ॥ धृमादिशकटितद्शिना च सार्थ । साध्यास्ते षडपि च पिचाना विकाराः ॥२३४॥

भावार्थ-पैतिवाभिष्यंद, पैतिकाधिमं , शुक्ति, अम्लाप्युवित, धूमदर्शी, पित्त-विदग्धदृष्टि ये छह पैतिक रोग साध्य होते हैं ॥२३४॥

कफज असाध्य, साध्यरोग

स्रावोऽयं कफजिनतो स्नमाध्यरूपा । याप्यः स्यान्कफकृत एव काचसंद्रः ॥ स्यंद्स्तद्विद्दितनिजाधिमंथः । श्रेप्मादिप्रथितविद्धदृष्टिनामा ॥ २३५ ॥

पांथक्या लगणयुताः क्रिमिमधाना । ग्रंथिः स्यान् परियुतापवर्त्मपिष्टः ॥ मुक्कार्मप्रवलकफोपनाहयुक्ताः । श्लेष्मोन्था दश्च च नथैक एव साध्यः ॥२३६॥

भावार्थ — कपानमात्र असाध्य होता है । कपासे उत्पन्न काच रोग याप्य है । कपानिष्यंद, कपानिष्

रक्तज असाध्य, याय्य, माध्यरोगलक्षण.

रक्तार्शो व्रणयुत्रशृह्णमिरतोऽ। सक्साबोऽजकजातमसाध्यरूपरोगाः॥ याप्यस्त्यात्पुनर्षि तज्जे एव काचः।
स्यंदाख्योप्यधियुत्तमन्यनामरोगः॥ २३७॥
क्रिष्टोऽयं निगदितवर्त्म लेशिहतार्म॥
मख्यातं क्षतवियुत्रशुक्लमज्जनाख्यं।
पर्वण्यंजनकृतनामिका शिराणां॥
नालं यत्पुनर्षि हर्षकोत्पातौ॥ २३८॥
साध्यास्ते क्षिरकृतामयादश्चान्येऽ।
प्येकश्च मकटितलक्षणाः मणिताः॥

आवार्थः—रक्तसे उत्पन्न गोगों में, अक्षिगत रक्तार्श, सवणशुक्क, रक्तसाव अक्षकजात ये चार रोग असाध्य होते हैं । रक्तज काच यह एक याप्य है । रक्तामिष्यंद, रक्तजाधिमंथ, क्रिष्टवर्स्म, लोहितार्म, अवणशुक्र [शुक्र] अर्जुन, पर्वणी, अंजननामिका, किरा जाल, शिराहर्ष, शिरोत्पात, ये [ रक्त से उत्पन्न ] ग्यारह नेत्र रोग साध्य होते हैं जिन के लक्षण पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं ॥ २३७-२३८॥

सिन्नपातज असाध्य व याप्य रोग.

आंध्यं यन्नकुलगतं च सर्वजेषु ।
स्रावोऽपि मकटितप्यसंमयुक्तः ॥ २३९ ॥
पाकोऽयं नयनगतं।ऽलजी स्वनाम्ना ॥
चत्वारः परिगदिताश्च वर्जनीयाः ।
काचक्रच मकटितपक्ष्मजस्तु कोपो ॥
वर्त्मस्था दितयमपीह यापनीयम् ॥ २४०॥

भावार्थ: - शिदीपज रोगों में नकुलांध्य, प्यमाव, नेशपाक, अलिज ये चार प्रकार के रोग असाध्य है। एवं पश्मकोप, काच नामक पश्मज रोग एवं वर्सास्य दीनों प्रकारके रोग भी याध्य होते है। १२९॥ २४०॥

सन्निपातज्ञ साध्यरोग.

वर्त्भावमवलविवंधकश्च, वर्त्मा-। मिक्कं यद्पि च (१) पिल्लिकासि साक्षात्॥ या मोक्ता निजपिडिका मिरासु जाता। स्नाप्तर्माप्यधियुतमांसकार्म सम्यक् ॥२४१॥ प्रस्तादिमयितवथार्म पाकयुग्मः ।
- द्वयावाख्यं बहलसुकर्दमार्श्वसाम् ॥
यद्वार्त्मान्यद्विसमहितं च अर्कराढ्यं ।
'शुक्लार्बोऽर्बुट्मलस स्वपूयपूर्वः ॥२४२॥

उत्संगिन्यथ पिटका च कुंभपूर्वा । साध्यास्तेषु विदितसर्वदोषजेषु ॥ बार्बा यो प्रकटनिमित्तजानिमित्तजी । साध्यो वा भवत्यसाध्यस्क्षणम् वा ॥ २४३॥

भावार्थः—साम्निपातिक नेत्र रोग्रों मे वर्गाववंध, अक्रिनवर्ग, शिराजपिडिका, स्नांध्वर्ग, आधिमांसार्ग, प्रस्तार्थमं, सशोध अक्षिपाक, अशोध अक्षिपाक, स्याववर्ग, नहत्व-वर्ग, कर्दमवर्ग, अशोवर्ग, विसवर्ग, शर्करावर्ग, श्रुकार्श, अर्बुद, पूषालस, उत्संगिनी जीर कुम्मिका, इतने [१९] रोग साध्य होते हैं । निमित्तान्य व अनिमित्तान्य ये आगंतुक रोग, कर्मी तो साध्य होते हैं और क्रमी असाध्य होते हैं ॥२४१-२४३॥

नेत्ररोगीका उपसंहार.

षर्सप्तिः सकलनेत्रगदान्त्रिकारान् । ज्ञात्वात्र साध्यमथ याप्यभसाध्यमित्यं ॥ छेचादिभिः प्रबल्लभषजसंविधानः । 'संयोजयेदृपत्रमित्रयया च सम्यक् ॥२४४॥

भाषाभी:—उपर्युक्त प्रकार से छाहत्तर प्रकारके नेत्र विकारोंके माध्य, असाध्य व याष्य स्वभावको अच्छीतरह जानकर छेदनादिक कियावोसे व प्रवछ औषधियोंके प्रयोगसे, उपशमन किया से उनकी अच्छीतरह चिकित्सा करे ॥ २४४॥

विकिन्मा विभाग.

छ्या भवंति दश्च चेक इहाक्षिरांगा । भेद्याद्रच पंचनव चान्यगदास्तु लेख्याः ॥ व्यथ्यास्त्रथेव दशपंच च शस्त्रवर्णी— ॥ स्ते द्वादश्च प्रकटिनाः खलु सप्त याप्याः ॥ २६५ ॥ :

पंचादकीव भिषजा परिवर्जनियाः । बाग्नी कदाचिदिह याप्यतरावसाध्यौ ॥ भावार्ध:—नेत्र रोगों में ग्यारह रोग छंब (छंदन कर्म करने योग्य) पांच रोग, भेड़ [ भेदन योग्य ] नौ रोग छेखन करने [ खुरचने ] योग्य, एवं पंदह रोग, व्यप्प [ वेघन करने योग्य ] होते हैं। बारह तो शक्ष क्रियाको योग्य नहीं हैं अर्थात् औषि से साधने योग्य है। सात रोग तो (स्नेहन आदि क्रियाओंसे) याप्य होते हैं। पंदह रोग तो छोड़ने योग्य है, चिकित्सा करने योग्य नहीं है। आगंतुक दो रोग कदा-चित्र याप्य क्राचित्र असान्य होते हैं। २४५॥

छेद्य रोगोंक नाम

अभीण पंच पिटका च सिरासमुन्था । जालं शिक्षाजमपि चार्बुद्मन्यद्कीः ॥ २४६ ॥ शुष्कं स्ववर्गे निजपर्वणिकामयेन । ् छेद्या भवति भिपजा कथिता विकाराः ।

भावार्थः — पांच प्रकार के अर्म, शिराजीपिडिका, शिराजाल, अर्नुद, शुष्कार्श, अर्शोकर्म, पर्वणा, ये ग्यारह रोग, वैद्यद्वारा छेदने योग्य होते है अर्थात छेदन करने से इनमें आराम होता है ॥ २४६॥

भेद्य रोगोंके नाम.

ग्रंथिःकिपिनभव एक कफांपनाहः । स्यादंजनाक्षिलगणां विसवत्र्य भेद्याः ॥ २४७॥

भावार्थ: —कृभिप्रिय, कफोपनाह, अजननामिका, लगण, विसंवर्त्म, ये पान दोग भदन करने योग्य होते हे ॥ २४७॥

लख्य रागांक नाम.

क्षिष्टायवंथवहलाथिककर्दमानि । इयाबादिवर्त्म सहक्षकेरया च कुंभी - ॥ न्युरसंगिनी कथितपायिकका विकारा । लेख्या भवंति कथिता ग्रुनिभिः पुराणैः ॥ २४८ ॥

भावार्धः—किल्प्टवर्स, बद्रवर्स (बर्सावबंध ) बह्ल्वर्स, कर्दमबर्स, (बर्सकर्दम) १यावबर्स, दार्करावर्स, कुंभिका, उत्संगिनी, पोधकी, ये रोग हेखन क्रिया करने योग्य है अर्थात् लेखनिक्रयासे साध्य होते हैं ऐसा प्राचीन महर्षियोंने प्रतिपादन किया है ॥ २४८ ॥

#### व्यव्य रोगोंक नाम-

र्या वा शिरानिमदितावथपाकसंश्चा— । वष्यन्यतश्च पवनोऽलस एव पूराः । बातादिपर्यय समध्यविशेषिताभि— । ष्यंदाश्च साधुभिरिहाधिकृतास्तु वेध्याः ॥२४९॥

भावार्थ:—शिरोत्पात, शिराहर्प, सशोध नेत्रपाक, अशोध नेत्रपाक, अन्यतोवात प्याङस, वातपर्यय, चार प्रकारका अधिमंध, चार प्रकारका अभिष्यंद, ये १५ रोग वेधन करनेसे साध्य होते है ऐसा महर्षियोने वहा है ॥ २४९ ॥

शस्त्र कर्मसं वर्जित नेशरोगोंके नाम.

पिष्टार्जनेयमपि धूमानेद्शिशकः ।
मिक्ठ स्वर्त्भकफिप्तविद्ग्धदृष्टि ॥
शुष्काक्षिपाकमपि शुक्रमथाम्लकादि ।
मिक्ठ स्वर्त्भकफसप्राधितं च रोगः ॥ २५० ॥
तान् सस्वपानमपदृत्य विशेषितश्च ।
सस्वेषजैरुपचरेद्विधिना विधिशः ॥

आगंतुजावथ चयाविह दृष्टिरागी।

तावप्यशस्त्रविधिना समुपक्रमेत ॥ २५१ ॥

भावार्थ:—पिष्टक, अर्जुन, धूमदर्शी, अविक्तनवर्त्म, क्याविद्यवद्दीष्ट, पित्त, विद्यायदृष्टि, शुष्काक्षि, पाक, शुक्त, अम्लान्युप्यित, विल्जनवर्त्म, बलासप्रियित इन १२ रोगों में शस्त्रकर्मका मयोग न करके योग्य ओषिप्रयोक विधिपूर्वक प्रयोगसे दी कुशक वैच चिकित्सा करें। आगंतुक दो रोगोंको भा शस्त्र प्रयोग न कर औषधियोंसे दी शमन करना चाहिए ॥ २५०-५१॥

षाप्य रोगोंके नाम व असाध्य नेत्ररागीक नाम.

काचाः षडप्यभिकपक्ष्मगतमकोषाः । याप्या भवंत्यभिहिताः पुनरप्यसाध्याः ॥ सान्वजेयेदनिल्जोणितसिक्षपातात् । भत्येकशोषि चतुरश्रतुरश्र जातान् ॥ २५२ ॥ श्लेष्मोत्थमकमपि पित्तकृती तथा द्वा । द्वावंव बाह्यजनिती च विववर्जयेकान् ॥ भावार्थ:—छह प्रकार के काच रोग (जिसके होते हुए भी, मनुष्यको थोडा बहुत दीखता हो ) और एक पक्ष्मकोप इस प्रकार सात रोग याप्य होते हैं । वात उत्पन्न चार [हतादिमंथ, निमेष, गम्भीरिका और वातहतवर्क्ष ] रोग, रक्त से उत्पन्न चार [रक्तस्राव, अज्ञकजात, शोणितार्श, सत्रणशुक्र ] रोग, सन्निपातज चार (प्रकाव, क्रुंखांच्य, अक्षिपाकात्यय, अलजी) रोग, कफसे उत्पन्न कफस्राव नामक एक रोग,पित्तज क्रुंखांच्य, अक्षिपाकात्यय, अलजी) रोग, कफसे उत्पन्न कफस्राव नामक एक रोग,पित्तज क्रुंखांच्य, अल्वाव ये दां रोग इस प्रकार कुल १५ रोग असाध्य होते है, इसलिए कुशल वैद्य उन की लोड देवें । इसी प्रकार आगंतुक दो रोग भी कदाचित् असाध्य होते हैं । उस अवस्थामें इन को भी छोडें ॥ २५२॥

अभिन्नंगः।भिघातचिकित्साः

नेत्राभिघातजयभिस्रमिहावलंब-मार्न निवेश्य धृतलिप्तमतः प्रवंधैः ॥२५३॥

भावार्थ — नेत्राका अभिघात होकर उत्पन्न नेत्ररागमें यदि नेत्र स्वस्थानसे भिन्न नहीं हुआ हो और उसीमें अवलंबित हो तो घृतलेपन कर पट्टी बांधकर उपचार करना चाहिये।। २५३॥

भिन्नने वाभिषात चिकित्सा.

भिश्नं व्यपोश्च नयनं प्रविलंबमानं । प्राग्रक्तसद्त्रणविधानत एव साध्यम् ॥ संस्वेदनशबललेपनधूमनस्य-संतर्पणैरभिइतोऽप्युपशांतिमति ॥२५४॥

भाषार्थ —यदि भिन्न होकर उसमें लगा हुआ हो तो उसकी अलग कर पूर्वोक्त वणविधान से उसे साध्य करना चाहिये। साथमें खेदन, छेपन, धूमपान, नस्य व संतर्पण भादिके भयोगेस भी उपरोक्त रोग उपशांतिको प्राप्त होता है।।२५४॥

बातजरोगचिकित्साधिकारः।

वाताविदोपजनेत्ररोगींकी चिकित्सावर्णनमतिकाः

मारुतपर्यय, ब अन्यतोबातविकित्सा

वातादिदोषजनितानित्रष्ठाक्षिरागान् । संक्षेपतः श्रमितं सुविधि विधास्ये ॥

# तत्रादितोऽनिल्लविपर्ययमन्यतश्च । बौतं स वातविधिना समुपक्रमेत ॥ २५५ ॥

भावार्थः—वातादिक दोषोंसे उत्पन्न समस्त नेत्ररोगोंको शमन करनेके लिये योग्य औषि विधि संक्षेपसे कहेंगे । पिछले, मारुतपर्धय, अन्यतावात, इन दोनों रोगोंका बातज नेत्ररोगों [वातिभष्यंद आदि ] में कहे गये चिकित्साविधिसे उपचार करें ।। २५५ ॥

शुष्काक्षिपाकमें अंजनतर्पण.

स्तन्योदकेन घृततेलयुतेन शुंठी-। चृर्ण सप्रकरसेन ससुध्येन॥ घृष्टं तदंजनपतिप्रवरं विद्युष्कं। पाके द्वितं नयनतर्पणमाज्यतेलेः॥२५६॥

भावार्थ:—स्तनदूथ, घृत व तेल सेधानमक, बिजीरा निवृक्षे रसमें सोंठके चूर्णको अच्छीतरह पीसकर अंजन तैयार करें। वह अंजन शुष्काक्षिपाकरोगके लिये अस्यंत हितकर है। एवं घृत, तैलसे नेत्र को तर्पण करना भी इस रोग में हितकर होता है।। २५६॥

शुष्काक्षिपाक में सक.

सिंधृत्थचूर्णसहितेन हितं कदुष्ण- । तैस्रेन कोष्णपयसा परिषेचनं च ॥ वातोद्धतानस्विस्रेनत्रगतान्विकारान् । यत्नादनेन विधिना सम्रुपक्रमेत ॥ २५७ ॥

भावार्थ:—शुष्काक्षिपाक रोगमे सेधानमक को अल्प उच्चा तेलमें मिलाकर सेचन करना एवं थोडा गरम दूवसे सेचन करना हितकर है। इस प्रकारके उपायोंसे समस्त वातिकारसे उत्पन्न नेत्ररोगोंको बहुत प्रयत्नके साथ चिकित्सा करें।।२५७॥

पित्तजनेत्ररागचिकित्साधिकारः।

सर्वपित्तजनेत्ररोगाबिकिया.

पित्रोत्थितानश्विलक्षीतलसंविधानैः । सर्वोपयानुपचरेदुपचाःवदी ॥

१ भिक्नं इति पाठातर

निर्पासमेव नरिकंशुकवृक्षजातं । क्षीरेण पिष्टमिह शर्करया विमिश्रम् ॥२५८॥

अम्लाध्युषित चिषित्सा.

आश्च्योतनं निखिलिपित्तकृताक्षिरोगा— । म्लाबाधिकाध्युषितमप्युपहंति सद्यः ॥ तोयं तथा त्रिफलया श्रृतमाज्यमिश्रं । पेयं भवेद्धतमलं न तु द्याक्तिकायां ॥२५९॥

भावार्थ:—पित्तिश्वकारसे उत्पन्न समस्त रोगोंको शीतल विधानोंके द्वारा नेजरीगकी चिकित्साको जाननेवाला वैद्य उपचार करे। ढाक की गोंदको दूभके साथ पीसकर
शिक्तर मिलाकर आश्च्योतन (आंखोमे डालनेकी विधि) करे। समस्त पित्तकृत नेजरोगोंको व
अम्लाध्युवित आदि रोगोंको शीघ वह दूर करता है। इसी प्रकार त्रिफलाके काढेमें घी
मिलाकर पीवें तो अम्लाध्युवित रोग को दूर करता है। यह योग शुक्तिरोगमें हितकारी
नहीं है। २५८-५९॥

शुक्तिरोग में अंजन.

श्रीतांजनान्यिप च गुक्तिनिवारणार्थे । मुक्ताफलस्फटिकविद्युमंत्रखगुक्ति--॥ सत्कांचनं रजतचंदनग्रकराढ्यं । संयोजयेदिदमजापयसा सुपिष्टम्॥ २६०॥

भावार्थ:— अक्षिगत शुक्तिविकारको दूर करनेके छिए शातगुणयुक्त अंजनीं के प्रयोग करना चाहिए। एवं मोती, म्पटिकमाण, शंख, सीप, सुवर्ण, चांदी, चंदन, व शर्करा इनको वकरीके दूधमें अच्छीनरह पीसकर अंजन बनाकर आंखोंने प्रयोग करें।। १६०॥

कफजनेत्ररोगचिकित्साधिकारः । धूमदर्शी व सर्व श्लेष्मजनेत्ररोगॉकी चिकिता.

गव्यं घृतं सतत्तेव पिवेच्च नस्यं । तेनैव साधु विद्धीत स धूमदर्शी ॥ श्रेष्मामयानपि च रूक्षकडुत्रयोगैः । श्रीघ्रं जयेद्धिकतीक्ष्णिश्चिरोविरेकः ॥ २६१ ॥ भाषार्थ - धूमदर्शी रोगके छिए सदा गायका घृत पिछाना व उसीसे नस्य प्रयोग करना हितकर है । कफविकारसे उत्पन्न नेत्ररोगोको भी रूक्ष व कटु आँषाध-बुाँके प्रयोग से एवं तीक्ष्ण शिरोविरेचन से शीघ्र उपराम करना चाहिए।। २६१॥

बलासप्रीथतमं श्लारांजन.

धान्यांच्छलाकियवकुष्णतिल्लान्विशोष्य । छागेन साधुपयसा बहुशो विभाव्य ॥ क्षारप्रणीतविधिना परिद्द्ध पक्वं । नाइयां स्थितं पृथुकफब्रथितेंऽजनं स्यात् ॥ २६२ ॥

भावार्थ—शलाकसे युक्त यन, कृष्णुतिल, इन धान्योंको अच्छीतरह सुखाकर फिर बकरीके दूवके साथ बार २ भावना देवे। बादमे क्षार बनाने की विविक्ते अनुसार उनकी जलाकर उस भस्म को पानी से छानें और पकार्वे। इस क्षारको सलाई से बलासप्रथित रोगयुक्त आंख में अंजन करें।। २६२।।

### पिष्टकमें अंजनः

सित्पप्लीमरिचनागरिशशुबीज-।
माम्लेन लुंगजनितेन सुपिष्टमिष्टं ॥
तित्पष्टकं प्रतिनिहंत्यचिरादशेषान् ।
श्चेष्मामयानिप बहुन् सततांजनेन ॥ २६३॥

भावार्थ—पीपल, मिरच, सोंठ, सेंजनका बीज इनको खट्टे माहुलुंगके रसके साथ अच्छीतरह पीसकर अंजन बनाने। इस अंजनको अक्षिगत पिष्टक रोगोंमें सतत आंजने से उन रोगोंको दर करने के अलाना वह अनेक क्षेप्परोगोंका भी शीव नाश करता है।। २६३॥

परिक्किश्वयमें अंजन.

कासीसिंसधुलवणं जलधीपसृति । तालं फलाम्लपरिपिष्टमनेन मिश्रम् ॥ कांस्यं सुचूर्णमवद्श पुटेन जाती-। क्षारेण कल्कितमिदं विनिद्दंति पिल्लं॥ २६४॥

भाषार्थः -- कसीस, संधानमक समुद्रफेन हरताल इनको खड्डे फलोंके रसके साथ अन्छोतन्ह मीतें । उस में कांसेका मस्म जो पुरुपाक व क्षारपाकसे तैयार किया हुआ हो, उसमें जाती क्षारको मिलाकर अंजन बनावें । वह परिक्लिन्नवर्सकी माश करनके छिए हितकर है ॥ २६४ ॥

कण्डूनाशकअंजन.

नादेयशुक्लपरिचानि मनःशिलानि । जातीप्रवालकुमुमानि फलाम्लपिष्टा—॥ न्याशोष्य वर्तिमसकुषुयनांजनेन । कंट्रं निहंति कफजानिक्लान्विकारान् ॥ २६५॥

भावार्थः — सेंधानमक, सफेद मिरच [ छिलका निकाला हुवा काली मिर्च ] मैनासिल, चमेलीका कोंपल और फल, इन को अम्लफलों के रसमें पीराकर क्ली बनाकर उसकी सुखावें । इससे, बार २ अंड न करनेसे आंखोंकी खुजली और क्षकसे उत्पन्न अन्य समस्त विकारोंका नाश होता है ॥ २५५ ॥

## रक्तजनेत्ररोगचिकित्साधिकारः।

सर्वनेत्ररोगचि।केन्साः

रक्तोत्थितानविलनेत्रगतान्विकारान् । ण्यंदाधिमंथवहुरक्तशिराममृतान् ॥ सर्पिःपलेपनमृदुन्सइसा शिराणां । मोक्षेत्रेयेदपि च देहशिरोविरेकैः ॥ २६६ ॥

भावार्थ स्वतं विकारसे उत्पन्न नेत्रगत समस्त रागोंको एवं रक्तामिर्ध्य, रक्तजाधिमंथ, शिराहर्ष, शिरोत्पात इन रागोंको भी घृतके छेपनसे मृदु बनाकर शिरामी-क्षण व विरेचन और शिरोविरेचन से जीतना चाहिये ॥ २६६॥

पीडायुक्तरक्तजनत्ररागीचिकित्सा.

आश्च्योतनांजनसनस्यपुटमपाकः— । धूमाक्षितर्पणविलेपनतत्मदेहान् ॥ सुस्निग्धशीतस्रगणैः सुगुडैनियुक्तं । सोष्णैर्जयद्दि च तीत्रहजासृतीत्रान् ॥ २६७ ॥

भाषार्थ:--रक्तज तीव नेत्ररोग यदि तीव पांडा से युक्त हो तो स्निग्ध शितक

उष्ण श्रीषित्रसमूह व गुड इनके द्वारा, आङ्योतन, अंजन, नस्य, पुटपाक, धूमपान, तर्पण, छेप भीर प्रदेह को नियोजन करें तो उपशम होता है ॥ २६७ ॥

दिशियानिशरीहर्षकी चिकित्सा.

सर्पिः पिषेदिइ सिरामभवे जल्का—।
स्संपातयभयनयोस्सइसा समंतात्।।
आज्यं गुडांजनमपि प्रथितो शिराजी।
रोगी जयेदुदितदृग्धशुता सिता वा॥ २६८॥

भावार्थ: - शिरा समुत्यन्त नेत्ररोग [शिरोत्पात शिगहर्ष] में घृतका पूर्तना दितकर है। एवं आंखोंके चारों तरफ श्लीष्ठ ही जलैंक लगवाकर स्वतमोक्षण करना, घृत व गुड के अंजन व दूधमें मिल हुए शक्कर के उपयोगस शिरोत्पात, शिराहर्ष ये दोनों रोग दूर होते हैं।। २६८।।

अर्जुन व अव्रणयुक्त की चिकित्साः श्रंखो घृतेन सहितोप्यथवा सम्रद्र— । फेनो जयत्यिग्वलम्जुनमृजिताऽयम् । तत्फाणितप्रतिनिघृष्टमिहापि हेम – । माक्षीकमर्जुनमपत्रणमक्षिषुष्पम् ॥ २६९ ॥

मावार्य:— शृतके साथ शंख भस्म या समुद्रफेनको मिलाकर अंजन करें तो अर्जुन रोग को जीतता है। सुवर्ण माक्षिक को फाणित [ एव ] के साथ घिस कर, अंजन करनेसे अर्जुन अवण शुक्र ठींक होते हैं।। २६० ॥

लेख्यांजन.

मॅर्बेमेहोपरसरत्नसमस्तलोइ- । चुर्णेरशेषलवणैर्लशुनैः करंजैः ॥ एलाकटुनिकफलन्नायतायपिष्टै- । र्लेक्यांजनं नयनरागविलेखनं स्यात् ॥२७०॥

भावार्थः सम्पूर्ण महारस, उपरस, सम्पूर्ण रत्नोगरत्न, एवं सर्वधातु, उपधातु अंके चूर्ण [ भस्म ] सम्पूर्ण नमक, लहसन, करंज [ कंजा ] इनको इलायची सोंठ मिच, पीपक, हर्रड बहेडा, आंवला इनके कवाय से पीसकर अंजन तयार करें । ( इसका नाम केंद्रियां न है। यह नेत्र रोगोंको देखन | खुरच ] कर निकालता है ॥ २७०॥

नेत्रपाकविकित्सा.

पाकं सञ्चोफमपरं च श्विरोविमेशिः। संशोधनैरपि जयोदिद्मंजनं स्पात्॥

महांजन.

सर्पिस्सर्भेधवफलाम्लयुतं सुताम्र-। पाते विघृष्टस्रपितं दन्नराजनना॥ २७१ ॥

जातिमर्तातकुसुमानि विडंगसारे । शुंठी सर्सेधवयुता सहपिप्पलीका ॥ तैलेन महिंतमिदं महदंजनाम्ब्यं । नेत्रप्रपाकमसकुच्छमयत्यक्षपम् ॥ २०२ ॥

भावार्थ:— शोफर्साहत आक्षिपाक व निःशोध आक्षिपाक रोग को शिरामीक्षण व सशोधन से जीते। उस के लिए नीचे लिखे अंजन मी हितकर है। धृत, सैंघालेण अम्लफल के रस इन को ताम्बे के वर्तन में डालकर रगडे। और दस दिन उसी में पडे रहने दें। फिर उसमे जाईका फल, वायिवंडग का सार, शुंठी, सेंघालेण, पीपल मिलाकर तलसे मर्दन करे तो वह उत्तम अंजन बनता है। इस अंजन का नाम महां-जन है। इसे नेजपाक रोग में शीप शमन करता है। २७१॥ २७२॥

प्यालसप्रक्षित्रवर्मिचीक सा.

प्यालंस रुधिरमोक्षणमाशु कुर्यात् । पत्रोपनाहमपि चार्द्रकसद्रेसन ॥ कासीससैंधवकुर्ताजनकैजयेत्तान् । ः मक्लिक्षवर्म्सहितास्विलनेत्ररोगान् ॥ २७३ ॥

भावार्थ:--प्यालस रोगमें शीव्र रक्तमोक्षण करना चाहिये और पत्तियोसे उप-नाह [ पुन्टिश ] भी करना उचित है। परिक्लिनवरमीदि समस्त नेत्र रोगोंकी अदक के रस, कसीस व सेंघालोणसे तैयार किये हुए अंजनसे उपशम करना चाहिये ॥२७३॥

अथ अस्त्रमयागाधिकारः।

नेत्ररोगें में शस्त्रप्रयोगः

शस्त्र प्रसाध्य बहुनेत्रगतामयान- । प्युष्णांबुषस्रशकलेन खतमलिप्तान् ॥

# संस्वेदिताग्निश्चितशस्त्रधुत्वन यत्नात् । तान्साधयदभिहितात्विलतप्तयोगैः ॥ २७४ ॥

भौवार्थ — बहुतंसे नेत्र रोग शस्त्रित्रियासे साध्य होनेवाले हैं । उनको आंख में चृत छैपन करके उष्ण जल व वस्त्रेक दुकडे द्वारा स्वेदन करें । फिर प्रयत्नपूर्वक तीक्ष्ण शस्त्रप्रयोगसे पूर्वोक्त विधि प्रकार साधन करें ।। २७४ ॥

लेखन आदिशस्त्रकर्म.

निर्भड्य वर्त्म पिचुना परिमृड्य यत्नात्। लेख्यान्विलिख्य छवणैः प्रतिसारयेचत्॥ भेद्यान्विभिद्य क्लिक्षैः परिसंग्रहीतान्। छेद्यानपांगमनुसंश्रितसर्वभावान्॥ २०५॥ छिद्यात्सिराश्र परिवेध्य यथानुक्पं। वेध्यान् जयद्विदित्वेद्विदां वरिष्ठः॥ पश्चाद्पि पकटदोषविशेषगुक्त्या। सन्नेष्ठैक्पचरेद्विलांजनाद्यैः॥ २०६॥

भावाधः — आंद्रके पछकोंको अच्छीतरह खोछकर पिचु [पोया] से पहिले उसे साफकर छेवें। तदनंतर छेख्य रोगोंको छेखनकर छवणसे प्रतिसारण करना चाहिए। बिडरा शस्त्रसे पकडकर भेच रोगोको भेदन करना चाहिये व छेच रोगोंको व अपाग में आश्रित सर्व विकारोंको छेदन करना चाहिये। वेध्य रोगोंको यथायोग्य शिरावेध [फस्त खोछ] करके आयुर्वेद जाननेवाछोंमें वरिष्ठ वेच जीतें। उपरोक्त प्रकार छेदन आदि करनेके बाद भी दोषानुकर औषधि व अंजन इत्यादिके प्रयोगसे युक्तिः विक उपचार करें।। २७५-२७६।।

पक्ष्मकोपचिकिस्सा.

पक्ष्मप्रकोपमिष साधु निपीड्यनाले—। रुद्धंघयेत् प्रथितचारुललाटपट्टं ॥ पक्ष्माभिवृद्धिमबलोक्य सुलाय धीमान् । आमोचयेदस्विलनालकृतमबंघान् ॥ २७७ ॥

भावार्थ पश्मप्रकीपमें भी उसको अच्छी तरहसे दबाकर नाष्टियोंसे प्रधित खलाटपट्ट (माथ) को बांबना चाहिय । जब पश्मबृद्धि होती हुई दिखे तो रोगीको कष्ट न हो इस इच्छामे उस बंधनको खोलना चाहिय ॥ २७७ ॥

# पक्षप्रकोप में लेखन आदिकर्सः 🔹

संलिख्य तापहरणं दहनेन दम्ध्वा । 🗸 चोत्याट्य बा पश्चययेदिंह पश्चकोपम् ॥ दृष्टिमसादजनकर्षि दृष्टिसेगान् । साध्यान्विचार्य सततं सम्रुपऋषेत् व। २७८॥

भावार्थ:--उपरोक्तविवि से यदि पक्षकोए शांत न ही 'तो उसको छेखनकर्भ [ खुरच ] कर या अग्निसे जलाकर [ अग्निकर्म कर ] अथवा उत्पाटन कर उपशम करना चाहिये जिससे पश्मकोप से उत्पन संताप दूर होता है। एवं सम्यद्दार्थरोगीं को अर्थात् पश्मकोपको नेत्राप्रसाद करनेवाले औषधियों से, हमेशा विचारपूर्वक चिकित्सा करें ॥ २७८॥

कफजालिंग नागमें शस्त्रकर्ध.

तर्हिगनाशमपि तीव्रकपमजातं। इत्वा विमुद्य विलयं सहसा व्रजेशम् ॥ स्वां नासिकामभिनिरीक्षत एव पुंसः। शुक्तपदेशसुषिरं सुविचार्थ यत्नात् ॥ २७९ ॥ छिद्रे स्वदैवकृतलक्षणलक्षितेऽस्मिन् । विध्यंत् क्रमक्रमत् एव श्रनेश्शनेश्र ॥ मुश्रुक्ष्णताम्रयवत्रज्ञज्ञाकया ती**-** । ब्रान्सिंहनादमंत्रुधुक्कफग्रुल्लिसेत्रम् ॥ २८० ॥ दृष्टे पुरःस्थितसमस्तपदार्थजाते । तामाहरेत्क्रमत एव भिषक शलाकां ॥ उत्तानतक्शयनमस्य हितं सर्देव। नस्यं कफव्नकटुरूक्षवेरीयवैश्व ॥ १८१ ॥

भाषार्थ:-- छिंगनाश रोग [तिमिर] को मर्दन करनेपर यदि वह शीध ही विख्य होवें तो, उसे शीव कफसे उत्पन्न दिगनाश समझकर उस रोगीको, अपने नाक की तरफ देखने को कहें। जब वैसे ही देखते रहें तो, उसका आंखके शुक्रपदेश और छिद्र को प्रयत्न पूर्वक विचार करके, उस दैवकृत छिद्र में, अत्यंत चिकनी, ताम से बनायी हुई, यववक्त्रनामक राखाका से, क्रमशः धीरे २ वेथन करें। और छीक कराकर कंपकी विकालें। आंग्वकें सामने समन्त्रं पदार्थ स्थित होने पर अधिर दीखने लगजाने पर, वैश्वको उस प्रवेश करायी गयी सल्हाई को, क्रमशः निकालना चाहिये। पश्चात् चित सुलाये हुए उस ्रोगीको कटुरूक्षगुणयुक्त, कपान श्रेष्ठ औषाधियोंसे सदैव नस्य देना हितकर है।। २७९॥ २८०॥ २८१॥

छागांबुना कतकमक्तफलद्वं वा।
पिष्टं तदिष्टमिह दष्टिकरांजनं स्यात्॥
रक्तारूयंवदनमपि क्रमतो निश्चष्टं।
सौर्वारवारिवृत्ततेलकलास्लतकः॥ २८२॥

भावार्थः — बकरेके मूत्रके साथ कतक फल, करंज फल, इस को पीसकर अंजन तथार करे। यह अजन आख को बनाने वाला है। काजी, पानी, घृत, तैल अम्लफलोंके रस व तक के साथ रक्त चंदनकी धीरे धीरे विसकर अंजन करें तो आंखका अन्यंत हित होता है।। २८२।।

## रालाका निर्माण.

सत्तात्रमजहेमवराः श्रलाकाः । श्रुक्ष्णा रसेंद्रबहुवारकृतमलेषाः ॥ सौवीरभावनीवशुद्धतरातिश्रीताः । संघट्टनाद्विमलदृष्टिकरा नराणां ॥ २८३ ॥

भावार्थ:—दृष्टि में रगडने व अंजन लगाने के लिय, चार्दा, ताम्बा, सीसा, व सोने की चिकती दालाका बनानी चाहिये | उस पर पारा बहुवार [लिसोडा] का लेपन करके गरम करें और उसे, कांजी में बुझावे | इस प्रकार निशुद्ध व शीत उस शालाका को मनुष्यों की आंख पर रगडने से आंखें निर्मल हो जाती है | | २८३ | |

# लिंगनाशमें भिफला चूर्ण.

चूर्ण यत्त्रिफलाकुतं तिललसंगिश्रं च वाते द्ववे । श्लेष्मीत्थे तिमिरे घृतेन सहितं पिचात्मके रक्तले ॥ खण्डेनातिसितेन पिण्डितमिदं संभक्षितं पण्डिते—। र्द्धिं तुष्टिमतीव पुष्टिमधिकं वैश्विष्टचमप्यावहेत् ॥ २८४ ॥

भाषार्थ:—नातिक छिंगनाशमें, शिफडाके चूर्णको तिलके तैल के साथ, क्रक्रज छिंगनाशमें वी के साथ, वित्त व रक्तज लिंगनाशमें सफेद खांड के साथ विकाकर सेवन करने से नित्रमें प्रसाद, पृष्टि,व वैक्षिष्टण उत्पन्न होता है ॥ २८४॥ पक्रैमामस्काफिस्टेरिप सतावर्षाम प्रेडेश्यमेः । सम्बद्धायसमेव गव्यञ्चतसंयुक्तं सदा सेवितं ॥ साक्षी पक्षिपतेरिवासियुगके हिंछ करोत्पायसम् । वृष्यायुष्ककरं फलनयरसः श्रीतांबुपानोत्तमम् ॥ २८५ ॥

भावार्थ: — पके हुए आंबलेका फल, व शतावरीके जडसे अच्छा खीरे बनाकर, उसमें गांयका बी मिलाकर सदा सेवन करें तो दोनों आंखें गरुडपक्षी के आंख के समान तीत्र होती हैं। शिफले का रस व ठण्डा पानी पीना कृष्य व आयुर्वेदिकारक हैं एवं दृष्टि को विशाल बनाता है। २८५॥

#### मौर्घाद्यंजन.

मौर्वावजीकुषारीस्वरसं-परिगतं सत्पुराणेष्टकानां । पिष्टं संघृष्टिपिष्टं मिलनतरबृहत्कांस्यपात्रद्वयेऽस्मिन् । तैलाज्याभ्यां मथुक्तं पुनरपि बहुदीषांजनेनातिमिश्रं॥ विश्वाभिष्यंदकोपान् श्रमयति सहसा नेत्रजान् सर्वरोगान् ॥२८६॥

भावार्थ:—मेढाासिंगी, हाडजोड, कुमारी इन के स्वरस से भावित पुराना इष्ट्रक [ एरण्डबृक्ष अथवा ईंट ) की पिट्टीको मिलेन कांसे के दो वर्तन में डालकर खूब बिसे और उस में तेल, घी, दीपांजन (काजल) मिलादेवें। इस अंजनको आंजनेसे वह सम्पूर्ण अभिन्यंदरोग एवं अन्य नेत्रज सर्व रोगे को शीध ही शमन करता है। १८६॥

#### हिमशीतछांजन.

कर्पूरचंदनस्रतास्वस्थास्त्रयंग- । कक्कोस्त्रमातिकस्रकुंद्वपयष्टिचूर्णैः ॥ वतीकृतैः सुरभिगव्यसृतप्रदीप्तं । श्रीतांजनं नयनयोद्दिंगश्चीतस्रास्त्रम् ॥२८७

भावार्थ: कर्प्, चंदन, छता-कस्त्री, हरपारदेवडी, छवंग, कंकोछ, जायपछ, केसर व मुळहटी इनका चूर्णकर फिर बत्ती बनाना चाहिये। उस वर्ताको स्मांक्रित गायके चीसे जछाकर अंजन तैयार करे। वह हिमशांत्र मामक अंजन नेत्रोंके छिये हितकर है और शांतगुणयुक्त है।। २८७।।

# सीवर्णादिगुदिकाः

# सीयणी ताम्रचूर्णे रजतसमध्यं मीतकिकं विदुषं वा ।

र आंबला और शतावरी की मरीन चूण : बनाकर, दूष व शकार के साम दकावें। अभूका आंवल और शतावरीके रस की दूध शकार के साम प्रकृता चाहिते। सूही पास्त्र हैं। घात्र्याक्ष्याम्यानामुद्धिकफनिशार्श्वस्तुत्थामृतानाम् ॥ यष्ट्याद्वापिष्वलीनामर्वर्गिरित्रानां विचूर्णे समांश्वं । । यष्टिकाथेन पिष्टं श्रमयति ग्रालिका नेत्ररोगान्त्रेषान् ॥ २८८ ॥

मात्रार्थः— सुवर्णभस्म, ताम्रभस्म व रजतमस्मको समाश लेकर अथवा मोतीमस्म व प्रवालमस्म को समभाग लेकर उसमें आंवला, बहेडा, हरड, समुद्रफेन [समुद्र क्रांक ] हलदी, शंख, त्रिया, गिलीय, मुलेठी, पीपल, सोंठ, कालीमिरच इनके समाश चूर्गकों मिलावे। फिर मुलहटीके काथसे अच्छीतरह पीसकर गोली बनावें। यह गोली (नेत्र में विसकर लगानेस) समस्त नेत्रगोगोंको नाश करती है॥ २८६॥

## तुःथाद्यंजनः 🤛

तुत्थं 'चंदनरक्तचंदनयुतं काश्मीरकालागुरु-। भीयत्यत्ततमालचंद्रभुजगास्सर्वे समं संमिताः॥ नीलारूयांजनमत्र तद्विगुणितं चूर्णीकृतं कालिका-। न्यस्तं नामश्रलाकयांत्रितमिदं सौभाग्यद्दष्टिमदम्॥ २८९॥

भावार्थः — तूरिया, चंदन, रक्तचंदन, केशर, कालागरु, पारा, तमालपत्र, कर्यूर, शीसा इनको समान अशमें लेकर उसमें नीलाजनको दिगुणरूपसे मिलावें । उन सबको चूर्ण कर काजल तैयार करें । उसे करण्ड य शिशीमें रखें और शीसेकी शलाका-से (आंखमें ) लगावें तो नेव सीमाग्य से युक्त होता है ॥२८९॥

#### प्रसिद्ध याग.

पादाभ्यंगः पादपूष्याचितोयः। नश्यं श्रीतं चांजनं सिद्धसेनैः॥ अक्ष्णोर्भूधर्नस्तर्पणं श्रीजटाष्ट्ये। विषयाना ये दृष्टिसंहारकाले ॥२९०॥

भावार्थः — दृष्टिनाशंस वृचने के लिये श्री पूज्यपाद स्वामी के पादार्थग द्वारा पूजिन अर्थात काथित, सिद्धसेन स्वामी द्वारा प्रतिपादित शीतनस्य व शीतांजन और जटाचार्य द्वारा कथित अक्षितर्पण, दिरोतर्पण, दे प्रयोग संसारमें प्रसिद्धि की प्राप्त दुए हैं ॥ २९०॥

स्स्माक्षराभीक्षणिनशिक्षणोधः । दीपमभादर्शनतो निवृत्तिः ॥ -शक्त्वद्विनक्ष्यत्वदात्मदेष्टे- । देशकात्रकेति सर्मतभद्रैः ।। देशे ॥

भावार्थः ने सक्त अक्षर, और उज्बल दीपक आदिकी प्रमा को हमेशा देखनसे निहुत्त होना वही सदा विनाश स्वमाय को भारण करनेवाली, श्रेष्ट अपनी इहि की रक्षा है अर्थात् आंखोंके स्क्षणके विष् सहम अक्षरोंका बांचना, तीन प्रकाशकी तरफ अधिक देखते रहना हितकर नहीं है, ऐसा समंतभद्राचार्यने कहा है ॥ २९१॥

अंतिम कथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिषेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ दभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ २९२ ॥

भावार्थ: जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लीक परखेकिको छिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो छुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगत्का एक मात्र हितसाधक है [ इसिलए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ २९२ ॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्वरोगचिकित्सिनं नायादितः पंचदशः परिच्छेदः ।

इत्युद्मादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यादाचरपतीत्युपाधिविभूषित वर्षमान पार्थनाय शासी द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में खुदरोगाधिकार नामक पंद्रहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अश्र षोडशः परिष्केदः

#### मंगलाचर्च.

संदर्शनमभिवंधः क्षियेंद्रं । वंधमिद्रवद्दितं प्रणियस्त्रः॥ वंधुरानननिवंधनरोगान् । सन्द्रधास्यासिरुक्षक्षक्षक्षक्षान् ॥ १ ॥

भाषार्थ: — परमोदारिक दिन्य देहको धारण कानेकले, इंदसे पूजित भी-जिनेंद्रकी वेदना कर ऐसे अनेक सेगोंको जिनके लिए मुख्न कारणध्मृत है उनके सम्पूर्ण वक्षण, व कारण के साथ वर्णन करेगे ॥ १॥

#### मित्रा,

श्वासकासिवरसातिथिपासा । छर्चरोचकलरस्वरभेदो-॥ दातिवर्तनिजनिष्टुरिका-। पीनसाद्यतिविरूपविकारान ॥ २ ॥

भावार्थ:—श्वास, कास, विरस, छर्दि अरोचकता, कर्कश स्वरभेद उदावर्त, कठोर हिका व पीनस विरूप आदि रोगेंका वर्णन करेंगे ॥ २ ॥

लक्षितानखिललक्षणभेदैः । साधयेत्रद्युरूपविधानैः । साध्ययाप्यपरिवर्णयितन्त्रान् । योजग्रेद्धिकृतक्रमवेदी ॥ ३ ॥

भावार्थ: अपने २ विविध प्रकार के उक्षणोंसे संयुक्त उपरोक्त रोगोंको उनके अनुकूछ चिकित्सा क्रमको जाननेवाला वैद्य साध्य करें। छेकिन साध्य रोगोंको ही साध्य करें। याप्य को यापन करें। वर्काय को तो छोड देवे॥ ३॥

# अथ श्वासाधिकारः।

#### श्वासलक्षण.

श्वास इत्यभिहितो विषयुद्धः। माणकायुरुपरि मतिपकः ॥ श्लेष्मणा सह निपीड्यतर्वं तं । श्वास इत्यप्ति स पंचविषोऽयम् ॥४॥

भावार्थ: — प्राणवायु की गति विपरीत होकर काव वह केवल अथवा कफ के साथ पीडन करती हुई ऊपर जाता है इसे बास कहते हैं | यह श्वास पांचे प्रकार का होता है || १ ||

र महादवास, अर्थादयास, किनदवास, तमकदवास, शुद्रदवास.

श्चेत्रतमकस्थाण.

्रिक्कि भवतिः सर्वणि जातः । तिभवृत्तिरीप तस्य निवृत्ता ॥ योषवान् स कफकाससमेतो । दुर्वलस्य तवकी आविरोधी ॥ ५ ॥

भावार्थः — कुछ परिश्रमं करने पर जो श्वास उत्पन्न होता है विश्रांति छेने पर अपने आप हो शांत हीर्ता है छिते सुद्धासं कहते हैं। जो दुर्बेख मनुष्य को शद्भुक कफ म लांसी के सीय बीस चंद्रता है, और बी अन के खानेसे क्ष्यना है, उसे तमक- कार्य कहते हैं। है।

#### छित्र व महाश्वास लक्षण.

छित्र इत्युद्रपूरणयुक्तः । साष्णवस्तिरसिष्ठांगवराप्रः॥ स्तब्धदृष्टिरिष्ठ शुष्कगळोऽति-। ध्वानशूळसहितस्तु महान् स्यात्॥६॥

भावार्थ:—िजस श्वास में पेट क्लता हो, बस्ति ( म्लाशय) में दाह होता हो, सम्पूर्ण अंगो में उप्र पीडा होती हो (जो ठहर ठहरकर होता हो) उसे छिन्न स्वास कहते हैं। जिस की मीज़ूदगी में दृष्टि म्तब्ध होती हो, गला सूख जाता हो, अन्यत शब्द होता हो, ग्रह से संग्रक ही ऐसे स्थाम को महास्वास कहते हैं।।६॥

# ऊर्ध्व स्वासलक्षण.

मर्भपीदितसम्रद्भवदुःखो । बादमुच्छ्वसिति नष्टनिनादः ॥ ऊर्ध्वदृष्टिरत एव महोध्वे- । श्वास इत्यभिहितो जिननार्थः ॥ ७ ॥

भावार्यः—जिस मे अत्यधिक उर्घ स्वास चढता हो, साथ मे मर्मभेदी दुःख होता हो, आवाजका नारा होगया हो, आखे ऊपर चढ गई हो तो ऐसं महान् स्वासको जिनभगवानने ऊर्ष्यस्वास कहा है।। ७।।

#### साध्यासाध्य विचार.

ंश्चद्रकरतमक एव च साध्यो । दुर्वछस्य तमकोऽप्यतिकृच्छः ॥ वर्जिता'मुर्विगणैरविश्वष्टाः । ध्वासिवाधुपरि चारुचिकित्सा ॥ ८ ॥

भावार्थ:—क्षुद्रक और तमकश्वास सान्य है। अत्याधिक दुर्बल मनुष्य हो। तो तमक श्वास भी अत्यंत काँडेनसाध्य है। बाकीके श्वासोंको मुनिगण त्यागने योग्य कहते हैं। यहाँ से आगे श्वास सैंगियोंकी श्रेण्डिकित्सा का वर्णन वर्रेगे ॥ ८॥

# श्वासिचीकत्सा.

छर्दनं मतितिषाक पुरस्तात् । स्नेद्दबस्तिविगतां च विश्वविद्याः॥ योजयद्वलविनामवलानाम् । स्वासिनाग्नुपत्रमीवपयौगान् ॥ ९ ॥ भावार्थ:—बलवान् श्वास रोगीको पहिले वमन कराकार स्नेहवस्ति आदि अन्य शुद्धियोंकी योजना करनी चाहिए। निर्वल रोगी हो तो उपशम औषियोंसे दी विकिस्ता करनी चाहिए। १॥

पिप्पन्यादि घृत व भाइयादि सूर्ण.

पिप्पळीळवणवर्गविपकं । सपिरंव शमयत्यतिजीर्णे ॥ 😿 : श्रृंगवेरळवणात्रितमार्झी- । चूर्णमय्यम्हतैल्विमिश्रम् ॥ १०॥ 🕟 :

भावार्थ: -- पीपल व लवण वर्गसे सिद्ध किया हुआ घी अत्यंत हुराने स्वास की शमन करता है। सोंठ लवण से युक्त भारंगी चूर्ण को निर्मल तेलमें निलाकर उपयोग करें तो भी श्वासके लिए हितकर है।। १०॥

भूंगराज तेल व त्रिक्तला योग.

शृेगराजरसर्विकतिभागः । पक्तैतल्यथवा मतिवापम् ॥ इवासकासमुपद्दंत्यतिक्षीघं । त्रिफलाजलिवाज्यसमेतम् ॥ ११ ॥

भावार्थ:—जिस प्रकार हरड, नहेडा, आंवर्ड के कथाय मे घी मिलाकर सेवन करने से क्वास रांग शीव्र नाश होता है, उसी प्रकार एक भाग तिल के तैलमें बीस भाग भागरे का रस और हरड का कल्क डाल कर सिद्ध कर के सेवन करें तो. क्वास और कास को शीव्र ही नाश करता है। ११॥

# वगादि चूर्ण-

स्यकदुत्रिकफलत्रयभार्की- । तृत्यकाण्डकफलानि विचूर्ण्य ॥ क्षर्कराज्यसहितान्यवीलय । इवासमाशु जयतीद्धमपि पृक्ष् ॥ १२ ॥

भावार्थः — दालचिनी, सोठ, किरच, पीपक, हरड, बहेडा, आंवला व भारंगी वृत्यकाडक (१) का फल इनको अन्छीतरह चूर्णकर शक्कर और घी सहित चाटें तो बहुत दिनके पहिले खुब बढा हुआ भी स्वासगोग शीव दूर होता है ॥ १२ ॥

# ्तलपोदक योगः

पिप्पंकीलवणतैलघृताक्तं । मूलमेव तलपोटकजातम् ॥ उत्तरीकृतमिदं भपयेत्तम् । श्वासमाद्यसुहरं भणमाजात् ॥ १३ ॥

भावार्थः --पीपल, लवण, तेल व घृत से युक्त तलपीटक के (१) मूल की सेवन करें सो प्राणहर स्वासको भी क्षण भर्र में दूर करता है ॥ ११॥

१ वा पुस्तके पाडोऽयं मोपकम्यते ।

#### अथ कासाधिकारः।

#### कास लक्षण.

प्राणमारुत उदानसमेतो । भित्रकांस्थरवसंग्रिभघोषः॥ दुष्टताप्रुपगतः कुरुतेऽतः । कासरोगमपि पंचविकल्पम् ॥ १४ ॥

• भावार्थः — दूषित प्राणवायु उदानवायु से मिलकर जब मुख्से बहर आता है तो फूट हुँए कांसे के वर्तनके समान शब्द होता है। इसे कास [ खांसी ] कहते हैं। यह भी पांच प्रकार का होता है। १४॥

## कासका भेद व लक्षण.

दोषजश्चतहृतश्चयकासाः । स्तेषु दंषजनिता निजलशाः ॥
 वश्चास प्रतिइतेऽध्ययनाद्यः । सांद्ररक्तसहितः श्चतकासः ॥ १५ ॥

भावार्थः न्यातज, पित्तज, कफज, क्षतज व धातुक्षयज इस प्रकार कास पांच प्रकार का है। दोषजकास तत्तदोषोंके लक्षणोंसे संयुक्त होते हैं। अध्ययनादिक अमसे हृदयमें क्षत (जखम) होनेपर जो कास उत्पन्न होता है जिसके साथ में गाढ़ा साव (खून) आता है उसे क्षतज कास कहते हैं।। १५॥

दुर्बस्रो रुधिरछायमजस्त्रं । ष्ठीवति मबलकासविशिष्टः । सर्वदोषजनितः क्षयकासो । दुश्चिकित्स्य इति तं भवदंति ॥ १६ ॥

भावार्थ:—धातुक्षय होनेके कारण से मनुष्य दुर्बल हो गया हो, अत एव . प्रवल खांसी से युक्त हुआ हो, रक्तके सदश लाल थृंक को थृंकता हो, उसे क्षयज कांस समझना चाहिए। यह कास त्रिदोषजन्य है और द्श्चिकिस्य होता है ॥१६॥

#### वातजकासचिकिंगा.

बातजं प्रश्नमयत्यतिकासं । छर्दनं घृतविरेचनमाशु ।। स्नेष्ठबस्तिरपि साधुविपकं । षट्पलं प्रधितसर्पिरुदारम् ॥१७॥

मावार्थ:— तिवृद्ध वातज कासमें वमन, घृतसे विरेचन व स्नेहबिनिके प्रयोग करें तो वातज कास शीघ ही उपशम होता है। एवं अच्छी तरह सिद्ध किय हुए पट्षड नामक प्रसिद्ध घृत के सेवन से भी वातज खानी उपशमको प्राप्त होती है।।१७॥

सैंभवं त्रिकदुद्दिगुविडंगें-। इच्धिंतपृतितलोद्भविमित्रः॥ स्नेहपूममपहत्यनिलोत्थम्। कासमर्भपयसव शिलालम् ॥१८॥ भावार्थ:—संघालोण, त्रिकटु, हिंगु, त्रायिदंग इनको चूर्ण कर उसमें घृत व तिलका तेल मिलावे । इस से धूमपान करें । इस स्नैहिक धूमपान से वातज कास शीष्र दूर होता है, जिस प्रकार कि अकीवे का दूध मनशिला, हरतालको नाश करता है ॥१८॥

#### वातजकासमें योगांतर.

कोष्णमन्यघृतमेव पिबेद्वा । तैलमेव लवणोषणमिश्रम् ॥ जषणत्रयकृताम्लयवागुं । क्षीरिकामपि पयाञीनलकासी ॥१९॥

भावार्थ:—वातज कास से पीडित मनुष्य सेंघानमक व निरच के वृर्ण से निश्चित कुछ गरम घी अथवा तैल पीवें एवं पीपल गजपीपल वनपीपल इनको डालकर की गई खट्टी यवाग्, दृध आदि से बना हुआ ग्वीर अथवा दूध ही पीना चाहिए ॥१९॥-

# वातजकासःन योगांतरः

व्याघ्रिकास्वरससिद्ध्वतं वा । कासमर्दवृषशृंगर्रसर्वा ॥ पक्रतेलमीनलोद्भवकासं । नाज्ञयत्यभयया लवणं वा ॥ २० ॥

भावार्थ: — कटेहरीके रस से रि.ज घृत को पीने से अथवा कसोंदी, अडूसा व संगराजके पक्व तैल को अथवा हरड को नमक के साथ सेवन करनेसे वात से उत्पन्न कारी नष्ट होती है ॥ २०॥

#### पैत्तिककास चिकित्सा.

पुण्डरीककुम्रदोत्पलयष्टी—। सारिवाकथिततोयविषकम् ॥ सर्पिरेव सितया भ्रमयंत्तं। पित्तकासमसकृत्परिलीढम्॥ २१॥

भाषार्थः—कमल, श्रेतकमल, नीलकमल, मुलैठी सारिया उनके काढे से सिद्ध किये हुए घृतको, शकर के साथ वार २ चाटे तो पित्तज कास शमन होता है।। २१॥

# पैत्तिककासध्न योग.

विष्यस्त्रीघृतगुडान्यपि पीत्वा । माहिषेण पयसा सहितानि ॥ विष्ट्रयेष्टिमधुरेश्वरसैर्वो । पित्तकासमपहंत्यतिश्रीव्रं ॥ २२ ॥

भाषार्थ:—पीपक, धी व गुड इनको भैंस के दूधके साथ पीने से, अथवा मुळें को ईख के रस में पीसकर सेवन करने से, पित्तज कास शीप्र नाश होता है॥ २२॥

१ म्हमभूरेश्च इति पाठाते ।

# कफजकास विकित्सा,

्रिं केष्ट्रम्कासमभयाघनशुण्डी- । चूर्णमाशु विनिहंति गुडेन ॥ प्रदुनं तनुश्चिराञ्जितिविरेकाः । तीक्ष्णधूमकवलाः कडुलंहाः ॥ २३ ॥

भावार्थ: -- खस, मोथा, शुण्टी, इनके चूर्णको गुडके साथ खावें तो क्षेप्रज कास दूर होता है। एवं वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, तीदण धूमपान व कवछ धारण कराना पूर्व कटुलेहोंका चटाना भी कफन कास में हितकर है ॥२३॥

#### भ्रतज्ञ, भ्रयजकासचिकित्साः

यः सत्तभयकृतश्र भवेत्तं । कासमामलकगोक्षुरखर्जू- ॥ 👞 रिषयालमधुकोत्पलभार्ङी- । पिप्पर्शकृतसमांश्रविचृर्णम् ॥२४॥

श्वर्राष्ट्रतसमेतिमदं मं-। स्वक्षमात्रमवभस्य समक्षम् ॥ क्षीरग्रुक क्षपयतीह समस्तं । दीक्षितो जिनमते दूरितं वा ॥२५॥

भावार्थ: -- आपला, गोखक, खज्र, चिरौंजी मुलेठी, नीलकमल, भारंगी, पिणली इनको समान अंशमें लेकर चूर्ण बनावे । इसंस, एक तोला चूर्ण को घी व शक्कर मिलाकर शीध मक्षण करें और दूधके साथ भोजन करते रहें तो यह समस्त क्षत व क्षयसे उत्पन्न कासको नाश करता है, जसा कि जैनमतमें दक्षित व्यक्ति कर्मीकी नाश करता है ॥ २४॥५५ ॥

# सक्त्रपयोग.

ú.

भालिमाषयवषष्टिकगोधू-। ममभृष्टवरिष्टसमेतम् ॥ माहिषं पय इहाज्यगुडाभ्याम् । पाययंत् क्षयकृतक्षयकासं ॥ २६ ॥

भावार्थ:--चावल, उडद, जी, साठीधान्य, गेंहू इनकी अच्छीतरह भूनकर पीसे, इस में बी गुड मिलाकर भैंसके दूध के साथ पिलानेसे क्षयज कास नाश होता है ॥ २६ ॥

# अथ विरसरोगाधिकारः।

#### विरसनिदान व चिकित्सा.

दोषभेदविरसं च ग्रुलं प्र- । क्षालयेत्तदनुरूपकषायैः ॥ ६ंतकाष्ट्रकवस्त्रव्रगण्डू-। पौषधैरिप शिरोऽतिविरेकैः॥२०॥ भावार्थ:—( दोष भेदानुसार ) वात आदि दोषों से, मुख का रस विषेरीत ( जायका खराब ) हो जाता है, इसे विरस कहते हैं। इस रोग में तत्तदोषनाशक व मुख के रसंस विपरातरसंस युक्त औषि से सिद्ध कषायों से मुखको धोना चाहिये। एवं अनुकूछ दंतुन से दतधावन योग्यऔषिस कवल्धारण, गण्डूष व शिरोबिरेचन करामा हितकर होता है ॥ २७॥

# अथ तृष्णारोगाधिकारः।

#### तृष्णानिदान

दोषद्षितयकुत्पिलहया सं- । पीडितस्य गलतालुविशोषात् ॥ जायते बलवती हृदि तृष्णा । सा च कास इव पंचविकल्पा ॥ २८ ॥

भावार्थ:—जिसका यकृत् व प्छीहा (जिगर-तिल्ली) दोषोंसे दूषित होता जाता है, ऐसे पुरुष का गल व तालु प्रदेश सूख जानेसे हृदयमें बलवती तृष्णा (प्यास) उत्पन्न होती है | इसका नामक तृष्णा रोग है | खार्सके समान इसका भी भेद पांचे है ॥२८॥

#### दापजतुष्णा सक्षण.

सर्वदोषनिजलक्षणवदी । वेदनाभिरुपलक्षितरूपाम् ॥ साधयेदिहः तृषामभिवृद्धां । त्रिपकारबहुभेषजपानैः ॥ २९ ॥

भावार्थ: -- सर्वदोषोके लक्षण को जानने वाला वैद्य नाना प्रकार की वेदना-ओंसे, जिसका लक्षण प्रकटित हैं ऐसी बढी हुई, तृष्णारोग को तीन प्रकारकी औष-धियोके पान से साधन करना चाहिए | सारका यह है कि वातादि दोषजन्य तृष्णा को तत्तदोगोंके लक्षण से [ यह वातज हे ित्तज है आदि जानकर, उन तीन दोषों को नाश करनेवाली तीन प्रकार की औपिधयों से चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २९॥

#### क्षतजक्षयजतुष्णा लक्षण.

या क्षतात् क्षतजसंक्षयता वा । वंदनाभिरथवापि तृषा स्यात् ॥ पंचमी हृदि रसक्षयजाता—। नैव शाम्यति दिवा च निशायाम् ॥३०॥

भावार्थः — रास्त आदि से शरीर जखम होने पर अधिक रक्तस्नावसं अधवा अत्यधिक पीडा के कारण से तृष्णा उत्पन्न होती है। इसे क्षतज तृष्णा कहते हैं। रक्त

रै जंस कि कफोद्रेक से मुख नमकीन, पित्तोद्रेक से खट्टा कडुआ, वातेद्रिक से कविला होता है।।

२ वातज, विस्तज, कपाज, क्षतज, क्षयज, इस प्रकार सूच्णाका पाच भद हैं।

के श्रय होने से हृदय में जो तृष्णा करणन्न होती है जो [पानी पीते २ पेट भर जानेप्र, भी ] रात्रि व दिन कभी बिलकुल शत नहीं होता है उसे क्षयज तृष्णा कहते हैं ।।३०॥,

## तृष्णां चिकत्सा.

तृष्णकापि न विश्वंचिति कायं । वारिणोदरपुँट परिपूर्णे ॥ छर्दयेद्भिमजलेन विधिज्ञः । पिप्पलीमधुककत्क्रयुतेन ॥ ३१॥

भावार्थ:--यदि पेटको पार्नासे भर देनेपर भी प्यास बुजती नहीं, ऐसी अव-स्थामें कुशन्न वेशकी उचित है कि बह पीपल व ज्येष्टमध के कल्कसे युक्त ठण्डे पानीसे छर्पन (वमन) करावे ॥ ३१॥

# तृष्णानियारणार्थ उपायांतर.

• लेपेयेदपि तथाम्लफलेर्चा । तसलोहसिकतादिविशुद्धम् ॥ पाययेन्मधुरकीतलवर्गैः । एकतोयमथवातिसुगंघम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः -- तृष्णा को रोकने के लिये, खहे फलों को पीसकर जिन्हागर छेप करना चाहिये। तथा लोह, बाल, चादी, सोना आदि को तपाकर बुझाया हुआ, वा मधुरवर्ग, शीतलवर्गोक्त आपिधयों से सिद्ध, अथवा सुगध औषिधयों से मिश्रित वा सिद्ध पानी को उसे पिलाना चाहिये।। ३२।।

# वातादि तरुणाविकिस्साः

बातिकीमहिम्बारिभिरुष- । त्यैत्तिकीमपि च श्रीतलतायैः ॥ श्रीष्मिकी कंदुकतिक्तकषाय- । वीमयिशह जयेदुरुतृष्णाम् ॥३३॥

भाषार्थ:—वातज तृष्णा में गरमपानसि, पित्तज में टण्डे पानी से, ककज में कटु, तिक्तकषायरस युक्त औषवियो से वमन कराता हुआ भयंकर तृष्णाको जीतनी श्राहिए ॥ ३३ ॥

# मामजतुष्णाचिकिःसा.

दोषभेद्धिहितामवितृष्णां । साध्येदस्तिल्जिपिचिकिस्सा- ॥
मार्गतो न हि भवंति यतस्ताः । पिचदोषरहितास्तत एव ॥ ३४ ॥

भावार्थ:-दोषज तृष्णा में जिसकी गणना की गई है ऐसी आमें से उत्पन्न

#### १ रोखयेदिति पाठातरं॥

१ जो खोय हुए अन्नके अर्जार्ण से उत्पन्न होती है, जिस में हुद्यशूल, छार गिरना, स्वानि आदि तीनों दोषों के लक्षण पाये जाते हैं उस आमज तृष्णा कहते हैं । इस तृष्णाकी दोषण सृष्णा में अंतमान किया है। इसलिए पच संख्याकी हानि नहीं होती है। तृष्णों को पैतिक तृष्णों में कही गई सम्पूर्ण विवित्साक्रमके अनुसार साधने विर्दे हैं क्यों कि पित्तदोप को छोडकर सृष्णा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है । है ।

## तृष्णानांशकपान.

त्वकपायमथ शक्रिया तं । क्षीरवृक्षकृतकातिरसं वा । सद्दसं बृद्दुवरजातम् । पाययेदिह तृषःपरितप्तम ॥३५॥

्रामावार्थः -- दालचीनीके कपाय में इक्कर भिलाकर, श्लीरवृक्ष या जाई के रस् अथवा बड़े उद्देवर के रस को तृपास परिपीटित रोगोको पिलाना चाहिए॥२५॥

# उल्पलादि कपाय.

उत्पर्लांबु मक्षेत्रस्कश्रृंगा- । टांग्निभिः कथिनगालिततोयम् ॥ चंद्रनांबुधनवास्त्रसम्भं । स्थापयेश्निशि नभस्थस्रदेशे ॥३६॥

्रैं गंघतायम्तिशीतलमेव । द्राक्षया सह सिनासहितं तत् ॥ १९ - पाययेद्धाकदाहतृपाते । मन्यमाशु सुखिनं विद्धाति ॥ ३७॥

भावार्थ:---नीलकमल, कमल, कसेर, सिंघाड, इनके जडसे सिद्ध किये हुए काथ (काढा ) में चंदन, खस, कपूर, नेत्रव ल को मिलाकर राजीमें चादनीमें रखें। इस सुगंधित व शांतलजळको द्राक्षा व शका के साथ अत्यधिक दाह व तृषा सहित रोगीको पिजावें। यह उसे सुखी बनायगा॥ ३६॥ ३७॥

# सारिवादि काथ.

्शारि<mark>वादुशकश</mark>रुककाशां- । श्वारवारिदमञ्जकस्विष्टैः ॥ प्रकृतोयमतिश्रीनसिताट्यम् । धीतमेतदपहृत्यतितृष्णाम् ॥ ३८ ॥

भावार्थः — सारिया, कुश, कसेरु, कासतृषा, कस, नागरमोथा, महुआ इनको पीसकर काढा करे। जब बहु ठण्डा होचे तब उसमे शकर मिलाकर पीये, तो यह भयंकर तृष्णाको दूर कुरता है॥ ३८॥

# अथ छदिरागाधिकारः।

छर्दि ( वमन ) निदान, व चिकित्सा.

अर्दिमण्यानलिपत्तकफोत्थं । साधयद्धिकृतीपधभेदैः ॥
 सर्वदोषजनितामपि सँगै- । भेंपजिभिषगंशेषविधिकः ॥ ३९ ॥

ţ

भावार्थः—दोषोंके कुषित होने व अन्य कारणिश्लेषोंसे खुरा हुआ जो कुछ भी पदार्थ मुखमार्गसे बाहर निकल आता है इसे लिदि, बमन व उल्लटी कहते हैं। बातज, पित्तज, कफज, सिलिपातज, अगंतुज, इस प्रकार लिदियां भेदं पाच है। इन बात आदिसे उत्पन्न लिदि होंगोंग तत्तहांशोंके लक्षण पाये जाते है। सिलिपातजमें तीनों दोषोंके लक्षण प्रकट होते हैं। जो मल, रक्त मास आदि माम से पदियोंको देखने अविदेस, गर्भोत्पत्तिके कारणीं, अजीर्ण व असास्य अन्तोंके सेवनसे ओर किमिरोगसे जो लिदि, गर्भोत्पत्तिके कारणीं, अजीर्ण व असास्य अन्तोंके सेवनसे ओर किमिरोगसे जो लिदि, गर्भोत्पत्तिके कारणीं, इसे आगंतुज लिदि केदते हैं। उपरोक्त बातादिदाषजींनित लिदियोंको तत्तहोषनाशक औषधियोंक प्रयोगसे साध्य करना चाहिरें। तीनों दोषोंसे उत्पन्न (सालिपात्तज) लिदिको सीनो दोपोको नाश करनेवाली औषधियोंसे सम्पूर्ण चिकित्साविधिको जाननेवाला वेस, सावन (लिक्त) करें।। ३९ ॥

# आगतुंजाईदिंचिकिप्सा.

. दीहृद्दोरकटमलिकिमिभभि + । भरसाद्यपथ्यतरभोजनजाताम् ॥ ि िक्षण्य छर्दिमुद्धतनिजाखिलदोष । प्रक्रमरूपचरेदुपगम्य ॥ ४० ॥ ॰ ४० ॥

भावार्थः—गार्मिणी स्त्रियो की, मलकी उत्कटता, क्रिमिरीम भीमसम्पदार्थी की देखना, अपथ्य भीजन आदि से उत्तन आगंतुज छिदै में, जिन रूदोषे के उद्देक हो उन की जानकर तत्तदोषनाशक चिलितमा विवि से, उपचार करें ॥ ४०॥

#### छर्दिका असाध्यलक्षण.

सास्त्रष्यकफामिश्रितरूपो- । पद्रवाधिकनिरंतरसक्ताम् ॥ वर्जयेदिइ भिषग्विदितार्थः । छर्दिमदिंततनुं बहुमूच्छी ॥ ४१॥

भाषार्थ: - छिदसे पाडित रोगी, रक्त, पूर्य व बाफसे मिश्रिन क्रमन करता हो, अत्यधिक उपदर्शों से हमेशा युक्त रहता हो, तार २ म्छित होता हो को ऐसे रोगी को असिंब वैच, असाध्य समझकर छोड देवे ॥ ६१ ॥

# छदिमें अध्योधःशोपनः

छदिषु प्रवलदोषयुतासु । छर्ट्नं हित्रमधः परिशृद्धिम ॥ प्रोक्तदोषविहितौषधयुक्तम् । योजये (इजनमनत्र मवेटी ॥ ६२ ॥

भावारी: --यदि छर्दि अत्यात प्रवार टायोसे युवत हो तो उस में पूर्वोक्त, तस-रोधनाशक औषधियों से, यमन व विकेशन जिनमतक आयुर्वेदशास की किसित्साकम को जाननेवाला वस करावें ॥ ४२ ॥ छर्दिरोगीको पथ्यभोजन व वातज्ञ छर्दिविकित्सा.

शुष्कसात्वयस्रघुभोजनिमष्टम् । साम्स्रसंधवयुता च यवाग्ः॥ श्रीरतोयमहिमं परिपीतं । छर्दिमाशु श्रानयत्यनिस्रोत्थम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ:—इस में मूला, शरीरको अनुकृत व च्छु भोजन करना हितकर है। आम्क सहित सेंघा लोक से युक्त यवागू तथा गरम दूध में पानी मिलाकर पीने तो अदि रोग शीव दूर होता है।। ४३॥

वातजछिंभें सिद्धतुग्धपान.

विल्वमंथबृहतीद्वयटंट्नः । कांब्रिपकजलसाधितदुग्धम् ॥ पाययेदहिममाज्यसमेसम् । छिद्देषु प्रचलवानयुतासु ॥४४॥

भावार्थः — बेल, अगेशु, छोटी बडी कटेहली, टेंट इन के जड से पकाये हुए पानीसे सिद्ध गरम दूध में घी भिलाकर गिलावे तो वातकृत प्रबल छर्दिशेग दूर होत्। है ॥ ४४ ॥

# पिष्तज्ञछर्दिचिकिन्साः

आध्यमिश्रममलामलकानां । कार्यमिश्वरसदुग्धसमेतम् ॥ पायपदिधिकज्ञीतलवें∜ः । छर्दिषु गबलपित्तयुतासु ॥ ४५ ॥

सावार्थ:--- घृतसे मिश्रित निर्मल आमलेक काथ में ईखका रस व दूधको एवं शीतल वर्गीविधियोंको मिलाकर निलाने से पित्तकृत प्रवल छिदिरीग दूर होता है ॥४५॥

## क शंजछर्दिचिकित्सा.

पाठया सह नृपांघिपमुस्ता । निवसिद्धशिष्ठमं कटुकाठ्यम् ॥ पाययनसलिलमा बलास- । छदिवेतदपहंत्याचिरेण ॥ ४६॥

भावार्थः—पाठा, आरम्बध (अमलतासका गृदा ) मोथा व निबसे सिद्ध पानी में सोंठ मिरच, पीपल आदि व टुऔषि मिलाबर पिलाने से व.प.व.त छिंदींग शीप्र दूर होता है ॥ ४६ ॥

#### सन्निपानज्ञछिदिचिकित्सा.

सर्वदोषज्ञनितामपि साक्षा- । च्छदिंमगातिहतामृतवङ्की ॥ काथमेव अमयेच्च शिताङ्यं । पायथेदःस्मरं परमार्थम् ।, ४७॥

भाषार्थ: सिन्पातज छिंदेरीम में कांडे आदि से नष्ट नहीं हुआ है ऐसे गिकोय के क्वाधने शक्कर मिळाकर पिळाने से अंदर्य ही उपशम होता है ॥ ४७ ॥

#### वमत में सक्तुप्रयोग.

शकराबहु छनागळवंगै-। स्संस्कृतं मगधनान्वितळाजा॥ तर्पणं सततमेव यथाव-। ऋक्षयेत्तचि हितं वमनेषु॥ ४८॥

भावार्थ:—शक्कर, बडी इटायची, नागने शर, टबंग इन से संस्कृत व पीपल के चूर्ण से युक्त, टाजा के (खीट) तंपिण को, वमन में तृष्णा से पीडित शंगियों को बिटांषें तो अस्पत दितकर होता है ॥ ४८ ॥

कील वज्जसहितामलकाना । मस्यिचू र्णमथवा सितमिश्रम् ॥ भस्येत्सकलगंधिसताभिः । नस्यमध्यतिहितं वमनेषु ॥ ४९ ॥

भावार्थ:—देर की गिरी, और आउटे की गुठली की गिरी, इन के चूर्ण में शक्कर फिलाकर खिलाना, अथवा सम्पूर्ण सुगंध औषधि और शक्कर से नस्य देना वमन रोग में अत्यंत हितकर है ॥ ४९ ॥

#### छार्दे में पथ्यभोजन।

भस्यभाज्यबद्धपानकलेहान । स्वादुंगधपरिपाकविश्विज्ञान् ॥ योजयेदिह भिषम्बमनार्ते- । प्वातुरेषु विधिवद्विधियुक्तान ॥५०॥

भावार्थः — त्रमन से पीडित सोगियों के लिये कुशल वैद्य स्वादिष्ट, सुगंध व अच्छीतरह से किये गये योग्य मक्ष्य, भोजनद्रव्य, पानक व लेहों की विधिपूर्वक योजना करें ॥ ५०॥

# अथारीचकरोगाधिकारः।

#### अरोचक निदान।

दोषर्वगवहुत्रोकनिमित्ताः । द्वोजनंष्त्ररुचिग्प्रतिरूपा । वाणिनामनलेषगुणतः स्यात् । जायंत स्वगुणलक्षणलक्ष्या ॥ ५१ ॥

भावार्थ:—शतापित्तादि दोषों के प्रकृषित होने से, शोक भय, क्रोध इत्यादि कारण से व जठराबि के वैगुण्य से, प्राणियों को भोजन में अधितम अरुचि उत्यान होती है जो कि, अपने २ गुणोंके अनुसार तत्त हुक्षणों से लक्षित देखें जाने हैं।

१ खीलके चूर्ण ( करतु ) व अन्य किमोको मस्तुओं को फल्पम पानी, दूध आदि द्वव पदार्थ में किमोक्स जाता है जसे तर्पण कहते हैं । यहा ते। स्वील के चूर्ण को पानी में भियो कर और उक्त आहर आदि को डालकर खावे।

अर्थात् दोषादि के अनुसार उत्पन्न अन्यान्य छक्षणों से संयुक्त होती है इसे अरोचेक रोग कहते हैं।। ५१।।

# अरोचक चिकित्साः अरोचक चिकित्साः

देशकालकुलजातिविशेषात् । सात्म्यभोजनरसानधिगम्या-॥ रोचकेषु विद्धीत विचित्रा-। नन्नपानबहुलक्षणलेहान् ॥ ५२ 🏺 🦪

भावार्थ:— अरुचिरोग से पीडित रोगीयों को उनके, देश, काल, कुल, व जाति के विशेष से, उन के अनुकूल, भोजन रस आदिकों को जानकर, अर्थात किस देश कुल व जाति में उत्पन्नवाले को कोनसा भोजन व रस, सात्म्य व रुचिकारक होगा? इत्यादि जानकर उनको नानाप्रकार के विभिन्न रुचिकारक से युक्त, अन्न, पान, बलेह आदि को मक्षणार्थ देवें जिस से अरुचि मिट जाय ॥ ५२॥

# वमन आदि प्रयोगः

छर्दनैरपि विरेकानिरूहै- । रिन्त्दीपनकरीषधयोगैः ॥ नस्यतीक्ष्णकबल्लप्रहगण्ह्- । षैररोचिकनमाञ्च नियुज्यात् ॥ ५३ ॥

भावार्थः - उस अगेचकी रोगीको कमन विरेचन, और निरूह बस्ति का प्रयोग करना चाहिये । एवं अम्निद्धापन करनेवाले औषवियोंके प्रयोग, नस्य, कवलप्रहण, गण्डूष आदिका भी प्रयोग शोध करना चाहिये ॥ ५३॥

# मातुलुगंरस प्रयोगः

यावश्क् मणिमन्थजपध्या— । त्र्यूषणामस्रकचूर्णविमिश्रम् ॥ मातुर्स्तुगरसमत्र पिवेत्तै-- । दंतकाष्ट्रमस्विष्वपि दद्यात् ॥ ५४॥

भावार्थ:— अरुचिरोग से पीडित रोगी को यवक्षार, सैंधानमक, इरड, सौंठ पीपल, आंवला, इन के चूर्ण को बिजौरे निंवृ के रस में डाल कर पिलाना चाहिये। एवं इन ही चीजों से दान साफ कगना चाहिये। ५००॥

#### मुख प्रश्नालादि

मूत्रवर्गरजनीत्रिफलाम्स- । क्षारतिक्तकदुकोष्णकपायैः । 🥠 🤭 🖟 क्षास्त्रवेन्युख्यरोचिकनं ते- । देतकाष्ट्रसहिनेरवलेईः ॥ ५६ ॥ - -

१ इसका वातज, पित्तज कफ्ज सिवपातज आगत् । (शांक क्रोंघ लोभ भय अदिते जिलक) प्रकार पाच भेद होता दे ॥ जगर स्त्रोकस्थ, शोंक श्रंद्र की उपलक्षण जानाना चाहिये। ज

क्षे भावार्थ: मूलवर्ग व इल्दी हरड़ बहेडा कांवला, खद्दी, क्षार, कडुआ, कटुक उष्णांच कवेली औषियोंके कषाय से अरोचक रोगीके मुख को प्रक्षालन [कुछा] कराना चाहिये। एवं खद्दा कटु आदि रस युक्त दांत्नों से दांनून कराना व योग्य अव-टेहोंको भी चटाना हितकर है ॥ ५५॥

पध्य भोजन.

आम्छतिक्तकटुसौरभशाकै- । मृष्टक्क्षलघुभाजनिष्टम् । सनते स्वमनसोप्यजुक्ल । विष्ट्रोचकनिपीडिननृणाम् ॥ ५६ ॥

्रभावार्थः — जो अरोचक राग से पिडित है उन रोगियों को सदा खद्दा, कडुवा कटुक (चरपरा) मनोहर शाक माजियोंसे युक्त स्वादिष्ट रहक्ष व लघु भोजन कराना क्रितकर होता है। एवं यह भी घ्यान में रहे कि वह भोजन उस रोगीक मनके अनुकूछ हो॥ ५६॥

अथ स्वरभेद्रोगाधिकारः । खरभदनिदान व भदः

स्वाध्यायशोकविषकंठविघातने।च्च- । भाषायनेकविथकारणतः स्वरोप- ॥ घातो भविष्यति तृणामखिलैश्च देषि-। मेदोविकारकधिरादिष पडिविधस्सः ॥ ५७॥

ं भावार्थः जोरसे स्वाध्याय [पढना] करना, अतिशोक, विषमक्षण, गर्छ में उक्कडी आदि से चोट लगना, जोर से बोलना, भाषण देना आदि अनेक कारणों से ममुख्यों को स्वर का घात [नाश ] होता है [गला बैठ जाता है ] जिसे, स्वरमेद रेग कहते हैं। यह प्रकृपित वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मेद, व रक्त से उत्पन्न होता है। इसलिये उस का भेद छह है ॥५७॥

वातार्पत्तकपज स्वरं भद्छक्षणः बाताहतस्वरिनिषिडितमानुषस्य । भिष्मोकगर्दभखरस्वरतातिषित्तान् ॥ संताषितास्यग्रह्मोपिवदाहतृष्णाः । कंडावरोधिकफयुक्षफतः स्वरः स्यात्॥ ५८॥

िन्न भावार्थः वातिक स्वर भेदते पीडित मनुष्य का स्वर निकलते समय ट्टासा माल्म होता है व गेवे के सददा कर्करा होता है। पित्तज रोग से पीडित को बोलते समय गळा सूखता है। गले में जलन होती है और अधिक प्यास लगता है। कक्कज स्वरभेद में, गला कफ से रुक् जाता है, स्वर मां कफ से युक्त होकर निकलता है।। ५८॥

त्रिदोषज, रक्तज स्वरभेद लक्षण.

मोक्ताखिलमकटदोषकृतिख्रदेष । लिंगस्वरो भवति वर्जीयतन्य एषः ॥ कृष्णाननाष्मसिंहतो रुधिरात्मकः स्या- । तं चाष्यसाध्यमुषयस्स्वरभेदमाहुः॥ ५९॥

भावार्थ: उपर्युक्त प्रकार के सर्व रुक्षण एक साथ प्रवट होजाय सो उसे त्रिदेशिक स्वरमेद समझना चाहिए। यह असुध्य होता है। स्क्त के प्रकीप से उस्पन स्वरमेदमें मुख काला हो जाता है और अधिक गर्मी के साथ स्वर निकलता है। इसे भी ऋषिगण असाध्य कहते है। १९॥

#### मदजस्वरभदलक्षण ।

मदोभिभूतगलतालुयुता मनुष्य । कृष्ळाष्ट्यनेवद्ति गद्गदगादवाक्यं ॥ अव्यक्तवर्णमतएव यथा प्रयत्ना—। न्मेदःक्षयाद्भवति सुम्बरता नरस्य ॥ ६०॥

भावार्थ: -- जब भेद दूषित होकर, गल व तालु प्रदेश में प्राप्त होता है तो बेदज स्वरभेद उपन होता है। इससे युक्त मनुष्य, बहुत कष्टसे वीरे २ गहूंद्र, कंडसे, कठिन वचन को बोलता ह। वर्ण का नी स्पष्ट उचारण नहीं कर सकता है। इसकें प्रयस्तसे मेदोविकारको दूर करना चाहिय। इससे उसे मुख्यर आवा है। ६०॥

## स्वरभेद्विकिष्साः

सर्वान्स्वरातुरनरानभिविक्ष्य साक्षात् । स्नेहादिभिः सधुःचितीषभयोग्ययोगैः ॥ दोषक्रमादृपचरेदय वात्र कास-। श्वासप्रशांतिकरभेषजमुख्यवर्गैः ॥ ६१॥

भावार्थः सर्वप्रकार के स्वरोपघात से पीडित रोगियों को अच्छी तरह परीक्षा कर स्नेहनादि विधिके द्वारा एवं उस के योग्य औषधियोंके प्रयोगसे, अथवा सासकासके उपशामक औषथियों से दोषों के क्रमसे चिकित्सा करनी चाहिते। दिशी वातिपत्तकफज स्वरंगदिविकित्साः

अक्तांपरि मतिदिनं छतपानिमष्टं । वाताहतस्वरिवकाग्नंग्पु पित्ते ॥ क्षीरं पिवेद्धृतगुरुषवर्धं बस्नास !

क्षारीदकं जिक्दुकत्रिफलाविषिश्रम् ॥ ६२ ॥

भावार्थ्यु-- वासज स्वरभेडसे पीडित मनुष्योको भीजनानंतर प्रतिदिन धौका पान इष्ट होता है अर्थात धृतपान करना चाहिये। पिनज स्वरापधातमे धा व गुडसे विज्ञा हुआ दूध पीना चाहिये। कपसं उत्पन्न रोग में आरजलमें जिकतु व जिफला मिश्रितकर पाना चाहिये॥ ६२॥

नस्य गण्डूप आदि के प्रयोग

भृंगामलामलकसदससाधितं य- । त्तंलं म्वनस्यविधिना म्वर्भेदवेदी । गण्हपयृषकबलग्रहधूमपान- । म्संयोजयं नदमुख्यगणेस्म्वरातम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:--- स्वरमेदरोग के स्वरूप की जाननेवाला विद्य स्वरमेद से पीडित रोगीको भागरा व अवले के रस से साधित तलसे विधि के अनुसार मस्य देवें। एवं तदनुकूछ योग्य ओपिनसमृह से, मण्डूप (सुक्का कराना) यूषप्रयोग, कवल धारण, धूमपान कराना चर्महरेंथे॥ ६३॥

> गर्षाकषायपरिमिश्वितदुग्धसिद्धं । मुद्रमभूतञ्जतपायसम्ब भुक्त्वा ॥ सप्ताहमाश्वराकिष्ठरमुस्वरोयं । साक्षाद्धवेतस्वरविकारमपोग्न थीमान् ॥ ६४ ॥

भावार्थ: --- मुन्दर्श के कणय से भिश्रित दृधसे सिद्ध मूगके पायस (खीर) वें दी मिळाकरैं स्वात दिन खावें तो संपूर्ण प्रकार के स्वर विकार दूर होकर उसका स्वर सुंदर किकर के समान होजाता है।। ६४॥

मेदन सिंघातज व रक्तज स्वरभेद चिकित्सा मंदोविकारकृतदुस्त्वरभेद्मनः। विद्वास् जयेरकफविधि विधिवद्विधारः॥

# दोषत्रयास्त्रजनितं परिहृत्य तस्याऽ। साध्यत्वमृष्यनुविचार्थ भिष्ययनेत ॥ ६५ ॥

भावार्थ:--मेदो विकार से उत्पन्न स्वरभेद में कफज स्वरभेद की जो चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा करे। त्रिदोपज व रक्तज भेद को तो असाव्य कड कर, उस असाध्यता के विषय में अध्छीतरह विचार कर चिकित्सा के करने में प्रयत्न 4 4. St.

**१७%** ए. .

ः स्वरभद्नाशकः यागः

Y . . .

भंगारुयपञ्चवयुर्ताहितसत्तिलान्या । संभक्षयेन्यरिचसच्चण्कप्रगुंफम् ॥ क्षीरं पिवंत्तदतुगव्यवृतप्रगाद । सांज्यं सदार्करिक रवरभेद्वेदी ॥ ६६॥

भावार्थ: - न्वरंभद से सयुक्त रोगी, भागरे के पत्ते के साथ, काले तिलों की अथवा मिरच के साथ चने की डार्छ। को खाकर अपर से गब्य घृत व शक्कर से **निला हुआ गरम दू**ध पीत्रे || ६६ ||

🚭 🖖 🦠 🦠 उदावर्त रोगाधिकारः

😕 👫 👚 अत्रोदावर्तातमप्यातुरं ज्ञा- । त्वा यत्नात कारणेलक्षणश्च। सभ्देषज्यस्साधयंत्साधु धामान् ! तस्यांपेक्षा क्षिप्रमेव क्षिणोति () ६७ ॥

भावार्थः - उदावर्त राम को, उसके कारण व उक्षणों से परीक्षा कर्भकी **औषाधियोंके प्रयोग** से उस की चिकित्सा वृद्धिमान् वैद्य करे । यदि उपेक्षा की जाय तो बह शीत्र ही प्राणघात करना है। ॥ ६७॥

\$ 1 3th. 12

उदावर्त संप्राप्तिः

<sup>ार</sup>ं बातादीनी वेगसंधारणाद्यः । सर्पेद्राशनयग्निशस्त्रापमानः ॥ कुद्धोऽपानोप्यूर्ध्वेमुत्पच तीत्रो-। दानव्याप्तः स्यादुदावर्तरीगः॥ ६८॥ -भावार्थः - जब यह मनुष्य बातादिकोकं वेग को रोकता है

से कुषित अपानवासु ऊवर जाकर ८३।नवासु में ब्यांत होता 🧸

17

खदार्श्त नामक रोग उत्पन्न होता है। यह सर्थ, विजली, अग्नि व शलके समान भयंकर होता है॥ ६८॥

# अपानवानगोधज उदावर्त.

सस्पाद्देगो नैव संधारणीयो । दीघीषुष्यं वांछतस्तत्तयैव ॥ भूखाध्मानश्वासहृद्रोगहित्रका । रूद्धोऽपानस्तन्क्षणादेव कुर्यात् ॥ ६९ ॥

भावार्थ:—इसिंख्ये जो छोग दीर्घायुष्य चाहते हैं वे कभा वेग संधरिष मही करें अर्थात् उपस्थित वेगोंको नहीं गेके। अपानवायु के रोधसे उसी समय श्रूड, आधान, श्वास हृदयरोग, हिचकी, आदि विकार होते हैं ॥ ६०॥

# मृज्ञावरोधज उदार्चन.

मार्गात् अष्टोऽपानवायुः पुरीषं । गाढं रुध्वा वक्त्रतो निक्षिपद्धा ॥
मूत्रे रुद्धे मूत्रमल्पं सजेदा- । ध्माना बस्तिस्तत्र शुला भवंति ॥ १९००॥

भावार्थः — एवं वह अपानवायु स्वमार्ग से श्रष्ट होकर मछको एक्टम मिला कर रोक देता है और मुख्यसे बाहर फेकता है। मूत्र का रोध होने पर मृत्र बहुत भोडा २ निकलता है। साथ ही बन्ति मे आध्यान (फ्ल जाना) व क्रूल होता है।।७०।।

#### मलावरं।धज उदावर्त.

श्रूलाटोपः क्वासवर्चो विवधो । हिका वक्त्राद्वा पुरीषमवृत्तिः ॥ अज्ञानादुद्धे पुरीषे नराणम् । जायेदुचन्कर्तिकावाव तीवा ॥ ७१ ॥

भावार्थ:— अज्ञान से मल शूल के बेग को राक देने से शूल: अहिंग ( गुडगुडाइट ) श्वास, मल का विवंध, हिचकी, मुख से मल की प्रवृत्ति एवं कताने जैसी तीव पीडा होती है ॥ ७१॥

#### शुक्रावरोधज उदावर्त.

मूत्रापानद्वारग्रुष्कातिशोषः । क्रुच्छाच्छक्रव्याप्तम् त्रप्रवृत्तिः । शुक्रात्रपर्यस्मेभवंत्यत्र क्रुच्छाच्छुक्रस्यवात्रापि वेगे निरुद्धे॥ ७२ ॥

भावार्थ:—वीर्य के बेंग की निरोत परने पर मुत्रदेख, अवानदार (गुदा) व अवह में शोफ होता है। ओर कठिनता से नीर्य स युक्त मनका प्रवृत्ति है। इस से अर्थकर शकाःसरी रोग सी होता है। ७०।

<sup>.</sup> १ जिस में बात भन्तमूत्र आदिकांक अध्व अभण हाता है जन ते गंग कहते हैं। उन्ने वातविष्मुआदीनां आवर्ता अमणं यस्मिन् स उदावर्तः ॥ . . . . ?

# वमनावरोधज अधुरोधज उदावर्त.

खर्षा वेगे सन्निरुध्दे तु कुछं । यैरेबान्नं दोषजालिर्षिद्ग्यम् । दिशानित्वाद्यश्चपति निरुद्धे । मूर्धाक्ष्णोत्रीत्रामयास्मिभवति ॥ ७३ ॥

भावार्षः न्यमनको रोकने पर जिन दोषोंसे यह रुद्ध अन्त दूषित होजाता है । स्वीक वेश्वों के आधिक्य से कुछ उत्पन्न होता है। स्वोंक व आनंद से उत्पक्त आंसुवोंके भोकारी शिर व नेत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। १९३॥

# <sup>।</sup> श्रुतिनिरोधज उदावर्त

ः नासा वक्त्राक्ष्युत्तमांगोद्धवास्ते । रोगास्स्युर्वेग निरुद्धे श्रुतस्य ॥ विद्वातः पात्रे सिन्द्रोतः विद्वातः पात्रे सिन्द्रोतः पात्रुर्यात् ॥ ७४ ॥

भाषार्थः — छीक का निराध करने पर नाक, मुल, नेत्र व मन्तक संबंधी रोग जलका बीति हैं। इस प्रकार सात प्रकार के उडावर्त रोगोंने वान याधिकी चिकित्साका अजीव कुत्रक वैश्व करें॥ ७४॥

गुक्रोदावर्न व अन्योदावर्न की चिकित्माः

शुक्रीदार्वेतिमत्यंतरूपा । मर्त्ये स्पर्भेर्हर्पयेन् कामिनी शाक् ॥ सर्वोदावर्तेषु यदाच योग्यं । तत्तत्कुर्यात्तत्र तत्रीपधिक्षः ॥ ५५ ॥

भाषार्थः -- शुक्रोदावर्त रागसे पीडित मनुष्य को अधिकम्हप्यवती स्त्री, अपने कुल स्पर्श आदिसे संतोषित करें । इसी प्रकार सर्व प्रकारके उदावर्त रोगोंमें भी कुशस्य जिस को जो अनुकूल हो बेसी क्षिया करें ॥ ७५ ॥

# अथ हिकारीगाधिकारः।

द्विक्षानिद्दन.

यदा तु पत्रनो मुहुर्महुरूपेति यत्तर्त्र भृषं । रिपहांत्रयकुदाननान्यधिकवेगतः पाडयत्॥ हिनरित यतण्व गोधापसहितस्ततः प्राणिनां । वर्डात जिनवळुगा विषमण्यहिकामयं॥ ८६॥

भावार्थ---जन प्रकृषित बायु िल्हा (तिल्ली) अंत (आतडी) यकृत्र (क्रिगर) क्लेंको अस्यिक वेग मे पीहित करता हुआ ओर हिम हिम लग्द करता हुआ, उस्पर

<sup>🗥 🤾</sup> विरुद्ध इति पाठांतरं [ विदन्धं दूर्षितं ]

( उदर से मुखकी तरक) बार २ आता है इसे हिका (हिचकी) राग कहते हैं। यह रोग प्राणियोंके दिव्य प्राणको नाश करता है। इसिटिये इसका नाम हिका है ऐसा जिनेंद्र देवने कहा है। ७६॥

## हिकाके पांच भेद्-

कफेन सहितातिकोपवश्वता महामाणइ - ।
त्युदीरितमरुत्करोत्याखिलपंचिहिकामयं ॥
अथाकाजितां तथात्र यमिकां पुनः श्लुद्रिकां ।
महामलयनामिकामधिकभूरिगंभीरिकां ॥ ७७ ॥

अर्थ--कफसे युक्त प्र'ण नामक महा-वायु कुषित होकर पाच प्रकार के हिक्का रागको उत्पन्न करता है। उनका नाम क्रमसे अन्नजा, यिमका, क्षुद्रिका, महाप्रख्या व गंभीरिका है। ७७॥

## अन्नजयमिका दिकारक्षणः

सुतीत्रकदुभोजनैर्मस्दधः स्वयं पातितः।
तदोध्र्वमत उत्पतन् हृदयपार्श्वपीडावहः ॥
करोत्यधिकृतास्रनां विदितनामहिकां पुन-।
श्विरेण यमिकां च वेगयुगलैः श्विरः कंपयन् ॥ ७८ ॥

भावार्थ:—तीक्ष्ण व कटुपदार्थों के अत्यधिक भाजनसे नीचे दबा हुवा वात एकदम अपर आकर हृदय व फसली में पीडा उत्पन्न करते हुए जो हिकाको उत्पन्न करता है उसे अन्नजा हिका कहते है, और जो कंठ व सिरको कंपाते हुए ठहर ठहरकर एक २ दफे दो दो हिचिनियोंको उत्पन्न करता है उसे यमिका हिका कहते हैं ॥ ७८॥

# श्रुद्रिकाहिका लक्षण.

. चिरेण बहुकालतो विदितमंदवेगैः ऋम- । ऋमेण परिवर्द्धते अकटजत्रुमूलादतः ॥ तृणामनुगनात्मनामसहितात्र हिक्का स्वयं। भवेदियमिह अतीतनिजलक्षणैः क्षुद्रिका॥ ७९ ॥

भावार्थ - जो बहुत देरगे. मंद्रवेग थे. साथ क्रमक्रम से, जनकारिय ( इसली

१ असूत् हिनश्तीति हिका।

हड़ी ) के मूलसे, अर्थात् कंठ और हृदय की संविसे आता है और जिस का नाम भी सिर्थक है ऐसे स्वलक्षण से लक्षित उसे क्षुद्रिका हिका कहते हैं ॥ ७९ ॥

महाप्रत्य व गंभीरिका हिकालक्षण.

स्ववेगपरिपीडितात्मबहुममीनिर्मृष्टिका ।
महासिहतनामिका भवति देहसंचालिनी ॥
स्वनाभिमभिभूय हिकयति या च हिका नरा- ।
जुपद्रवति च मणाद्युतधारगंभीरिका ॥ ८० ॥

भावार्थ: — जो मर्माशानों को अपने ब्रेग के द्वारा अत्यंत पीडित करने हुए और समस्त शरीरको कम्पाते हुए हमेशा आता है उसे महाहिका कहते हैं । और जे नाभिस्थानको दवाकर उत्पन्न होता है व शरीरमे अनेक ज्वरादि उपद्रवोंको उत्पन्न करता है एवं गम्भीर शब्द से युक्त होकर आता है उसे गमीरवा हिक्का वहते हैं ॥८०॥

हिक्काके असाध्य सक्षण.

दीर्घीकरोति तनुमूर्ध्वगतां च दृष्टि ।
हिका नरः क्षवथुना परिपीडितांगः ॥
क्षीणोऽत्यरोचकपरः परिभग्नपार्थी—
प्यत्यातुरश्र भिषजा परिवर्जनीयः ॥ ८१॥

भावार्थ: — जो हिक्का रोगीके शरीरको हंबा बनाता है अर्थात तनाव उत्पन्न करता है, जिसमें रोगी अत्यत क्षेण है, दृष्टिको ऊपर करता है, और छोकसे युक्त है, अरोचकतासे सहित है एवं जिसका पार्श्व (पमली) ट्रांसा माल्म होता है ऐसे रोगी को वैद्य असाध्य समझकर छोड़े।। ८१॥

#### हिका चिचिग्मा.

हिकोद्रारस्थापनार्धे च बेगा- । क्रोध्दं धीमान् योजयेद्योजनीयेः ॥ प्राणायामैस्तर्जनस्ताडनवि । मर्स्ये श्रीघ्रं जासयेद्वा जलाद्यः ॥ ८२ ॥

भावार्थः — हिक्का के उद्गार को बैठालने एवं वेगों को रोकने के लिय, अर्थात् उस के प्रकोप को रोकने के लिये कुशल वैद्य योग्य योजनावोंको करें। इसके लिये प्राणायाम कराना, तर्जन [डगना] ताडन करना और जल आदि से कष्ट देना हितकर है।। ८२।।

#### हिकानाशक योग.

शकरामधुकमागिवकानां । चूर्णपंत्र अस्यत्यति। हैवकां ॥ हैमगैरिकमथाज्यसमेतं । छेहयेन्मणिश्चिलामथवापि ॥ ८३॥

भावार्थ: — शत्रकर, मुलैठी, घीपल, इनके चूर्ण के भक्षणसे अत्यंत वेगसिंहत दिक्का भी उपशाम होता है। एवं सोना व गेरू को घी में मिलाकर चाटना चाहिये अथवा मनःशिलाको बी में निश्रकर चाटना चाहिये ।। ८३ ।।

#### हिकानाश यागद्रयः

सिंधवाड्यमाईमाम्लरसं वा । सं।प्णदुग्धमथवा घृतमिश्रम् ॥ क्षारचूर्णपरिकीर्णमनल्पत्र् । पातरेव स पिवेदिइ हिक्की ॥ ८४ ॥

भावार्थ—हिक्का रागवाली को, प्रातःकाल खट्टे बिजोरे लिंबु आदि के खट्टेरस में सेंघालोग भिलाकर कुछ गरम करके पिलावें | अथवा गरमदूव मे ची व क्षारों के चूर्ण डालकर पिलावें तो शीव ही हिक्का नाश होता है || ८४ ||

#### हिक्काव्त अन्यान्य योग.

अंजनामलककोलसलाजा- । तर्षणं घृतगुढण्लुतमिष्टं ॥ हिकिनां कटुकरोहिणिके। वा । पाटलीकुसुमतत्कलकरकः ॥ ८५ ॥

भावार्थ: — पुरमा, आवर्षा, बेर, खील इन की थी न गुडमें भिगीकर हिक्कियोंकी खिलाना चाहिए। कटुक रोहिणी का प्रयोग भी उनके लिए उपयोगी है। एवं पाढल का पुष्प न फल का कल्क बनाकर प्रयोग करना भी हितकारक है।। ८५॥

# अधिकऊर्ध्ववातयुक्त हिक्काचिकित्सा.

ऊर्ध्ववातवहुलास्वय हिक्का- । स्वादिंशद्धिकवस्तिविधानम् ॥ सैथवाम्लसहितं च विरेकम् । योजयेदहिमभोजनवर्गम् ॥ ८६ ॥

भावार्थः - अस्विक कर्भवात से युक्त हिक्का में विशेषतया बस्तिविधानक प्रयोग करना चाहिये। सेघालोण व आम्ड से युक्त विरेचनकी भी योजना करें तथा उष्णभोजनकी का भी प्रयोग करें।। ८६ ॥

अय मिनश्यायरीगाधिकारः । मिनश्यायनिवानः

हिकास्सम्याग्नाधिनद्भिधाय मात्र्य।यनगान् । वस्य साक्षाद्विहितसकलैः लक्षणभेषनायैः ॥

# मुर्धिन व्याप्ताः पवनकफिपत्तास्त्रस्ते पृथग्या । क्रुद्रा कुर्युनिकराणयुतान् तान् मितश्यायरागान् ॥ ८७ ॥

भावार्थ: अभीतक हिक्का रोगके उक्षण, चिकित्सा आदि को विधिपूर्वक कहकर, अब प्रतिस्थाय ( जुखाम ) राग के समूह को उन के समस्त एक्षण व योग्य औषधियों के साथ वर्णन करेंगे। मस्तक में व्याप्त वात, कफ, पित्त व रक्त व्यक्त या समस्त जिस समय कुपित होजाते हैं यह अपने गुण से युक्त प्रतिहैगाय नामक रागोको उत्पन्न करते है ॥ ८७ ॥

# प्रतिद्वाय का पूर्वरूप

म्यादत्यंतं भवधुरिवलागपमर्दो गुरुत्वं । मृक्षिस्तम्भः सत्तमिमिचैस्तथा रोमहर्षः॥ तृष्णाद्यास्ते कतिपयमहोपद्रवारसंभवंति । माग्रुपाणि मभवति सतीह मितिञ्चायरोगे ॥ ८८॥

भावार्थ:- प्रतिश्य य रोग उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो, [ रोग होने के पहिले २ ] छींक आती है, संपूर्ण अंग टूटते है, होर में भारीपना रहता है, अंग जकड जाते हैं, विना विशेष कारण के ही हमेशा रोमांच होता रहता है, एवं प्यास आदि अनेक महान् उपदव होते हैं। ये सब प्रतिस्याय के पूर्वरूप हैं।। ८८।।

बातज प्रतिख्यायके लक्षण.

नासास्यच्छम्बुतिपिहितविरूपातिनद्वेव कण्ठे ॥ शोषस्तालुन्यधरपुटयोक्शंखयोशातितोदः । निद्राभंगः क्षवथुरतिकष्टस्वरातिप्रभेदा ॥ बातं (भ्द्ते निजगुणगणः स्यात्मितिक्यायरोगे ॥ ८९ ॥

भागार्थ:--नाम से स्वच्छ [ पतली ] स्नाव होना, नाक आन्छादित, विरूप व बंदसा होना, गला, ताळू व ओठ सूख जाना, कनपटियोमे हुई चुमने जैसी तिव पीडा होना, निद्रानाश, अधिक छींक आना, गला बैठ जाना एंग अन्य वातोद्देक के उक्षण पाया जाना, ये बातज प्रतिस्याय के छक्षण हैं।। ८९॥

> पिसज मितस्याय के लक्षण पीतस्सोप्णस्त्रवति सहसा स्नावदुष्टीत्रमांगाद् । घ्राणाध्द्रमञ्ज्वलनसहयो याति निश्वासवर्गः ॥

१ उपरोक्त प्रकार बातज, पिलज, कफज, सक्रिपातज, रक्तज इस प्रकार जुलाम का पाच भेद हैं।

# तृष्णादाहमकटगुणयुक् सत्मतिक्यायमेनम् । पित्तोभ्दृतं विदितनि नचिन्हैर्वदेद्देदवेदी ॥ ९० ॥

भावार्थ: जिसमें मस्तकसे पीत व उष्ण दुष्टलाय एकदम बहता हो, नाक से धूंआ व अग्नि के समान गरम निश्वास निकलता हो एवं तृष्णा, दाह व अप पित्तके लक्षण प्रकट होते हों, उसे शास्त्रज्ञ वैद्य पित्तके लिकार से उत्पन्न प्रति-इयाय रोग कहें अर्थात् ये पित्तज प्रतिक्याय के लक्षण हैं ॥ ९०॥

#### कफजमितद्याय के उक्षणः

उच्छूनाक्षो गुरुतरशिरः कंटतात्वाष्ट्रशीर्ध- । कंडूपायः शिशिरवहलक्ष्येतसंस्नावयुक्तः ॥ उष्णप्रार्थी घनतरकफोद्धंधनिक्यासमार्गो । शुरुमात्येऽस्मिन् भवति मन्नजोऽयं मितक्यायरोगे ॥९.१॥

भावार्थ: — जिसमें इस मनुष्य की आख के ऊपर सूजन हो जाती है, शिर भारी होजाता है, कंठ, ताछ, ओठ व शिरमें खुजली चलती है, नाकसे ठण्डा गाढा व सफेद साव बहता है, उच्चा पदार्थों की इच्छा करता है। निश्चासमार्थमें अति घन [गाढा] कफ जम जाने के कारण, वह बंद रहता है, उसे कफ विकारसे उत्पन्न प्रतिस्थाय रोग समझना चाहिये। ११॥

#### रक्तज प्रतिद्याय लक्षण.

रक्तस्रावा भवति सतत्र प्राणस्ताम् च स्तु । विभागतिः प्रतिदिनमतः पीडितस्स्यान्य तुष्यः ॥ सर्वे गंधं स्वयीमह महापूर्तिनिश्वासयुक्तो ॥ नवं वेति प्रवस्त्र धिरात्य प्रतिवस्याय रोगी ॥ ९२ ॥

भावार्यः—रक्त विकार से उत्पन्न प्रतिश्यायरोग में नाक से सदा रक्तन्नाव होता है। आंखे छाछ हो जाती हैं। प्रतिदिन वह उरःक्षतके एक्षणोंसे युक्त होता है। स्वयं दुर्गंध निश्वास से युक्त रहनेसे और समस्त गंध को वह समझता ही नहीं ॥ ९२॥

सविपातज मतिश्याय सक्षतः

भूषो भूयस्त्वयमुपन्नमं यात्यकस्माश्व न्नीतं । भूत्वा भूत्वा पुनरपि मुहुर्यः मितह्यायनामा ॥ पक्वो वा स्याद्य च सहसापक्व एवात्र-साक्ष्यत् । सौर्य रोगो भवति विषमस्तर्धनसर्विष्ठगः ॥ ९४॥ मानार्थः — जो प्रतिक्याय बार २ होकर अकस्मात् द्वांच एक कर अथवा विना पक्त के ही उपशम होता है, फिर बार २ होकर मिटता है एवं जिसमें सर्वदांषोंके चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, दें से सिनापात ज प्रतिक्याय कहते हैं।। ९३।।

# दुप्रभितस्यायलक्षणः

श्रीवं शुष्यत्यय पुनिरेह क्रियते चापि नासा। स्रांतो रोधादतिबहुकफो नस्रते तत्क्षणेन ॥ वैकल्पं स्यात् त्रजति सहसा प्तिनिश्वासयोगा-। द्रेषं सर्वे स्वयमिह नवेच्यंव दुष्टाख्यरांगी ॥ ९४॥

भावार्थ — जिस में नासारंध शीघ्र सूख जाता है पुनः गीटा हो जाता है हह कफ स्रोतोंको शक देता है, अतएव नाक रुक जाता है और कभी सहसा खुट जाता है। निश्वास दुर्शंध होने के कारण उसे विसी प्रकार का गंध का झान नहीं होता है। इसे दुश्रविश्याय रोग कहते हैं॥ ९४॥

प्रतिस्यायकी उपेक्षा का दांप-

सर्वे चैंत प्रकटितगुणा ये प्रतिक्यायरोगा । अप्रैदोंषप्रमथनगुणीपेक्षिताः सर्वदैव ॥ साक्षात्कालांतरग्रुपगता दुष्टतामित कृष्छाः । प्रत्यारूवेया क्षयविषमरोगावहा वा भवंति ॥ ९५ ॥

भावार्थः — ये उपर्श्वक सर्व प्रकार के जिन के छक्षण आदि कहचुके हैं ऐसे प्रतिरपाय रोगों के अज्ञानसे दोष दूर नहीं किया जायगा अर्थात् सकाछ में चिकित्सा न कर के उपेक्षा की जायगी तो काछांतरमें जाकर वे बहुत दूजित होकर कष्टसाध्य, वा प्रत्याख्येय [ छोडने योग्य ] हो जाते हैं अथवा क्षय आदि विषम रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ९५ ॥

#### प्रतिश्यायचिकित्सा.

दोषापेक्षाविदितसक हैंभव जनसंगयुक्तो । सिंपःपानाच्छमयति नवोत्यं मतिस्यायरोगं ॥ स्वेदाभ्यंगित्रक दुवहुगण्डूषणैः शोधनाद्यैः । पकं कालाद्घनतरकफं सावयेन्नस्यवर्गैः ॥ ९६॥

१ वैद्य इति पाठातरं ।

ं भावार्थ:- दोवों की अपेक्षा से लिये गये ( जिन की जहां जरूरत हो ) संस्पूर्ण औषियों से संयुक्त अथवा सिद्ध घृत के पीने से नवीन प्रतिश्याय रोग [ अपका ] ' शंबन होता है, एवं इसपर [पाकार्थ ] स्वेद, अभ्यंग [मालिश ] सोंठ, मिरच, पीपल आदि से गण्डूप, वमन आदि शुद्धिविधान का प्रयोग कस्ना चाहिय । काळांतर में जो पक होगया है जिसका कफ गाहा होगया है उसे नध्यप्रयोग करके बहाना ऋहिये ॥ ९६॥

> बात, पित्त, कफ, व रक्तज प्रतिद्वायिकित्सा. वाते पंचमकटलवणैर्युक्तसर्पिः मशस्तं । पिरो तिकामलकमधुरैः पक्रतमेतच्च रक्ते। श्लेष्मण्युष्णैरतिकदुकतिक्तातिरूक्षैः कषायैः ॥ पेयं विद्वद्विहितविधिना तत्मतिक्यायश्चांत्ये ॥ ९७ ॥

भावार्थ: --यदि बद्द प्रतिश्याय वातज हो तो घृतमें पंचलका भिलाकर पीनां अच्छा है। पित्तज व रक्तज हो ती कडुआ आम्छ व मधुर रसयुक्त औषधियों से पकाया हुआ घृत पीना हितकर है। कफाज प्रतिस्थाय में उच्च अतिकटुक तिक्त, रूक्ष और कभेडी औषधियों से सिद्ध पृतको विधिवृर्धक विलावे तो प्रतिश्याय की शांति होती है।

प्रतिस्थायपास्त्रके प्रयोगः

पांक साक्षादव्रजति सहसा सोव्णशुंठीजलेन । क्षीरेणापि भवरमधुशियुमयुक्ताईकेण ॥ तीक्ष्णैभेक्तेः कटुकलकलायाहकी धुद्रगुषैः । कीलत्याम्लेमीरचसहितस्तत्मतिश्वायरोगः ॥ ९८ ॥

भावार्थ: - ग्रुण्डी से प्काये हुए गरम जलको पिलानेसे, लाल सेंजन व आदक से तिह दूव के पीने से, तीक्ष्णभक राई, कल (बेर) मटर, अरहर व मूंग इनसे सिह यूप [ दाल ] से और मिग्च के चूर्ण से सिहत कुल्थी की कांगी के सेवन से प्रति-श्याय रोग शीघ ही पक जाता है ॥९८॥

सक्षिपातज व दुष्ट प्रतिश्यायचिकिन्ना.

सीप्णक्षारेः कदुगणविषकेर्धृतैः वावपीडै-। स्तोक्ष्णेर्नस्परहिमएरिषेकावगाहाअलहैः॥ गण्ड्रवेशी कवलबहुधूमप्रयोगानुलेपैः।

सद्यः शाम्यत्यासिळकृतदृष्ट्रमित्रयायरोगः ॥९९॥

भावार्थः — सर्वदोषों से दृषित दुष्ट प्रतिश्वायरेगा उष्ण, क्षार, कटु औषधि वर्ग से पकाया हुआ घृत, अवपीडन, नस्य व अन्य तिश्ण नस्य, उष्णसेक, उष्णकषाय जलादिक में अवगाहन, अवलेह, गण्डूष, कवलप्रहण, बहुधूम प्रयोग व लेप से शीव्र उपशम होता है ॥ ९९ ॥

प्रतिद्याय का उपसंहार.

इति मतिस्यायमहाविकारान् । विचार्य दोषक्रमभेदभिन्नान् ॥ प्रसाधयेत्तत्मतिकारमार्गेन । रशेषभषज्यविशेषवेदी ॥ १०० ॥

भावार्थ:—-३स प्रकार उपर्युक्त प्रकार से भिन्न २ दोवोंसे उत्पन्न प्रतिश्याय महारोगों को अच्छीतरह जानकर संपूर्ण औषधियों को जानेनेत्राला वैद्य उन दोषो- के नाश करने वाले प्रयोगों के द्वारा चिकित्सा करें॥ १००॥

अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रिनिर्गतसुञ्चास्त्रमहांबुनिधेः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निस्तिमिदं हि शीकरानिभं जगदेकाहितम्॥ १०१॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलेकके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो दुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगत्का एक मात्र हितसाधक है [इसलिए ही इसका नाम कल्य, णकारक है] ॥ १०१॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे क्षुद्ररोगचिकित्सिनं नामादितः षोडद्याः परिच्छेदः ।

--:0: --

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाविविभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा दिखित भावार्थदीपिका टीका में क्षुद्ररोगाधिकार नामक सोछहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथ सप्तद्शः परिच्छेदः।

#### मंगलाचरण व प्रतिशाः

जिनपतिं प्रणिपत्य जगत्रय-। प्रभुगणाचिंतपादसरोरुहम् ॥
हृद्यकोष्ट्रसमस्तशरीरजा- । मयचिकित्सितमत्र निरूप्यते ॥ १॥

अर्थ: — जिन के चरणकमल को तीन लोकके इंद्र आकर पूजते हैं ऐसे श्री जिननाथ को नमस्कार कर हृदय, कोष्ठ व समस्त शरीर में उत्पन्न होनेवाले रीग व उनकी चिकित्सा अब कही जाती है। १॥

# सर्वरागां की त्रिदोषां स उत्पत्ति.

निखिलदेषकृतामयलक्षण-। प्रतिविधानविशेषविचारणं ॥ कमयुतागमतत्विवदां पुनः। पुनिरिह प्रसभं किमु वर्ण्यते ॥२॥

अर्थ: -- सर्व प्रकार के रोग बात पित्त कफ के विकार से हुआ करते हैं, कुशल वैद्य उन दोषों के क्रमको जानकर उनकी चिकित्सा करें | दोषों के सूक्ष्मतत्व को जानने बाले विद्वान् वैद्यों को इन बातों को बार २ कहने की जरूरत नहीं है ॥२॥

#### त्रिदेशियात्पन्न पृथक् २ विकारः

प्रवरवातकृतातिरुजा भवं - । दितिविदाहतृषाद्यपि पित्तजम् । उरुघनस्थिरकण्डुरता कफी - । द्ववगुणा इति तान् सततं वदेत् ॥३॥

भावार्यः -- वातिवकार से शरीर में अध्यधिक पीडा होती है। पित्तविकार से दाह मृषा आदि होती है। कफ के विकारसे स्थूल, धन, रिधर व खुजली होती है। ऐसा हमेशा जानना चाहिए।। ३।।

#### रागपरीक्षाका सूत्र-

अकथिता अपि दोषविश्वषजा । न । हि भवंति विना निजकारणैः । अखिलरोगगणानवबुध्य तान् । प्रतिविधाय भिषक् सञ्जपाचरेत् ॥ ४ ॥

भावार्थ:—दोषाविशेषों [ वात पित्त, ककों ] के विना रोगों की उत्पत्ति होती ही नहीं, इसिक्टिये उन दोष रोगों के नाम, छक्षण, आदि विस्तार के साथ, वर्धन नहीं करने पर भी समस्त रोगों को, दोषों के छक्षणों से ( वातज है या पित्तज है स्थादि ) निश्चय कर उनके योग्य, चिकित्सा भिषक करें ॥ ४ ॥ ५२

## अथ हुद्रोगाधिकारः । वातज हुद्रोग चिकित्सा.

पवनदोषकृताधिकवेदना- । हृदयराँगनिपीडितमातुरम् ॥ मगधजान्वितसर्पपमिश्रिते- । रहिमवारिभिरव च वामयेत् ॥ ५ ॥

भावार्थ:—-वातके विकार से जब हृदय में अत्यधिक वेदना होती है उस रोगी को अर्थात् वातज हृद्रोग से पीडित रोगी को पीपच सरसें। से मिला हुआ गरम पाना पिलाकर वमन कराना चाहिया। ५॥

## वातज हुद्देशिनाशक योग

लवणवर्गयबोद्भवभिश्रितं । घृतमतुः प्रतिबेध्टृद्यामर्था ॥ त्रिकटुहिंग्वजमोद्कसंधवा- । निर्णे फलाम्लगणैः प्यासाथवा ॥ ६ ॥

अर्थ—वातज हृदयरोगीको छवणवर्ग व यवक्षार से मिछा हुआ घृत पिछावें। एवं त्रिकटु, हींग, अजवाईन व सेंघाछोण इनको खड़े फलसमृहके रसके साथ अथवा दूध के साथ पिछाना चाहिये॥ ६॥

## पित्तज हुद्रागचिकित्साः

अधिकपित्तकृते हृदयामये । घृतगुडाप्छतदुग्धयुतीषर्घः ॥ वमनमत्र हितं सविरेचनम् । कथितपित्तचिकित्सितमेव वा॥ ७॥

अर्थ-यदि पित्त के निशेष उद्रके से हृदय रोग होजाय तां उस में [ पित्तज हृदय रोगमे ] घृत, गुड व दूव से युक्त [ पित्तनाशक ] औपधियोसे वमन कराना ठीक हूँ एवं विरेचन भी कराना चाहिए । साथ ही पूर्वकियत पित्तहर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७॥

#### कफज हदोगचिकित्साः

कफकृतोग्रमहाहृदयानये । त्रिकदुकोष्णजलैरिह वामयेत् । अपि फलाम्लयुता त्रिवृता भृतं । लवणनागरकैस्स विरेचयेत् ॥ ८ ॥

अर्थ — कफविकारसे उत्पन हृदयगत महारोग में [कफज हृद्रोग में ] त्रिकटु से युक्त उष्णजलसे वमन कराना चाहिये। एवं निशोध, खष्टा फल, संधालोण व शुंठींसे विरेचन कराना चाहिए ॥८॥

हृद्रोग में वस्तिप्रयोग.

तद्तुरूपविशेषगुणीषर्थे— । रखिलबस्तिविधानमपीष्यते ॥ हृद्यरोगगणपशमाय त्<sup>त्</sup> । क्रिनिकृतस्य विधिश्व विधीयते ॥९॥ भावार्थ: — हदोग के उपशमन करने के लिये तत्तहोषोके उपशमने योग्य औष-धियों से बस्ति का भी प्रयोग करना चाहिये। यहां से आगे कृमि रोगके निदान व चिकित्सा का वर्णन करेंगे।। ९।।

## अथ क्रिमिरोगाधिकारः।

क्रामिरोग लक्षण.

शिरसि चापि रुजो हृद्ये भृशं । वमथुसक्षवथुज्वरसंभवैः ॥
किमिकृताश्र मृहुर्मुहुरामयाः । प्रतिदिनं प्रभवंति तदुहमे ॥१०॥

भावार्थ: — शरीर में क्रिमिरोगों की उत्पत्ति होनेपर शिर व हृदय में अत्यंत श्रीडा, वमन, र्क्टोंक व ज्वर उत्पन्न होता है। एवं वार २ क्रिमियों से उत्पन्न अन्य अतिसार अम, हृद्रोग आदि रोग भी प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं।।१०॥

## कपपुरीयरकज कृमियां।

असितरक्तसिताः किमयस्सदा । कफपुरीषकृता बहुघा नृणां ॥ नग्वित्रागेंगकृहक्षतदंतभ- । क्षकगणाः क्षिरप्रभवाः स्मृताः ॥११॥

भावार्थ:—मनुष्यों के कफ व मल में काला, लाल, सफेद वर्ण की नाना प्रकार की किमियां होती है। एवं नाख़न, शिरका बाल, रोम, क्षत (जलम) व दंत को भक्षण करने वाली कृमियां रक्त में होती है। ११॥

#### इमिगोग चिकित्सा.

क्रिमिगणप्रश्नमाय चिकीर्षुणा । विविधभेषजचारुचिकित्सितं ॥ सुरसयुग्मवरार्जेफणिज्जक । स्वरससिद्धघृतं प्रतिपाययेत् ॥ १२ ॥

भावार्थ: किनियोंके उद्देकको शमन करने के लिए कुशल वैद्य योग्य विविध औषधियोंके प्रयोग से चिकित्सा करे । तथा काली तुलसी, पलाश, छोटी पत्ती की तुलसी, इन के रस से सिद्ध धृत का पिलाना हितकर है ॥ १२॥

## कृमिरांग शमनार्थ गुडिविधान.

कटुकतिक्तकषायगणोपर्ये- । रुभयतश्च विश्वद्धिमर्शन्यलम् ॥ स्वणतीक्ष्णतरेश्च निरूद्दणं । क्रिमिकुलम्भमार्थमृदाहृतम् ॥ १३ ॥

भावार्थः - करृक, तिक्त व कवायवर्ग की औषधियोंसे वमन विरेचन कराना क्रिमिरोगके लिए हितकर है। सेंधानमक व तीक्ष्ण औषियों से निरूहण बन्तिका मयोग करना भी क्रिमिसमूहके शमन के लिए हितकर है। १३॥

#### कृतिक स्वरसः

अपि शिरीपरसं किणिहीरसं । प्रवर्केंबुकिकिशुकसदसम् ॥ विललमिश्रितंपव पिवेक्सरः । क्रिमिकलानि विनाशियतं ध्रुवं ॥ १४ ॥

भावार्थः—सिरस, चिरचिरा, केमुक, पछाश, इनके रस को तिलके तेल्लमें मिलाकर पानेसे क्रिमियोंका समूह अवस्य ही नष्ट होता है ॥ १४॥

## विडंग चूर्णः

कृतविडंगविच्र्णमनेकशः । पुनिरिहाश्वशकुद्रसभावितम् ॥ तिलजशकेरया च विमिश्रितं । क्रिमिकुलमलयावहकारणम् ॥ १५॥ ४

भावार्थ — वायविडंगके चूर्ण को अच्छी तरह कई वार घोडे की छीद के रस से भावना देकर फिर तिलका तेल व शकर के साथ मिलाकर उपयोग करने पर क्रिमिकुल अवस्य ही नष्ट होता है। १५॥

## मूपिकवःर्णादियोगः

अपि च मूषिककर्णरसेन वा । प्रवररालिविडंगविच्णितम् । परिविलोइय घृतेन विपाचितं । भवति तन्क्रिमनाश्चनभक्षणम् ॥१६॥

भावार्थ--रालि [?] बायुविडंग के चूर्ण को मूसाकानी के रस में धोले | फिर उसे घृतके साथ पकाकर खानेपर किमिनाश होता है ॥ १६ ॥

#### क्रमिनाशक तेल.

वितुषसारविडंगकषायभावितितिलोद्भवमेव विरेचनौ- ॥ षधगणैः परिपक्कमिटं पिवन । क्रिमिकुलक्षयमाशु करात्यसौ ॥ १७॥

भावार्थ—तुषरहित वायुविद्यम के कामय से भावित तिल से निकादे हुए तेल को विरेचनीषियगणोंके द्वारा पकाकर पीनेसे सर्व किमिगेग शीघ ही दूर होते हैं ॥ १७॥

## सुरसादि याग.

सुरसबंधुरकंदलकंदकैः । परिविषकसुतक्रमयाम्लिकाम् ॥ अभिक्षिरां सन्नुतां त्रिदिनं पिवे– । दुद्रसर्पविनाश्चनकारिकाम् ॥ १८॥

भावार्थः — तुलसी, वायविदंग, सफेदखर कंदक (वनसूरण) इन से पकायी हुई छाछ से मिश्रित गरम कांजा में भी मिलाकर तीन दिन पीने से उदर में रहने बाली संपूर्ण कृमि नष्ट हो जाती हैं ॥ १८ ॥

#### कृमिन्न योग.

श्रुषघृष्टिविद्यांतरम् । द्धिरसेन पिवेत्किमिनाश्चनम् ॥ अथ कुल्रत्थरसं सतिलोद्धवं । त्रिकदुद्विंग्यविद्याविषिश्चितम् ॥ १९ ॥

भाषार्थः—दहीं के तोड़ के साथ इंद्रायण के करूक को मिलाकर आठ दिन में एक दफे पीना चाहिये। उससे क्रिमिनाश हो जायगा। तथा कुल्थीके रस या तिल के तेल में त्रिकट, हैं हिंग, बायबिंडग को मिलाकर लेना भी हितवर हैं।। १९॥

### पिप्पलीमूल कल्क.

सुरसजातिरसेन च एशितं । भवरिष्पित्तिमृत्तमजांबुना ॥

पितिदिनं भिषेबेत्परिसर्पवान । कटुकितक्तगणैरक्षनं हितम् ॥ २०॥

भावार्थ: — कृमिरोग से पीडित रोगीको तुल्सी व जाई के रस के साथ पिसा हुआ पीपली मूल को, बकरे के मृत्र के साथ प्रतिदिन पिलाना और कृतुतिक्तगणोक द्रव्यों से भोजन देना अत्यंत हितकर होता है।। २०॥

## रक्तज कृमिरोग विकित्साः

कफपुरीषकृतानित्वलान् जये- । द्वहुविधैः प्रकटीकृतभेषजैः ॥ रुधिरसंजीनतान्त्रिमसंचयान् । कथितकृष्टचिकित्सितमार्भतः ॥२१॥

भावार्थः—कफज और मलज क्रिमियोंको पूर्वोक्त अनेक औपधियों के प्रयोगसे जीतना चाहिये। रक्तमें उत्पन्न क्रिमिसम्होको कुष्ररोगकी चिकित्साके अनुसार जीतन। चाहिये। २१॥

#### कामिरोग में अपध्य.

द्धिगुडेश्वरसाम्रफलान्यलं । पिश्चितदुग्धगणान्मधुरान्रसान् । सकलकाकयुताश्चनपानकान् । परिदृरेन्क्रिमिभिः परिपीडितः ॥२२॥

भावार्थ: किमिरोगसे पीडित मनुष्य दही, गुड, ईखका रस, आम इत्यादि प.छ, सर्व प्रकार के दूच, मास व मधुररस, सर्व प्रकारके शाक से युक्त भोजन पानको वर्जन करें || २२ ||

अथ अजीर्णरागाधिकारः । आमः विदग्धः विष्टन्धार्जाणे लक्षणः

पुनरजीर्णविकल्पमपीष्यते । मधुरमञ्जमिद्दाममथाम्लताम् ॥ उपगतं तु विदम्धमतीव रुग् । मलीनरोधनमन्यवुदीरितम् ॥२.३॥ भावार्थ:—अब यहासे आगे अर्जार्ण रोग का लक्षण, भेद आदि के साथ वर्णन करेंगे | जो खाया हुआ आहार जीर्ण न हो [ पचे नहीं ] इसे अर्जार्ण रोग कहते हैं | इस का आमीं जीर्ण, विद्यार्जार्ण, विष्टच्यार्जीर्ण इस प्रकार ीन भेद हैं | खाया हुआ अन्त कच्चा और मधुर रहें, मीठा उकार आदि आवें इसे आमा-जीर्ण कहते हैं | जब मिसेत आहार थोडा पच कर खहा हो जावें उसे विद्यार्जीर्ण कहते हैं | जिस से पेट में अर्यंन पीडा होनी हो, और पेट फल जावें और मल भी रुक गया हो उसे विद्यार्जीर्ण कहते हैं | २३ ||

अजीणं से अलसक विलम्बिका विश्वचिका की उपित.

अलसकें च विलंबिकया सह ५ प्रवरतीव्ररुजा तु विष्विका ॥ भवति गौरिव योऽचि निरंतरं । बहुतरात्रमजर्णिमतोऽस्य तत् ॥ २४॥

भावार्थ:—जो, मनुष्य नामाप्रकार अलोको गायके समान हमेशा खाता रहता है उसे अजीर्ण होकर भयंकर अलसक, विलम्बिका और अत्यंत तीव्र पीडा करनेवाली विश्विका रोग उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥

अलसक लक्षण.

उद्ररपूरणतातिनिरुत्सहो । वमधुतृड्यरुद्धमकूजनम् ॥ मस्रनिरोधनतीव्ररुजारुचि – । स्त्वस्रसकस्य विशेषितस्रक्षणम् ॥ २५ ॥

भावार्थ:—जिसमें पेट बिल्कुल भरा हुआ मालुम हो रहा हो, ब्ययंत निरु-त्साह मालुम हो रहा हो, वमन होता हो, नीचे की तरफसे वात रुक् कर ऊपर कंठ आदि स्थानोंमें फिरता हो, मलमूत्र रुक जाता हो, तीव पीडा होती हो, और अरुचि हो उसे अलसक राग जानना चाहिए। अर्थात् यह अलसक राग का लक्षण है ॥२५॥

विलम्बिका लक्षण.

कफमरुत्ववलातिनिरोधता । श्रुपगतं च निरुद्धिमहाञ्चनं ॥ इह भवेदिनिगादविलंबिका । मनुजजनमविनाशनकारिका ॥ २६ ॥

भावार्थ — कप व वातके अत्यंत निरोधसे ग्वाया हुआ आहार न नीचि जाता है न ऊपर (न विरेचन होता है न तो वमन ही ) ही जाता है अर्थात् एकदम रुक जाता है उसे विलंबिका रोग कहते हैं। यह अत्यंत भयंकर है। वह मनुष्यजन्मको नाश करनेवाला है ॥ २६॥

१. शामाजीर्ण कफ से, विद्ग्धाजीर्ण वित्त से और विष्टन्धाजीर्ण वात से अपन होता है।

## विषूचिका स्थान.

वमथुतृह्श्रमशूलविवेष्ट्नैः । परिविम्च्छेनतार्धातसारकैः । चलनकृंभणदाहविवर्णकेहृदयवेदनया तु विष्विका ॥ २७ ॥

भावार्थ — जिसमें वयन, तृपा, श्रन, शूल, उद्देष्ट [गीले कपडे से ढका हुआ जिसा अनुपर ] मूर्छा, अतिसार, कप, जंभाई, दाह, श्रिवर्ण, हरक्रपीडा आदि विकार प्रकार होते है जूसे विष्विका (हैजा) रोग कहते हैं ॥ २७॥

#### अजीर्ण चिकित्सा.

वमनतापनवर्तियुताप्रिदीपनकरीषधपानिवधानतः ॥ मञ्जमयद्भतपन्ननतीर्णतामनञ्चनाद्विमवार्युपयोगतः॥ २८ ॥

भावार्थः — नमन, स्नेदन, वर्तिप्रयोग [अंत्रिय निर्नित बत्तीको गुदामें रखना] अग्निदीपन करनेवाळी औषधियों का क्षेत्रन, पान, छंघन (उपवास) ओर ग्रम पानी पीना, आदि क्रियाविदे विंसे अजीर्ण रोगको उपशमन करना चाहिए ॥ २८॥

#### अजीर्ण में लंघन.

अनशनं त्विह कार्यमजीर्णजि-। चुषित एव पिवेदहिमोदकम् ॥ अञ्चनभेषजदोषगणान्स्वयं । न सहते जढराग्निरभावतः ॥ २९ ॥

भावार्थ: — अजीर्ण की जीतने के लिये लंघन अवश्यमेव करें अर्थात् अजीर्ण के लिये लंघन अत्यंत श्रेष्ठ है। प्यास लगने पर ही गरम पानी पीवें। क्यो कि अजीर्ण रेगी की जठरान्नि अतिक्षीण होने से वह भीजन, औषध और दोषों की पचाने में समर्थ नहीं होती है। ॥ २९॥

#### अजीर्ण नादाक यांग.

सततमेत्र विवेद्धवणोदकं । गुडयुतानवि सर्ववकानवि ॥ त्रिकडुसैंधवहिंगुविचूर्णमि- । श्रितफल्लाम्लमिहोष्णमजीर्णसान् ॥३०॥

भावार्थ: — अर्जार्ण रोगी सदा सेधानमक को गरमपानी में डाल कर पीवें | तथा सरसों और इन दोनों को गुड मिलाकर खावें | अथवा त्रिकटु सेंधालोण शीग इन के चूर्ण को खट्टे फलों के गरम रस में मिलाकर पीना चाहिय || ३० ||

### अजीर्णहद्गोगशय.

मगधजामहिमांबुयुतां पृथक् । मवरनागरकस्कमयां अर्थे --छवणचूर्णमिति वितयं पिवे-। दुदरवन्दिविवर्द्धन कारणम् ॥ ३१ ॥ भावार्थ:—पीपल के चूर्ण को जठराग्नि के बढाने के लिये गरम पानीमें मिला-कर अथवा शुंठीके कल्कको गरम पानीमें मिलाकर या हरह और लबण इनके चूर्ण को गरम पानी में मिलाकर पीना चाहिये ॥ ३१॥

#### कुलस्य काथ.

कथितमुष्ककभस्मविगालितं। । दक्कविपककुलस्थरसं सदा ॥ छवणितं त्रिकट्टत्कटमातुरः सततमग्निकर मण्बिन्नरः ॥ ३२ ॥

भावार्थ: — मोरवाके भस्म से काथ कर उस काथ को छानें किर उस के द्वारा उस पकाये द्वुए कुल्थी के रस में उवण व त्रिकटु निलाकर सदा अर्जाण से पिट्टित पीवें तो अग्निदीयन होता है ॥ ३२ ॥ 🔊

## विश्विका चिकिस्ताः

मधुकचंदनवालजलांबुदांबुरुहानिबदलांघिसुतण्डुला— । म्बुभिरशंपमिदं मृदितं पिबेत् प्रशमयंस्तृषयातिविष्चिकाम् ॥ ३३ ॥

आवार्थ: -- मुलैर्ठा, चंदन, खस्न, नेत्रवाला नागरमोथा, कमल, नीमके पत्ती व उसके जड को चावल के धोवन में मर्दनकर पिलावे तो यह विवृचिका रोग को सुषासे प्रशमन करता है। ३३ ॥

## त्रिकटुकाद्यंजनः

त्रिकडुकत्रिफलार्जनीद्वयोत्पलकरंजसुवीजगणं शुभम् ॥ फलरसेन विशोष्यकृतांजनं प्रशमयत्यधिकोग्रविषृचिकाम् ॥ ३४ ॥

भावार्थ:--- त्रिकटु, त्रिकला, इलदी, नीलकमल, करंज के बीज, इन को खड़े फलोंके रसके साथ बारीक पीसकर सुखावे, इस प्रकार तैयार किये गये अंजन को आंजनेसे उप्र विष्चिका भी दूर होती है ॥ ३४॥

अलसकोऽप्यतिकुल्र इर्तारितः । परिहरद्विलीवविलंबिकां ॥ अपि विष्ट्विकया परिपीडिता- । निह जयेद्रतिसारचिकित्सितैः ॥३५॥

भावार्थ:--अलसक रोग अत्यंत कष्ट साध्य है । विलिम्बका को भी शीध छोड देना चाहिये। विलिम्बकास पांडित रोगीको अतिसारोक्त चिकित्सा के प्रयोग से द्रांक करना चाहिये।। ३९॥

## विश्वचिकामें दहन व अन्य चिकित्सा

दहनमत्र हितं निजपाधिंगषु । प्रवलवातयुतातिविष्विकाः । प्रवसमनाय महोष्णगुणाषधानहिमतं।ययुनान्परिपानतः ॥ ३६ ॥

भावार्थ:-प्रवल वातके वेगसे युक्त विकारसे उत्पन्न विषृचिका रोग के। शमन करने के लिये, पाणि स्थान में जलान चाहिये । एवं महान् उप्ण औपधियों को उष्णजल में मिलाकर पिलाना भी हितकर है ॥ ३६ ॥

अजीर्ण का असाध्य लक्ष्ण.

रसनदंतनस्वाधरकृष्णता । वमनताक्षिःनिजस्वरसंक्षयः । रमृतिविनाञ्चनता त्रिथिन्छांगता । मरणकारणमेतदजीर्णनाम् ॥ ३० ॥

भावार्थ:—अर्जार्ण रोग मे जीभ, दात नख, ओठ का काला पड जाना, वमन विशेष होना, आंखे अदर घुस जाना, स्वरनाश होना, स्वितिक्षय होना व अंगशिषिल होना, यह सब मरण के कारण समझना चाहिये अर्थात् ये लक्षण प्रगट होवें तो रोगी शीघ मरता है ॥ ३७॥

मूत्र व योनिरोग वर्णन शतिशाः

अष च मूत्रविकारकृतामयानधिकयोनिगतानिजलक्षणान् । प्रवरनामयुताखिलभेषजैः । प्रकथयामि कथां विततक्रमेः ॥ ३८ ॥

भावार्थ:--यहां से आगे मूर्शियकार से उत्पन्न रोग और योनि रोगों को, उन के छक्षण, उत्कृष्ट नामको धारण करनेवाले श्रेष्ठ सम्पूर्ण औषधियोके साथ २ क्रम से वर्णन करेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ३८ ॥

# मुत्रेघातादिकारः ।

बातकुण्डलिका स्थण.

स्वजलवेगविघातविद्षितिश्चिरिवरूक्षवशादिष बस्तिज ।

इचरित मूत्रयुतो मरुदुत्कटः पवलवेदनया सह सर्वदा ॥ ३९ ॥

सृजति मूत्रमसौ सरुजं चिरात्ररवरोल्पमतोल्पमितव्ययः ।

पवनकुण्डलिकाल्यमहामयो भवति घोरतरोऽनिलकोपतः ॥ ४० ॥

भावार्थः — मूत्र के थेग को धारण करने व रूक्ष पदार्थों के सेवन करने से,

बस्तिगत प्रवल वात प्रकुपित होकर, मूत्र के साथ मिलकर बस्ति में पीडा करते हुए,

१ मुवाबरोध.

गोलाकार के रूप में फिरता है तो रोगी मनुष्य, अत्यंत व्यथित हो कर, पीडा के साथ बहुत देर से थोडे २ मूत्र को विसर्जन करता है। इसे वातकुंडालिका रोग कहते हैं। यह भयंकर रोग वातोद्रेक से उत्पन्न होता है।। ३९।। ४०।।

## मूत्राष्टीलिका लक्षण

कुपितवातविघातविशोषितः पृथुरिहोपलवद्घनतां गतः । भवति मृत्रकृतात्र्यमहामयो । मलजलानिलरोधकुदुद्धतः ॥ ४१ ॥

भावार्थ:—-वातके कुपित होनेसे वह मूत्र जब सूख जाता है वह बढ़कर पत्थर के समान घट्ट हो जाता है, जो कि मल मृत्र व वातको रोकता है। वह मूत्रसंबंधी अस्म रोग कहलाता है। इसे मृत्राष्ट्रीलिका के नाम से भी कहते है। वह मूत्रान्य वात विकारसे उत्पन्न होता है व अत्यंत भवैकर है॥ ४१॥

## वातबास्त लक्षण.

ज़लगतेरिइं वेगविघाततः प्रतिवृणोत्यथं बस्तिमुखं मरुत्। प्रचुरमृत्रविसंगतयातिरुक्पदनबस्तिरिति प्रतिपाद्यते॥ ४२ ॥

भावार्थ: — मूत्र के वेगको रोकने से बस्तिगत वायु प्रकुषित होकर बस्तिके मुखको एकदम रोक देता है। इससे मूत्र रुक जाता है। बस्ति व कुक्षि में पीडा होती है, उसे बातबस्ति रोग कहते है। ४२॥

#### मूत्रातीत लक्षण.

अवधृतं स्वजलं मनुजो यदा । गमयितुं यदि वांछति चेत्पुनः । वजित नेव तदाल्पतरं च वा । तदिह मूत्राभतीतम्रदाहृतम् ॥ ४३ ॥

भावार्थः — जो मनुष्य, मूत्र के बेग को रोक कर, फिर उसे त्यागना चाहता है तो वह मूत्र उत्तरता ही नहीं, अथवा प्रवाहण करने पर पीडा के साथ थोडा २ उत्तरें इसे मृत्रानात रोग कहते हैं॥ ४३॥

#### मूत्रजंडर लक्षण.

उद्कवेगविधातत एव तत् । प्रकुरुतं मरुदुत्परिवर्तते । उद्दरपूरणमुद्धतवेदनं । प्रकटमृत्रकृतं जठरं सदा ॥ ४४॥

भावार्थः — उस मूत्रके वेग को रोकनेसे, कुपित [ अपान ] वाल जब ऊर्ध्व गामी होकर पेट में भर जाता है अर्थात् पेटको फुछाता है [ नाभीसे नीचे अफरा ] और उस समय पेट में अत्यंत वेदना को उत्पन्न करता है । उसे मूत्रजठर रोग कहा है ॥ ४॥

#### मुत्रोत्संग लक्षण.

अपि मनोइरमेइनमध्यमे । प्रवर्शस्त्रमुखेति विषड्यते । सृज्ञत एव बङ्गात्पतिवाधतः । सरुज मूज्ञमताप्यपसंगरक् ॥ ४५ ॥

भावार्थ:—मनोहर शिक्षेंद्रिय के मध्यभाग वा बस्ति [ मूत्राशय] के मुख में, प्रृष्ट्त हुआ मूत्र रुक् जाता है, बलात्कार से त्यागने की कोशिश करने पर, प्रतिबंधक कारण मौजूद्र होनेसे, पीडा के साथ धीरे २ थोडा २ निकलता है। कभी रक्त भी साथ आता है, इसे मूत्रोंत्सग रोग कहते हैं ॥ ४५॥

#### मूत्रक्षयलक्षण.

द्रविद्दीनविक्क्षत्ररीरिणः । प्रकटवस्तिगतानिल्लिपत्तकौ । क्षपयतोऽस्य जलं बलतः स्वयं । भवति मूत्रगतक्षयनामकः ॥ ४६ ॥

भावार्थ: — जिन के रारीर में द्रवभाग अत्यंत कम होकर रूक्षांश अधिक होगया हो उन की बस्ति में पित्त व वात प्रविष्ट होकर मूत्र की जबर्दस्ती नाश करते हैं। वह मूत्रक्षयनामक रोग है ॥ ४६॥

#### मुत्राइमरी सक्षणः

अनिलिपचित्रशादितशोषितं । कठिनवृत्तिमिहांबुनिवासितम् । मुखगतं निरुणिद्धे जलं शिलोपममतोऽस्य च नाम तदेव वा ॥ ४७ ॥

भावार्थः — वात व पित्त के प्रकोप से, मूत्र सूखकर कठिन व गोल, अश्मरी के समान प्रंथि बास्त के मुख मे उत्पन्न होता है जिस से मूत्र रुक् जाता है। यह अश्मरी तुल्य होने से, इस का नाम भी मूत्राईमरी है॥ ४७॥

### मूशशुक्र लक्षण.

अभिमुखस्थितम्त्रनिपीहितः । प्रकुरुतंऽज्ञतयाधिकमैथुनम् । अपि पुरः पुरतस्सद्द रेतसा बहति मूत्रामिदं च तदाख्यया ॥ ४८ ॥

भावार्थः — जब मूत्र बाहर आनेके लिये उपिथत हो और उसी समय कोई अज्ञानसे मैथुन सेवन कर छेवें तो मूत्र विसर्जन के पाहिले [ अधवा पश्चात् ] बीर्यपात किं भरम मिला हुआ जल के समान ] होता है इसे मूत्रशुक्रगेग कहते हैं ॥ ४८ ॥

१ इसे अंथातरों में मूत्रअंथि कहते हैं॥

#### उष्णवात लक्षण.

## श्रमयुनेष्णिनिरूक्षनिषेवया । कुपितिपत्तयुतो मस्दुद्धतः । मजननाननबीस्तगुदं दहन् । गमयतीह जलं ग्रुहुरुष्णवत् ॥ ४९ ॥

भावार्थ:— आधिक परिश्रम करने से, उप्ण व अत्यंत रूक्ष पदार्थों के सेवन से प्रकुपित पित्त [ बस्ति को प्राप्त कर ] वात से संयुक्त हो जाता है तो लिंग के अप्रभाग, बस्ति, गुदा, इन स्थानों में जलन उत्पन्न करता हुआ गरम [ पीला लाल व रक्त सहित ] मूज बार २ निकलता है। इसे उप्णवात रोग कहते हैं॥ ४९॥

## पित्तज मृशोपसाद लक्षण.

विविधयीतकरक्तामिहोष्णवद्धहुङ्गशुष्कमथापि च रोचना- । सहभम्त्रमिदं बहुपित्ततः स च भवेदुपसादगदां नृणाम् ॥ ५० ॥

भावार्थ:—पित्त के अत्याधिक प्रकोपसे नाना प्रकार के वर्णयुक्त व पीला, लाल गरम पेशाब अधिक आता है। यदि वह स्र्व जावें तो, गोरोचना के सदश मालूम होता है। इस रोग को मूलोपसाद कहते है। ५०॥

#### कफज मूत्रोपसाद सक्षण.

## बहरुपिच्छिरुशीतरुगौरवत् । स्रवति क्रुच्छ्रत एव जरु चिरात् । कुम्रुदश्चेश्वश्चश्चांकसमप्रभं कफकृतस्सभवेदुपसादकृत् ॥ ५१ ॥

भावार्थ: — कफ के प्रकोप से, जिस में गाढा पिन्छल (लिचलिचाहट),ठण्डा, सफेद वर्ण से युक्त पेशाब देर से व अत्यंत कष्ट से निकलता हैं और वह सूख जाने पर उस का वर्ण कमलपुष्प, शख व चंद्रमा के सदश हो जाता है, उसे कफज मूत्रोपसाद रोग कहते हैं ॥ ५१॥

### मूत्ररोग निदानका उपसंहार.

इति यथात्रमतो गुणसंख्याया, निगदिताः सजलाद्भवदुर्गदाः ॥ अथ तदीषधमार्गमतः परं, परहितार्थपरं रचयाम्यहम् ॥ ५२ ॥

भावार्थः — इस प्रकार मूत्र से उत्पन्न होनेवाले दुष्टरोगों को उन के भेद सिंहत यथाक्रम से वर्णन किया। अब दूसरों के हितकी दृष्टि से उन के योग्य औषि व चिकित्साविधि को प्रतिपादन करेगे।। ५२।।

## अथ मूत्ररोगचिकित्सा.

विधिवदत्र विधाय विरेचन, प्रकटितात्तरवस्तिरपीष्यते । अधिकमधुनता रुधिरं स्नवेत्, यदि ततो विधिमस्य च खंहणम् ॥५३॥ भावार्थः - उपरोक्त मूत्ररोग में विधि से विरेचन कराना चाहिये तथा पूर्व कथित उत्तरबस्ति का प्रयोग भी हितकर है। अधिकमैथुन से यदि रुधिरस्नाय होता हो तो उसपर बृहंणविधि का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५३॥

## कपिकच्छ्वादि चूर्णः

कपिफलेश्वरबीजकपिष्पली-। मधुकचूर्णमिहालुलितं शनैः ॥ घृतिसतैः मविलिश्व पिवन्पय- । स्तदनु मूत्रगदानालिलान् जयत् ॥५४॥

भावार्थ:— तालमखाने का बीज, पीपल, कौच्च के बीज, मुलैटी इनका अच्छी-तरह चूर्ण बनावें और उसमें घी व शकर मिलाकर चाटे, पीछेसे दूध पीवें । यह स्पूर्ण मूत्र रोगोंको जीत छेता है ॥ ५४ ॥

#### मूत्रामयन्न घृत.

किपवलातिबला मधुकेक्षुर । प्रकटगांक्षुरभूरिशतावरी—॥

प्रभुमृणालकशेरकसोत्पलां—। बुजफलांशुमतीं सह विश्वया ॥ ५५॥

समधृतानि विचूर्ण्ये विभावितो—। दकचतुष्कामेदं पयसा चतु—॥

शुण्युतेन तुला गुडसाधितं । घृतवराडकप्रुत्कटगंथवत् ॥ ५६॥

घृतमिदं सततं पिवतां नृणां । अधिकवृष्यवलायुररोगता ॥

भवति गर्भवती वनिता प्रजा । प्रतिदिनं प्यसैव सुभोजनं ॥ ५७॥

भावार्थ:—कौंच के बीज, खरेटी, गगेरेन, मुलैटी, तालमखाना, गोखुर, शतावरी, प्रभु [?] कमलनाल, कसेरु, नीलीपल, कमल, जायफल, शालपणीं, [सरिबन] पृश्नपणीं [पिठवन] इन सब को समभाग लेकर, मृक्ष्म चूर्ण कर के इस ने चतुर्गुण पानी मिलावें। इस प्रकार तैयार किए हुए यह कल्के, व चतुर्गुण गायके दूध, ५ सेर गुड के साथ चार सेर, (यहां ६४ तोले का एक सेर जानना) सुगध घृत को सिद्ध करें। इस घृत को प्रतिदिन सेवन करने वाले मनुष्य को वृष्म (वीर्य वृद्धि होकर काम शाक्ति बढ़ना) होता है। बल, और आयु वृद्धिगंत होते हैं और वह निरोगी होता है। बल गर्भवती होकर पुत्र प्रसूत होजानी है। इस घृत को सेवन करते समय प्रतिदिन केवल दूध के साथ भोजन करना चाहिये [मिरच, नमक, मसाला, खटाई आदि नहीं खाना व्याहिये]॥ ५५॥ ५६॥ ५७॥

१ यह घृत से चतुर्योश इाले।

## अय मूत्रकुछाधिकारः।

इकि च मूजकतामयस्रक्षण मतिविधानिषद मतिपादितम् । अय तद्द्वविधाधिकयोतस्रक्षणिचिकात्सितमत्र निरूप्यते ॥ ५८ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार मूत्रसंबंधी [मूत्राघात ] रेग के लक्षण व चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। अब यहां से मूत्र रोगातंगीत, अन्य आठ प्रकार के मूत्रा-घात [मूत्रकृछ् ] रोगों का लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करेंगे॥ ५९॥

## थाठ प्रकार मूत्रक्छू.

अनिस्तिषक्षिराखिकैः पृथक् । तद्भिघातवशाच्छकुताथवा । मबलशकीरयाप्यधिकाश्मरीगणिनिपीडितमृत्रमिहाष्ट्रथा ॥ ५९ ॥

भावार्थः — वात, पित्त, कफ व सिन्निपात से, चोट आदि लगने से, मल के विकार से, शर्करा व अश्मरीसे [ वातज, पित्तज, कफज, सिन्निपातज, अभिघातज, शक्कज, शर्कराज, अश्मरीज] इस प्रकार अष्टिश्चि, मूत्रकृच्छ् रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५९॥

## अष्टविध मूत्र कुरुज़ीके पृथक् सक्षण.

तदनु दोषगुणैरिह मेहन । प्रवरश्चयजंक प्रवनामयैः ॥ अधिकशूलगुतोदरपूरणः । मलनिरोधजमस्मरिकोदिता ॥६०॥

कथितश्चर्करयाप्युदितक्रमात् । हृदयपीडनवेपयुश्क्षु - ॥ र्वस्रतरामिनिपातविमोहनैः । स्जिति मूत्रीमहाहतमारुतात् ॥६१॥

भावार्थ:—वार्ताटि दोषज मूत्रकृष्छ में तत्तदोषों के छक्षण व सिन्निपातज में तीनों दोषों के छक्षण प्रकट होते हैं। मूत्रवाहि स्रोतो पर शक्ससे घाव हो जाने से, अथवा अन्य किसी से चोट पहुंचने से जो मूत्रकृष्छ उत्पन्न होता है उस में अत्तज

१ यहा घात शब्द का अर्थ आचार्यों ने इच्छू [ कष्ट से निकलना ] किया है ॥

२ खातज सूत्रकुच्छू—जिसमें वंश्वण (राङ) मूत्राशय, लिंग स्थानों में तीत्र शीडा हे कर बारंपार थोडा २ मूत्र उतरता है उसे बातज मूत्रकृच्छू कहते हैं।

**पैलिक मूत्रकृष्ट्र—१**स में पीडायुक्त जलन के साथ पीला, लाल मूत्र **वा**रंबार **कश्टे** उतरता **है** !

कफता मूडाकुच्छू -- इस में लिंग और मूत्राधय भारी व स्जनगुक्त होते हैं और विकना मूत्र आता है :

मूत्र कुच्छू के सदरा छक्षण पाये जाते हैं। मेळ के अवरोध से बात कुपित होकर मूत्रकुच्छू को उत्पन्न करता है। उस मे शूळ व आध्मान [अफराना ] होते हैं। अक्ष्मरीज मूत्रकुच्छू का छक्षण, अक्ष्मरीरोग के प्रकरण मे कह चुके है। शक्रराज मूत्रकुच्छू का अक्ष्मरीज के सदरा छक्षण है। छेकिन् इतना विशेष हैं कि अक्ष्मरी [पित्तसे पचकर] वायुके आधात से जब दुकड़ा २ रेतीला हो जाता है इसे शर्करा कहते हैं। जब यह मूत्र मार्ग से [मूत्रके साथ ] बाहर आने छगता है मूत्र अत्यंत कष्ट से उत्तरता है तो हृदय में पीड़ा, कम्प कांपना ] शूळ, अशक्ति, अभिमाद्य और मूर्च्छा होती है।। ६०।६१॥

## मूत्रकुड्ख्रिकिस्सा.

किशतम्त्राविघातिचिकित्सितं । प्रकथयाम्यधिकाखिलभवजैः । प्रतिदिनं सुविशुद्धसनोः पुनः । कुरुत बस्तिमिहोत्तरसंक्रितम् ॥ ६२ ॥

भावार्थः — उपरोक्त मूशकृच्छ रोगकी चिकित्सा का वर्णन, उनके योग्य समस्त औषधियो के साथ २ करेगे । प्रतिदिन रोगीके शरीर के<sup>ग</sup> शोधनकर पुनः उत्तर बस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६२ ॥

## म्त्रकृष्ट्रनाशक योग.

त्रपुसर्वीजककल्कमिहाक्षसम्मितमथाम्लसुकांजिकयान्वितं । लवणवर्गमपि प्रपिवेश्वरःसभयमुत्रविघातनिवारणम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:---खीर के बीज के एक तोले कल्क को श्रेष्ठ खई। कांजी के साथ एवं छवण वर्ग को कांजी के साथ पीनेसे, मनुष्य का भयंकर मूत्रकृष्ट्र भी शांत होता है।। ६३।।

## मधुकादिकल्क.

मधुककुंकुपकल्कि। हांबुना । गुडयुतेन विल्लोड्य निशास्थितं ।
 श्रिशिरपाशु पिवन् जयतीद्वपप्यस्विल्युत्रविकारपरं नरः ॥ ६४ ॥

भावार्थः — ज्येप्टमधु व कुंकुम (केशर) के कन्क मे गुड निलाकर पानी के साथ बिलोना चाहिथे। फिर उसे रात्री मे बैसा ही रखें। अच्छीतरह ठण्डा होने के बाद [प्रातःकाल] उसे पीनेसे समस्त मूत्रविकार दूर हो जाते हैं। ६४॥

## दाडिमदि खूर्णः

सरसदादियबीजसुजीरनागरकणं खबणेन सुच्णितं ॥ वतिदिनं वरकांजिकया पिवं- । दशिकसूत्रीवकाररुजापरम् ॥ ६५ ॥ भावार्थ— रसयुक्त दाडिम (अनार) का बीज, जीरा, शुंठी, पीपल व लवण इन को अच्छीतरह चूर्ण कर, उसे प्रतिदिन कांजी में मिलाकर पीना चाहिये। वह अधिक मूलकुल रोग को भी दुर करना है।। ६५॥

## कपोतकादि योगर्

अपि कपोतकमुलयुतित्रिकंटकसुरुधनखां घ्रिगंणः श्रितम् ॥ कुडुवयुरुमपयों बुचतुर्गुणं प्रतिपिवेत्सपयः परिपेषितम् ॥ ६६ ॥

भावार्थः — कपोतक [ सफेट सुर्मा ] पीपलाम्ल, गोखरु, कंटकपाली वृक्ष का जड, इन से चतुर्गण पानी डालकर सिद्ध किये हुए दूध को अथवा उपरोक्त औषाधियोंको दूधके साथ पीसकर (मूलाकृष्ठ रोग को जाश करने के लिए) पीना चाहिए ॥६६॥
तुरगादिस्वरसः

तुरगगदर्भगे।रेटजं रसं कुडुबमात्नमिह प्रपिबेश्वरः ॥ स्वणवर्गयुतां त्रिफलां सदा । हिमजलेन च मुत्रकृतामयम् ॥ ६७ ॥

भावार्थ: -अश्वगंध, सफेद कमल, दुर्गव खेर, इनके रस को कुडुब प्रमाण पीना चाहिये। तथा छवणवर्ग व त्रिफला के चूर्ण को ठढे जलके साथ मिलाकर पीना चाहिये, जिससे मूल रोग दूर होता है।। ६७॥

#### मधुकादि योगः

अथ पिनेन्मधुकं च तथा निश्चा- । ममरदारुनिदिग्धिकया सह॥ षुटिघनामलकानि जलामयी । पृथगिहाम्लपयोऽक्षतधाननैः ॥ ६८॥

भावार्थ- मुलेठी, हलदी, देवदारु, कटेली, छोटी इलायची, नागरमोथा, आंवला, इन के चूर्ण व कल्क को काजी, दूध, चावल का घोवन, इन किसी एक के साथ पीना चाहिये॥ ६८॥

स्वरसमामस्रकोद्भवमेव वा । बुदुबसिम्मतिमिक्धुरसान्वितम् ॥ त्रुटिन्निस्राजतुमागाधिकाधिकं गुडजस्रं प्रिवेत्स जस्रामयी ॥ ६९ ॥

भावार्थ — म्ञामयसे पीडित रोगी को १६ तोले आंवले का रस, अथवा उसमें ईख का रस मिलाकर पीना चाहिये। एवं छोटी इलायची शिलाजीत पीपल इन को गुडजल के साथ पीना चाहिये॥ ६९॥

सत्रुटिरामठचूर्णयुतं पया । घृतगुडान्वितमञा पिनं सरः ॥ विविधमुत्रविघातकृतामया- । निधकशुक्रमयानपि नाश्चयेत् ॥ ७० ॥

१ क्रलं इति पाठांतए।

भावार्थ — छोटी इलायची व हींग के चूर्ण में घी गुड मिलाकर, दूध के साथ पिने से नानाप्रकार के मूलकृष्छ रोगो को एवं शुक्रगत मूलरोगो को भी नाश करता है।। ७०॥

#### क्षारोदक.

यवजपाटलिबिस्वनिदिग्धिका । तिल्लजिक्षिशुकभद्रकभस्मीन । स्तज्जलं सवरांगविलंगमूचकफलेः त्रुटिभिः परिमिश्रितं ॥ ७१ ॥ भस्रतमेतदयार्धयुतं च वा । घृतगुढान्वितमेव पिबेन्नरः । सक्लभक्षणभाजनपानकान्यनुदिनं विदर्भत तथाम्रुना ॥ ७२।॥

भावार्थ:—जैंका पचाग, पाढल, बेल, कटेली, तिल का पचाग, ढाक, नागर मोथा इन को जलाकर भस्म करे। इसे पानी में घोलकर छान लेवे। इस क्षार जल मे दालचीनी, विडंग, तरुम्पिक [ दृक्ष जाति की मूसाकानी ] के फल व छोटी इलायची के चूर्ण को मिलावे। फिर इसे घी गुड के साथ ८ तोला अथवा ४ तोला प्रमाण प्रभेहरोगी पीवें। एवं इसी क्षारसे संपूर्ण भक्ष्य, भोजन पानक आदिकोंको बनाकर प्रतिदिन खाने को देथे॥ ७२॥

### शुट्यादियोग.

विविधम् त्ररूजामस्विलाश्मरीमधिकः सर्कर्या सह सर्वदा। श्मयतीह निषेवितमं बुतत्त्रुटिशिलाजद्विषिणालिकागुर्देः ॥ ७३ ॥

भावार्थ: — छोटी इलायची शिलाजित, पीपल व गुड इनको पानी के साथ सेवन करें तो नाना प्रकार के मूत्ररोग सर्वजाति के अक्सरी एवं शर्करा रोग भी शमन होते हैं ॥ ७३ ॥

## अथ योनिरोगधिकारः। योनिरोग विकित्साः

अथ च योनिगतानित्वलामयान्निजगुणैरुपलीक्षतलक्षणान् । मञ्जमयेदिह दोष्विञ्चषतः मतिविधाय भिषम्बिविधौषधैः ॥ ७४ ॥

भावार्थ: सम्पूर्ण योनिरोग, जो उन के कारण भूत, तराहोपो के छक्षणों से संयुक्त हैं उन को, उन २ दोषानुसार, नानाप्रकार की औषधियोंसे चिकित्सा कर के वैष शनन करें।

विशेष-मिथ्या आहार बिहार दुष्टार्तव, शुक्रदोष, व देववशात् योनि रोगकी उत्पत्ति होती है। इस के मुख्यतः वातज, पित्तज, कफज, सिन्पातज, इस प्रकार ४ भेद हैं। छेकिन उन के एक २ से पांच २ प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। अर्थात् प्रत्येक के पांच २ भेद हैं। इस प्रकार योनिरोग के भेद २० होते है।

## वातज योतिशेग.

- १ जिस योनिसे झाग [फेन ] मिला हुआ रज बहुत कष्ट से बहे उसे उदावर्ता योनि कहते है।
  - २ जिस योनि का आर्तव नष्ट होगया हो उसे बंध्या कहने हैं।
  - ३ जिसको निरंतर पीडा होनी हो इसे, विष्छुता कहते हैं।
- ४ मैथुन करने के समय मे जिस मे अन्यंत पीडा होती हो. उसे विष्लुता योनिरोग कहते है।
- ५ जो योनि कठार व स्तन्ध होकर शुल तीड युक्त होवे उस को बातला कहते हैं। ये पांचों योनिरोग इन में वातोदेक के लक्षण पाये जाते है, लेकिन् बातला में अन्योंकी अपेक्षा अधिक लक्षण मिलते हैं।

### वित्रजयोनि रोग।

- १ जिस योनि से दाह के साथ रक्त बहे उस लोहितक्षया कहते है।
- २ जो योनि रज से सयुक्त शुक्रको वात के साथ, वमन करे (बहावे) उसे बामिनी कहते हैं।
  - ३ जो स्वस्थान से अप्ट हो उसे प्रसंसिनी कहते है।
- ४ जिस योनिमे रक्त के कम होनेके कारण. गर्भ ठहर २ कर गिर जाता है उसे पुत्रध्नी कहते हैं।
- ५ जो दाह, पाक [पकना] भे युक्त हो. साथ ज्वर भी हा इसे पित्तला कहते हैं।

उपरोक्त पाचो थोनिरोग पित्त से उत्पन्न होते है अतएव उनमे पित्तोद्रेक के छक्षण पाये जाते हैं। लेकिन् पित्तला में पित्तके अत्यधिक लक्षण प्रकट होते हैं।

### कफज योनिरोग।

१ जो योनि, अत्यधिक मैथुन करने पर भी, आनंद को प्राप्त न हे<sup>र</sup> उसे अस्यानंदा कहते हैं।

२ जिस में कफ व रक्त के कारण से, कार्णिका [ कमल के बीच मे जो कार्णिका होती है वैसे ही मांसंबंद ] उत्पन्न हो उसे, कार्णिनी कहते हैं।

३ जो योनि मैथुन के समय में अच्छी तरह मैथुन होनेके पूर्व अर्थात् जरासी मैथुन से ही, पुरुष के पहिले ही दिवत हो जावें और इसी कारण से बीज को प्रहण नहीं करें उसे अचरणा कहते हैं।

४ जो बहुवार मथुन करने पर भी, पुरुष के पीछे द्रवीभूत होवें अत एव गर्भवारण न करें उसे अतिचरणा कहते है।

५ जो पिष्छिल (लियलियाहट युक्त) सुजर्छा युक्त व अत्यंत शीत होवें उसे श्रेड्याला योनि कहते हैं। उपरोक्त पाची रोगों में श्लेड्याहेक के लक्षण पाये जाते हैं।
श्लेड्याला में अन्यों की अपेक्षा अधिक लक्षण प्रकट होते हैं।

#### सिक्रपातज यानिरोग।

- १ जो यांनि रज से रहित है, मैथुन करने में कर्कश मालूम होती है, (जिस स्वी क रतन भी बहुत छोटे हो ) उसे पंण्डी कहते हैं।
- २ बड़ा लिंगयुक्त पुरुष के साथ मैथुन करने से जो अण्ड के समान बाहर निकल आनी है, उसे अण्डली [अण्डिनी ] यांनि कहते है।
- ३ जिस का मुख अत्यधिक विवृत [खुला हुआ ] है और योनि मां बहुत बड़ां है वह विवृता कहलाती है।
  - ४ जिसके मुख सूई के नोक के सदश, छोटी है उसे सूचीवक्ता योनि कहते हैं
- ५ जिस में तीनों दोपोंके लक्षण प्रकट होते हैं उसे, सिक्यातिका कह सकते हैं यद्यपि उपरोक्त पाचो रोगों में भी तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं । सान्निपातिकामें उनका बाहुल्य होता है।। ७४॥

#### सर्वज योनिरागिविकस्सा

अखिल्रदांषकृतान्परिहृत्य तान् पृथगुदीरितदोषयुतामयान् । उपचरेद्घृपानविरंचनैर्विधिकृतोत्तरवस्निभिर्ष्यलम् ॥ ७५ ॥

भावार्थः —सन्निपातज योनिरोगोको असाप्य समझकर छोडें और पृथक् २ दे। थों से उत्पन्न योनि को घृत पान, निरेचन व बरित आदि प्रयोगसे उपचार करना चाहिये ॥ ७५॥

#### वातलायोनिविकिस्ता.

## परुषकर्कश्वज्ञ्लयुतासु योनिषु विश्वषितवातहरीषधैः । परिविषकघटोद्भवेगाष्पतापनसुश्चंति वश्वीकृतमानसाः॥ ७६॥

भावार्थः — जिस योनिरोग में योनि कठिन, कर्कश व शूल्युक्त होती है उसे (वातला योनिको ) बातहर विशिष्ट औषित्रियों से सिद्ध काढे को, एक घडे में भरकर उससे उत्पन्न, बाष्प [वांफ] से, (कुंभी स्वेद से ) स्वेदन [सेकना] करना चाहिये। ऐसा मन को वशीभूत करनेवाले महापुरुषों (मुनियों) ने कहा है ॥७६॥

## अन्य वातज योनिरोग चिकित्साः

## खवणवर्गयुतैर्मधुरौषधैः घृतपयोक्षधिभिः परिभावितैः । अनिखयोनिषु पूरणमिष्यते तिस्रजमिश्रितसत्त्विचुनायवा ॥ ७७ ॥

भावार्थ — बात विकारसे उत्पन्न [अन्य] योनिरोगो में लबणवर्ग और मधुरौष-वियो को घृत, दूध व दही की भावना देकर चूर्ण करके योनि में भरना चाहिये अथवा तिल के तेल के भिगोया गया पिचु [पोया] को योनि में रखना चाहिए ॥७७॥

## पित्तज योनिरोग चिकित्सा.

## तदनुरूपगुणैषिसाधितैरहिमवारिभिरेव च धावनम् । अधिकदादद्यनास्त्रीप योनिषु प्रथितश्वतिविधानिमहाचरेत् ॥ ७८ ॥

भावार्थ—वातज योनिरोग से पीडित योनि को उस के अनुकूछ गुणयुक्त [ वातनाशक ] औपधियोसे सिद्ध [ पकाया हुआ ] गरम पानी से ही धोना चाहिये। अत्यत टाहयुक्त [ पैत्तिक ] योनिरोगों में शीतिकिया करनी चाहिये।। ७८।।

#### कफज योनिरोगनाशक प्रयोग

## नृपतरुत्रिफलाधिकधातकीकुसुमचूर्णवरैरवचूर्ण्य धा-वनमपीह कषायकषायितैः कुरु कफोरियतिपिच्छिलयोनिषु ॥ ७९ ॥

भावार्थ — जां योनि दृगंधयुक्त व पिच्छिल हो, उस पर अमलतास का गूदा जिमला, अधिक भाग ( पूर्वोक्त औषधियों की अपेक्षा ) धायके फूलं, इन को अच्छीतरह चूर्ण कर के बुरखना चाहिए और [इन्हीं ] क्षंबली औषधियों के काढे से धोना भी चाहिए ॥ ७९ ॥

१ घटोस्कट इति पाठातरं २ परिपाचितैः इति पाठांतरं।

#### कफजयोनिरोग चिकित्सा.

----

मचुरकण्डुरयोनिषु तक्ष्णभे-। षजगणैर्बृहतीफलसेंधवैः। मतिदिनं परिपूरणमिष्टमि-। त्यहिममूत्रगणैरीप धावनम् ॥ ८०॥

भावार्थ—जिस में अत्यिक खुजली चल रही हो, ऐसे कफज योनिरोगों में तीदण औषियों तथा कटेहरी के फल, सेवालोण, इन के चूर्ण को प्रतिदिन मरना चाहिए। तथा गरम किए हुए गामुत्र, बकर्ग के मून आदि मून्नर्ग से घोना भी चाहिये॥ ८०॥

#### कर्णिनी चिकित्साः

प्रबल्धकर्णवतीष्वीप शोधनैः । कृतसुवितिमिहाधिकभेषिः । इह विधाय विशोधनसर्पिषा, गश्चमयेद्थवांकुरलेपनैः ॥ ८१ ॥

भावार्थः — कर्णिनी योनिरोग को शोवकीवीशष्ट औपधियोद्वारा निर्मित बत्ती (योनिपर) रावना उन्हीं आपिधियों से सिद्ध घृत, पोया (पिचु) धारण कराना व पिछाना चाहिये एवं अर्शनाशक छेपों के छेपन से शमन करना चाहिये ॥ ८१॥

#### प्रसंसिनीयानिराग चिकित्सा.

अपि च योनिमिहात्यवलंबिनीं, घृतविलिप्तततुं पविवेशितम् । तिल्जजीरकया प्रपिधाय तामधिकवंधनभेवसमाहरत् ॥ ८२ ॥

भावार्थ: — नीचेक्तां ओर अन्यंत लटकर्ता हुई ( प्रस्नसिनी ) योनीको घृत का लेपन कर के फिर तिलके तेल य जीरे से उसे ढककर अर्थात् उनके कल्क को उस पर रख कर, उसे अन्छीतरह बाधना चाहिये ॥ ८२ ॥

#### योनिरोगचिकित्सा का उपसंहार.

इति जयेत्क्रमतो बहुयांनिजामयचयान्त्रतिदोषकृतौषधैः। निख्लिखाबनधूपनपूरणैः मृदुविल्लपनतर्पणवंधनैः॥८३॥

भावार्थ:—इस प्रकार बहुत से प्रकारके योनिजरोगों को ऋम से तत्तंदोष नाशक औषधियों से धावन, (धोना) धूपन, [धूप दंना] पूरण, [मरना] छेपन त्रपण व बधन विधि के प्रयोग कर जीतना चाहिये।। ८३।।

## अथ गुल्मरोगाधिकारः।

## गुष्म निदान-

अथ पृथङ्किरवर्कः पवनादिभिभैवति गुल्मरुगुप्रतरा नृणाम् । रुधिरजा वनितासु च पचमो विदितगर्भगतात्विललक्षणः ॥ ८४ ॥

भावार्थः—वात, पित, कप सन्निपात एव श्वियोक रज के विकार से, पांच प्रकार ( वातिक, पेनिक, र्रूडिंपक सानिपातिक, रक्तज ) के भयंकर गुन्मेरोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें आदि के गुल्म श्वा-पुरुष दोनों को हां होते हैं। लेकिन् रक्तज गुल्म श्वियोंमें होता है पुरुपोम नहीं। दोपज गुल्मों में तत्तदीषों के लक्षण पाये जाते हैं। सिनिपातिक में त्रिदोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। रक्तजं गुल्म में पेनिक लक्षण मिलते हैं। औरोंकी अपेक्षा इसमें इतनी विशेषता होता है कि इसमें गर्भ के सभी लक्षण जिंसे मुंह से पाना छूटना, मुख्मंडल पीला पड जाना, रतन का अग्रभाग काला हो जाना आदि ] प्रकट होते हैं। लेकिन गर्भ में तां, हाथ पर आदि प्रत्यंक अवयव शूलरहित फडकता है। यह पिंडरूप में दर्द के साथ फडकता है। गर्भ और गुल्म में इतना ही अंतर है ॥ ८४ ॥

### गुल्म चिकित्सा.

अधिकृतात्विस्रदोषनिवारणौ-। षधवरैः सुविरिक्तशरीरिणाम्। अपि निरूहगणैरनुवासनैः प्रश्नमयद्विधरेषि च पित्तवत् ॥ ८५ ॥

भावार्थ. — गुल्म रोगम अच्छी तरह विरंचन कराकर वातादिक दोपोके उद्देकको पहिचानकर उन दोषोके उपशामक आपिश्रयोका प्रयोग करना चाहिये तथा निरूहण बरित भी देनी चाहिये । रक्तविकारज गुल्म रोगमे पित्तज गुल्म के समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८५ ॥

#### गुरम में भोजन भक्षणादि.

अखिलभोजनभक्षणपानका- । न्यनिलरोगिषु यानि हितानि च । अधिकगुल्पिषु तापनबंधना- । न्यनुदिनं विद्धीत विधानवित् ॥८६॥

<sup>?</sup> गुक्सका सामान्य लक्षण—हृदय व मृत्राशय के बीच के प्रदेश में चचल (इधर उधर फिरनेबाला) वा निश्चल, कभी २ घटने बढने वाला गोलग्रीय [गाठ] उत्पन्न होता है इसे गुरम कहते हैं॥

२ यह रोग पुराना होनेले सुक्स्साध्य होता है इस की चिकिस्सा दस महीन बीत जाने के बाद करनी चाहिये ॥

भावार्थः — जो भोजन, भक्षण पानक आदि वातिक रोगियों के लिये हितकर है उन सब को गुल्मरेग से पीडित रोगी को भोजनादि कार्यों मे देना चाहिये एवं चिकित्सा विधान को जानने वाला वैद्य प्रतिदिन स्वेदन बंधन आदि प्रयोगों को प्रयुक्त करें ॥ ८६ ॥

#### गुल्मनाशक प्रयोग.

अनिद्धरोगहरैर्लवणैस्तथोदरिषु च मतिपादितसर्विषा । उपचरेदिह गुल्मविकारिणां, मलविलाडनवर्तिभिस्प्यलम् ॥ ८० ॥

भावार्थः —गृत्मरोगोम बातिबकारको दर करने बाले छत्रणो से एव उदर रोग में कहे हुए बृतमे चिकित्मा करनी चाहित्र । तथा मलको नाश करनेवाली बर्ति [भाति ] यो के प्रयोग में मी उपचार करना चाहित्र ।। ८७॥

## गुल्मध्नयागांतर.

तिलजसर्षपंतेलसुभृष्टप-, ल्लवगणान् नृपपृतिकरंजयाः । लवणकांजिकया सह भक्षयेद्रदुरगुल्मिवलोडनसत्पट्टन् ॥८८॥

भावार्थ:---आग्ग्बंध व पूनिकरंजं के कोपल पत्तों को तिलके तेल व सरसा के तेल के साथ भूजकर उसे नमकीन कार्जा के साथ खिलाना चाहिये । वह गुल्मरोगको नाश करने के लियं समर्थ है ॥ ८८ ॥

#### विशिष्ट प्रयोग

मलनिरोधनतः पयस। यवंदिनमथाप्यसकृद्बहु भोजयेत्। अतिविपन्बसुमाषचयानुलुखलविघृष्टविशिष्ट्यृताप्लुतान्॥ ८९॥

भावार्थ: — यदि इस रोग में मलिनिरोध होजाय तो जैका अन्न दूध के साथ बार २ खिलाना चाहिये। अन्छी तरह पके हुए उडद की उन्हेखल [ओखनी] में घर्पण [रगड] कर के उत्तम घी में भिगोकर खिलाना चाहिये॥ ८९॥

#### गुल्म में अपध्य.

षहिविधालुक्तम्लकपांस्वैदलियिशुष्किविरूक्षणकाक्रमो— । जनगणान् मधुराणि फलान्यलं परिद्दिदिह गुल्मविकारवान् ॥ ९० ॥

भावार्ध:—गुल्मराग से पीडित मनुष्य बहुत प्रकार के रतालु, पिंडालु आदि आलु, मूली, द्विदल [ मूंग मसूर आदि ] धान्य, सूखा व कक्ष शाक व इन से संयुक्त भोजन समूहों को एवं मीटे फलो ( केला जादि ] को नहीं खायें।। ९०॥

## अथ पांडुरागाधिकारः

### पांडरोग निदान

अथ च पाण्डुगदांश्रतुरा ब्रुवं पृथगशेषविशेषितदोपजान् । विदितपांण्डुगुणमिवभावितान् अपि विभिन्नगुणानगुणमुख्यतः ॥ ९१ ॥

भावार्थः — अत्र बात, पित्त, कफ व सिलपात से उत्पन्न, जिन के होने पर शरीर में पाण्डुता आती है, दोशों के गाण मुख्य भेद से विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त है (अर्थात् सभी प्रकार के पाडुरोगों में पाडुपना यह समानगुण [लक्षण] रहता है। लेकिन् वातज आदि में दोशों के अनुसार भिन्न २ लक्षण भी भिलते हैं) ऐसे चार प्रकार के पाण्डुरोगों को कहेंगे हैं ९१॥

#### बातज पांडरांग लक्षण.

असितमूत्रसिराननले।चनं । मलनखान्यसितानि च यस्य वै ॥ मरुदुपद्रवपीडितमातुरं । मरुदुदीरितपाण्डुगदं बदेत् ॥ ९२ ॥

भावार्थ: - - मूत्र, सिरा, मुख, नेत्र, मल, नग्व आदि जिसके काले हो, और वह वातज अन्य उपद्रवोसे पीडित हो तो उसे वातिकारसे उत्पन्न पाण्डुरोग समझना चाहिये। अर्थात् यह वातिक पाडुरोग का लक्षण है ॥ ९२ ॥

#### पित्तज पांडरोग सक्षण.

निखिलपीतयुत निजिपत्त । धवलवर्णमपीद कफात्मजम् । सकलवर्णगुणत्रितयं।त्थितं प्रतिवदेद्थं कामलक्षणम् ॥ ९३ ॥

भावार्थ— उपर्युक्त अवयथ जिसमे पाँछे हो [िपत्त के अन्य उपद्रव भी होते हैं] उसे पित्तज पाडु समझे। और सफेट वर्ण हो (कफजन्य अन्य उपद्रवो संयुक्त हो) तो कफज पांण्डु कहें। और तीनों वर्ण एक साथ रहे तो सन्निपातज समझे। अब आगे कामछा रोग के स्वरूप को कहेंगे॥ ९३॥

### कामलानिद्।न.

प्रश्नामितज्वरदाहनरोऽचिराद्धिकमम्लमपथ्यमिहाचरेत् ॥ कुपितपित्तमतास्य च कामला मधिकश्चोफयुतां कृरुते सितां ॥ ९४॥

**१ कामिलवान्यथा इ**ति पाठावरं ।

भावार्थ:—जिसका ज्यर दाह पाण्डु आदि रोग शांत होगये हो, किंतु [ शांत होते ही ] शीघ अत्यधिक खटाई और अन्य [ िप्तोद्रेक करने वाले ] अपथ्य पदार्थों को खाता है व अपथ्याचरण को करता है तो उस का िप्त प्रकुषित होकर, शरीर को एकदम सफेद [ या पीला ] करता है, भयंकर सूजन उत्पन्न करता है, (तंदा निर्वलता आदिकों को पैदा करता है) जिमे कामला रोग कहते हैं॥ ९४॥

## पांडराग चिनिस्साः

अभिहितकमपाण्डुगदातुरो । विदितशुद्धतनुष्टीतशकरा- ॥ विछ्छितत्रिफेलामयवा निशा- । द्वयमयक्षिकटुं सततं लिहेत् ॥ ९५ ॥

भावार्थः — उपर्युक्त प्रकारके पाण्डुगेगोसं पीडित गेगीको सबसे पहिछे वमन विरेचनादिसे शरीर शोधन करना चाहिये। हरड, बहंड, आवला, सोठ मिरच पीपल इन के चूर्णको अथवा हलदी टारुहलदी, सोठ मिरच पीपल इनके चूण को लोहभसम के साथ घी शक्कर मिलाकर मतत चाटना चाहिये। १९५॥

### पांण्डुरोगव्न योग.

अपि विदंगयुतित्रिफलांबुदान् । त्रिकदुधिशकधात्र्यजमोदकान् ॥ अति विचूर्ण्य गुडान् सष्टताप्लुतान् । निल्लिलसारतरूदकसाधितान् ॥९६॥ इति विपक्किपदं बहलं लिहन् । जयित पाण्डुगदानथ कामलाम् ॥ अपि च शक्रेर्या त्रिकद्वं तथा । गुडयुतं च गवां पय एव वा ॥९७॥

#### कामहाकी चिकित्साः

यदिह श्रोफिचिकित्सितभीरितं तद्पि कामालेनां सततं हितम् । गुडहरीतकमृत्रसुभस्मनिस्तजलं यवशालिगणादनम् ॥ ९८॥

भावार्थ:—नायिवडग, त्रिफला, (साट भिरच, पीपल) नागरमोथा, त्रिकटु, चित्रक, आमला, अजवाईन इनको अच्छीतरह चूर्णकर घी व गुड मे भिगोधे। फिर इस में शालसारिद गणोक्त वृक्षो के काथ डाल कर तत्र तक पकावें जब तक वह अवलेह के समान गाढा न हों। यह इस प्रकार सिद्ध औपन सर्व पाण्डुरोगोको जीतता है। एवं कामला रोगको भी जीतता है तथा शकर के साथ त्रिकुटु अथवा गुड के साथ गायका दूध सेवन करना भी हितकर है। शोफ निकार के लिने जो चिकित्सा

१ इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि त्रिफला के चूर्ण, अथवा इल्टी दावहल्दी के चूर्ण आथवा लोहभरम, अथवा मींड भिरच पीपल के चूर्ण को वी शकर के माथ चाटना चाहिये। ५५

कही गई है उसका उपयोग कामला में करना हितकर है। गुड, हरड गोमूत्र, लोह-भस्म इनको एकत्र डालकर पकावे। यह काढा देना और जो शास्त्रि आदि भोजन के लिये उपयोग करना हितकारी होता है॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥

### पाण्डरोग का उपसंहार

एवं विद्वान् कथितगुणवान् अप्यश्चेषान् विकारान्। कात्या दोषपश्चमनपरैरीषधैस्साधयेत्तान् ॥ कार्ये यस्मान्न भवति विना कार्यार्द्वपकारै—। भूयो भूयः तदनुकथनं पिष्टक्षंपषणार्थम् ॥ ९९ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार उपर्युक्त रोगोके व अन्य सर्वविकारोके दोषक्रमको विद्वान् वैद्य जानकर उनको उपरामन करनेशाले योग्य औपिधयोसे उनकी चिकित्सा करे। यह निश्चित है कि विना अंतरंग व बिहरंग कारण के कार्य होता ही नही। इस लिये बार २ उसका कथन करना वह पिप्टपेपण के लिये होजायगा॥ ९९॥

अथ मृच्छेन्मिद्यपस्माराधिकारः।

मृच्छींन्मादाविष पुनरपस्माररोगोऽपि दाँषै-। रंतवीह्याखिलकरणसंछादकीर्गीणमुख्येः॥ उत्पन्नास्ते तदनुगुणरूपीषपैस्तान्विदित्वा। सर्वेष्टवेषु प्रबलतरिपत्तं सदोपक्रमेत॥ १००॥

भावार्थ: — मृच्छी [बेहोरा होजाना] उग्माद (पागळ होजाना) व अपस्मार (मिर्गा) रोग, बाह्यांम्यतर कारणोसे कुपित होकर रारीर को आच्छादित करनेवाळे और गौणमुख्य भेदोसे युक्त वातादि दोषोसे ही उत्पन्न होते है। इसळिये उपरोक्त रोगो में दोषोंके बळाबळ को अच्छी तरह जान कर उन के अनुकूळ अर्थात् उनको उपरामन आदि करनेवाळे औषधियोंसे चिकित्सा करनी चाहिये। ळेकिन उन तीनो में पित्त की प्रबळ्ता रहती है। इसळिये उन में हमेशा [बिशेष कर] पित्तोपशमन क्रिया करें तो हितकर होता है। १००॥

## मूर्च्छानिदान ।

दोषन्याग्नस्मृतिपथयुतस्याशु मोइस्तमोरू-पेण प्राप्नोत्यनिश्चमिइ भूमी पतत्येव तस्मात् । मृच्छीमाहुः क्षतजनिषम<del>यैखादा पा</del>ड्डधास्ताः॥ पदस्वप्येषं भिवगिइ महान् पित्रकांति मङ्ग्यात्॥ १०१॥ भावार्थः — संज्ञात्राहक नाडियों में जब दोष व्याप्त हो जाते हैं तो आंखों के सामने अंवेरासा माछ्म होकर रोगी भूमिपर पडता है । उस समय सर्वइंद्रिय दोषों के प्रबल्ध विकार से आच्छादित रहने से रूपादिक ज्ञान नहीं करते । उसे मूर्च्छारोग कहते हैं । रक्तजे विषजे व वातज, पिराज व कफज व मधेज इस प्रकार यह रोग छह प्रकार का है। इन छहों प्रकारकी मृर्च्छाओं पित्तशांतिकी क्रिया को करनी चाहिये । वयो कि सब में पित्तकी क्रष्टलता रहती है ॥ १०१॥

मूर्च्छा चिकित्सा.
स्नानालेपाशनवसनपानमदं हानिलाद्याः ।
श्रीतास्सर्वे सतत्तिमह मूर्च्छास सर्वासु योज्याः ॥
द्राक्षा यष्टीमधुककुसुमक्षीरसर्पि नियालाः ।
सेक्षुक्षीरं चणकचणकाः शकराश्वालयश्च ॥ १०२ ॥

भावार्थः —इन सब मूर्छांचो मे स्नान, लेपन, भोजन, वक्ष, पान, वायु, आदि में सर्व शीतपदार्थीका उपयोग करना चाहिये [ अर्थात् ठण्डे पानी से स्नान कराना, ठण्डे औषधियो का लेप, ठण्डे पंखे की हवा आदि करना चाहिये | ] मुलैठी, धाय के फल, द्राक्षा, दूध, घी, चिरोंजी, गनेका रस, चना, अतसी [ अलसी ] शक्कर शाली, आदि का खाने में उपयोग करना हितकर है ॥ १०२॥

### उन्माद्निदान.

उन्मार्गसंक्षुभित्रभूरिसमस्तदोषा।
उन्मादमाशु जनयंत्याखिलाः पृथक् च ॥
शोकेन चान्य इति पंचविधा विकारा।
स्ते मानसाः कथितदाषुणा भवंति ॥ १०३॥

भावार्थ:—जिस समय वात पित्त कफ, तीनों एक साथ व अलग २ कुपित होकर अपने २ मार्ग को छोड कर उन्मार्गगामी (मनोबह धमनियों में व्याप्त ) होते हैं तो उन्माद रोग उत्पन्न होता है अर्थात् वह व्यक्ति पागल हो जाता है। यह दोषों से चार [वातादिक से तीन सिन्नपात से एक ] शोकसे एक इम प्रकार पांच मेद से विभक्त है। ये पांचो प्रकार के उन्माद मानसिक रोग है। इन मे पूर्वोक्त कमसे, दोषों के गुण [लक्षण] भी होते हैं॥ १०३॥

१ रक के गंघ को स्वने से उलक. २ विषमक्षण से उत्पन्न. १ मदिरा पीनेसे उलना,

#### वातिक उम्मावके लक्षण.

तृत्यत्यति मलपति श्रमतीइ गाय-। त्याक्रोशति स्फुटपटत्यथ कंपमानः ॥ आस्फोटयत्यानेलकोपकृतोन्मदार्तो । मत्योंऽतिमत्त इव विस्तृतचित्तवृत्तिः ॥ १०४ ॥

भावार्थः — वातप्रकोप से उत्पन्न उन्मादरोग में मनुष्य विशाल मनोन्यापार वाला होते हुए मदान्मरा की तरह कांपते हुए नाचता है, बहुत बडबड करता है। इधर उधर फिरता है। गाता है। किसी को गाली देता है। बाजार में आवारा फिरता है। ताल ठोंकता है। १०४॥

#### पैसिकोन्माद का लक्षण.

श्रीतिमयः शिथिलशीतलगात्रयोष्टः । तीक्ष्णातिरोषणपरोऽग्निशिखातिशंकी ॥ तारास्स पद्यति दिवाप्यतितीव्रदृष्टिः । उन्मादको भवति पित्तवशानमनुष्यः ॥ १०५ ॥

भावार्थ:—पित्तप्रकोपसं जो मनुष्य उन्मादी हो गया है उसे शातपदार्ध प्रिय होते है। उसका गरीर गरम हो जाता है। वह तीक्ष्ण रहता है। उसे बहुत तीव क्रोध आता है। सर्वत्र उसे अभिशिखा की शंका होती है। उसकी दृष्टि इतनी तीव रहती है कि दिन में भी वह तारावोंको देख छेता है।। १०५॥

#### केरिमकान्माद.

स्थूलोल्परुग् बहुकफाल्पभुगुष्णसेवी । निद्रालुरल्पकथकः सभवन्स्थिरात्मा ॥ रात्रावतिपवलमुग्धमतिर्मनुष्यः । ॐप्मप्रकोपकृतदुर्मथनोन्मदार्तः॥ १०६ ॥

भावार्थः — कफप्रकोपसं जो मनुष्य उन्मादसे पीडित होता है वह मनुष्य स्थूल. अल्पपीडावाला, बहुकफसे युक्त; अल्पभोजी, उष्णप्रिय, निद्रालु व बहुत कम बोलनेपाला, चंचलगासे रहित होता है। राति में उसकी बुद्धि में अत्यिषिक विभ्रम होता है। अर्थात् रात्रि में रोग बढ जाता है। यह कठिन रोग है।। १०६॥

सन्निपातज, शोकज उन्माद्रक्क्षण.

स्यात्सिक्यातज्ञिनतिस्तिविधेः त्रिद्षिणः । र्लिगैः समीक्षितगुणो भवतीह क्रच्छः ॥ अर्थक्षयाद्धिकवंधुवियोगतो वा । कामाञ्चयादपि तथा मनसो विकारः ॥ १०७ ॥

भावार्थ:—सिनपातज उन्मादरोग में तीनों दोपज उन्माद में कहे गये चिन्ह प्रकट होते हैं। यह भी किंदन साध्य होता है। तथा धननाश, निकटबंधुवियोग, काम ब भय आदिसे (शोक उत्पन्न होकर) भी उन्माद रोग होता है।। १०७॥

## उन्माद्विकित्सा.

उन्मादबाधिततत्तुं पुरुषं सदीषः । स्निग्धं तथोभयविभागविशुद्धदेहं॥ तीक्ष्णावपीडनक्षतैः क्षिरसे। विरेकैः । धृपैस्सपूतिभिरतः समुपक्रमेन ॥ १०८॥

भावार्थ; — उन्माद से पीडित मनुष्य को दांपों के अनुसार स्नेहन व स्वेदन करा कर यमन विशेचन से शरीर के ऊपर व नीचे के मागोको शोधन करना चाहिये। फिर उसे अनेक प्रकार के तांक्षण अवपीडननस्य, शिरोबिरेचन. और दुर्गाधयुक्त धून के प्रयोग से चिकित्सा करनी चाहिये॥ १०८॥

#### तस्य व त्रासनः

नस्यानुरुपनमपीह हितं प्रयोज्यं । तैलेन तीक्ष्णतरसर्षपनेन युक्तम् ॥ सुत्रासयेद्विविधनागतृणाग्नितोये – । सोरेगीनैरपि सुशिक्षितसर्वकार्येः ॥ १०९ ॥

भावार्थ:—इस रोगमे हितकर नस्य व छेप को तीक्षण सरसोके तेंछ के साथ प्रयोग करना चाहिये। और अनेक प्रकार के निर्विषसपे घास, अग्नि, पानी, चोर, हाथी व अन्य शिक्षाप्रद अनेक कार्यों से उस उन्मादी को भय व जास पहुंचाना चाहिये।। १०९॥

### उन्माद्नाशक अम्यविधि.

क्पेऽतिप्तिबहुभीमञ्चबाकुलेऽस्मिन् । तं ग्राययेदतिमहाबहलांधकारे ॥ सम्यग्ललाटतटसर्वश्चिराश्च लिह्ना । रक्तममोक्षणमपीह भिषग्विद्ध्यात् ॥ ११० ॥

भाषार्थ:—अंधेरे कूए में और जहां अत्यंत भयंकर अनेक शव पडे हों और अत्याधिक दुर्गंघ आरहा हो एवं अंधकार हो वहां उस उन्मादीको सैठाना चाहिये। तथा कुशल वैब रोगी के छलाट में रहनेवाले भूवं शिराओं को व्यथन कर के रक्तमोक्षण भी करें।। ११०॥

#### उन्माद् में पथ्य.

स्निग्धातिधौतमधुरातिगुरुपकार । निद्राकराणि बहुभाजनपानकानि ॥ वेधाबद्दान्यतिमद्गश्चमेकद्देतून् । संशोधनानि सततं विद्धीत दोषान् ॥ १११ ॥

भाषार्थः---उन्मादीकी बुद्धि को ठिकाने में छानेवाछे और मदशमन के कारण भूत स्निग्ध, अतिशुद्ध, मधुर, गुरु, निद्राकारक ऐसे बहुत प्रकारके भोजनपानादि द्रव्योंको देवें । एवं हमेशा दोषों के शोधन भी करते रहें ॥ १११॥

### अपस्मार निदान.

भयमिह भवत्यप्यु प्राणेर्थतः परिमुच्यतः !
स्मरणमपि तजीवावश्यं विनश्यति मूर्च्छ्या ॥
प्रवस्मरतापस्माराख्यस्मिदोषगुणोप्यसा- ।
वासितहरितश्वेतेर्भृतेः सणात्यति क्षिती ॥ ११२ ॥

श्रुवि निपतितो दंतान्खादन् वमन् कफशुर्द्ध्वसन् । बल्किकरगात्रोध्दृत्ताक्षः स्वयं बहु क्रजति ॥ मरणगुणयुक्तापस्माराऽयमंतकसिक्यम् । स्तत इह नरो मृत्वा मृत्वात्र जीवति कृष्ट्यतः ॥ ११३ ॥

र उपरोक्त कार्यों को करने से प्राय: उस का दिल हिकान में आजाया करता है।

भावार्थः — जिस प्रकार पानी में गिर जाने पर एकदम ऐसा भय उत्पन्न होता है कि अभी प्राण निकल जाता है और मूर्च्छों साथ ही साथ स्मरण [बुद्धि] हािकः भी अवस्य नष्ट हो जाती है उसी प्रकार इस रोग में भी प्राणघातकभय एवं मूर्च्छों के साथ स्मरणशक्ति का भी नाश होता है। इसालिये इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यद्यपि यह तीनों दोषों से उत्पन्न होता है फिर भी प्रत्येक में वायुका प्रावल्य रहता है। बौत, पित्त, कफज अपस्मारों में यथाकमसे [बेग के आरम्भ में] वह रोगी काला; हरा (अथवा पीला) व सफेदवर्ण के प्राणि व रूपविशेषोंको देख कर क्षणमात्र से ही मूमि पर गिर जाता है। जमीन पर गिरा हुआ वह मनुष्य दांतोको खाने. हुए कफ को वमन करते हुए, ऊर्धश्रास व ऊर्ध्वहिट होकर बहुत जोरसे चिंछाता है।

यह अपम्मार यम के समान मरण के गुणोंसे संयुक्त है अर्थात् मरणपद है । इस से मनुष्य मर मरकर बहुत कष्ट से जीता है अर्थात यह एक अत्यंत भयंकर रोग है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

अपस्मार की उत्पत्ति में भ्रम.

वजित सहसा कस्माद्यांऽपं स्वयं मुहुरागतः । कथितगुणदोर्षेरुभ्द्तांऽतिश्वीव्रगतागतैः ॥ स्वरितमिह सोपस्माराख्यः प्रशाम्यति दोषजो । प्रहक्कत इति प्रायः केचित् ब्रुवंत्यबुधा जनाः ॥ ११४ ॥

भावार्थ:—शीघ्र गमन व आगमनशील व पूर्वोक्तगुणोसे संयुक्त बातादि दोषों से उत्पन्न यह अपस्मार रोग अकस्मात् अपने आप ही आकर, शीघ्र चला जाता है। क्यों कि यह विना कारण के ही शमन हो जाता है इसालिये कुछ मूर्ख मनुष्य इस को प्रहों के उपद्रवसे उत्पन्न मानते हैं। लेकिन् ऐसी बात नहीं हैं। यह दोषज ही हैं। ११४॥

रोगोंकी विलंशाविलंब उत्पत्ति

कतिचिदि दोषैरंवाग्रद्धवंत्यधिकामयाः ! पुनरतिचिरात्कालात्केचित्स्वभावत एव ते ॥ सकलगुणसामग्च्या युक्तोऽपि बीजगणो यथा । प्रभवति भुवि प्रत्यात्मानं चिराचिरभेदतः ॥ ११५ ॥

<sup>े</sup> इसका बातज्ञ, पित्तज, क्रमज, सन्निपातज इस प्रकार चार भेद है।

२ अपस्मार का सामान्य संक्रम है।

भावार्थ:— कई महारोग अपने स्वभाव से ही वातादि दोषोंसे शीघ उत्पन्न होते हैं। ऐसा होना उनका स्वभाव है। जैसे कि जमीन में बोचे गने बीजोंकी पानी, योग्यक्षेत्र आदि सम्पूर्ण गुणयुक्त सामिष्रयोंके भिळने पर भी बहुत से तो शीघ उगते हैं और बहुत से तो देर में। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी रोग चिर व [देर] अचिर [शीघ] भेद से उत्पन्न होते हैं।। ११५॥

बहुविधकृतव्यापारात्मोरुकर्भवश्चान्महु-। भ्रेहुरिइ महादोषेः रोगा भवंन्यविराखिरात्॥ सति जलनिशाबप्युत्तेगास्तरंगगणास्स्वयं। पृथक् पृथगुत्पयंते कर्दौविदनेकशः॥ ११६॥

भावार्थ: — हारीरमे रोगोत्पात्तिके कारण मूत प्रकृपितदोप माँजूद होनेपर भी कोई रोग देर से कोई शीप्र क्यो उत्पन्न होते है। इस के उत्तर मे आचार्य कहते हैं कि पूर्व में किये गये नानाप्रकार के व्यापारों से अर्जित कर्म के वर्शाभूत होकर महान् दोषों से बहुत से रोग शीप्र उत्पन्न होते हैं बहुत से देर भे। जैसे कि समुद्रमें [तरंग के कारणभूत] अगाध जलराशि के रहने पर भी कभी र बड़े र तरंग एक र कर के [देर र से] आने है। कभी नो अनेक एक साध (शीप्र र) आने है। ११६॥

अपस्मार चिकित्सा.

इह कथितसमस्तानमादभैषज्यवर्गः । मञ्जापवतु सदापस्माररोगं विधिज्ञः ॥ सरसमधुकसारोध्दृष्टनस्यम्समूत्रैः ।— मञ्जापनिधियुक्तात्यंततीवीषधेश्र ॥ ११७ ॥

भावार्थ:—चिकित्सा में कुराल वैद्य उन्माद रोग में जो औषधिवर्ग बतलाये गये हैं उन से इस अवस्मार रोगर्का चिकित्सा कर उपरामन करें। सफेद निशोध, मुलैठी, वज्रखार इनको गोमूश के साथ पीसकर नस्य देवें [सुंघावें] एवं अवस्मार रोग को दूर करनेवाले तीत्र औषिधयों के विधि प्रकार नस्य आदि में प्रयोग से चिकित्सा करें॥ ११७॥

नस्यांजन आदि.

पुराणघृतमस्य नस्यनयनांजनालेपने— । विषयमधिकोन्मदादिषहुमानसन्याधिषु ॥

## निरंतरियद्दातितीव्रसदुभेषजैद्द्णितै—। स्सद्दा अवधुमत्रा सूत्रीविधना समुत्यादयेत् ॥ ११८ ॥

भावार्थः --अपस्माररोग से पीडित मनुत्य को आंख में घी का अंजन और उसीका छेप भी करें। बढा हुआ उन्माद अपस्मार आदि मानसिकरोगों में हमेशा अत्यंत तीक्ष्ण, कदु (चरमरा) औषधियोके चूर्ण से, शास्त्रोक्तिविधेक अनुसार छींक पैदा करना चाहिये। ११८॥

#### भाङ्यांद्यरिष्ट.

भार्क्षकषाययुतमायसचूर्णभाग-।
निक्षोर्विकारकृतसन्मधुरं सुगंधि॥
कुंभे निधाय निहितं बहुधान्यमध्ये।
अपस्मारमाथु शमयत्यसकृत्रिपीतम्॥ ११९॥

भावार्थ:—भारंगी के कषाय में लोहमरम व गुड मिलाकर एक घड़े में भर देवें। फिर उसे धान्यों की राशि में एक मद्दीने तक रख कर निकाल लेवें। उसे कपूर आदि से सुगंधित करें। इस सुगंधित व मीठा भाइन्मंदि अरिष्ट को बार २ पीवें तो अपरमार रोग शीव्र ही शमन होता है।। ११९॥

### अंतिम कथन ।

इति जिनवक्त्रिनिगतसुद्धास्त्रमहांबुनिधः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरता। निस्तिमिदं हि श्रीकरनिभं जगदेकहितम्॥ १२०॥

भावार: - जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इहलोक भार परलोकके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो धेदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शाख है। साथमें जगत्का एक मात्र दितसाथक है [ इसकिए ही इसका माम कल्याणकारक है ] ॥ १२ ७ ॥

# इत्युग्रादित्याचार्यविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्ररोगचिकित्सितं नामादितः सप्तदशः परिच्छेदः ।

इयुप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखत भावार्थदीपिका टीका में क्षुदरोगाधिकार नामक सत्रहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



## अथाष्ट्रदश: परिच्छेदः

मंगलाचरण.

मम मनसि जिनेंद्रं श्रीपदांभोजयुग्मं । भवतु विभवभन्याश्चेषमत्तालिवृंदै—॥ रजुदिनमजुरक्तैस्संच्यमानं प्रतीत—। त्रिश्चवनसुखसंपत्पाप्तिहेतुर्नराणाम् ॥ १ ॥

भावार्य; —श्री जिनेड भगवान में आसक्त [अत्यंत श्रद्धा रखनेवाले ] बैनवयुक्त सम्पूर्ण भव्यरूपी मदोन्मत्त भ्रमरसम्ह जिसको प्रातिदिन सेवता है और जो तीनों लोक में स्थित, प्रसिद्ध सम्पूर्ण सुखसंपत्तिके प्राप्ति के कारण है ऐसे श्री जिनेड्सगवानके दिव्य चरणकमल्युगल मेरे मन [इदय] में हमेशा विराजता रहे ॥ १॥

अथ राजयक्ष्माधिकारः।

राजयक्ष्मवर्णनप्रीतज्ञाः

अखि छत्तनुगताश्चेषामयैकाधिवासं । प्रवछितपमश्चोषच्याधितत्वं व्रवीमि ॥ निजगुणरचितस्तैर्दोषभेदानुभेदैः । प्रथमतरस्रक्षेरात्मक्षेस्सरिष्टैः ॥ २ ॥

भावार्थ:—जो सर्व शर्रारगत रोगोको आश्रय भूत है (अर्थात् जिसके हांनेपर अनेक खास कास आदि रोग उत्पन्न हो जाते है) ऐसे प्रबल विपमशोष [क्षय] रोग के स्वरूप को उन के स्वभाव से उत्पन्न उन दोषों के भेदोपभेद, पूर्वरूप, लक्षण व अरिष्टोंके साथ २ कथन करेंगे ॥ २ ॥

इति क पुस्तके अधिकः पाठोपलभ्यते ।

<sup>+</sup> गंभीरामसम्बस्यतिस्के श्रीकुंदकुंदान्वये । गच्छे श्रीपनसौंगवस्य नुगते दंशीगणे पुस्तके ॥ विख्यातागमचधुषोद्धस्मिकीस्यीचार्यवर्यस्य ते । क्वेंद्दं परिचर्यकं चरणयोस्सिद्दांसनश्रीजुषो ॥

शोषराज की सार्थकता.

विविधावेषमरोगाश्चेषसामंतबद्धः । प्रकाटितनिजरूपाध्यत्तेष्ठप्रतानः ॥ दुरिधगमविकारो दुर्निवार्योऽतिवीर्यो । जगटिभिभवतींद्र शोषराजो जिगीषुः ॥ ३ ॥

भाषार्थ:—जो नाना प्रकार के विषम रोगसमूहरूपी सामंत राजाओं से युक्त है, प्रकट किये गये अपने लक्षणरूपी स्वरूप (पराक्रम) से अन्यरोग लक्षणरूपी राजाओं के ध्वजा को जिसने नष्ट कर दिया है, [ शरीरराज्य में अपना प्रमुख जमा लिया है ] जिस के वीर्य (शक्ति व पराक्रम) के सामने चिकित्सा रूपी शत्रुराजा का ठहरना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा दुरिधगम [ जानने के लिये किटन ] शोषराज सब को जीतने की इच्छा से जगत् को परास्त करता है ॥ ३ ॥

क्षयके नामांतरोकी सार्थकता.

क्षयकरणिवशेषात्संक्षयस्त्य।द्रसादे । रज्जुदिनमतितापदशोषणादेष शोषः॥ तृपतिजनिवनाशाद्राजयक्ष्मेति साक्षा । दाधिगतबहुनामा शोषभूषो विभाति॥ ४॥

भावार्थ:—रस रक्त आदि धातुओको क्षय करने के कारण से " झय," उन्हीं धातुओको, अपने संताप [ ज्वर ] के द्वारा प्रतिदिन शोषण [ सुखाना ] करते रहनेसे " शोष," राजौ महाराजाओं को भी नाश कर देने के कारण "राजयक्ष्मा" [ राजरोग ] इत्यादि अनेक सार्थक नामों को धारण करते हुए यह क्षयराज संसार में शोभायमान होता है। अर्थात, क्षय, शोप, राजयक्ष्मा इत्यादि तपेदिकरोगके अनेक सार्थक नाम हैं॥ ४॥

शोषरोगकी भेदाभेदविवक्षा.

अधिकतरिवेशेषाद्गीणग्रुख्यमभेदात् । पृथगथ कथितांऽसी शोषरागः स्वदांषैः ॥ सकलग्रुणनिधानादेकरूपिकयाया- । स्स भवति सविशेषस्तंनिपातात्मकोऽयम् ॥ ५ ॥

१ राजा जिसा समर्थ पुरुष भी इस रोग से पीड़ित हो जाने तो होगमुक्त नहीं होते हैं।

भावार्ष:—इस रोग में दोषों का उद्रेक अल्पप्रमाण व अधिकप्रमाण में होने के कारण से गौण व मुख्य का व्यवहार होता है। इस गौणमुख्य अपेक्षाभेद के कारण यह शोषरोग पृथक २ दोषज [ वानज, पित्तज कफ ज] भी कहा गया है। छेकिन सभी दोषोंके लक्षण एक साथ पाया जाता है और इस की चिकित्साक्रम में भी कोई भेद नहीं है (एक ही प्रकार का चि।कित्साक्रम है ) इसिलिये यह राजयदमा सिनिपातातमुक होता है॥ ५॥

#### राजयक्ष्माकारण.

मलजलगतिरोधान्मैथुनाद्वा विद्याता-। दश्चनविरसभावाच्छ्लेष्मरोधात्सिरासु ॥ कुपितसकलदोषैन्यीप्तदेहस्य जंतो- । भैवति विषमशोषन्याधिरेषोऽतिकष्टः ॥ ६ ॥

भावार्थः—मलमूत्र के रोकनंसं. अतिमैथुन करनेसे, कोई वात [ चोट आदि लगना ] होनेसे, मधुरादि पाष्टिकरसरहित भोजन करते करनेसे, रसवाहिनी सिरावों में श्लेष्मका अवरोध होनेसे, प्राणियोंके शरीर में सर्व दोषोंका उद्देक होनेपर यह विषम ( भयंकर ) शोषरोग उत्पन्न हो जाता है। यह अत्यंत कठिन रोग है। ६॥

## पूर्वकप अस्तित्व.

अनल इव सधुमो लिंगलिंगीपभेदात्। कथितबहुविकागः पूर्वस्पैरुपेनाः॥ हुतशुगिह स पश्चामकसल्लक्षणात्मा। निजगुणगणयुक्ता च्याधयोप्यत्र तद्दत्॥ ७॥

भावार्थ — प्रत्येक पदार्थोंको जाननेकं छिये छिंगछिंगी भेदको जानना आव-स्यक है। जिस प्रकार धूम छिंग है। अग्नि छिंगी है। धूमको देखकर अग्निके अस्तिस्व का ज्ञान होता है। इसी प्रकार उन शोष आदि अनेक रोगोंके छिये भी छिंगहूप अनेक पूर्वहूप विकार होते हैं। तदनंतर जिस प्रकार अग्नि अपने छक्षणके साथ व्यक्त होता है। उसी प्रकार व्याधियां भी पश्चात् अपने छक्षणोंके साथ २ व्यक्त होजाते हैं। ७॥

## क्षयका पूर्वकप

बहुबह्छकफातिदवासविद्वांगसादः । -बमनगळविश्लोषात्यविमांचोन्मदाश्चः।

# भवस्त्रनयनता निद्राति तत्पीनसत्त्वं। भवति हि खल्ज शोषे पूर्वरूपाणि तानि॥८॥

भाषार्थ गाढा कफ बहुत गिरना, श्वास होना, सर्वांग शिथिछता होजाना, वमन होना, गछा सूखना, अभिमांच होना, मद आना, आंखे सफेद हो जाना, अधिक नींद आना, पीनस होना ये राजयक्ष्माका पूर्वरूप हैं अर्थात् जिनको राजयक्ष्मा होनेवाछा होता है उनको रोग होनेके पहिछे २ उपर्युक्त छक्षण प्रकट होते हैं ॥ ८॥

भुकिशिन्तिश्वकृतेस्तै कीशिकैः काकाग्रधैः । किपगणकृकलासैनीयते हुवप्नकाले ॥ खरपरुषविशुष्कां वा नदीं यः प्रपत्येत् । द्वद्दनविषकान् रूक्षवृक्षान् सधुमान् ॥ ९ ॥

भावार्ध:—जिस को राजयक्ष्मा होनोवाला होता है उसे स्वप्न में, तोते, मयूर [ मोर ] शकुन [ पक्षिविशेष ] नकुल, कौवा, गीध, बंदर, गिरगट ये उस को ( पीठपर बिठालकर ) ले जाते हुए अर्थात् उन के पीठ पर अपन सवारी करते हुए दीखाता है। खरदरा कठिन (पत्थर आदि से युक्त) जलराहित नदी और दावाग्निसे जलते हुए धूम से न्याप्त रूक्षवृक्ष भी दीखते हैं। उपरोक्त स्वप्नों को देखना यह भी राज यक्ष्मा का पूर्वरूप हैं।। ९।।

बात आदिके भेदसे राजयक्माका लक्षण.

पवनकुतिवकाराकष्टभित्रस्वरोन्त-।
र्गतनिजकुश्वपार्थो वंससंकोचनं च।
ज्वरयुतपरिदाहास्य विकारोऽतिसाराः।
स्वगतनिजक्षाण्यत्र पित्रोद्धवानि॥१०॥

अक्रिक्ति च कासं कंडजातं क्षतं तत्। कफकुतबहुरूपाण्युत्तमांगे गुरुत्वम् ॥ इतिदश्वभिरयेकेनाधिकवी क्षयाते । परिहरतु यश्लोऽशी पंचयद्भिः स्वरूपैः ॥ ११ ॥

भावार्थ: — राजयक्ष्मारोग में बात के उद्रेक से १. स्वर नष्ट या भिन्न हो जाता है २. दोनों कुश प्रार्थ (फंसळी) अन्दर चले जाते हैं, ३. अंस (कंबा) का संकोच [सिकुडन] होता है । पित्त के प्रकीप से ४. ज्वर, ५. दाह, ६. खून का आता और ७ अतिसार [दस्त का लगना ] होता है । कफ के प्रकीप से ८. अरुचि ९. कॉस १० गले में जखम और ११. शिर में मारीपना होता है । इन उपरोक्त ग्यारह लक्ष-णोस अथवा किसी पांच या छह लक्षणों से पीडित क्षयरोगी को यश को चाहने विला वैंख छोड देवें अर्थात् ऐसा होने पर रोग असाध्य हो जाता है ॥ १० ॥ ११ ॥

#### राजयस्मका असाध्यलक्षण.

बहुतरमञ्जनं यः क्षीयमाणोऽतिभुंक्ते । चरणजटरगुह्योद्धृतशोफोऽतिसारी । यमहरवरनारीकीतुकासक्तवित्तां । त्रजति स निरंपेक्षः क्षिपमेन क्षयार्तः ॥ १२ ॥

भावार्थ — जा रागा अत्यत आण होते जानेपर भी बहुतसा भोजन करता है ( अथवा बहुत उयादा खानेपर भी, श्लीण ही होता जाता है ) और पाद, जठर (पेट) व गुप्तेद्रियमें जोफ जिसे हुआ है, आंतमार पाडित है, समझना चाहिये वह यमके द्वारा अपहरण की हुई सुंदरिक्षयोमे आसक चित्रवाला और इस लोकसे निरपेक्ष होकर वहां जल्दी पहुंच जाता है ॥ १२॥

#### राजयध्माकी चिकिस्सा

अभिहितस्वित्तेषेत्र्वृहणद्रव्यसिद्धे— । स्सम्रादितचृतवेशे स्निग्धदेहं क्षयाते । मृदुतरगुणयुक्तैः छर्दमैः सद्विरेक्ये— । रपि मृदुत्तिरसस्संशोधनैश्लोधयेत्तम् ॥ १३ ॥

भावार्थ-पूर्वमें कथित बृंहण (बल्दायक) द्रव्योसे सिद्ध घृतसे क्षयरोगीके शरीर को स्निग्ध करना चाहिये। पश्चात मृदुगुणयुक्त औपिथियोसे मृदुर्छ्दन, रोगीका शिर भारी हो तो मृदुशिरोविरेचन करना चाहिये व मृदुविरेचन भी करना चाहिये॥ १३॥

#### राजयक्मीकी भाजन

मधुरगुणविशेषाश्चेषश्चालीन्यवान्वा । बहुविधकृतभक्षालक्ष्यगोधूमसिद्धान् । वृत्तगुदबहुदुग्धैभीजयेन्द्युद्धयुष्टः । कृक्षगणयुत्तमुष्टेरिष्टशाकैस्सुपुष्टः ॥ १४ ॥ भावार्थः—मधुर गुणयुक्त सर्वप्रकार के चावल, जी, एवं मधुर गेहुं आदि धान्य व ऐसे अन्य पदार्थों से बने हुंए अनेक प्रकार के भश्य, घी, गुड, दूध, मूंगकी दाल शिक्तकारक फलगण, इष्ट व पुण्टिकारक शाकोंके साथ २ क्षय रोगी को भोजन कराना चाहिये॥ १४॥

क्षय नाशकथोग.

तिकदुकपंत्रचन्यसिद्दंगप्रचृणि । घृतगुढलुक्तिंत वा पातरुत्थाय लीह्या ॥ अथ घृतगुढसुक्तद्राक्षया पिष्पलीनां । सतत्रपदुषयोज्ञन् सक्षयस्य क्षयः स्यात् ॥ १५ ॥

भाषार्थ:—िशकटु, मोथा, चाव, वायिवडंग इन के चूर्णको घी व गुड में अच्छीतरह मिळाकर प्रातःकाळ उठकर चाटे अथवा डाक्षा व पीपळ को घी व गुड के साथ मिळाकर बाद में दूध पीवें तो उससे क्षयरंग का क्षय होता है ॥ १५॥

#### तिलादि योग.

तिलपललसमांशं माषचूंण तयोस्त—।
त्सदृशतुरगगंधाधूलिमाज्येन पीत्वा ॥
गुढयुतपयसा सद्भाजिगंधासुकल्कैः।
मतिदिनमजुलिप्तः स्थूलतामेति मत्येः॥ १६॥

भाषार्थः—तिल का चूर्ण, उडद के चूर्ण उन दोनों को बैराबर लेवें । इन दोनों चूर्णों के बराबर असगंध के चूर्ण मिलाकर घी और गुडमिश्रित दूध के साथ पीता चाहिथे । एवं असगंध के कल्क को प्रतिदिन शरीर में लेपन करना चाहिथे । उस से अयरोगपीडित मनुष्य स्थूल हो जाता है ॥ १६॥

#### श्रयनाशक येगांतर

वृषद्धसुपसपृष्ठेः पद्यसिः पिवेदा । यवतिस्रमुद्धमिः शास्त्रिपिष्टैरपूपान् ॥ दहनतुरगर्भघामाषवज्रीस्त्रतागी— । धुरयुतश्वतपृर्हेर्भक्षयत्पद्मभक्षान् ॥ १७ ॥

१ केते तिबचूर्ण २० तेला, उडदका चूर्ण १० तेला, असगंधका चूर्ज, २० तेला.

भावार्थः — अइसा के फ्रन्ट व जड से पकाये हुए पृत की क्षयरोगी पींचें। इसे 'वृष्यृत 'या 'वासायृत 'कहते हैं। तथा जी, तिल, गुड, उडद, शाली इन के आटे का बनया हुआ पुआ भी खावे। एवं भिलावा, अश्वगव, माप, गोखुर, सेडुण्ड शतावर इन से पक्व भक्ष्यों की भी खावें।। १७॥

#### क्षयनाराक घृत

' शकृत इह रसेवीजाश्वगोवृदकाना-।
ममृतखदिरमूर्वा तेजिनीक्वाथभागः॥
यृतयुतपयसा भागेर्नवैतान्सरास्ना-।
त्रिकुटुकमधुकैस्तैस्सार्धपकं लिहेद्दा॥ १८॥

भावार्थ; — बकरी, घांडा, गाय इनका मलरस एक २ माग, गिलाय, खेर की छाल, मूर्वा,चव्य इन पृथक् २ औपिधियों का कपाय एक २ माग, एक भाग दूध, एक भाग घी, इन नौ भाग द्वयों को एकत्र डालकर पकावें। इस मे राम्ना, सोंठ, मिरच, पीपल, मुलंठी इनके कल्क भी डाले। विधिप्रकार सिद्ध किथे हुए इस घृतको चाटे तो राजयक्ष्मा रोग शात होता है।। १८।।

## क्षयरागांतक घृत.

स्वदिरकुटजपाठापाटलीबिन्तभन्ला-।
तकनृपबृहतीस्रण्डकारंजयुग्मैः॥
यववदरकुल्रत्थोग्राग्निपंदाग्निकःस्वैः।
क्वथितजलविभागैः षद्भिरको घृतस्य॥ १९॥
स्नुहिपयसि हरीतत्रयाग्नुराहै सचन्यैः।
प्रश्नमयति विपन्त्रं शेषरोगं घृत तत्॥
जठरमस्त्रिलम्बातरोगानशेषा-।
नातिबह्विषमोग्नेपदृत्रंथिवंथान्॥ २०॥

भावार्थ:— खेरकी छाल, क्टाकी छाल, पाठा, पाढल, बेल, भिलावा, अमल-तास, बडी कटेली, एरण्ड, करंज, प्रतिकरंज, जो, बेर, कुलधी, बच, चित्रक, इनका मंदाग्नि से पकाया हुआ काढा छह भाग, एक भाग घी और थोहरका दूध, हरड सामुद्रनमक [अथवा देवदारु] चाव, इन के कल्का से सिद्ध किया गया घृत, राजायक्ष्मा उदर, सर्व प्रकार के प्रमेह, सर्विष्ध वातरोग और अतिउपदव युक्त विषमग्रंथि रोग को भी दूर करता है।। २०॥

#### महाक्षयरागांतक.

त्रिकटुकत्रुटिनिवारग्वधप्रंथिभरुला—। तकदद्दनसुराष्ट्रोभ्दृतपथ्याजमोदे—॥ रसनखदिरधात्रीशालगायत्रिकारूयेः। क्वथितजलविभागैः पक्वमाज्योच्चतुर्भिः॥ २१॥

अथ कथितवृते त्रिंशात्सितायाः पलानि । प्रकटगुणतुगार्क्षार्याञ्च षट्पस्थमाज्ये ॥ विषतरुमुविडंगक्वाथसमस्थयुग्मं । खजमिथतमंश्रष तं तु दुझोक्तकुंभे ॥ २२ ॥

भ्रुवि बहुतरधान्ये चानुबिन्धस्तमंत- । इतवति सति मासार्थे तदुध्टृत्य यत्नात् ॥ प्रतिदिनमिह लीट्टा नित्यमेकेकमंश् ॥

पलितमनुपानं सरिमस्य प्रकुर्यात् ॥ २३ ॥ घतिमदमितमेष्यं वृष्यमायुष्यहेतुः । प्रश्नमयति च यक्ष्माणं तथा पाण्डुरोगान् ॥ भवति न परिहारोस्त्येतदेवोपयुज्य । गतिदिनमथ मर्त्यः तीर्थकृद्वा वयस्यः ॥ २४ ॥

भावार्थः — सोठ, मिरच, पीपल, छांटी इलायची, नीब, अमलतास, नागरमोथा, भिलावा, चित्रक, फिटकरी, हरड, अजवायन, विजयसार, खैर, आवला, शाल, [सालवृक्ष] विट्खिदर [दुर्गघ खैर] इन के विधि प्रकार बने हुए चौर भाग काढे को एकं भाग धी में डाल कर [विधि प्रकार] पकावे । इस प्रकार सिद्ध एक प्रस्थ (६४ तोले) घृत में तीस पल [१२० तोले] मिश्री, छह पल [२४ तोले] वंशलोचन, और दी प्रस्थ [४२८ तोले] वायविडंग के काढा मिलवें और अच्छीतरह मथनी से मथे । पश्चात् इस को पहिले कहे हुए, मिट्टी के घडे में डाल कर, मुह बंद कर के धान्य की राशि के बिच में रखें। पंद्रह दिन बीत जाने के के बाद उसे वहां से यत्नपूर्वक निकाल कर इसे प्रतिदिन एक २ पल्प्रमाण (४ तोले) चाट कर ऊपर से गाय का दूध पीना चाहिये। यह घृत अत्यंत मेध्य [बुद्धि को बद्धानेवाला] वृष्य, आयु को बढानेवाला (रसायन) है। राजयक्ष्मा व पांडुरोग को शमन

करता है। इस को यदि मनुष्य प्रतिदिन सेवन करे तो, देवाधिदेव तीर्थकर भगवान् के समान [हमेशा] वय [जवानपने] को धारण करता है. अर्थात् जब तक वह जीता है तब तक जवानों के सदश शक्तिशाली होकर जीता है। इस के सेवन करने के समय किसी प्रकार भी परहेज करने की जरूरत नहीं है॥ २१-२२-२३-२४॥

भह्रातकादिघृत.

घृतगुडसमभागैस्तुल्यमारुकरीयं।
मृदुपचनविपकं स्नेहमाजूपयुज्यः॥
बिलिपलितविक्षीनो यक्ष्मराजं विजित्योजितसुखसीहतस्स्याद्दोणमात्रं मनुष्यः॥ २५ ॥

भावार्थ:—समान भाग थी व गुड के साथ भिलवि के तेल को मंदाग्नि द्वारा अच्छी तरह पका कर, एक दोणप्रमाण [६४ तोले का १६ सेर] सेवन करे तो राजयक्मा रोग दूर हो जाता है और वह मनुष्य यिल व पिलत [बाल सफेट हो जाना] से रिहत हो कर उत्कृष्ट सुष्वी होता है ॥ २५ ॥

शबरादिघृतः

शवरतुरगंगंघा वज्रविधा विदारी— श्चरकपिफलकृष्माण्डैर्विपनवाज्यतेलं । अनुदिनमञ्जलप्यात्मांगसंपर्दनाचैः । श्वयगदमपनीय स्थूलकायो नरः स्यात् ॥ २६ ॥

भावार्थ:—सफेद लोघ, असगंत्र, अस्थिसहारी [हाड संकरी] विदारीकंद, गोखुर, कौच के बीज, जायफल, कूप्पांड [सफेट कह ] इन से पकाये हुए धी तैल को प्रतिदिन लगाकर मालिश वगेंग्ह करे तो क्षयरेग्य दृग् हो कर मनुष्य का शरीर पुष्ट बन जाता है।। २६॥

भयरोगनाशक दाधि.

अथ श्रृतपयसीक्षोः सिद्धकाराद्यमिश्रे ।
सुनिमलतरवर्षाभ्वेषिचूर्णप्रयुक्ते ॥
समिरिचवरहिंगुस्तोकनकान्वितंऽन्ये— ।
सुरिह सुरिभिद्धना नेन श्रुंजीत शोषी ॥ २७ ॥

भावार्थ:-पकाये हुए दूध मे शकर, पुनर्नवाके जड के चूर्ण, काली भिरच, धीग

और थोडा छाछ मिलाकर रखें। दूसरे दिन इस को सुगंध दही के साथ मिलाकर क्षय रोगी भोजन करें।। २७॥

#### क्षयरोगिको अन्नपान.

तदति लघुविपाकी द्रव्यमिष्ठमदं य-।
द्रुचिकरमितवृष्यं पुष्टिकृन्मृष्टमेतत् ॥
सततिमह नियोज्यं शोषिणामश्रपानं।
बहुविधरसभेदैरिष्टशाकेविशिष्टैः॥२८॥

भावार्थः - जन्दी पक्तेवाले, अग्नि को दीत करनेवाले, रुचिकारक, अत्यंत कृष्य, पृष्टिकारक, शक्तिवर्द्धक ऐसे इन्यों से तैयार किये हुए अन्नपानोंको, नानाप्रकार के रस व प्रिय अच्छे शाकों के साथ राजयहमा से पीडित मनुष्य को देना चाहिये॥ २८॥

# अथ मसूरिकारोगाधिकारः।

## मसूरिका निदान

अथ ग्रहसोभवज्ञाद्विषांत्रिप-प्रभूतपुष्पोत्कटगंधवासनात्। विषप्रयोगाद्विषमाञ्चनाश्चना-हतुप्रकापादितिर्धर्मकर्मणः॥ २९॥ प्रसिद्धमंत्राहृतिहोमतो वधान्महोपसर्गान्गुनिवृंदरोषतः। भवति रक्तासितपीतपाण्डरा बहुपकाराकृतयो मसुरिकाः॥ ३०॥

भावार्थ: — कोई कूरग्रहों के कोप से, विषवृक्षों के विषेठ फलों के मृंघने से, विषप्रयोग से, विषम भोजन करने से, ऋतु-कोप से (ऋतुओं के स्वभाव बदलजाना) धार्मिक कार्यों को उल्लंघन करने से, हिसामय यज्ञ करने से, हिसा करने से, मुनि आदि सत्पुरुपों को महान् उपसर्ग करने से, मुनियों के रोप से शरीर में बहुत प्रकार के आकारवाले मसूर के समान लाल, काले, सफेद व पीले टाने शर्गर में निकलते हैं, उसे मस्रिका रोग (देवि, माता चेचक) कहते हैं।। २९ ॥ ३०॥

#### मसूरिकाकी आकृतिः

स्वदोषभेदात्सिकता संसर्षपा मग्रूरमंस्थानयुता मग्नूरिकाः । संपर्नधान्याग्विडवैद्छोपमाः सकालपीताः फलसिकामास्तथा ॥ ३१ ॥

भावार्थः-ने मसुरिकाने अपने २ डांपोंके गेडसे बाट्ट [ रेत ] सरसी, मस्र के

१ धर्म इति पाटातर, २ काले पाले पल के समान,

आकार में [दाल] होती हैं तथा सर्वधान्य व समस्त द्विदल के आकार मे होकर फलके समान योग्य काल में पीले वर्णको धारण करती हैं।। ३१॥

#### विस्फोट लक्षण.

विशेषविस्फोटगणास्तथापरे भवंति नानाद्रुमसत्फलोपमाः। भयंक्रराः गणाभृतां स्वकर्मतो बहिर्मुखांतर्मुखभदभेदिकाः॥ ३२॥

भावार्थ:-प्राणियोंके पूर्वीपार्जित कर्म के कारण से, मसूरिका रोग में फफोलें भी होते हैं, जो अनेक वृक्षोंके फलके आकार में रहते हैं। वे भयकर होते हैं। उन में बहिर्मुख स्फोटक [इसकी मुंह बाहर की ओर होती है] व अंतर्मुख स्फोटक [श्रीर के अंदर की ओर मुख्याली] इस प्रकार दो सेंद हैं।। ३२॥

#### अरंपिका.

# सितातिरक्तारुणकृष्णमण्डलान्यणुन्यरूष्यत्र विभात्यनंतरम् । निमम्नमध्यान्यसिताननानि तान्यसाध्यरूपाणि विवर्जयोद्भिषर्॥३३॥

भावार्थ: सफेट, अत्यधिकलाल, अरुण [साधारण लाल] व काले वर्ण के चकत्तो से संयुक्त, छोटी पिटकाये पथात् दिग्वने लगती है। यदि पिटकाओं मध्यभाग में गहराई हो और उनका मुख काला हो तो उन्हें असाध्य समझना चाहिये। इसलिये ऐसे पिटकाओं को वैद्य छोड़ देवे ॥ ३३ ॥

## मस्रिकाके पूर्वरूप.

मसुरिकासंभवपूर्वलक्षणान्यतिज्वरारोचकरोमहर्पता । विदाहतृष्णातिशिरोंगहृदुजः ससंधिविश्लेषणगाढानिद्रता ॥ ३४ ॥ पल्लापमूर्च्छोभ्रमववत्रशोषण स्वचित्तसम्मे।हनशृल्जनृम्भणम् । सञ्चोफकण्डूगुढ्गात्रता भृशं विषातुरस्येव भवंति संनतम् ॥ ३५ ॥

भावार्थ: - अत्यिविक ज्वर, अभेचकता, भेमांच, अत्यंतदाह, तृषा, शिग्झल, अंगज्ञूल व हृदयपीडा, सिथयोका ट्रटना, गाटनिद्रा, बडबडाना, मृच्छी, अम, मुग्वका मृग्वना, चित्तविश्रम, ज्ञूल, जंमाई, गृजन, खुजली, शरीर भाग हो जाना, और विष के विकार से पीडित जैसे होजाना यह सब मम्रिकारोग के प्रविद्य है। अर्थात् मसूरिका रोग होने के पहिले ये लक्षण प्रकट होते है। ३४॥३५॥

#### मस्रिका असाध्यलक्षण

यदा तु श्र्ङातिविमोहशोणितपवृत्तिदाहादिकशोफविश्रमैः । अतिमलापातितृषातिमूर्चिल्नतेः समन्वितान्याशु विनाश्चयंत्यसून् ॥ ३६ ॥

भावार्थ: — जब मम्रिका रोग में अत्यधिक श्ल, बेहोशी, मुख नाक आदि से रक्तस्राय, दाह, मूजन और अम, प्रलाप (बडबडाना) तृषा, गाढमूच्छी आदि उपदय प्रकट हो तो समझना चाहिये कि वह प्राण को जल्दी हर ले जाता है।।३६॥

जिव्हादि स्थानों में मस्रिका की उपिश्त

ततः स्वजिह्यश्रवणाक्षिनासिकक्ष्णृवीष्ठकंठांत्रिकरेषु ग्रूर्धनि । समस्तदेहेऽपि गदा भवंति ताः प्रकीर्णरूपाः बहुलाः मसूरिकाः ॥ ३७॥

भावार्थः—ममूरिका का अधिक विकोप होनेपर वह फैलकर जीभ, कान, नाक, आंख, भृ, ओठ, कंठ, पाट, हाथ, शिर इस प्रकार समस्त देह में फैल जाते हैं ॥३०॥

मस्रिकामें पित्तकी प्रवलता और वातिक लक्षण.

भवेयुरेताः मबद्धातिपित्ततस्तथान्यदोषोल्वणस्रभणेशिताः । कपोतवर्णा विषमास्सवेदना महत्कृताः कृष्णग्रस्ता मस्रुरिकाः ॥ ३८ ॥

भावार्थ: — यह मृत्रिका रोग मुख्यतः पित्तके प्रावल्य से उत्पन्न होता है। फिर भी इस मे प्रकृपित अन्य दोपों (वात कफो) के संसर्ग होने से उन के रुक्षण भी पाये जाते हैं [अतण्य यातज मस्रिका आदि कहराते हैं ] जिनका वर्ण कबूतर के समान रहता है और मुखकाला रहता है, और जो विषम आकार (छोटे बड़े गोल चपटा आदि) व पीडा से युक्त होते है उन्हें यातिवकार से उत्पन्न (वातज मस्रिका) समझना चाहिये॥ ३८॥

#### विश्वजमस्रिका सक्षण.

सपीतरक्तासिनवर्णनिर्णया ज्वरातितृष्णापीरनापतापिताः।
सुत्रीव्रपाकाबहुपित्तसंभवा भवति मृद्यो बहुला मस्रिकाः॥ ३९॥

भावार्थ:—जो मस्रिका पीटे लाल या काले वर्णकी होती है, अत्यंत ज्वर, तृष्णा व दाहसे युक्त हैं, एवं जल्दी पक जाती हैं और मृदु होती हैं उनको पित्तज मस्रिका समझे ॥ ३९ ॥

### कफजरक जसन्निपातकमसूरिकालक्षण.

कफाद्घनस्थू छतर।तिश्चीतछा श्चिरप्रकाः श्चिशिर्ज्वर। न्विताः । भवालरक्ता बहुरक्तसंभवाः समस्तदीर्षरित्वलोग्रवेदनाः ॥ ४०॥

भावार्थः -- कफिनकार से होनेवाली मसूरिका घट्ट (कडा), रथूल, अतिशीतल, रितपूर्वक ज्वर से युक्त व देरसे पक्षनेवाली होती है। रक्तविकार से उत्पन्न मसूरिका मूरे के वर्ण के सँमान लाल होती है। मिलिपानज हो तो उस मे तीनो दोपोसे उत्पन्न उस्र लक्षण एक साथ पाथ जाते है। ४०॥

#### मस्रिका के असाध्य लक्षण

शरावविश्वम्नमुखाः सक्षणिका विद्ययवन्मण्डलमण्डिताश्च याः। घनातिरक्तासितवक्त्रविस्तृताः उचरातिसाराद्वतञ्जलसंकुलाः ॥४१॥ विदाहकंपातिरुजातिसारकात्यरांचकाध्मानतृषातिहिकया । भवंत्यसाध्याः कथितेरुपद्ववैरुपद्वताःश्वाससकासनिष्ठुरैः ॥ ४२ ॥

भावार्थ — जो ममूरिका सरावेके समान नीचं की ओर मुख्यालं है, (किनारे तो ऊंचे बीच मे गहरा) किंगिका सिंहत है, जलजानेसे उपान चकत्तों के सददा चकतोंसे युक्त है, घट (कडा) है, अन्यंत लाल व काली है, विरतृत मुख्यालं है, ज्वर अतिसार, जूल जिस मे होते हैं, एव दाह, कप, अतिर्पाडा, अतिसार, अति अरोचकता, अफराना, अतितृषा, हिचकी, और प्रबलश्वास, कास आदि किंथत उपदेशे से संयुक्त होती है उस मसूरिका को असाध्य समझे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

#### मस्िका चिकिंग्सा.

विचार्य पूर्वोद्गतलक्षणेष्वल विलंघनानंतरमेव वाममेत्। सानिबयष्ठीमधुकाम्बुभिर्वरं त्रिवृत्तथोद्यत्सितया विरेचयेत्॥ ४३॥

भावार्थः नम्हिरका के पूर्वरूप के प्रकट होने पर रोगी को अच्छी तरह छवन कराकर नींब व उथेष्ठमधु के कपाय से वमन कराना चाहिये। एवं निशोत व शकर से विरेचन भी कराना चाहिये॥ ४३॥

#### पथ्यभोजन.

समुद्रयूषैरपि षष्ठिकादनं सतिक्तशाकैर्मधुरैश्र भोजबेत्। सुत्रीतस्त्रद्रव्यविषयवशीनसां पिषंचवाग्यथवा धृतप्सुताम्॥ ४४॥ भावार्थ: — उस रांगीको मांठे शाक व अन्य मीठे पदार्थ और मुद्रयूप [मूंग की दाल ] के साथ साठी चावल के भान को खिलाना चाहिये अथवा शीतल द्रव्योंसे पकाई हुई घृत से युक्त शीतल यवागू खिलानी चाहिये ॥ ४४ ॥

# सुष्णाचिकित्सा व शयनविधानः

सुत्रीतलं वा श्रृतश्चीतलं जल पिबेन्नुषातीं मनुजस्तदुद्रमे । तथादकोद्यत्कदलीदलाश्चितं शर्यात नित्यं शयने मसुरिकी ॥ १५ ॥

भाषार्थ:-मस्रिका रोगसे पीडिन रोगी को प्यास छगे तो वह बिछबुछ ठंडे या पकाकर ठंड किये हुए जल को पीये। एवं मस्र्रिका निकलने पर पानी से भिगोये गये केलों के पत्ते जिसपर बिछाये हो ऐसे शयन [ बिछौना ] में वह हमेशा सोवे॥ ४५॥

#### दाह्रनाशकोपचार.

तदुद्भवोभ्द्तविदाहतापिते शिराश्च व्यथ्वा रुधिरं ममाक्षयत् । मलेपयेदुत्पलपश्चेकसरैः सचंदनैनिवपयोघिपांकुरैः ॥ ४६ ॥

भावार्थ — मसुरिका होने के कारण से उत्पन्न भयकर दाह से यदि शरीर तसायमान हो रहा है तो शिरामोक्षण कर रक्त निकालना चाहिये और नीलकमल, कमल, नागकेसर व चन्दन सं, अथवा नीव, क्षारीवृक्षों के कोपल से लेप करना चाहिये ॥ ४६॥

#### शर्करादि छेप.

सञ्चर्भराकिशुक्तशाल्मालिद्रुमप्रवालगृलैः प्यसानुपेषितः । प्रत्येपयेद्ष्मनिवारणाय तद्रजामशांत्ये मर्धुरस्तथापरैः ॥ ४० ॥

भाषार्थ—इसी प्रकार ढाक संमल इन दृक्षों के कोपल व जडको दूध में पिसकर उस में शक्कर मिलाकर, गर्भी व पीडाके शमन करने के लिये लेप करें। इसी प्रकार अत्यंत मधुर औषधियों को भी लेप करना चाहिये॥ ६७॥

शैवलादि लंप व मसूरिकाचिकित्सा.

सम्नेवलोशीरकशेरकाशसत्कुशांधिभिस्सेश्वरसंश्व लेपयंत् । मम्रिकास्तैविषनाश्व या यथाविषद्रनभेषज्यगणैविंश्रेषकृत् ॥ ४८ ॥ भावार्थ:-शिवार, खस, कसेरु, कास, दर्भा इनके जडको ईखके रस के साथ पीस कर लगावें। और यदि विषज मस्रिका हो तो विषहर औषधियोंका लेपन करना चाहिये॥ ४८॥

# मस्रिका नाराक क्याथ.

ं सिन्द्विसारामृतचंदनांबुदैविषकतोयं प्रपिवेत्सशकरम् । मस्रिकी द्राक्षहरीतकामृतापटांलपाठाकदुरोहिणीयनैः ॥ ४९ ॥ अरुष्करांम्रांबुसधान्यरोहिणी यनैः श्रृतं श्रीतकषायमेव वा । पिवेत्सदा स्फोटमस्रुरिकापहं सशकरं सेक्षुरसं विशेषवित् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — नीवर्का गरी, गिलोय, लाल चंदन. नागरमोथा इन से पकाये हुए काढे मे शकर मिलाकर मसूरिका से पीडित व्यक्ति पीवे। एवं द्राक्षा, हरड, गिलोय, पटोलपत्र, पाठा, कुटकी, नागरमोथा इनके काथ अथवा भिलावा, आम, खरा, धनिया, कुटकी, नागरमोथा इन के काथ वा शीत कषाय को पीवें। ईख के रस में शक्कर मिलाकर पीनेसे स्फोटयुक्त मसूरिका रोग दूर हो जाता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

#### पच्यमान मस्रिकामं लेप.

विपर्यमानासु मसुरिकासु ताः मलेपयेद्वातकफोत्थिता भिषक् । समस्तगंधीषधसाधितन सत्तिलोद्धवेनाज्यगणैस्तथापरः ॥ ५१ ॥

भावार्थ: — वात व कफ के विकारसे उत्पन्न जो मसूरिका है यदि वह पक रही हो तो सर्व गंधीषधों से सिद्ध तिलका तैल लेपन करना चाहिथे यदि पित्तज मसूरिका पक रही हो तो, मर्वगंधीषधसे सिद्ध घृतवर्ग का लेपन करना चाहिथे ॥ ५१ ॥

# पञ्चमान व पक्रमस्रिकामें लेप.

विपाककाले लघु चाम्छभोजनं नियुज्य सम्यक्परिपाकमागतां। विभिन्न तीक्ष्णैरिह कंटकैक्शुभैः सुचकतेलेन निषेचयेक्रिषक् ॥ ५२ ॥

भावार्थ:—मस्रिका के पकनेके समय मे रोगी को इलका व खद्दा भोजन कराना चाहिये। जब वह पक जाय उस के बाद तीक्ष्ण व योग्य कांट्रे से उसे फोडकर उस पर चक्रतैल (चक्की से निकाला हुआ) नया (ताजे) डालना चाहिये॥ ५२॥ ५८

## व्रणावस्थापन्न मस्रिका चिकिरसाः

विपाकपाकत्रणपीडितास्त्रपि प्रसाथयेत्ताः क्षतवद्विसर्पवत् । अजस्रमास्रावयुताः प्रपीडयेन्स्रहुर्सुहुर्माषयवप्रस्रेपनैः ॥ ५३ ॥

भावार्थ: — मसूरिका पक जाने पर यदि व्रण हो जावे तो क्षत (जखम) व विसर्प रोग की चिकित्सा करें । यदि वह सदा स्नावसहित हो तो वार २ उडद जौ का छेपन से पीडन करना चाहिये ॥ ५३॥

शोषणिकया व क्रिीमजन्यमस्रिकाचिकित्साः

सुभस्मचृर्णेन विगालितेन वा विक्रीर्म सम्यक्परिशोषयेद्बुधः। कदाचिद्यत्किमिभक्षिताश्च ताः क्षिमिध्नभेषज्यगणैरुपाचरेतु ॥ ५४ ॥

भावार्थः—अव्छे मस्म को पुन. अन्छी तरह ( छळनी आदिसे ) छानकर उसे उन मसूरिकाबीपर डाळे जिसमे वह स्नाय मृख जायगा। यदि कदाचित् उन मसूरिका बणो में क्रिमि उत्पन्न हो जाय तो क्रिमिनाशक औपवियो से उपचार करना चाहिये ॥५४॥

वीजन व धृप.

अशोकनिवास्रकदंबपछवैः समंततस्तंततमेव वीजयेत् । सुधृपयेद्वा गुडसर्जसद्रसेः सगुग्गुलुध्यात्मककुष्ठवंदनैः ॥ ५५ ॥

भावार्थ-मस्रिका से पांडित रांगांको अशाक, नाम. कदम, इन वृक्षोके पत्तोस सदा पंखा करना चाहिथे। एवं गुड, राल, गुग्गुल कन्तृण नामक गंधद्रव्य (रोहिस सोधिया) चंदन इन से धूप करना चाहिये॥ ५५॥

दुर्गेधितपिच्छिल मसूरिकोपचारः

स पूतिगंधानिष पिच्छिलत्रणान् वनस्पतिक्वाथसुखोष्णकांजिका-। जलैरभिक्षाल्य तिलैस्सुपेशिते बृहत्तदृष्मगशमाय शास्त्रवित् ॥ ५६ ॥

भावार्थः — मस्रिकाजन्य त्रण दुर्गवयुक्त व पिच्छिल [ पिलपिला लिबलिबाहट ] हो तो उसे मीव क्षीरीहक्ष, आदि वनस्पतियोके क्वाध व साधारण गरम कांजीसे धोकर तौ। उच्चता के शमनार्थ, तिल को अच्छी तरह पीस कर, वैद्य उस पर लगावें ॥ ६६॥

मसूरिकी को भोजन.

मस्रमुद्रमवराढकीगणैर्धृतान्वितेर्पृषखछैः फलाम्ककैः। स एकवारं लघुभोजनकमकमेण संभीजनमेव भोजयेन् ॥ ५७॥ भावार्थ:-मसूर, मूंग, अरहर आदि धान्यों से बने हुए घृतमिश्रित यूषखल, खेट्टे फल इनसे उस रोगी को दिन में एक बार लघुमोजन कराना चाहिये। किर उस के बाद क्रम क्रम से उसैकी वृद्धि करते हुए अंत में सभी भोजन खिलावे॥ ५७॥

व्यक्तियां साधु नियुज्य साधयेदुपद्रवानप्यतुरूपसाधनैः।

शृक्ततुर्लिप्तं श्रयने च शाययेत् सुचमेपग्रोत्पळपत्रासंवृते ॥ ५८॥

भावार्थ:-मसूरिका रोग में, बणोक्त चिकित्सा को अच्छी तरह प्रयोग कर उसे साधना चाहिये । उस के साथ जो उपब्र्च्य प्रकट हो तो उन को भी उन के योग्य चिकित्सा से शमन करना चाहिये । उसे, घृत छेपन कर, चर्म, कमछ, नीलकमछ के पत्तें जिस पर विद्याया हो ऐसे शयन [बिकीना] पर सुलाना चाहिये ॥ ५८॥

#### संधिशोध चिकित्सा.

ससंधिशोफास्विप शोफविद्विधि विधाय पर्रोधिमनैश्व बंधयेत्। विपक्रमप्याजु विदार्य साधयेद्यथोक्तनाडीव्रणविद्विसणः ॥ ५९॥

भावार्थ:-संधियोमे यदि शोफ हो जाय तो शोफ [ सृजन ] की चिकित्साके प्रकरण में जो विधि बताई गई है उसी प्रकार की चिकित्सा इस में करनी चाहिये। और धमन (नरसळ, वृक्षके पत्तों से बांधना चाहिये। अथवा नाडोसे बांधना चाहिये। यदि वह पकजाय तो बुद्धिमान् वैद्य को उचित है कि वह शीप्र पूर्वोक्त नाडीवणकी चिकित्सा के समान उसको विदारण (चीर) कर शोधन रोपण दि चिकित्सा करें।। ५९॥

## सवर्णकरणोपाय.

व्रणेषु रूढेषु सवर्णकारणैईरिद्रया गैरिकयाथ लाहित-।
द्रिमेक्टताभिश्र सुकीतसीरभैस्सदा विलिम्पेन् सर्घृतस्सक्तर्रः ॥ ६० ॥

भावार्थ:-न्नण भरजाने पर (विचाको) सर्वेर्ण करने के लिये तो उसमे हर्स्टा अथवा गेरू अथवा शीत सुगंधि चंदन वा मंजीठ इन द्रव्योको अच्छी तरह घिसकर वी व शकर मिलाकर उस में सदा लेपन करना चाहिये॥ ६०॥

किपित्यशास्यक्षतवालकांबुभिः कलायकालयकमिलकादलैः। पयोनिष्टृष्टैस्तिलचंदनैरपि प्रलेपयेद्गच्यद्यतानुमिश्रितैः॥ ६१॥

१ द्रव्य, उसका प्रमाण व बार-

२ अन्य जगहके खचाके सहश वर्ण करना । अथवा व्रण होनेके पूर्व उस खचाका जो वर्ण था उस को वैसे के वैसे उत्पन्न करना ॥ भावार्थः — केथ, शार्ला धान, चावल, खश, नेशवाला, इन को वा मटर, कालेयक, (पीला वर्ण का सुगंधकाष्ट जिस को पीला चंदन भी कहते हैं ) चमेली के पत्ते इन को वा तिल, कालाचंदन इनकी, दूध के साथ पीसकर व गन्यवृत मिलाकर लेप कर तो खचा सवर्ण बन जाता है ॥ ६१॥

उपसर्गज मसुरिका चिकित्सा.

# महोपसर्गमभवासिलामयाक्रिवारयन्मंत्रसुतंत्रमंत्रवित् । प्रधानरूपाक्षतपुष्पचंदनैरसमर्चयंज्जैनपदांम्बुजद्वयम् ॥ ६२ ॥

भावार्थः — महान् उपसर्ग से उत्पन्न भैसूरिका आदि समस्त रोगों की योग्य मंत्रा, यंत्र व तंत्रके प्रयोगसे निवारण करना चाहिये। एवं श्रेष्ठ अक्षत पुष्प चंदनादिक अष्टद्रव्योसं बहुत भक्ति के साथ श्री जिनंद्रभगवंतके चरणकमल की महापूजा करनी चाहिये॥ ६२॥

#### मस्रिका आदि रोगोंका संक्रमण.

# सशोफकुष्ठज्वरलोचनामयास्तथोपसर्गप्रभवा मस्रिका। तदंगसंस्वशोनवासभोजनाकरास्तरं क्षिप्रमिद्द व्रजंति ते ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—शोफ. (सूजन) कोढ, ज्वर, नेत्ररोग व उपसर्ग से उत्पन्न मसू-रिका रोग से पांडित रोगांके स्पर्श करनेसे, उसके पास मे रहनेसे एवं उसके छुया हुआ भोजन करनेसे, ये रोग शांघ एक दूसरे को बदल जाने हैं।। ६३॥

#### उपसर्गज मस्रिका में मंत्रप्रयाग.

# ततः सुमत्रक्षररक्षितस्स्वयं चिकित्सका मारिगणान्निवारयेत्। गुरूक्ममस्कृत्य जिनेश्वर।दिकान् प्रसाधयेन्मंत्रितमंत्रसाधनैः॥ ६४॥

भावार्थः — इसिलिये इन सिकामक महारोगोको जीतनेक पिहिले वैद्यको उचित है कि वह पिहिले शिक्तिशाली बीजाक्षरों के द्वारा अपनी रक्षा करलेवें। बाद में जिनेंद्र भगवंत व सद्गुरुवों को नमस्कार कर मंत्राप्रयोगरूपी साधन द्वारा इस रोग को जीतें॥ ६४॥

भूततंत्रविषतंत्रपंत्रविद्यानयेन् तदनुरूपभेषतिः। भूतपीडितनरान्विषातुरान् वेषद्धभणविशेषतो भिषक् ॥ ६५ ॥ भावार्थ: - भूतों के पीडन [ न्यंतर जाति के देव ] व विषश्रयोग जन्य मसूरिका रोग को उन के आवेश व छक्षणों से पिक्षचान कर, भूतिवैद्या मंत्रिविद्या व विषतंत्र की जाननेवाला वैद्ये, उनके अनुकूल औषधि व मंत्रों से उन्हे जीतना चाहिये।। ६५॥ न

भूतादि देवतायं मनुष्योंको कष्ट देने का कारण.

व्यंतरा भ्रुवि वसंति संततं पीडयंत्यपि नरान्समायया ! पूर्वजन्मकृतशृरोषतः ऋीडनार्थमथवा जिघांसया ॥ ६६ ॥

भावार्थ:-भूत पिशाचादिक व्यंतरगण इस मध्यलोक मे यत्र तत्रा वास करते हैं। वे सदा पूर्वजन्मकी शत्रुतासे, विनोद के लिये अथवा मारने की इच्छा से पीढा देंते रहते हैं।। ६६।।

#### ग्रहवाधायोग्य मनुष्य.

यत्र पंचिवधसहुरून्सदा नार्चयंति कुसुमाक्षतादिभिः।
पापिनः परधनांगनानुगा भुंजतेत्रमितिवित्र पूजयन् ॥ ६७ ॥
पात्रदानबिल्पेक्षवर्जिता भित्रशृत्यगृहवासिनस्तु थे।
गांसभक्षमधुमद्यपायिनः तान्विश्चति कुपिता महाग्रहाः॥ ६८ ॥

भावार्थ: — जो प्रतिनित्य, पुष्प अक्षत आदि अध्दैन्यों से पंचपरम गुरुओं ( पंचपरमेष्ठी ) की पूजा नहीं करते हैं, हिंसा आदि पाप कार्यों को करते हैं, परधन व परिवयों में प्रेम रावते हैं, अत्यंत विद्वान होने पर भी देवपूजा न कर के ही भोजन करते हैं, खराब शून्य गृह में वास करते हैं, मैंब, मांस, मधु खांत हैं. पंते हैं, ऐसे मनुष्यों को, कुपित महा गृह ( देवता ) प्रवेश करते हैं अर्थात् कष्ट पहुंचाते हैं ॥ ६७॥ ६८॥

### बालप्रद्व के कारण

बाळकानिह बहुमकारतस्तिजतानि च ताडितान्युहुः। त्रासितानशुचित्रान्यगेहसंवर्धितानिभभवति ते ग्रहाः॥ ६९ ॥

१ जल, चंदन, अञ्चल [चावल] पुष्प नैवेद्य, दीप, धूप, पाल, ये देवपृजाप्रधान आरू ईंद्य हैं।

२ अरहेत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सबसाधु, ये पाच जगत के परमदेव व गुरू हैं। ३ मद्य, मांस, मधु इन का त्याग, जैनों के मूलगुणमे समायेश होता है। इन चीजों को जो स्थाग नहीं करता है, यह बाहतव में जैन कहळाने योग्य नहीं हैं। भाषार्थ: — जो लोग बालकों को अनेक प्रकार से [देखो भूत आगया ! चुप रह इत्यादि राति से ] डराते हैं और वार २ मारते है व कष्ट देते हैं एवं उन बालकों को गंदा व सूने घरमें पालन पोषण करते हैं, ऐसे बालकों को वे प्रह कष्ट पहुंचाते हैं ॥ ६९ ॥

श्रीचद्दीनचरितानमंगलान्मातृदोषपरिभृतपुत्रकान् । श्राश्रितानधिककिकारादिभिस्तान्त्रदीमि निजलक्षणाकृतीन् ॥ ७० ॥

भावार्थ:-जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जो अमंगल है, [मंगल द्रव्यके धारण, आदि से रहित हैं,] माता के दोषते दूपित हैं है ऐसे मनुष्य किन्नर आदि क्रूरप्रहों से पीडित होते हैं। अब उन के लक्षण व आकृति का वर्णन करेंगे॥ ७०॥

#### किन्नरग्रहग्रहीतलक्षण.

स्तम्धदृष्टिरसृजः सुगंधिको त्रक्षवक्त्रचलितैकपक्ष्मणः । स्तन्यक्ट्सलिलचश्चरल्यतो यः शिशुः कठिनदृष्टिवर्चसः ॥ ७१ ॥

भावार्थ: — किंनर गृह से पीडित बालक की आंखें स्तन्ध होती हैं। शरीर रक्त के सहश गंधवाल। हो जाता है। मुंह टेढा होता है। एक पलक फडकता है, स्तन पीनेसे द्रेष करता है। आंखोंसे थोडा २ पानी निकलता है, मुडी खूब कडा बांध लेता है मन भी कडा होता है। ताल्पर्य यह कि उपरोक्त लक्षण जिस बालक मे पाये जांय तो समझना चाहिये कि यह किंनरप्रहमहीत है। ७१॥

#### किन्नरग्रहःन चिकित्साः

सम्रहा बहुविषेः कुमारवत्तं कुमारचरितेरुपाचरेत्। किमरार्दितशिशुं विशारदां रक्तमाल्यचरुकैरुपाचरेत्॥ ७२॥

माबार्थः — बालभइ से पीडित बालक की वालमहनाशक, अम्यंग, स्नान, भूप आदि नाना प्रकार के उपायों से, चिकित्सा करनी चाहिये। खास कर किंतर प्रहमहीत बालक की, लाल फूलमाला, लाल नैवेच समर्पण आदि से उपचार करना चाहिये। ७२।।

#### किश्रप्रहान अभ्यंगस्तानः

बातरोगञ्चमनीषघैरसुगंधेरसुसिद्धतिलंजेर्जलस्तथाः । भ्यंगभावनमिह प्रश्वस्यते किन्नरग्रहग्रहीत पुत्रके ॥ ७३॥ भावार्थः—उस किन्नर प्रद्य से पीडित बाल्क को वातशामक व सुगंधित औषधियों से सिद्ध तिल्का तैल, मालिश व इन ही औषधियोंसे सिधित जल से स्नान कराना चाहिये॥ ७३॥

## किन्नरप्रहब्न धूप.

सर्वेपैरित्विद्धरोमसर्पानिर्मोकिहिंगुवचया तथैव का-! कार्दनीषृतगुडैश्च घृपयेत्स्नापयेक्मिचि दिवा च चत्वरे ॥ ७४ ॥

भावार्थः—उपरोक्त प्रह्वाधित बच्चे को सरसो. सर्व प्रकार (गाय, वकरा, मनुष्य आदि के ) के वाल, सांपर्का काचछी, हींग, बच काकाइनी, इन मे घी गुड क्लिकर (आग में डालकर) इस-का घूप देवे एवं रात और दिन मे, चौराह में [उपरोक्त जलसे ] स्नान कगना चाहिये॥ ७४॥

# किन्नरगृहत्न बलि व होम

शालिषष्टिकयवैः पुरं समाकारयन्मधुरकुष्टगोष्ट्रतेः । होमयेक्सिरवशेषतीर्थकृत् नामभिःप्रणमनैश्च पंचभिः॥ ७५॥

भावार्थ:—साठा धान, जो इस से पिंड बनाकर बिट देना चाहिये। एवं शाडि-धान्य कूठ गाय का घी, इन से तीर्थकरों के सम्पूर्ण [१००८] नाम व पंचपरमेष्टियों के नाम के उचारण के साथ २ होम करना चाहिये। जिनसे किन्नरप्रह शांत हो जाते हैं॥ ७५॥

#### किसरगृहस्न माल्यधारण.

भूषरश्रवणसोपविक्षिका बिल्वचंदनयुर्तेद्रवालिका । श्रिष्टमूक्टसहितां गवादनीं धारयेद्याथितमालिकां श्रिशुं ॥ ७६ ॥

भावार्थ:-भूथर, गीरखमुण्डा, गिलीय, बेले के कांटे, चंदन, इंद्रलेता, सेंजनका जड, गवादनी [ इंद्रायणका जड ] इन से बनी हुई मालाकी किन्नरप्रह से पीडित बालक को पहना देना चाहिये॥ ७६॥

# किंपुरुषप्रहगृहीतलक्षण.

वेदनाभिरिहमूर्छितिश्विशः चेतयत्यपि ग्रुहः करांत्रिभिः। नृत्यतीव विग्रजन्यछं मस्रं मूत्रमप्यतिविनम्य सुंभयन् ॥ ७७ ॥

<sup>&#</sup>x27; १ विस्वकंटकान् इति प्रन्यांतरे. र गल्यांडकः गंडत्वा इति छोके.

:. .·

- फेनमुद्रमित भीषणोत्वपस्मारिकंपुरवनामको ग्रहः ।
- तं शिरीषद्वरसैंस्सविल्वकैः स्नापयोदिह विषकवारिभिः ॥ ७८ ॥

भावार्थः नानाभ्रकारकी वेदनाओं से बालक बेहोश हो जाता है, कभी होश में भी आता है, हाथ पैरों को इस प्रकार हिलाता है जिससे वह नाचता हो जैसा माल्म होता है। नमते व जंभाई लेते हुए अधिक मल मूलको त्याग करता है, फैन ( झाग ) को वमन करता है तो समझना चाहिये कि वह भयंकर किंपुरुषापस्मार नामक प्रह सें पीडित है। इसे शिरीय, तुलसी बेल इन में प्रकाये हुए जल से स्नान कराना चाहिये॥ ७७॥ ७८॥

# कियुंरुपग्रहःन तेल वै घृत

सर्वगंधपरिपक्रतेलमभ्यंजने हितमिति प्रयुज्यते । सीरवृक्षमधुरेश्च साधितं पाययेद्घृतमिदं पयसा युतम् ॥ ७९ ॥

भावार्थ.—इस में सम्पूर्ण गधदक्यों से सिद्ध तेल का मालिश करना एवं श्रीरीवृक्ष, (गूलर आदि दूधवाले वृक्ष) व मतुर औषधियों से साधित घृत को दूध मिला कर पिलाना भी हितकारी है।

# किंपुरुषप्रहल्न धृप

गांवृषस्य मञ्जानस्य लोमकेशेर्नसैः करिपतेर्धृतप्लतैः । गृत्रकौक्षिकपुरीषमिश्रितेर्धृपेयदिष शिशुं ग्रहादितम् ॥ ८० ॥

भावार्थः - किपुरुष ग्रह से पांडित बालक को, गाय, बेल मनुष्य इन के रोम, केश-ब नख, हाथां के दांत, गृध्रपक्षा व उल्ह् के मल, इन सब को एकल मिलाकर और भी में भिगोकर धूप देना चाहिये ॥ ८० ॥

## स्नान, वाळि. धारण

स्नापथदंथ चतुष्पथे त्रिशुं दापयदिह वटाँघिषे विल् । मर्कटीमपि सकुवकुटीमनं तां च विवलतया स धारपेत् ॥ ८१ ॥

भाषार्थः - उपरोक्त ग्रह से पीडित बालक को चौराहेपर स्नान कराना चिहिये। एवं बटबुक्ष के समीप बाले चढाना चाहिये। कौच कुक्कुटी (सेमेल) अनंत [उत्पर्ल सारिवा] कंदूरी [इन के जड़] को हाथ वा गर्ले में पहनावे॥ ८१॥

१ अन्ये यु कृत्कुटीशरीरवत् कृषम चित्रावङ्गीरकरिचतकुन्दुटांडतुस्य कदेति वदंति ।

#### गरुडप्रहुगृहीत लक्षणः

पक्षिगंत्रसहितो बहुत्रणः स्फोटनिष्ठुरविपाकदाहवान् । स्नस्तगात्रिक्षेत्ररेष सर्वतः संविभेति गरुडप्रहार्तितः ॥ ८२ ॥

भावार्थः —गरुडप्रहसे पीडित बालक के शरीर में बहुत से वण होते हैं और भयंकर पाक व दाह सहित फफोले होते हैं। वह पक्षिकी बास से सयुंक्त होता है। और सर्व प्रकार से भयभीत रहता है। ८२॥

गरडमहत्न, स्नान, तैल, लेप.

आम्रनिवकः स्लीकिपित्थ जंबृद्धमक थितशीतवारिभिः।
स्नापयेद्यः च तद्विपकेतेल प्रलेपनमपि प्रशस्थते ॥ ८३ ॥

भावार्थ:—अनेक औपिधियों से सिद्ध तेल को लेपन कराकर आम, नीम, केला, कैथ, जंबू इन वृक्षों के द्वारा पकार्थ हुए पानाको ठण्डा करके उस गरुडप्रहसे पीडित बच्चे को स्नान कराना चाहिथे, एवं उपरोक्त आम्रादिकों से साबित तैल का मालिश व उन्हीं का लेप करना भी हितकर है।। ८३।।

## गरुडग्रह्म धृतधूपनादि.

यद्वणेषु कथितं चिकित्सितं यद्घृतं पुरुषनामकप्रहे । यच्च रक्षणसुपूपनादिकं तदितं शकुनिपीडिते शिश्रो ॥ ८४ ॥

भावार्थः—इस गरुडप्रहके उपसर्ग से होनेवाले वणो मे भी पूर्व कथित वण चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये। एवं किंपुरुष प्रहपीडाके विकार में कहा हुआ घृत, मंत्रा, रक्षण, घूपन आदि भी इसमें हित हैं।। ८४॥

गंधर्व (रेवती) प्रद्यगृहीत लक्षण।

पाण्डुरोगमित्रिलोहिताननं पीतमृत्रमलमुत्कटज्वरम् । इयामदेहमथवान्यरोगिणं घ्राणकर्णमसक्तत्रमाथिनम् ॥ ८५ ॥

भावार्थः — गंधर्व जाति के चुकुटि, रेवती नामक प्रहसे पीडित बालक का शरीर पाण्डुर (सेफेटी लिये पीला) अथवा स्थाम वर्णयुक्त होता है । उसकी आंखें

१ तक्किपक्च इति पाठातर।

२ खर, मुलैंडी, नेत्रवाला, सारिवा, कमल, ले.भ, प्रियंगु, मंजीड, गेव इनका रूप करना भी हितकर है।

अन्यंत लाल होती हैं। मूज व मल एकदम पीला हो जाता है, तीव ज्वर आता है, अथवा कोई अन्य रोग होता है। वह बालक नाक य कान को बार २ विशेषतया रगडता है।। ८५।।

रेवतीप्रहृत्न स्नान, अभ्यंग, घृत.

तं शिशुं श्रृङ्गाटिरेवतीसुगंधर्ववंशविषमप्रहार्तितं । सारिबाख्यसाहितात्वगंधश्रृंगीपुनर्नवसमूखसाधितैः ॥ ८६ ॥ मंत्रापृतसिख्छैर्निषेचयेत्ङ्कष्टसर्जरसिद्धतैत्वम- । भ्यंजयेदिख्छसारसद्धमेः पद्धसिपिरिति पाययेच्छिशुम् ॥ ८७ ॥

भावार्थ:—ऐसे विषम प्रह से पाडिन बालक को सारिवा [अनंतमूल] अश्वगंध मेढासिंगी, पुनर्नवा इन के जड से सिद्ध व मंत्र से मंत्रित जल से स्नान कराना चाहिये। एवं कूठ व राल से सिद्ध तेल को लगाना चाहिये। सर्व प्रकार के सारस वृक्षों के साथ प्रकाये हुए घृतको उस बालक को पिलाना चाहिये॥ ८६॥ ८७॥

#### रेवती प्रह्वनधूप.

धूपयेदिष च संध्ययोस्सदा ग्रधकोशिकपुरीष सद्घृतैः। धारयेद्वरणनिवजां त्वचां रेवतीग्रहनिवारणीं शिशुम्॥ ८८॥

भावार्थ:-रेवती प्रहसे दृपित बाटकको दोनो संध्या समय मे गृध्र (गीध) व उल्लंक (उल्लंक्ट) के मल को घृत के साथ भिलाकर धूनी देना चाहिये। एवं उस बालक को वरना वृक्ष व नीमकी छाल को पहनाना चाहिये। ८८॥

पृतना [ भूत ] बहगृहोत लक्षण.

विद्धिभिष्मसङ्घद्धिसर्जयन् छर्दयन् हिषतलोमकस्तृषा - । स्कृभवत्यधिककाकगंधवान् पूतनाग्रहगृहीतपुत्रकः ॥ ८९॥

भावार्थः — जो बालक बार २ फटे मल विसर्जन कर रहा है, वमन कर रहा है, जिसे रोमांच हो रहा है. तृपा लग रही है एवं जिसका शरीर कीवे के समान बासवाला हो जाता है उमे पूतना [भूतजाति के] ग्रहसे पीडित समझना चाहिये ॥८९॥

#### पूननाग्रहत्त स्नान.

स्वस्थ एव दिवसं स्वापित्यसी नैव रात्रिषु तमिद्धभूतजित्— पारिभद्रवरणार्कनीलिकास्फोतपक्वसलिलैनिषेचयेत् ॥ ९०॥ भाषार्थ:—पूतनागृहीत बालक का शरीर स्वस्थ होते हुए भी, दिन और रात में वह सुखपूर्वक नहीं सोता है ( उसे नींद नहीं आती है ) उसे भूत को जीतने वाले नीम, वरना, अकीवा, नील आस्फोता, [ सारिवा ] इन औषधियोंसे पकाये हुए पानीसे सेचन करना चाहिये ॥ ९० ॥

# पूतनाग्रहस्न तैल व धूपः

कुष्ठसर्ज्ञरस्ततालकोष्रगंधादिपक्वतिलजं विलेपयेत् । अष्टमृष्टगणयष्टिकातुगासिद्धसर्पिरपि पाययेच्छिशुम् ॥ ९१ ॥

भावार्थः — कूठ, राल, .हरताल, वचा [ द्व गिलोय ] आदि औषधियोंसे पक तिलके तेलको इसमें लेपन करना चाहिये। एवं च अप्टमधुरीषध [काकोल्यादि] मुल्हटी व वंशलोचन से सिद्ध घृतको उस बालक को पिलावें॥ ९१॥

# पूतनाग्रहत्न बलि स्नान.

स्नापयदिष शिशुं सदैव सोन्छिष्टभाजनजर्लेविधानवित्। शून्यवेश्मनि रहस्यनावृते नित्कुरूटनिकटे (१) भिष्यवरः॥ ९२॥

भावार्थ:—बालप्रह के उपचार को जानने वाला दैशवर पूतनाविष्ट बालक को शून्य मकान अथग किसी एकांत स्थान व खुले शून्य बगीचे के समीप में जूठे भोजन के जल से सदैव रनान कराना चाहिये।। ९२॥

#### पूतनाग्रहःन धूपः

चंदनागुरुनमालपत्रातालीसकुष्ठखिद्देर्धृतान्वितैः । केश्वरामनखमानुगास्थिभिः धृपयेदपि शिशुं द्विसंध्ययोः ॥ ९३ ॥

भावार्थ:—चंदन, अगुरु, तम्बाखू, तालीसपत्र, क्ठ, खदिर प्राणियों के केश, रोम, नख व मनुष्योंकी हड़ी इन को चूर्ण कर फिर इस मे घी मिलाकर दोनों संध्या-कालों में धूनी देना चाहिये॥ ९३॥

#### पुननाव्न घारण व बालि.

चित्रबीनसितसर्पपेंङ्गुदीं धारयेदपि च काकविक्षकां। स्थापयेद्वित्रिमिहोत्कुरूटमध्ये सदा वृज्ञरमिनं जिन्नोः॥ ९४॥

१ अपरे गिरिकणीमाहुः

भावार्च: --पूतना पीडित बालक को लाल एरण्ड, सफेद सरसों, हिंगोट स्वर्ण-बह्नी इन को धारण कराना चाहिये। एवं शून्यप्रह के बीच में सदैव खिचडी से बिल इदान करना चाहिये॥ ९४॥

अनुप्तना [ यक्ष ] ग्रहगृहीत लक्षणः

द्वेष्टि यस्तनमतिज्वरातिसारातिकासवमनपतीति ।
काभिरतितिश्चित्रविसाम्लगंधोत्कटो विगतवर्णे च स्वरः ॥ ९५ ॥

अनुप्तनाव्न स्नान.

तं विचार्य कथितानुपूतनानामयश्चिषपग्रहादितम्। तिक्तवृक्षदस्त्रपक्तवारिभिः स्नापयेदधिकमंत्रमंत्रितैः॥ ९६॥

भावार्थ:—जो बालक माता के स्तनके दूध को पीता नही, अत्यंत ज्वर, अतिसार, खांसी, वमन और हिक्का से पीडित हो जिस का शरीर वसा या खड़े गंध से युक्त हो और शरीरका वर्ण बदल गया हो एवं स्वर भी बैठ गया हो तो उसे यक्ष जाति के पूतना प्रहसे पीडित समझना चाहिये। उसे कडुए वृक्षों के पत्तों से पकाये हुए पानी को मंत्रसे मंत्रित कर उससे स्नान कराना चाहिये। ९५॥ ९६॥

अनुप्तनाध्न तैल व पृत.

कुष्ठसर्जरसतालकादारसीवीरसिद्धनिलजं प्रलेपयेत् । पिष्पलीदिकाविशिष्टमृष्ट्येभैविषयवधृतेमय पाययेत् ॥ ९७ ॥

भावार्थ: — कूठ, राल, हरताल, मैनसिल, कांजी इन से सिद्ध तिलके तेलका उस बालक के शरीर में मालिश करना चाहिये। एवं पीपल, पीपलामूल और मधुरवर्ग [ काकोल्यारिगण ] के औषियों से पकाये हुए घृत को पिलाना चाहिये।। ९७॥

अनुपूतनाव्न धूप व धारणः

केशकुक्कुटपुरीषचर्षसपैत्त्रचा घृतयुनाः सुघूपयेत् । धारयदपि सङ्ककुटीमनतां च विवलतया शिशुं सदा ॥ ९८ ॥

भावार्थः — मुर्गे का रोम, मल य चर्म एवं सर्वका चर्म [कांचली] के साथ घी मिलाकर धूपन प्रयोग करना चाहिये । एवं कुक्कुटी सारिय कन्दूरी इन को धारण कराना चाहिये ॥ ९८ ॥

#### षिठ्यान .

पूर्तभक्ष्यबहुभाजनादिकान् सिश्चवेद्य सततं सुवूजयेत् । स्नापयेदिप शिशुं गृहांतरे वर्णकैर्विरिचती ज्वले पुरे ॥ ९९॥

भावार्थ:-अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि बनाकर, उन से प्रह्की पूजा करनी चाहिजे। तथा सामने अनेक प्रकार के चित्र विचित्रित कर उस बालक की मकान के बीच में स्नान कराना चाहिये ॥ ९९ ॥

शीतपृतनाप्रहगृहीत लक्षण.

श्रीतवंपिततनुर्दिवानिशं रोदिति स्वीपति चातिकुंचितः। सांत्रकुजमतिसार्य विद्वगन्धिः शिशुर्भवतिशीतकार्दितः ॥ १०० ॥

भावार्थ:--ठण्ड के द्वारा जिस बालक का शरीर कंपाय मान होता है, रात-दिन रोता रहता है एवं अत्यंत संकुचित होकर सोता है, आंतडी में गुडगुडाहट शहू होता है, दस्त लगता है, शरीर कम्ने किसी दुर्गंध से युक्त होता है तो समझना चाहिये कि वह शीतपृतना प्रहसे पीडित है ॥ १०० ॥

शीतपूतनाध्न स्नान व तेल.

तं कपित्यसुरसाम्रविल्वभङ्घातकः क्वथितवारिभिस्सदा । मुत्रवर्गसुरदारसर्वगंधैर्विपक्वतिलजं मलेपयेत् ॥ १०१ ॥

भावार्थ:-उस बालक को कैथ, तुल्सी, आम, बेल, भिलावा इन से पकाये हुए पानी से रनान कराना चाहिये । मूलवर्ग [ गाय आदि के आठ प्रकार के मूल ] देवदारु, व सर्व सुगंधित औषधियोसे सिद्ध तिल के तेल से लेपन करना चाहिये ॥ १०१ ॥

## शीतपूतनाःन घृत.

रं।हिणीखदिरसर्जनिवभूजीर्जुनांत्रिप्रविषयववारिभिः। माहिषेण पयसा विषकसर्पिः शिशुं मतिदिनं प्रपाययेत् ॥ १०२ ॥

भावार्थ:-कायफल, खेर का वृक्ष, रालवृक्ष, नीम, भोजपन, अर्जुन [ कुहा ] वृक्ष इन के छाल का कषाय, भैस का दूध, इन से सिद्ध घृत को शीत पूतना से पीडित बालक को प्रतिदिन पिलाना चाहिये॥ १०२॥

शीतपूतनाव्न धूप व धारण.

निवपत्रफणिचर्मसर्जनियासभङ्खश्चित्रस्वाजिगं-। **धैस्सु**धृप्य क्षित्रुमञ विवगुंजासकाकलतया स धारयेत् ॥ १०३ ॥ भावार्यः-नीम का पत्ता, सांप की कांचली, राल, उल्लू व खरगोश के वीट अजगंघा, [अजवायन] इन औषाधियों से धूप देना चाहिये। विंबलता, धुंघची, काका-दनी [काकतिंदुकी] इनको धारण कराना चाहिये॥ १०३॥

शीतपूतनाव्न बलि स्नानका स्थान.

मुद्रयूषयुतभोजनादिकैः अर्चयेदापे शिशुं जलाश्रये। स्नापयेदिधकमंत्रमंत्रितै मंत्रविद्विधिविषक्ववारिभिः॥ १०४॥

भावार्थ:-मुद्रयूष (मूंग की दाल) से युक्त भोजन भक्ष्य आदि से जलाशग्र के [तालाव नदी आदि ] समीप, शीतपूतना का अर्चन करना चाहिये। एवं जलाशय के समीप ही उस बालक को मंत्रों से मंत्रित, विधि प्रकार [पूर्वोक्त औषधियों से ] पकाये गये जल से मंत्रज्ञ वैद्य रनान करावें ।। १०४ ।।

# पिशाचब्रहगृहीत लक्षण.

शोषवत्सुरुचिराननः शिशुः क्षीयतेऽतिबहुश्चक्सिराततः । कोमलांधितलपाणिपल्लवो मूत्रगंध्यपि पिश्वाचपीडितः ॥ १०५ ॥

भावार्थ:—जो बालक सूखता हो, जिसका मुख सुंदर दिखता हो. रोज क्षीण होता जाना हो, अधिक भोजन [या रतन पान] करता हो, पेट नसो से व्याप्त हो [नसें पेट पर अच्छीतरह से चमकते हो ] पादतल व हाथ कोमल हो, शरीर मे गोमूल का गंध आता हो तो समझना चाहिये वह पिशाच ग्रह से पीडित है ॥ १०५॥

पिशाचग्रहःन स्नानीपाध व तेल.

तं कुवेरनयन।क्वंशगंधर्वहस्तत्रपवित्ववारिभिः । सिशापिच्य पवनव्नभेषजैः पक्वतैलक्षत्रुलेपयेच्छिञ्चम् ॥ १०६ ॥

भावार्य. — उसे कुनेराक्षि [पाटल ] अकावा, वंशलोचन, अमलतास, बेल, इनके द्वारा पकाये हुए पानी से अच्छीतरह रनान कराकर वातहर औषधियों के द्वारा पकाये हुए तेलको उस पिशाच पीडित बालक के शरीर पर लगाना चाहिये ॥ १०६॥

पिशाच प्रहल्न धूप व घृत.

अष्टमृष्टगणयष्टिकातुगाक्षरिदुग्धपरिपक्वसद्घृतम् । पाययेदपि वचस्सङ्ग्रष्टसर्जैः शिशुं सतनमेव ध्रूपयेत् ॥ १०७ ॥ भावार्थः — अष्ट मधुरौपिध वर्ग [ काकोल्यिद ] मुलैठी वंशलोचन व दूधसे पकाये हुए अन्छे घृत को उस बालक को पिलायें। एवं वच, कूठ, राल, इन से उस बालक को सतत धूपन प्रयोग करना चाहिथे।। १०७॥

पिशाचग्रहन धारण बलि व स्नानस्थान.

चाष्युधसमयूरपक्षसर्पत्वचाविरचिताश्च धारयेत् । वर्णपुरक्षबळं च गाष्ठमध्ये ज्ञिशो स्नपनमत्र दापयेत् ॥ १०८ ॥

भावार्थः- नीलकंठ (पिक्षाविशेष) गृध, मयूर इन का पंखा, सांपकी कांचली, इन से बनी हुई माला व पोटली को पहनाये। वर्णपूर युक्त अन को अर्पण [बली] करें अने उस बालक को गोठे में स्नान करावें।। १०८॥

राक्षसगृहीत स्थाण.

फेनमुद्भपति जुंभते च संदिगमूर्ध्वपवलोकते रूदन् । मांसगंध्यपि महाज्वरोऽतिरुदाक्षसग्रहगृहीत पुत्रकः ॥ १०९ ॥

भावार्थ:-राक्षस ग्रह से पांडित बालक फेन का वमन करता है, उसे जंभाई आती है, उद्देग के साथ रोते हुए ऊपर देखता है। एवं उस के शरीर से मांसका गंध आता है। महाज्यर से वह पीडित रहता है एवं अति पीडा से युक्त होता है।। १०९॥

राक्षस ग्रहःनस्नान, तेल, घृत.

नक्तमालबृहतीद्वयाग्निमन्थास्युरेव परिषेचनाय था—।
नयाम्लमप्यहिममंबुदोग्रगंधामियंगुसरलैः शताहर्केः ॥ ११०॥
कांजिकाम्लद्धितक्रमिश्रितैः पक्वतैलम् स्लेपनं शिकोः।
वातरोगहरभेषजैस्सुमृष्टेदच दुग्धसहितैः घृतं पचंत्।। १११॥

भावार्थ:—करंज, दोनों कटेहरी, अगेशु, इन से पकाये हुए जल से उस राक्षस प्रह पीडित बालक को स्नान कराना चाहिये। एवं गरमकांजी को भी रनान कार्य के उपयोग में ला सकते हैं। नागरमोथा, वच, प्रियंगु, सरलकाष्ट, रातावरी इनके काथ व कल्क, कांजी, दही व छाछ इन से साधित तैल को मालिश करना चाहिये। एवं बातरोग नाशक औपधि व मधुरीषि के क्याध कल्क व दूध से साथित घृत उसे पिलाना चाहिये॥ ११०॥ १११॥

राक्षसग्रहःन धारण व बलिदान. धारयेदपि शिक्षुं हरीतकीगौरसर्षपवचा जटान्विता। माल्यभक्ष्यतिस्रतण्डुसैक्कुभैरर्चयंदिह।शिक्षुं वनस्पता।। ११२॥ भावार्थः — राक्षसप्रह्मीडित बालक को हरड, सफेद सरसों, वच, जटामांसी इनकी पोटली आदि बनाकर पहनाना चाहिये। एवं पुष्पमाला, नाना प्रकार के भश्य, तिल व चायल से प्रहाविष्ट शिशु का पूजन इक्ष के नीचे करना चाहिये॥ ११२॥

राक्षसग्रहगृहीत का स्नानस्थान व मंत्र आदि.

स्नापयेदसुरपीढितं शिशुं शीरवृक्षनिकटे विचल्लणः । जैनशासनविशेषदेवतारक्षणैरपि च रक्षयेत्सदा ॥ ११३ ॥

भावार्थ: — उस राक्षसप्रहर्पाडित बालक को बुद्धिमान् थैब दूधिया (वड पिल आदि) बृक्ष के पास में ले जा ५.र स्नान करावें। एवं जैनशासन देवता सम्बन्धी मंत्र व यंत्र के द्वारा भी उस बालक की रक्षा करनी चाहिये॥ ११३॥

देवताओं द्वारा बालकों की रक्षाः

व्यंतराइच भवनाधिवासिनोऽष्ट्रपकारविभवोपलाक्षिताः । पांति बालमञ्जुभग्रहार्दितं स्पष्टमृष्टबलितुष्टचेतसः ॥ ११४ ॥

भावार्थ:—अन्ट प्रकार के विभवीसे युक्त भवनवासी व्यंतरादिक सम्यग्दिन्ट देव यदि उन को अनेक प्रकार से मनोहर गंध पुष्प नैवेच आदि से आदर करें तो उस से प्रसन्त होकर अञ्चभग्रह से पीडित बालक की रक्षा करते हैं ॥ ११४॥

इति बालग्रहानिदान चिकित्साः

#### अथ ग्रहरोगाधिकारः।

प्रहे।पसर्गादि नाशक अमोघ उपायः

यत्र पंचपरमेष्ठिमंत्रासन्मंत्रितात्मकवचान्नरोत्तमान् । पीडयंति न च तान् ग्रहोपसर्गामयाग्निविषक्षस्रसम्बद्धाः ॥ ११५ ॥

भावार्थः-जिन्होने सदा पंचपरमेष्टियों का नामस्मरण से अपनी आत्मा को पवित्र बनालिया है, उनको प्रहर्पांडा सन्वन्धी रोग, अग्नि विष, शक्ष आदि से उत्पन दुःख नहीं होते है ॥ ११५॥

मनुष्योंके साथ देवताओं के निवास.

माजुर्वेस्सइ वसंति संततं व्यंतरीरगगणा विकुर्वणैः। ते भवंति निजलक्षणेक्षिता अष्टभेददश्वभेदभेदिताः॥ ११६॥ भावार्थ: — आठ प्रकार के व्यंतर, दस प्रकार के भवनवासी देव, अपने कैकि-यक राक्तिसे मनुष्यों के साथ हमेशा निवास करते हैं जो अपने २ खास लक्षणों से देखे जाते हैं ॥ ११६॥

ग्रहपीडाके योग्य मनुष्य.

तत्त्रयुक्तपरिवारकिनरा मानुषानभिविश्वति यायया । भिषाशून्यगृहवासिनोऽशुचीनक्षतान् क्षययुतानधर्मिणः ॥११७॥

भावार्थः—उन देवताओं परिवार रूपेमं रहनेवाले किन्नर अपने स्वामी से औरत होकर एकांत में, सूने घरमें रहनेवाले, अपवित्र, धर्मद्रोही, व धर्माचरण रहित मनुष्योंको मायाचारसे पींडा देते हैं ॥ ११७॥

देवताविष्टमतुष्य की चेग्रा.

स्वामित्रीक्विरितानुकारिणः किष्मराश्च बह्वस्स्वचेष्टिते । राश्चयंति मनुजानतो नरास्तत्स्वरूपकृतवेषभूषणाः ॥ ११८॥

भावार्थ:—अपने स्वामी के स्वभाव व आचरण को अनुसरण करने वाले [स्वामी की आज्ञा पालन के लिये] बहुत से कि बर अपनी २ चेष्टाओं के साथ मनुष्यों के पीछे लग जाते हैं जिससे मनुष्य भी उन्हीं के समान वेष व भूषा से युक्त होतें है ॥ ११८॥

देवपीडित का सक्षण.

पण्डितोऽति गुरुदेवभक्तिमान् गंधपुष्पनिरतस्युपृष्टिमान् । भास्वरानिमिष्णोधनो नरो न स्वपित्यपि च देवपीडितः ॥ ११९ ॥

भावार्थः — देवद्वारा पीडित मनुष्य का आचरण बुद्धिमानों के समान मालुम होता है। और वह देव गुरुओमें विशेष भक्तिको प्रकट करता है। सदा गंधपुष्पको धारण किया हुआ रहता है। उसका शरीर पुष्ट रहता है, उसकी आंखें तेज व खुळी हुई रहती हैं। और वह सोता भी नहीं है।। ११९।।

असुरपीडित का लक्षणः

निंदतीह गुरुदेवताःस्वयं वक्रदृष्टिरभयोऽभिमानवान् । स्वेदनातिपरुषो न तृतिमानीहगेष पुरुषोऽसुरादिंतः ॥ १२०॥ भावार्थ:—असुर के द्वारा पीडित मनुष्य देव गुरुवोंकी निंदा करता है, उसकी दिष्ट बक्त रहती है, वह किसी से भय नहीं खाता और अभिमानी होता है। उस के दारीर से पसीना बहता रहता है एवं कठार रहता है, उसे कितना भी खावे तो तृप्ति नहीं होती ॥१२०॥

#### गंधवंपीडित का लक्षण.

क्रीडतीह वनराजिरम्यहम्योंचश्रेलपुलिनेषु हृष्टवान् । गंधपुष्पपरिमालिकाथ गंधर्वजुष्टपुरुषोभिऽवांछति ॥ १२१ ॥

भावार्थ: — गंधर्थ से पीडित मनुष्य जंगल, सुंदर महल, ऊंचे पहाड व नदीके किनारे आदि प्रदेश में बहुत हर्प के साथ खेलता रहता है। एवं सदा गंध, पुष्पमाला आदिको चाहता रहता है।। १२१॥

#### यक्षपीडित का लक्षणः

ताम्रवक्त्रतनुपादलोचनो याति श्रीघ्रमतिधीरसत्ववान् । प्रार्थितः स वरदो महाद्यतिर्यक्षपीडितनरस्सदा भवेत् ॥ १२२ ॥

भावार्थः --यक्ष से पीडित मनुष्य का मुख, शरीर, पाद, आखे लाल रहती है, वह शीघ्रगामी व अत्यंत धीर व शक्तिशाली ( अथवा बुद्धिमान् ) रहता है। प्रार्थना करनेपर वह वर देता है। और उस का शरीर महाकांतियुक्त रहता है। १२२॥

#### भूतिपितृपीडितका लक्षण.

तर्पयत्यिप पितृश्विवापदानादिभिर्जलमपि प्रदास्यति । पायसञ्जाद्वपांसळांखपो दुष्टभूतिपतृपीदितो नरः ॥ १२३ ॥

भावार्थ:-दुष्ट भूतिषित से पीडितमनुष्य पिति ने उद्देश्य से निवाप [ तर्पण ] दान आदि से उन का तर्पण करता है और जलका तर्पण भी देता है। एवं वह खीर ईख, गुड़ व मांस को खाने मे लोलुपी रहता है।। १२३।।

# राक्षस पीडित का स्थाण.

मांसमयरुधिरागियोऽतिशूरोऽतिनिष्ठुरतरः स्वछज्जया । वर्जितोऽतिबलवानिशाचरः शोफरुग्भवति राक्षसो नरः ॥१२८॥ भावार्थ:-राक्षस से पीडित मनुष्य को मांस, मद्य व रक्त अत्यंतप्रिय होते हैं। वह अत्यंत शूर, कूर, छजारहित, बलशाली एवं रात्रि में गमन व रने वाला होता है। उस के शरीर में सूजन व पीडा रहती है॥ १२४॥

#### पिशाचपीडित का लक्षण.

धूसरीऽतिपरुषः लरस्वरः शीचहीनचरितः प्रछापवान् ॥ भिष्मग्रन्यगृहवासछोळुपः स्यात्पिशाचपरिवारितो नरः ॥ १२५ ॥

भावार्थः — पिशाच प्रह से पीडित मनुष्य का शरीर धूसर (धुंदला) व अति किटन स्ता है, स्वर गर्दभसदृश कर्कश होता है। एवं च उसका आचरण मिलन रहता है। सदा बडबड करता रहता है। एकांत व सूने घर मे रहनेकी अधिक इच्छा करता है॥ १२५॥

#### नागब्रहपीडित का लक्षण.

सर्पवत्सरति यो महीतले सृक्षमोष्टमपि लेढि जिह्नया । कुप्यतीह परिपीडितः पयःपायसेप्सुरुरगग्रहाकुलः ॥ १२६॥

भावार्थ:—जो उरग ग्रहसे पीडित है वह सर्प के समान भूतलमें सरकता है। और मुख के दोनों ओरके कोनों को एवं ओष्ठ को जीभसे चाटता है। कोई उसे कुछ कष्ट देवें तो उनपर खूव क्रोधित होता है। दूध व खीर को खानेकी उसे बडी इच्छा रहती है। १२६॥

प्रह्में के संचार व उपद्रव देने का काल-

देवास्ते पौर्णमास्यामसुरपित्चरास्संध्ययोस्संचरंति । मायोञ्छम्यां विश्लेषादभिहितगुणगंधर्वभृत्याद्धभृत्याः ॥ यक्षा मंश्च क्षिपंति प्रतिपाद पितृभूतानि कृष्णाख्यपक्षे । रात्रौ रक्षांसि साक्षाद्वयकृतिदिनभूस्ते पिश्लाचा विश्लंति ॥१२०॥

पंचम्यामुरगाश्चरंति नितरां ताजुक्तसङ्क्षणे—। र्ज्ञात्वा सत्यदयादपादिकगुणः सर्वज्ञभक्तस्वयम्॥ साध्यान्साधयतु स्वमंत्रबङ्जवद्भैषज्ययोगेभिषक्। क्रूराः कष्टतरा ग्रहा निगदिताः कुच्छ्रास्तु बाछग्रहाः॥ १२८॥ भावार्थः—देवगण प्रायः पौर्णमासी के रोज, असुर व उन के परिवार दोनों संच्या के समय में, गंधव व उन के परिवार अष्टमी के दिन, यक्षगण प्रतिपदा के रोज पितृभूत कृष्णपक्ष में, राक्षस राज्ञी में पिज्ञाच भी राज्ञि में एवं नागग्रह पंचमी के रोज अमण करते हैं एवं मनुष्योंको कष्ट देते हैं। इन प्रहों को पूर्वोक्त प्रकार के सर्व छक्षणों से अच्छीतरह जान कर सत्य, दया, दमादिगुणोंसे युक्त, सर्वज्ञ व उनके द्वारा प्रतिपादित धर्ममें अत्यधिक श्रद्धाछ वैद्य, उनमे से साध्य प्रहोंको उनके योग्य मंत्र या प्रभावशाली औषध आदिसे दूर करें, ये प्रह अत्यंत कृर एवं कष्ट से जीते जाते हैं इसी प्रकार बालग्रह भी कष्ट साध्य कहा गया है।। १२७।। १२८।।

#### शरीर में प्रहोंके प्रेमुख.

प्रहामयात्यद्भुतदिव्यरूपा नानाविश्रेषाकृतिवेषभूताः । मनुष्यदेशाश्रिविश्रंत्यचित्याः कोपात्स्वशक्त्याप्यधिकुर्वते ते ॥ १२९ ॥

भावार्ध:-प्रहामय को उत्पन्न करने वाले प्रह, आश्चर्यकारक दिव्यरूप को धारण करनेवाले अनेक प्रकार की विशिष्ट आकृति व वेष से संयुक्त एवं अचित्य होते हैं। अत एव प्रहोत्पन रोग भी इसी प्रकार के होते हैं। वे क्रोध से मानव शरीर में प्रविष्ट होते हैं और आत्मशक्तिके बल से शरीर में अपना अधिकार जमा लेते हैं॥ १२९॥

#### प्रहामय चिकित्सा.

तान्साधयेदुग्रतपोविशेषेध्यीनैस्समंत्रीषधासिद्धयांगैः। तेषामसंख्यातमहाग्रहाणां शांत्यर्थमित्थं कथयांति संतः॥ १२०॥

भावार्थः — उन महाप्रहोंकी पीडा को उम्रतप, ध्यान. मंत्र, औषध या सिद्ध योग के द्वारा जीतनी चाहिये। असंस्यात प्रकार के महाप्रहों के उपद्रवों की शांति के लिये इसी प्रकारके उपायों को काम में लेना चाहिये ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं। । १३०॥

प्रहामय में मंजबलिदानादि.

यमनियमदमां चत्सत्यश्चीचाधिवासो । भिषगिषकसुमत्रैमीत्रितात्मा स्वमंत्रैः ॥ अपि बहुविधभूषाशेषरत्नानुरुप- । सृगमखबिखपूपैः साधयेत्तान् ब्रहाख्यान् ॥ १३१ ॥ भावार्धः - अनेक प्रकार के यमवत, नियमवत, सत्य, शौच आदि गुणोंसे युक्त वैष स्वयं अनेक मंत्रोंसे मंत्रित होकर, उन प्रहोंके योग्य मंत्रोंसे एवं अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न, अनुख्येन, पुष्पमाला, पवित्र नैवेध धूप आदिसे उन प्रहोंको जीतें ॥१३१॥

प्रहामयःन घृततैल.

्ष्रश्वनतगरहिंगुग्राजकोमींसगोकी—
प्यमृतकदुकतंबीविवनिवेंद्रपुष्पी ॥
तिकदुकपदुकताशेषगंधेलकासी [१] ।
सितगिरिवरकणींभूतकेश्यक्रमूलैः ॥ १३२ ॥
ताकीतमाकद्वसालपलाश्चपारी ।
भद्रेष्ट्विमधुकसारकरंजयुग्मैः ॥
गंधाश्मतालकशिकासितसर्षपाद्य ॥
व्याध्यकीसिंहवृंकश्चरपीवहालविद्भिः ॥ १३३ ॥
पश्चश्वसाष्ट्रस्वरक्ष्वकुररोमचर्म— ।
दंश्चिषाणश्चकृतां समभागयुक्तैः ॥
अष्टमकारवरमू शसुपिष्टकल्कैः
काथैविषक घृततेलसिंह प्रयोज्यम् ॥ १३४ ॥

भावार्थ: - लहसन, तगर, हींग, वच, समुद्रेफन, सफेद दूव [ श्वेतदूर्वा ] गिलोय कडवी तुंबी (कडवी लौकी) विंबफल, नीम, कलिहारी, सोंठ, मिरच, पीपल, सेंधानमक, समस्त गंधद्रव्य, इलायची,श्वेतिकिणिही वृक्ष, भूत केशतृण, अकौवा के जड, तालीस पत्र तमालपत्रा,साल,पलाश,धूपसरल, इंगुली, मुलैठी,छोटी करंज, बडी करंज, गंधक, हरताल, मैनशिल, सफेद सरसों, कटेली, अकौवा, लाल सेंजन [रक्तशीमु] राल, मैनफल वृक्ष, बिल्ली का मल, गाय, घोडा, ऊंठ, गधा, कुत्ता इनके रोम, चर्म,दांत, सींग व मल इन सब को समभाग लेकर आठ प्रकार के (गाय बकरा भेड भैस घोडा गधा ऊंट हाथी इनके) मूल में अच्छी तरह पीसकर कल्क तैयार करे और उपरोक्त औषधियों के काथ भी बनालेवें। इन कल्ककाथ से सिद्ध घृत तेल को इस गृहामय में पान अभ्यंजन नस्यादि कार्यों में उपयोग करना चाहिये।। १३२।। १३३।। १३४।।

**१ खूप इ**ति पाठातरे.

२ गोऽजाविमहिषाश्वानां खराष्ट्रकरिणां तथा। मूत्राष्ट्रकमिति ख्यातं सर्वशास्त्रेषु संमतम् ॥

प्रद्यामयःन वृत, स्नान धूप, लेप.

अभ्यंजनस्यनयनांजनपानकेषु । सर्पिः पुराणमपि तत्पारिपकमादुः ॥ स्नानं च तत्कथितभेषजसिद्धतोयैः । धूपं विक्षेपनमय कृतचूर्णकल्कैः ॥ १३५ ॥

भावार्थः—इस प्रहामय में उन्ही औषिघयोंसे पक्त पुराने घृत को अभ्यंग्र (मालिश) नस्य, नेत्रांजन, पानक आदि में उपयोग करना हितकर है। एवं उन ही औषिघयोंसे सिद्ध पानिसे रोगीको रनान करावें। उन्हीं औषिधयों के चूर्णसे धूपन प्रयोग करना हितकर है॥ १३५॥

#### उपसंह:र

इति कथितंविशेषाश्चेषसद्भेषजैस्तत् । सदृश्विरसवीमत्सातिदुर्गेषजावैः ॥ विरचितवदुर्योगैः घूपनस्यांजनायै— । र्मिषगित्वछविकारान्मानसानाशु जेयात् ॥१३६॥

भाषार्थ:—समस्त प्रकार के मानसिक (प्रह्नगृहीत) विकारोंको आयुर्वेद शाक्ष में कुशल वैद्य उपर्युक्त प्रकार के विशिष्ट समस्त औषिषयों के प्रयोग एवं तत्सदृश गुण रखनेवाले रसरिहत, देखनेमें घृणा उत्पन्न करनेवाले, अत्यंत दुर्गंधयुक्त औषियों से तैयार किये हुए धूप, नस्य व अंजनादि अनेक प्रकार के योगों के प्रयोग से चिकित्सा कर जीतें ॥ १३६॥

#### थंत मंगलः

इति जिनवन्त्रनिर्मतसुत्रास्त्रमहांबुनिधः । सक्तळपदार्थितस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरता । निस्तिमिदं हि शीकरिनमं जगदेकहितम् ॥ १३० ॥ मावार्थः—जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्रपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिय प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई वृंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १३७॥

# इत्युग्रादित्याचार्यविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्ररोगचिकित्सिते बालग्रहभूततंत्राधिकारेऽ-प्यष्टाददाः परिचेछदः।

इ्युणादित्याचार्यकृत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में विचात्राचस्पतीत्युपाधितिभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा टिखित भावार्थदीपिका टीका में क्षुद्ररोगाधिकार में बालप्रह्मृततंत्रप्रकरण नामक अठारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अथ एकोनाविंश: परिच्छेदः

अथ विषरागाधिकारः । मंगलाचरण व प्रतिकाः

जिञ्जवनसद्धुरुं गुरुगुणोश्वतचारुग्नुनि—। जिदश्वनरोरगाचितपदांबुरुहं वरदं ॥ श्वशिषवलं जिनेश्वमिवद्य विषापहरं। विषमविषाधिकारश्विषयैककथा क्रियते ॥ १ ॥

भावार्थ:—तीन छोकके हितेषी गुरु, उत्तमोत्तम गुणोसे युक्त मुनिगण, देव, मनुष्य, धरणेंद्र आदिसे पूजित चरण कमछ जिनका, जो भव्योंकी इच्छा को पूर्ति करने-वाछे हैं, चंद्रके समान उज्वल है, और विषयविषको अपहरण करनेवाछे हैं ऐसे श्री जिनेद्र भगवत को नमरकार कर अब भयंकर विषसंबंधी प्रकरण का निरूपण किया जाता है।। १।।

# राजा के रक्षणार्थ वैद्यः

नृपतिरश्चेषमैत्रविषतंत्रविदं भिषजं । कुलजमलोल्डपं कुश्चलमुत्तमधमेधनं ॥ चतुरुपधा विश्वद्वमधिकं धनबंधुयुतं । विधिवद्युं विधाय परिरक्षितुमात्मतनुम् ॥ २ ॥

भावार्थ: — जो राजा अपनी रक्षा करते हुए सुखसे जीना चाहता है वह अपने पास अपने शरीर के रक्षण करने के लिये समस्त मंत्राव विषतंत्रको जाननेवाले, कुलीन, निर्लोभी, समस्त कार्य मे कुशल उत्तम धर्मरूपी धनसे संयुक्त,हरतरहसे उत्तम व्रत नियमा-दिक्के शुद्ध, अधिक धन व बंधुवोंसे युक्त वैद्य को योग्य रीतिसे रखें ॥ २ ॥

१ राजा के द्वारा पराजित शत्रुगण, अपने कुकृत्योधे राजाद्वारा दक्षित व अपमानित मनुष्य किसीपर किसी कारण विशेष से राजा रह हो जाये वे, अथवा ईप्यांद्वेषादिसे युक्त राजा के क्रदुम्बी वर्ण, ऐसे ही अनेक प्रकार के मनुष्य अवसर पाकर राजाको विषययोग से मार डाम्रते हैं। कभी दुष्ट स्त्रिया अपने सीमाग्य की इच्छा से अर्थात् वशीकरण करनेके लिये नानाप्रकार के विषयुक्त दुर्योगों को प्रयुक्त करती हैं। इन विषयाआं से बचने के लिये विषयंत्रप्रवीणवैद्य को राजा को अपने पास रखना पडता है।

वैद्यको पास रखनेका फलः

स च इदते स्वराज्यमाधिकं मुखभावमुचिरं।
सक्छमहामहीवलयञ्जनुतृपप्रलयः।।
स्वपरसमस्तचकारिपुचक्रिकया जनितं।
विविधविषोपसर्गमपदृत्य महात्मतया॥ ३॥

भावार्थ: - वह समस्त भूमण्डलके राजावों के लिये प्रलय के रूप में रहनेवाला राजा अपने शत्रुमण्डल के द्वारा प्रयुक्त समस्त विषोपसर्ग को परास्त कर अपने प्रभाव से विषयक तक अपने राज्य को सुखमय बना देता है ॥ ३ ॥

राजा के मति वैद्यका कर्तव्य.

भिषगिप बुद्धिमान् विश्वदतिद्विषक्षणिवित् । सुकृतपद्दानसादिषु परीक्षितसर्वजनः । सबतिमद्दापमादचरितः स्वयमन्यमनो—॥ वचनकृतेंगितैः समिभवीक्ष्य चरेदचिरात् ॥ ४॥

माबार्थ:—विषप्रयोक्ता के लक्षण व विषलक्षण को विशद रूपसे जाननेवाले सुदिमान वैष को भी उचित है कि वह अच्छे दिग्देश आदि में शिल्प शास्त्रानुसार निर्मित, सर्वोपकरण सम्पन रसोई घर आदि में रसोईया व अन्य परिचारक जनोंको अच्छीतरह परीक्षा कर के रखें। स्वयं हमेशा प्रमादरहित होकर, विषप्रयोग करने वाले मनुष्य का मन, कार्योकी वैष्टा व आकृति आदिकों से उस को पहिचानें और प्रयुक्त विष का शीघ्र ही प्रतीकार कर के राजा की रक्षा करें।। ४।।

#### विषप्रयोक्ताकी परीक्षा.

इसित स जल्पति क्षितिमिहालिखित प्रचुरं । विगतमनाच्छिनति तृणकाष्ट्रमकारणतः ॥ भयचिकतो विछोकयति पृष्टमिहात्मगतं । न छपति चीत्तरं विरसवर्णविहीनमुखम् ॥ ५ ॥

इति विपरीतचेष्टितगणैरपरैश्र भिष- । विवदमपोद्य साममस्तिलं विषज्जन्द्रमपि ॥

# जिनमुखनिर्गतागमविचारपराभिहितै- । रवितथलक्षणैः समवबुध्य यतेत चिरम् ॥ ६॥

भावार्यः—विषप्रयोग करनेवाला मनुष्य इसता है, बडबड करता है, जमीन को व्यर्थ ही खुरचता है, अन्यविश्यतचित्त होकर कारण के विना ही तृण काष्ठ आदिको तोडता रहता है। मयमीत होकर अपने पिछे देखता है, कोई प्रश्न न करे तो भी उत्तर देता है। उसका मुख विरस व वर्णहीन हो जाता है, इन विपरीत व इसी प्रकार के अन्य विपरीतचेष्टासमूहों से विषप्रयोक्ता को पहिचानना चाहिये (अर्थात् उपरोक्त लक्षण विषप्रयोग करनेवालों मे पाये जाते हैं) इसी प्रकार विषयुक्त अन्न (भात) आदि सभी पदार्थों को जिनेंद्र भगवीन के मुखसे उत्पन्न हेत्वादि से अहित परमागममे कहे गये अन्यभिचारी लक्षणों से [यह पदार्थ विषयुक्त है ऐसा] जानकर उस के प्रतीकार आदि मे परिश्रम पूर्वक कार्य करे। । ५ ॥ ६ ॥

#### प्रतिश्वाः

उपगतसिद्विषु कथयामि यथाक्रमतो । विविधविशेषभोजनगणेष्वपरेषु भृतं ॥ विषक्रतलक्षणानि तदनंतरमौषधम— । प्यास्तिलविषमभेदविषवेगविधि च ततः ॥ ७ ॥

भावार्थः — आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि यहां से आगे क्रमशः नाना प्रकार के विशिष्ट भोजनद्रन्य व इतर आसन, वस्त्र पुष्पमाला आंदि में विषप्रयोग करने पर उन द्रव्यों में जो विषजन्य एक्षण प्रकट होते हैं उन को, तत्पश्चात् उस के प्रतीकारार्थ आष्य, तदनंतर सम्पूर्ण विषोक भेद, इस के भी बाद विषजन्य वेगों के ख्वरूप को प्रतिपादन करेंगे।। ७।।

# विषयुक्तभोजनकी परीक्षा.

बिक्कितभोजनेन सह प्रक्षिकसंहितिभि-। पैरणिष्ट प्रयांति बहुवायसपद्धतयः।। हृतभ्राजि तभ्दृत्रं नटनटायित दत्तपरं॥ भ्राखिगलनीलवर्णपतिदुस्सहभूपयुतं॥ ८॥

१ दांतान, स्नानजल, उवटन, काथ, छिडकने के वस्तु, चदन, कस्तुरी आदि लेपन द्रह्य, शच्या, कवच, आभूषण, खडार्ज, आसन, घोडे व हाथी के पीठ, नस्य, धूवा (तिगरेट आदि) व अजन द्रव्य में विषययोग किया करते हैं। भावार्ध:—भोजन इव्य प्रस्तुत होनेपर उस से एक दो प्राप्त बिल के रूप में बाहर निकाल कर रख देना चाहिये। यदि वह निषसंयुक्त हो तो उस में मिक्खयां आकर बैठ जानें, कौवा आदि प्राणि खाजावें तो वे शीघ्र मर जाते हैं। उस अन को आग्न में डाल्नेपर यदि "नटनट " "चटचट" राब्द करे, उससे मोर के गले के समान नीलवर्ण, व दु:सह [सहने को अशक्य] धूंवां निकलें (धूंवा शीघ्र शांत नहीं होकर ज्योति भिन्न भिन्न होवें) तो स्मुझना चाहिये कि वह अन विषयुक्त है। क्यों कि ये लक्षण विषयुक्त होने पर ही प्रकट होते हैं॥ ८॥

परोसे हुए अन की परीक्षा व हातमुख्यात विषयुक्त अन्त का छक्षण

विनिहितभोजनोर्ध्वगतबाष्पयुतासियुगं-।
भ्रमति स नासिकाहृदयपाडनमप्यधिकम्॥
करधृतमक्ममाश्च नखशातनदाहकरं।
मुखगतमञ्जवन्न कुरुते रसनां सरुजाम्॥ ९॥

भावार्थ:—विषयुक्त अन को थाली आदि में परोसा जावें उस से उठी हुई भाप यदि लग जायें तो आखों में भ्रांतता होती है। नाक व हृदय में अत्यधिक पांडा होती है। उस अन को [खानेको ] हाथ से उठावे तो फोरन नाख्न फटने अथवा गिरने जैसा मालूम होता है और हाथमें जलन पैदा होती है। विषयुक्त अन (प्रमाद आदिसे खाने में आजावें) मुंह पर पहुंचते ही जीभ पत्थर के समान कठोर व रसज्ञान शून्य हो जाता है। और उस में पीडा होती है॥ ९॥

मामाशय पद्माशयगत विषयुक्त अन्नका लक्षण.

ह्दयगतं तु प्रसेकबहुमोहनदाहरूजं । वमन्महातिसारजदताधिकपूरणताम् ॥ उदरगतं करोति विषमिद्रियसंभ्रमतां । द्रवगतळक्षणानि कथयामि यथागमतः ॥ १०॥

भावार्थ. - वह विषयुक्त अन हृदय [ आमाशय ] में जावे तो अधिक लार टप-

१ आजकल भी बहुत से भोजनके पहिले एक ग्रास अन्त को अलग रखते हैं। बहुत से जगह जीमने को बैठने के पहिले बहुत से ग्रासोंको मैदान व जिच स्थानों में रखते हैं। जबतक कीवा आदि नहीं खाचे भोजन नहीं करते हैं। यदि पितरोंके उदेश से ऐसा करे तो भले ही मिण्यास्व मानें, लेकिन् विषपरीक्षाके उदेश से करें तो वह मिण्यास्व नहीं है। इसलिये जैन धर्मावलिश्वयों को भी यह विषय विषय विषय है। हेय नहीं। इससे ऐसा सिद्ध होता है।

कता है। एवं मूर्च्छा, दाह, पीडा, वमन, अतिसार, जडता व आध्मान (अफराना) आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यदि वह अन उदर [पकाशय] में चला जावें तो इंदियों में अनेक प्रकार से अम उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों में विकृति होती है। वे अपने र कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। आंग क्रमशः द्रवपदार्थीमें डाले हुए विष के लक्षणका कथन करेंगे॥ १०॥

द्रवपदार्थगतविषस्रमण.

विषयुतसद्देवषु बहुवर्णाबिचित्रतरं ।
भवति सुरुक्षणं विविधबुद्बुद्फेनयुतम् ॥
यदपि च सुद्रमावतुवरीगणवक्षरसे ।
सुरुचिररेखया विरचितं बहुनीलिकया ११ ॥

भावार्थ: - इवपदर्थों [ दूध पानी आदि ] में विषका संसर्ग हो तो उन में अनेक प्रकार के विचित्र वर्ण प्रकट होते हैं। तथा उस द्रव में बुलबुले व झाग पैदा होते हैं। मूंग, उडद, तुवर आदि धान्यके द्वारा पकाये हुए रस में यदि विष का संसर्ग हो जाय तो उस में बहुतसी नीलवर्णकी रेखायें दिखने लगती हैं। ११॥

मद्य तोयद्धितकदुग्धगतविशिष्टविषलक्षण.

विषमिप मद्यतोयसुद्गतकालिकया । विल्लिलितरेखया प्रकुरुते निजलक्षणतां ॥ दिभगतमन्पर्पातसिहतं प्रभया सितया । सुरुचिरताम्रया प्रयसि तक्रगतं च तथा ॥ १२ ॥

भावार्थ:—मद्य या जल में यदि विषका संसर्ग हुआ तो उसमें काले वर्णकी रेखायें दिखने लगती हैं। दहीमें विष रहा तो वह दही सफेद वर्णके साथ जरा पिट वर्णसे भी युक्त हो जाती है। दूध और छाछ में यदि विषमिश्रित होवें तो उन में छाड़ रंग की रेखायें पैदा होती हैं॥ १२॥

द्रवगत, व शाकादिगतविषलक्षण.

युनरिष तद्द्वेषु पतितं मितिषिविषि । द्वितयमथान्यदेव विकृतं न च पश्यति वा ॥ अश्वनविश्वेषशाकवहुसूपगणोऽत्र विषा— । द्विरसविकीर्णपर्युषितवच्च भवेदविरात् ॥ १३ ॥ भावार्ध:—विषयुक्त द्रवपदार्थी में पतित प्रतिबिम्ब एक के बजाय दो दीखने छगता है या अन्य विकृतक्ष्प से दिखता है अथवा बिलकुल दीखता ही नहीं। भोजन विशेष [भात, रोटी आदि] शाक, दाल वगैरे विषद्धित होनेसे शीप्र ही विरस फैले हुए अथवा फटे जैसे ब बासीके समान हो जाते हैं।। १३।।

दंतकाष्ठ, अवलेख, मुखवास व क्रेपगतिवपलक्षण.

विषयुतदंतकाष्टमविश्वीणीविक्र्चयुतं । भवति ततो ग्रुखन्वयथुरुग्रविपाकरूजः ॥ तदिव तदावछेखग्रुखवासगणेऽपि नृणां । स्फुटितमग्रुरिकामभृतिरप्यनुष्ठेपनतः ॥ १४ ॥

भावार्थ:—दतीन में विषका संसर्ग हो तो वह फटी छिदी या बिखरी हुईसी व कूचीसे रहित हो जाती है। ऐसे विषयुक्त दतीन से दांत्न करनेसे मुंह में सूजन भयं-कर पाक, (पकना) व पीडा होती है। विषयुक्त अवलेख [जीभ आदिको खुरचने की सलाई] व मुखवास (मुंह को सुगंधित करने का द्रव्य, सुगंधित दंतमंजन आदि) के उपयोग से पूर्ववत् मुख में सूजन, पाक व पीडा होती है। विषयुक्त लेपनद्रव्य [स्नो सेंट, चंदन आदि] के प्रलेपन से मुख फट जाता है या स्कोट [फ्फोले] मसूरिका आदि पिडकायें उत्पन्न होती हैं॥ १४॥

वस्त्रमाल्यादिगतविषलक्षणः

विद्रित्विकांगयोग्यवरवस्तुषु तद्वदिह । प्रकटकषायतोयवसनादिषु श्रोफरुजः ॥ श्विरसि सकेशशातबहुदुःलिमहास्रगति—। विवर्धसुत्वेषु संभवंति मारुयविषेण नृणाम् ॥ १५ ॥

भावार्थ:—सर्व अंगोपांग के [श्रृंगार आदि ] काम मे आनेवाले, सुगंध कषाय जल, वज, आदि विषजुष्ट पदार्थी के व्यवहार से सर्वशीर में सूजन व पीडा होती है। विषयुक्तमाला को शिर में धारण करने से, सिर के बाल गिर जाते हैं, सिर में अत्यंत पीडा होती है। रोमिक्टियों मे से खून गिरने लगता है ॥ १५॥

मुकुटपादुकागतविषलक्षण.

मुकुटिश्वरोबलेखनगणेष्वपि माल्यमित्र । मविदितलक्षणैः सम्रुपलक्षयितव्यमित्र ॥

# अवदरणातिज्ञोफबहुपादगुरुत्वरुजा । विषयुत्तपादुकाद्यपकृताश्च भवेयुः ॥ १६ ॥

भावार्थ:-विषयुक्तमुकुट, शिरोऽवलेखन [कंघा आदि ] आदि न्यवहार में आनेपर माला के विष के सदश लक्षण प्रकट होते हैं। विषयुक्त पादुका [खडाऊ जूता आदि ] के पहरने से पाद फट जाते हैं, सूजन हो जाती है, पाद भारी पींडा से संयुक्त व स्पर्शकान शून्य हो जाते हैं।। १६॥

वाद्दननस्यधूपगतिवष्ठक्षणः

गजतुरगोष्ट्रपृष्ठगतदुष्ट्विष्ट्रेण तदा- । ननकफसंस्रवश्र निजधातुरिहोरुपुगे (१) ॥ गुद्दव्यणध्वजेषु पिटकाश्वयथुमभवो । विवरग्रुखंषु नस्यवरभूपविषेऽस्नगतिः ॥ १० ॥

भावार्थ:—हाथी, घोडा व ऊंठ के पीठपर विषप्रयोग करनेसे, उन सवारीयों के मुंह से कफ का स्नाव होता है (आंखे ठाछ होती है) और धातु स्नाव होता है । उन पर जो सवारी करते हैं उन के दोनों ऊरू में गुदा अण्डकोष में फुन्सी व सूजन हो जाती हैं । विषयुक्त नस्य व धूम के उपयोग से स्नोतों ( मुख नाक आदि ) से रक्त बहता है और इंद्रिय विकृत होते हैं ॥ १७॥

अंजनाभरणगतविषलक्षण.

विकृतिरेथेंद्रियेषु परितापनमश्चगति—। विषयदुकांजनेन भवति प्रयत्नांध्यमपि॥ विषानहत्तप्रभाणि न विभात्यखिलाभरणा—। न्यतिविदहन्त्यरूंष्यपि भवति तदाश्रयतः॥ १८॥

भावार्थ:—विषयुक्त अंजन के उपयोग से आंख में दाह, अश्रुपात, व अंधेपना भी आजाता है। विषसे दूषित आभरण उज्वल ६५ से दिखते नहीं (जैसे पहिले चम-कते थे सुंदर दिखते थे वैसे नहीं दिखते ) और वैसे आभरणोको धारण करनेसे उन अवयवोमें जलन होती है और छोटी २ फुन्सी पैदा होती है।। १८।।

र इंद्रियोंमें बिकृति नस्य व धूमप्रयोग ने होती है। क्यों कि अजन के प्रयोगसे केवल आखोमें बिकार उत्पन्न होता है अन्य इद्वियों में नहीं। प्रथातर में भी लिखा है।

<sup>&</sup>quot; नस्यधूमगते किंगमिंद्रियाणां तु वैकृतम्।"

विषयभिनीक्ष्य तत्क्षणिवरागीवस्रोचनता ।
भवति चकोरनीमिवहगश्च तथा म्नियते ॥
पुनरपि जीवनिजीवक इति क्षितिग्राहिस्वति ।
पृषतगणोऽति रीति सहसैव मृबूरवरः ॥ १९ ॥

भावार्थं ► विषयुक्त भोजन द्रव्य आदि को देखने से चकोर पक्षी के आंख का रंग बदछ जाता है। जीवनजीवक पक्षी मर जाते हैं। पृषत् (सामर) भूमि को ख़ुरचने लगता है। मौर अकस्मात् शब्द करने लगता है। १९॥

#### विषाचिकिःसा.

इति विषसंप्रयुक्तबहुवस्तुषु तद्विषतां । मबल्लविदाहदरणश्वयथुमकरेः ॥ विषमवगम्य नस्यनयनांजनपानयुतैः । विषमुपसंहरेद्वमनमत्र विरेकगणैः ॥ २० ॥

भावार्थ: - प्रबळ दाह, दरण [फटजाना] सूजन आदि उपद्रवों से उपरोक्त अनेक वस्तुवों में विषका संसर्ग था ेसा जानकर उन पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न विष विकारों को, उन के योग्य मस्य, नेत्रांजन, पानक, छेप आदिकों से एवं वमन व विरे-चन से विष को बाहर निकाल कर उपशमन करना चाहिये ॥ २०॥

> क्षितिपतिरात्मदक्षिणकरे परिवंध्य विषं। क्षपयति मृषिकाँजरुहामपि चार्नंगतं ॥ हृदयमिहाभिरक्षितुमनास्सपिवत्मथमं। घृतगुहमिश्रितातिहिमिश्वंवरसं सततम्॥ २१ ॥

१ मृग पश्चियोंसे भी वित्र की परीक्षा कीजाती है। इसलिये राजावों को ऐसे प्राणियों की
- रसोई घर के निकट रखना चाहिथे।

२ मुद्रिकामिति पाठातरं । इस पाठके अनुसार अनेक औषियोंसे संस्कृत व विध्नविनाशक रानोपरानो से संयुक्त अंगूठी की पहिनना चाहिये। श्लोकमें " पारिबंध्य " यह पद होनेते एवं झंपातरों में भी " मूषिका का पाठ होने से उसी को रक्खा गया है!

३ चांतगतमिति पाठांतरं ॥

भावार्य: - राजा अपने दाहिने हाथ में मूषिकों और अजहाँ नामक औषध विशेष को बांध छेवें तो उस हाथ से अन्न आदि कोई भी विषयुक्त पदार्थ का स्पर्श करने पर वे निर्विष हो जाते हैं। विषसे हृदय को रक्षण करने की इच्छा रखनेवाला राजा प्रथम वी व गुडसे मिश्रित अत्यंत ठंडा शिम्बी धान्यका रस [यूष] हमेशा पीवें ॥२१॥

विषम्न घृत.

समधुकक्षकरातिविषसहितेंद्रलता । त्रिकदुकचूर्णसंस्कृतघृतं पविलिग्ध पुनः ॥ वृपतिरशंकया स गरमध्यूभिनीतमरं । सरसरसान्नपानमसमृग्ध सुखी भवति ॥ २२ ॥

भावार्थ:—मुळैठी, शकर, अशीस, इंद्रलता, त्रिकटु इनके कषाय कल्क से संस्कृत घृत की विषयीडितको चटा देवें । उस के बाद अच्छे रससहित अन्नपानक साथ भोजन करावे जिससे विषकी पीडा दूर होती है ॥ २२ ॥

विषमेदलक्षणवर्णन प्रतिशा

अथ विषभेदलक्षणचिकित्सितमप्याखिलं । विविधविकस्पजालग्रुपसंद्रृतमागमतः ॥ सुविदितवस्तुविस्तरमिहास्पवचोविषवैः । कतिपयसत्पर्यनिगदितं प्रवदामि विदाम् ॥ २३ ॥

भावार्थ:—अब अनेक प्रकार के भेदों से युक्त सम्पूर्ण विष के भेद, लक्षण व चिकित्साको आगम से संग्रह करके, जिसका अत्यंत विस्तृत वर्णन होनेपर भी संक्षित रूप से जैसे पूर्वाचार्योंने अनेक शुभ मागोंसे कथन किया है उसी प्रकार हम भी कथन करेंगे ॥ २३॥

१ यह रामवाली काली चूहेकी भाति हाती है।

<sup>्</sup>र २ इस का कद सफेद छोटी २ फुन्सी के सहश उठावंस युक्त होता है। उस की भेद करने पर सुरमा के सहश काला दिखता है।

क्रंथातर में कहा है।

कृदंश्यतः सिपडको नेदे चांजनसिनमः।
गंधलेश्नपानैस्तु विषं जरयते नृणां।
दशानां विषयीतानां ये चान्ये विषमोहिताः।
विषं जरयते तथां तस्माद्जहहा स्मृता।
मूथिका लोमशा कृष्णा भवेत् सापि च तद्गुणा।

### त्रिविधपदार्थ व पोषकलक्षणः

त्रिविधमिहोदितं जगित वस्तुसमस्तिमदं । निजगुणयुक्तपोषकविधातक नोभयतः॥ दिधष्टतदुग्धतक्रयवशास्त्रिमस्रगुडा—। द्यास्त्रसम्पापहेतुरिति पोषकमात्महितम्॥ २४॥

भावार्थ:—इस लोकमे जितने भी वस्तु हैं वे सब तीन भेदसे विभक्त है। एक पोषक गुणसे युक्त, दूसरा निघातक गुणसे युक्त व तीसरा पोषक व विघातक दोनो मुणोले रहित। दही, घी, दूध, छाछ, जी, शालि, मसूर, गुड आदि के सेवन भापके कारण नहीं है और आत्माहित को पोषण करने बाला है। अतएव ऐसे पदार्थ भोषक कहालते है।। २॥

विघात व अनुभयलक्षण.

विषमधुमद्यमांसिनिकराद्यतिपापकरं । भवभवघातको भवति तच विघातकरं ॥ तृणबहुवृक्षग्रस्मचयशेरुघ एव तृणा— । मतुभयकारिणो स्रवि भवेगुरभक्षगणाः ॥ २५ ॥

भावार्थ:—विष, मधु, मद्य, मांस आदि पदार्थ मनुष्यको अत्यंत पापार्जन करानेवाछे हैं और भवभवको बिगाडनेवाछे है। इसाछिथे उनको विघातक कहा है। घास, बहुतते बृक्ष, गुल्म, बीरुध वैगरह मनुष्योको न विघातक है न पोषक हैं। परंतु मनुष्यों छेथे छोकमें थे अभक्ष्य माने गये हैं।। २५॥

#### मद्यपान से अनर्थः

नयिनयाद्युपेतचरितोऽपि विनष्टमना ।
विचरात सर्वमाछपति कार्यमकार्यपपि ॥
स्वमृदुहित्षु मातृषु च कामवश्वाद्रमते ।
द्याचिमश्चिचं सदा हरति मद्यमदान्मनुजः ॥ २६ ॥
अथ इह मद्यपानमातिपापविकारकरं ।
परुषतरामयैकनिलयं नरलाधवकृत् ॥
परिहृतसुत्तमैराविलधर्मधनैः पुरुषे- ।
हभयभवार्थधातकमनर्थनिमित्ति॥ २७ ॥

भावार्थ: मैनुष्य नीति, विनय आदि सच्चरित्रोंसे युक्त होते हुए भी मध के मद से उसकी मानिसकिविचारशक्ति नष्ट होकर वह इधर उधर [पागलो के सदृश] फिज्ल घूमता है। हेया देय विचाररिहत होकर सर्व प्रकर के वचनों को बोलता है। बडवड करता है। यह कार्थ है यह अकार्य है इत्यादि भेदज्ञान उसके हृदयमें न होनेसे अकार्थकार्थ को भी कर डालता है। स्वसृ (माभी) पुत्री व माता के साथ में भी कामांत्र होकर भोगता है। पिवित्र और अपिवित्र पदार्थों को विवेकशृत्य होकर खालता है। रहा।

अतएव यह मद्यपान अत्यंत पाप व विकारको उत्पन्न करनेवाला है। एवं अनेक भयंका रोगोंके उत्पन्न होनेके लिये एक मुख्य आवारभूत है। एवं यह मनुष्यको हलका बना देता है। इसलिये उत्तम धर्मात्मा पुरुषोंने उस मद्यपानको दोनों भवके कल्याणकी सामग्रियोंको घातन करनेका निमित्त व अत्यंत अनर्थकारी समझकर उसे छोड दिया है। वह सर्वदा हेय है। २७॥

विष का तीन भेद.

इति कथितेषु तेषु विषयेषु मयागमतः।
पृथगवगृक्ष लक्षणगुणैस्सइ विधीयते॥
त्रिविधविकाल्पितं वनजजगमक्रात्रिमतः।
सक्लिमहोपसंहतवचीभिरशेपहितं॥ २८॥

भावार्थः—इसपकार कथन किये हुए विश्वमित्रयों का आगम के अनुसार पृथक् पृथक् रूप से छक्षण व गुणों के कथनपूर्वक निरूपण किया जायगा। वह विश्व वनज (स्थावर) जंगम व कृतिम भेद से तीन प्रकार से विभक्त है। उन सब को बहुत संक्षेप के साथ सबके हितकी बांछा से कहेंगे ॥ २८॥

दशविधस्थावरविष.

स्थिरविषमत्र तदश्विषं भवतीति मतं । स्रुविमलमूलपल्लवसुपुष्पफलमकरैः ॥ त्वगपि च दुग्धनिर्यसनतद्वमसारवरै—। रिधकसुधातुभिर्वहविधोकसुकंदगणैः॥ २९॥

भावार्थ: च्वनज (स्थावर) विप दसप्रकार के होते हैं। मूलग [जड ] बिब, पत्राथिब, पुर्यायिब, फलविप, त्वग् [छाल] विष, दुग्धविष, दक्षनिर्यास (गोद) विष रससारविष, धातुविष, कंदविष, इस प्रकार यह विष दस प्रकार का है, अर्थात् उपरोक्त मूळ आदि [वनस्पति व पार्थिव,] दश प्रकार के अवयवों में विष रहता है ॥ २९ ॥

मूलपत्रफलपुष्पाविषवर्णन.

अथ कृतकारकाश्ववरमारकगुंजलता—।
प्रभृतिविषं भवेदमल्लमूलत एव सदा ॥
विषद्लिका करंभसहितानि च पत्रविषं।
कनकसतुंविकादिकलपत्रसुष्पविषं॥ ३०॥

भावार्थः -- कृतक, अरक, अश्वमार [कनेर ] गुंजा [ घुंघची ] आदि के जड में विष रहता है । अतः इसे मूलविष कहते हैं। विषदिलका (विषपत्रिका ) करंभ आदि के पत्रोंमे विष रहता है । इसलिये वे पत्रविष कहलाते हैं । कनक (धत्तूर ) तुम्बिका (कडवी लौकी ) आदि के फल, पत्ते व फूल में विष रहता है । इसलिये फलविष आदि कहलाते हैं ॥ ३०॥

सारनिर्यासत्वक्धातुविषवर्णन.

विषमिह सारानिर्थसनचर्म च चिल्लंतरां— दिनकरतिस्वकस्तुहिगणोऽधिकदुग्धतिषं ॥ जल्डहिरतालगंधकिषालुद्धधातुविषं । पृथगथ वक्ष्यते तदनु कंदविषं विषमम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः—चिल्ल दृक्षके सारनिर्यास (गोंद) व छाल, सार, निर्यास, त्विग्वष कहलाते हैं। अकीवा, लोध, थूहरकी सब जाति ये दुग्वविष हैं, अर्थात् इनके दूधमें विष रहता है। जल, हरताल, गंधक, मैनसिल, संखिया आदि ये धातुविष हैं अर्थात् खानसे निकलनेवाले पार्थिव विष हैं। अब उपर्युक्त विपोसे उत्पन्न पृथक् २ लक्षण कह कर पश्चात् कंदविष का वर्णन करेंगे।। ३१।।

रै कृतक आदि जिन के दूसरे पर्याय शब्द टीका में न लिख कर वैसे ही उष्टृत किये गये हैं ऐसे विषों के पर्याय आदि किसी कोष में भी नहीं मिलता। यह भी पता नहीं कि यह कहा मिल सकता है। इन्हें व्यवहार में क्या कहते हैं। इसीलिये बड़े २ टीकाकारोंने भी यह लिखा है कि-

मूलादिविषाणां यःनपरैरिप बातुमशक्यत्वान् तत्र तानि हिमवत्प्रदेशे किरात-शबरादिभ्यो बेयानि

२ बिह्न इति पाठांतरं

# 🤔 💛 😕 🧪 💮 मूलादिविषजन्य सक्षण.

प्रत्य प्रस्तिन में स्वाधित क्ष्म स्वाधित क्षम स

भावार्थ: -- यदि मूळविष खाने में आ जाय तो प्रलाप (बडक्डाना) मूर्का, व उद्देष्टेन हो जाता है। पत्रविषके उपयोगसे श्वास, जम्भाई उद्देष्टन उत्पन्न होता है। पुण्यविषसे पेटमें भारीपन, मूर्छा, वमन हो जाता है। पत्रविषसे अरुचि. अंडकोष मैं स्जन व दाह उत्पन्न होता है।। ३२॥

#### ष्व**क्**सारानिर्यसनाविषजन्यलक्षण

त्वगमलस।रिनर्थसनवर्गविषेश तथा।
शिरसि रुजाननातिपरुषांध्यकफोल्वणता।।
गुरुरसनातिफेनवमनातिविरेकयुतम्।
भवति विशेषलक्षणिमहास्विलदुग्धविषे॥ ३३॥

भावार्थ:—त्वक् ( छाल ) सारनिर्यास [गोद] विष से शिरोपीडा, मुखकाठिन्य, अंधेपना, कफातिरेक होते हैं। सम्पूर्ण दूधसंबंधी विष से जीभ के भारी होना मुख से अत्यंत फेन का बमन व अत्यंत विरेचन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ३३॥

घार्विषज्ञन्य सक्षण.

हृदयिवदाहमोहमुखशोषणमत्र भवे—। दिभक्तधातुजेषु निखिलेषु विषेषु नृणां॥ अथ कथितानि तानि विषमाणि विषाणि। पुरुषमकाल एव सहसा क्षपयंति भृशं॥ ३४॥

भावार्धः — धातुज सर्वविष के उपयोग से मनुष्यों में हृदयदाह, मूर्च्छा, मुखशोषण होता है। इसनकार पूर्वकथित समस्त भयंकरिवष शाणियों को उन के आयुष्यकी पूर्ति इस विना ही अकाल में नाश करते हैं।। ३४॥

<sup>🔾</sup> गीले कपडे से शरीर को दकने जैसे विकार माल्म होना ॥

#### त्रयोदशिवधकंदजविष व कालकुटलक्षणः

कंदजानि विषमाणि विषाणि ज्ञापयामि निजलक्षणभेदैः। काछकूटिविषकेर्कटकोद्यत् कर्दमाख्यवरसर्षपकेन ॥ ३५ ॥ वत्सनाभनिजमूलकयुक्तं पुण्डरीकसुमहाविषसम्भा । म्रस्तया सहितमप्यपरं स्यादन्य हालहलनामविषं च ॥ ३६ ॥ मृत्युं हैंपनिजलक्षणपालाकाक्यमन्यदपंर च तथा वै-। राटकोग्रविषमप्यतिघोरं नीरज्ञासनवज्ञादवगम्य ॥ ३७ ॥ तस्त्रयोदशविधं विषम्रुक्तलक्षणैस्समधिगम्य चिकित्सेत् । स्पर्शहानिरतिवेपथुरुद्यत् कालकूटविषलक्षणमेतत् ॥ ३८॥

भावार्थ:--कंदज विप अत्यंत भयंकर होते है, अब उन का उक्षण, भेदसीहतं वर्णन करेंगे । कालकूट, कर्कटक, सर्पपक, कर्दमक, वत्सनाम, मूलक, पुण्डरीक, महाविष संभाविष [ श्रृंगीविष ] मुस्तक, हालाहल, पालक, वैराटक इस प्रकार कंदज विष तेरहप्रकार के होते है। यह महावीर भगवान के शासन से जानकर कहा गया है। ये विष अत्यंत उम्र व घोर हैं और मनुष्यो को साक्षात् मृत्यु के समान भयंकर है। [ ये विष किसी प्रकार से उपयोग मे आजाय तो ] इन विपो के पृथक् २ लक्षणों से विप का निर्णय कर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये। कालकूट विप के संयोग से सर्परं का स्पर्शज्ञानशक्ति का नाश व अत्यंत कम्प (काम्पना ) ये उक्कण प्रकट होते हैं 👭 ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥

🔑 😅 क्षर्कटक व कर्दमकाविषजन्यलक्षण.

उत्पतत्यटति चातिहसत्यन्यानशत्यधिककर्कटकेन । कर्दमन नयनद्वयपीत सातिसारपरितापनमुक्तम् ॥ ३९ ॥

भावार्थः --- फर्कटक विषसे दूषित मनुष्य उक्तस्ता है। इधर उधर फिरता है। अत्यधिक हसता है। कर्रमक विषसे मनुष्यकी दोनों आंखे पीछी होजाती है। और अतिसार व दाह होता है ॥ ३९ ॥

स्विप बन्सनाभ विपजन्य रक्षण.

सर्वपेण बहुवातविकाराध्यानञ्चलपिटकाः प्रभवः स्यात् ॥ 💛 पीतनेत्रमलम् त्रकरं तद्दत्सनाभगतिनिश्चलकंठम् ॥ ४० ॥

भाषार्थः — सर्वपक विषसे अनेक प्रकारके वातिविकार होते हैं। और पेटका अफराना, शूल व पिटक (फुन्सी) उत्पन्न होते हैं तथा आंख, मल, मूत्र पीछे हो जाते हैं। गर्दनका विलकुल स्तंभ होता है अर्थात् इधर उधर हिल नहीं सकता है।।४०॥

मूलकवुंडरीकविषजन्यलक्षण.

मूखकेन वयनाधिकहिका गात्रमोस्तविषमेस्रणता स्यात्। रक्तकोषनगहीदरता तत् पुण्डरीकविषमातिविषेण ॥ ४१ ॥

भाषार्थ: मूळक विषसे अत्यंत वमन, हिचकी, शरीर की शिथिछता व आख़ों की विषमता होजाती है। पुंडरीक विषसे, आंखे छाछ होजाती हैं। और उदर फूछ [आभान] जाता है।। ४१।।

महाविषसांभाविषजन्यस्रभण.

त्रंथिबन्गद्दयेप्यतिश्र्छं संभवेदिइ महाविषदोषात् । संभयात्र बहुसादनजंघोरूदराद्यधिकशोफविवृद्धिः ॥ ४२ ॥

भावार्थ:—महाबिष के दोष से ग्रंथि [गांठ] व इदय में अत्यंत शूछ उत्पन्न दोता है। संमा [ श्रृंगी ] नामक विष से शरीर ढीछा पड जाता है और जंघा[ जांघ ] उक्, उदर, आदि स्थानों में अत्यधिक शोफ उत्पन्न होता है॥ ४२॥

स्तंभितातिगुरुकंपितगात्रो प्रस्तया इततनुर्मनुजस्त्यात् । श्रामतः त्यसिति प्रस्ति ना हालाहलेन विगतासिळचेष्टैः॥ ४३॥

भावार्थ:-मुस्तकविषसे मनुष्यका शरीर स्तब्ध, भारी व कंप से युक्त होता है। हालाहल विषसे मनुष्य एकदम भ्रमयुक्त होते हुए व श्वाससे युक्त और मूर्व्छित होता है। उसकी सर्व चेष्टायें बंद होजाती हैं॥ ४२-४३॥

पालकवैराटाविषजन्यलक्षण.

दुवेखात्मगलरुद्धमरुद्धानसंगवानिह भवेदिति पाला-। केन तद्दतिदुःखतनुर्वेशटकेन इतविद्वलहिः॥ ४४॥

भावार्थ: — पालाक विषके योग से एकदम दुर्बल होजाता है। उस का गला, सास, न वचन सब के सब हक जाते है। एवं च वैराटक नामक विष से रोगी के शारीर में अत्यंत पीड़ा होती है। एकदम उसकी दृष्टि विह्नल होजाती है। ४४॥

#### कंदजाविषकी विशेषताः

भोक्तलक्षणविषाण्यतितीत्राण्युव्रवीर्यसहित।न्यहितानि । घ्नंति तानि दश्रभिस्स्वगुणैर्युक्तानि मर्त्यमचिरादिषकानि ॥ १५॥

भावार्थः - उपर्युक्त प्रकार के छक्षणों से वर्णन किये गये तेरह प्रकार के कदजिव अरक्त तीव व तीववीर्ययुक्त होते हैं और मनुष्योंका अत्यंत अहितं करते हैं। ये कंदजिव तेरह प्रकारके स्वगुणोंसे संयुक्त होते हैं। अत्रण्य (अन्य विषोक्ती अपेक्षा) मनुष्योंको शीघ्र मार डाछते हैं॥ ४५॥

#### विषके दशगुण.

# रूप्तग्रुष्णमतितीक्ष्णमथाशुरुयाप्यपाकिलघु चोग्रविकिषे । सूक्ष्ममेव विश्वदं विषमेतन्मार्यदेशग्रुणान्वितमाशु ॥ ४६ ॥

भावार्थः — रूक्ष ( रूखा ) उण्ण [ गरम ] तीदण ( भिर्च आदि के सरक ) आग्रु ( शीघ्र फैलाने वाला ) न्यापक (न्यवायि) ( पहले सब गरीरमें न्याप्त होकर पथात् पकें ) अपाकि [ जठराप्रिसे आहार फे. सदश पकने मे अशक्य ] लघु [ इल्ब्ल ] विकारि [ विकारि ] ( संधिबंधनो को ढीला करने के स्वभाव ) सूक्ष्म [ वारीक से बारिक छिदोमें प्रवेश करनेवाला गुण ] विशद [ पिच्छिलता से रहित ] ये विषक दश्च-गुण हैं । इन दश ही गुणोंसे संयुक्त जो भी विष मनुष्य को शीघ्र मार डालते हैं॥ ४६॥

# दशगुणोंके कार्य.

रूक्षतोऽनिलमिहोण्णतया तत् कोपयत्यपि च पित्तमथास्त्रम् । स्रूक्ष्मतः सरति सर्वश्वरीरं तीक्ष्णतोऽत्रयवमर्मविभेदी ॥ ४७ ॥

भावार्धः विषके रूक्षगुण से वातोद्रेक होता है उच्ण गुणसे पित्त व रक्तका उद्रेक होता है । सूक्ष्मगुणयुक्त विष सर्वशारीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवो में जल्दी पसरता है। तीक्ष्णगुण से अवयव व मर्मका भेद होता है। ४७॥

ृष्यापकादिख्छदेइपिहाप्नोत्याशु कारकतयाशु निहंति । तिद्विकार्षिगुणतोऽधिकघातून् क्षोभयन्त्यपि विशेद्दिशदत्वात् श्लैष्ठिः।।

भावार्थ: - न्यापक ( ज्यवायि ) गुण से वह सर्वदेह को शीघ्र व्याप्त होता है। आशु गुण से जल्दी मनुष्य का नाश होता है। विकाबि ( विकाशि ) गुण से सर्व धातु श्रीमत होते हैं और विशद से सर्व धातु वो मं वह प्रवेश करता है। ४८॥

# लंघनादिइ निवर्तियतुं तभैव शक्यमितपाकिगुणत्वात् । क्रिशयत्यपि न शोधितमेतद्विश्वमाशु शमयेद्विषमुग्रम् ॥ ४९ ॥

भावार्ध:—वह विष लघुगुण के कारण उसे शरीर से निकालने के लिये कोई चिकित्सा समर्थ नहीं होता है। अविपाकि गुण से युक्त होने से यदि उसका शोधन शिक्ष न करे तो वह अत्यधिक दुःख उत्पन्न करता है। यह सब तरह के विष अत्यंत मसंकर है। इसलिये इन को योग्य उपायों के द्वारा उपशमन करना चाहिये ॥४९॥

# दृषीविषस्रमण.

# श्रीर्भजीर्णमनलाश्वानिपातात्यात्तपाति।हिमवृष्टिविष्ट्रष्टम् । तिह्वं तरुणसुप्रविष्टनैराहतं भवति दूषिविषाख्यम् ॥ ५० ॥

भावार्थ: - शीण व जीण [ अत्यंत पुराना ] होने से, आग से जल जाने से विक्रा गिरजाने से, अत्यधिक धूपमें सूख जानेसे, अतिहिम [ बरफ ] व वर्षा पड़ने से, कानिवनाशक भीषधियोक सयोग से जिस विपका गुण नष्टप्राय हो चुका हो अथवा (उपरोक्त कारण से दशगुणों में से कुछ गुण नाश हो चुका हो अथवा दशोगुण रहिते हुए भी उनके शिक्त अत्यंत मंद हो गया हो ) जो तरण [पारिषक ] हो उस विक्र को दूर्षीविषे कहते हैं ॥ ५० ॥

#### दूर्वीविपजन्यलक्षण.

छर्घरोचकतृषाज्वरदाहः श्वासकासविषमज्वर श्रांफां — । न्यादमन्यदतिसारिवदं दृषीविषं प्रकुरुते जठरच ॥ ५१ ॥ कार्श्यमन्यद्थशोषभिहान्यद्वादियन्यद्धिकोद्धतिनद्रा —। रक्ष्मः ध्यानमन्यद्षि तत्कुरुते शुक्छक्षयं बहुविधांग्रविकारान् ॥ ५२ ॥

भावार्थः — दूषीविप के उपयोग होकर जब वह प्रकोपावस्था को प्राप्त होता है तब वमन, अरोचकता, प्यास, ज्वर, दाह, श्वाम, कास, विषमज्वर, सूजन, उन्माद (पागलपना) अतिसार व उदररोग्र [जलोदर आदि] को उत्पन्न करता है। अर्थात् दूषीविष के प्रकृषित होनेपर ये लक्षण (उपत्रव) प्रकट होते हैं। प्रकृषित कोई दूषी

के न्य शारीर में रहा हुआ यह (कम शाक्तिवाला ) विष विपरीत देशकाल व अन्नपानोंके संयोग हो, व दिन में सोना आदि विरुद्ध आचरणों से, प्रथम स्वय बार २ होकर पश्चात् धातुओं का दूषित करता है (अपने आप स्वतत्र अपने धातुओं को दूषण करनेकी शाक्ति इस के अंदर नहीं रहता है ) अत इसे " तृथीविष " कहा है ।

विष शरीर को कृश कर देता है, कोई सुखा देता है, कोई अंशवृद्धि या अंडवृद्धि आदिको को पैदा कर देता है। कोई तो अधिक निद्रा करता है। कोई पेटको फुला देता है, कोई शुक्रधातु का नाश करता है। यह दूषीविष इसी प्रकार के अनेक प्रकार के अन्यकर रोगों को उत्पन्न करता है॥ ५१॥ ५२॥

# स्थावरविष के सप्तवेगः

#### प्रथमवेग लक्षण

स्थावरोग्रविषवेग इदानीपुच्यते प्रथमवेगविशेषे । स्तब्धकुष्णरसना सभयं मूच्छी भवेष्टृद्यक्रम्त्रमणं च ॥ ५३ ॥

भावार्थ:—स्थावर विष के सात वेग होते हैं। अब उन वेगो के वर्णन करेगे। विष के प्रथमवेगमें मनुष्यकी जीम स्तन्ध [जकडजाना] व काली पड जाती है। भय के साथ मुर्च्छा हो जाती है। हृदय में पीडा व चक्कर आता है।। ५३।।

#### द्वितीयवेगलक्षण.

वेपथुर्गछरुजातिविदाहस्वेदकृष्णतृषोदरशुलाः। ते द्वितीयावेषवेगकृतास्स्युः सांत्रकूजनमपि प्रबलं च ॥ ५४ ॥

भावार्थः — विपके द्वितीयवेग में शरीर में कंप, गलपीडा, अतिदाह, पसीना, जंभाई, तृषा, उदरशूल आदि विकार उत्पन्न होते हैं एवं अंत्र में प्रबल शब्द [ गुड-गुडाहट ) भी होने लगता है ॥ ५४॥

#### तृतीयवेगलक्षण.

भाषशूळगळताळुविशोषोच्छ्नपीतितिमिराक्षियुगं च । ते तृतीयविषवेगविश्वेषात् संभवंत्यसिळकंदविषेषु ॥ ५५ ॥

भावार्थ:—समस्त कंदज [स्थावर] विषोंके तीसरे वेग में आमाशय में अत्यंत शूल होता है [इस वेग में विष आमाशयमें पहुंच जाता है] गला और तालू सूख जाते हैं। आखें सूज जाती है और पीली या काली हो जाती हैं।। ५५॥

## चतुर्थवेगस्थण.

सांत्रक्रजनमधोदरञ्जला हिकया च शिरसोऽतिगुरुत्वम् । तच्चतुर्थविषवेगविकाराः पाणिनामतिविषप्रभवास्ते ॥ ५६ ॥ भावार्थ:— उम्र विपोंके मक्षण से जो चौथा वेग उत्पन्न होता है उस में प्राणियों के अंत्रमें गुडगुडाहट शद्ध, उदरशूल, हिचकी और शिर अत्यंत भारी हो जाता है ॥ ५६ ॥

पंचम व षष्टवेगलक्षण.

पर्वभेदकपसंस्रववैवर्ण्यं भवेदधिकपचमवेगे। सर्वदोषविषमोप्यातिसारः श्रूलमोहसहितः खलु षष्टे ॥ ५७॥

भावार्थ:— विषके पांचवे वेग में संविधो में भिदने जैसी पीडा होती है, कर्फ का स्राव [गिरना] होता है। शरीर का वर्ण बदछ जाता है और सर्व दोषों [वात गित्त कर्फों] का प्रकीप होता है। विप के छटे वेग में बहुत दस्त छगते हैं। शूछ होता है व वह म्रिंछत हो जाता है।। ५७॥

सप्तमवेगलक्षण.

स्कंषपृष्ट्रचलनाधिकभंकाश्वासरीय इति सप्तववेगे । तं निरीक्ष्य विषवेगविधिकः शीघ्रमेव अमवेद्विषमुग्रम् ॥ ५८ ॥

भाषार्थः — सातर्थे बेग में कंबे, पीठ, कमर टूटते है और श्वास रुक जाता है। उन सब विषवेगों को जाननेवाला वैद्य, उयरोक्त लक्षणों से विप का निर्णय कर के शौद्य ही भयंकर विष का शमन करे।। ५८॥

विषाचि कित्सा.

प्रथमद्भितीयवेगचिकित्सा.

वामयत्त्रयमवेगविषार्तं शीततीयपरिषिक्तशरीरम् । पाययेध्टृतयुतागदमेव शोषयेदुभयतो द्वितये च ॥ ५९ ॥

भ (बार्थ: — विश्व प्रथमवेग में विषदूषित रोगी को वमन कराकर शरीर पर ठंडा जरू छिडकना अथवा ठंडा पानी पिलाना चाहिये। पश्चात् घृत से युक्त अगद [विषनाशक औषि ] पिलावें। द्वितीयवेग में वमन कराकर विरेचन कराना चाहिये। ५९॥

तृतीयच ुर्थवेगचिकिस्सा.

नस्यमं ननमथागदपानं तत्तृतीयावेषवेगविशेषे । सर्वप्रुक्तमगदं घृतहीनं योजवेत्कथितवेगचतुर्थे ॥ ६० ॥ भावार्थः — विष के तृतीय वेग में नस्य, अंजन व अगद का पान कराना चाहिये। चतुर्थ विषवेग में समस्त अगद घृतहीन करके प्रयोग करना चाहिये॥ ६०॥

#### पंचमषष्टवेगविकित्सा.

# पंचमे मधुरभंषजिनिर्यूषान्वितागदमथापि च षष्टे । योजुयेत्तदतिसारचिकित्सां नस्यमंजनमितप्रबस्तं च ॥ ६१ ॥

भावार्थ: — विषके पंचमबेग में मधुर औषधियोसे बने हुए काथ के साथ अगद प्रयोग करना चाहिये। और छठे विषवेग मे अतिसाररोगकी चिकित्सा के सहश चिकित्सा करें और प्रवल्ज नस्य अंजन आदि का प्रयोग करें ॥ ६२ ॥

#### सप्तमवेगचिकित्सा.

# तीक्ष्णमंजनमभाष्यवर्षाडं कारयोच्छिरसि काकपदं वा । सप्तमे विषक्कताधिकवंगे निर्विषीकरणमन्यदशेषम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ: — विष के सप्तमवेग में तीक्षण अंजन व अवर्पाडननस्य का श्योग करना चाहिये | एवं शिर में काकपद (कौवेके पादके समान शस्त्र से चौरना चाहिये ) का त्रयोग और भी विष दूर करनेवाले समस्त्र प्रयोगों को करना चाहिये || ६२ ||

## गरहारी वृत.

# सारिवाग्निककदुत्रिकपाठापाटळीकिकिणिहीसहरिद्रा-। पीळुकामृत्रळवासिश्चरीपैः पाचितं घृतमरं गरहारी ॥ ६३ ॥

भावार्थः—सारिवा, चित्रक, त्रिकटु, (सोठ मिर्च पीपल ) पाठा, पाढल, चिर-चिरा, हलदी, पीलुवृक्ष, अमृतबेल, शिरीप इनके द्वारा पकाया हुआ घृत समस्त प्रकार के विषोंको नाश करता है ॥ ६३ ॥

#### उप्रविषारी घृत.

कुष्ठचंदनदृरेणुइरिद्रादेवदास्बृहतीद्वयमंजि— । ष्ठापियंग्रुसविडंगसुनीलीसारिवातगरपूर्तिकरंजैः ॥ ६४ ॥

पक्कसिंशित्वलोग्रविषारि तं निषेच्य जयतीह विषाणि । पाननस्यनयनांजनलेपान्योजययद्घृतवरेण नराणाम् ॥ ६५ ॥ भावायै: कूठ, चंदन, रेणुका हलदी, देवदारु, छोटी बडी कटेहरी, मंजीठ, फूलिअंगु, वायविडंग, नीलीवृक्ष, सारिवा, तगर, दुर्गधकरंज, इनसे पका हुआ वृत समस्त उम्र विषोंको नाश करनेके लिये समर्थ है। [इसलिये इसका नाम उम्रविषारि रखा है] इसे सेवन करनेवाला समस्त विषोंको जीतता है। एवं विषपीडित मनुष्योंको इस उत्तम घृत से पान, नस्य, अंजन लेपनादिकी योजना करनी चाहिये॥ ६४॥ ६५॥

# दूशीविषारिअगदः

पिष्पलीमधुककुंकुमकुष्ठध्यामकस्तगरलाधसमांसी—।
चंदनोरुकचकामृतवल्येलास्सुचूर्ण्य सितगन्यघृताभ्याम् ॥ ६६ ॥
मिश्रितीषश्रसमृहमिमं संभक्ष्य मंक्षु श्रमयत्यतिद्षी—।
दुविषं विषमदाहतृषातात्रज्वरमभृतिसर्वविकारान् ॥ ६७ ॥

भावार्यः — पीपल, मुलैठी, कुंकुम [ केशर ] क्ठ, ध्यामक [ गंधद्रव्य विशेष ] तगर, लोध, जटामांसी, चंदन, सज्जीखार, गिलोय, छोटी इलायची, इनको अच्छीतरह चूर्णकर शकर व गाय के घृतके साथ मिलावे, उसे यदि खावे तो दूषीविष, विषमदाह, तृषा, तीव्रज्यर आदि समस्त दूर्पीविपजन्य विकार शांत होते हैं ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

इति स्थावरविषवर्णनः

अथ जंगमविषवर्णनः

जंगमविष के षोडशभेद.

जंगमास्यविषयप्यितिघोरं भोच्यते तद्तु षोडश्वभेदम् । दृष्टिनिश्वसिततीक्ष्णभुदंष्ट्राळालमूत्रमळशुक्रनखानि ॥ ६८॥ वातिपत्तगुदभागनिजास्थिस्पर्शदंशश्चेखशूक्रश्चवानि । षोडशमकटितानि विषाणि माणिनामसुद्दराण्यश्चभानि ॥ ६९॥

भावार्थ:—अत्र अत्यंत भयंकर जंगम (प्राणिसम्बधी) विष का वर्णन करेंगे। इस विष के (प्राणियों के शरीर में) सोलह अधिष्ठान [आधारस्थान] हैं। इसिलिये इसका भेद भी सोलह है। दृष्टि [आंख] निश्वास, डाढ, छाछ [छार] मूत्र, मछ

१ सित इति पाठांतरं।

(विष्ठा) ग्रुक [धातु] नख (नाख्न ) वात, पित्त, गुदाप्रदेश, अस्थि (हद्दी) स्पर्श, मुखसंदंश [मुख के पकड ] शूक [ इंक या कांटे ] शव [मृत शरीर ] ये स्थावर विष के सोछह अधिष्ठान (आधार ) हैं। अर्थात् उपरोक्त आधार में विष रहता है, वे विष प्राणियों के प्राणघात करनेवाले हैं, अतएव अशुभ स्वरूप हैं।। ६८॥ ६९॥

# वृष्टिनिश्वासदंष्ट्रविष.

दृष्टिनियसिततीव्रविषास्ते दिव्यरूपश्चलगा श्ववि जाता । दंष्ट्रिणोऽश्वस्वरवानरदुष्टश्वानदाश्व [१] दश्वनोग्रविषाढ्याः ॥ ७० ॥

भावार्थः — जा दिन्यं सर्प होते है उन के दृष्टि व निश्वास में तीविष रहता है जा भूमि में उत्पन्न होनेवाले सामान्य सर्प है उन के दृष्ट्र (दाद्र) में विष होता है। घोडा, गधा, बंदर, दुष्ट (पागल) कुता, विश्वी आदि के दांतो में उप्रविष होता है।।७०॥

# दंष्ट्रध्तस विष.

श्चिश्वमारमकरादिचतुष्पादमतीतबहुदेहिगणास्ते । दंतपंक्तिनखतीवविषोग्राभेकवर्गगृहकोकिलकाथ ॥ ७१ ॥

भावार्थ:—रिंशुमार (प्राणिविशेष) मगर आदि चार पैरवाले जानवर व कई जाति के मेंडक (विषेठी) व छिपकठी दांत व नास्तूनमें विषसंयुक्त होते हैं ॥ ७१॥

# मलमूत्रदंष्ट्रशुक्तलालविष.

ये सरीस्प्रगणागणितास्ते मूत्रविड्दश्चनतीत्रविषाढ्याः। मूषका बहुविधा विषशुक्रा वृश्चिकाश्च विषञ्चान्त्रमलोग्नाः॥ ७२ ॥

भावार्थ: — जो रेंगनेवाले जीव हैं उनके मूर्ज, मल व दांतमें तीव्रविष रहता है। बहुतसे प्रकार के चूहों को शुक्र [धातु] में विष रहता है। बिष्हुवों के लार व मल में विष रहता है। ७२॥

# स्पर्रामुखसंदंशवातगुद्विष.

ये विचित्रतनको बहुपादाः स्पर्शदंशपवनात्मगुदोग्राः । दंशतः कुणभवर्गजलूका मारयंति मुखतीवविषेण ॥ ७३ ॥

१ थे सर्प देवलोक में होते हैं। ऐसे सर्प केवल अच्छीतरह देखने व श्वास छोड़ने मात्र ते विष फैल कर बहुत दूर तक उस का मभाव होता है!

भावार्धः — जो प्राणी बहुत विचित्र रारीरवाले हैं जिनको बहुतसे पाद हैं वे स्पर्श मुखसंदंश, वायु व गुदस्थान में विषसहित हैं। कणम [प्राणिविशेष] जलौंक के मुखसंदंश में तीव्रविष रहता है ७३॥

#### अस्थिपिसविष.

कंटका बहुविषाहतदुष्टसर्पजाश्र वरकीबहुमत्स्या-। स्यीनि तानि कथितानि विषाण्येषां च पित्तमपि तीत्रविषं स्यात् ॥ ७४ ॥

भाषार्थ:—कंटक [कार्ट ] विष से मरे हुए की हर्डी, दुष्टसर्प, वरकी आदि अनेक प्रकार की मछली, इन की हर्डी में विष होता है। अर्थात् ये अस्थिविष है। वरकी आदि मत्त्यों के पित्त भी तीत्र विषसंयुक्त है।। ७४॥

# शुकशवविष.

मिक्कास्समञ्जका अमराचाः शूकसंनिहिततीवविवास्ते । यान्यचित्यबहुकीटञ्चरीराण्येव तानि ञ्चबरूपविचाणि ॥ ७५॥

भावार्यः — मक्खी, मच्छर, अमर आदि श्र्क [कडा विषेष्ठा बाल ] विषसे युक्त रहते हैं। और भी बहुतसे प्रकार के अचित्य सूक्ष्म विषेष्ठे कीडे रहते हैं [जो अनेक प्रकार के होते हैं ] उनका मृत शरीर विषमय रहता है। उसे शवविष कहते हैं ॥ ७५॥

#### जंगमविषमें दशगुण.

जंगमेष्विप विषेषु विश्वेषमोक्तलक्षणगुणा दश्वभेदाः । संत्यधोऽत्विलक्षरीरजदोषान् कोपयंत्यधिकसर्वविषाणि ॥ ७६ ॥

भाषार्थः—स्थावर विषोंके सदश जंगम विषमें भी, वे दस गुण होते हैं। जिन के छक्षण व गुण आदिका [स्थावर विषप्रकरण में ] वर्णन कर चुके है। इसिंखेये सर्व जंगमविष शरीरस्थ सर्वदोष व धातुओंको प्रकुिवत करता है।। ७६।।

# पांच प्रकार के सर्पः

तत्र जंगमविषेष्वतितीवा सर्पजातिरिह पंचविधोऽसी । भौगिनोऽथ बहुमण्डलिनो राजीविराजितश्वरीरयुताश्च ॥ ७७ ॥

तत्र ये व्यतिकरमभवास्ते वैकरंजनिजनामविशेषाः । निर्विषाः शुक्रशिमातिमाभास्तोयतत्समयनाजगराद्याः ॥ ७८ ॥ भावार्थ:—-उन जंगम विषो में सर्पजाित का विष अत्यंत भवंकर होता है । वह सर्प दवींकर, मंडली, राजीमंत, वैकरंज, निर्विष इस प्रकार पांच भेदसे विभक्त है । जो फणवाले सर्प हैं उन्हें दवींकर कहते हैं । जिस के शरीर पर अनेक प्रकार के मंडल [चकत्ते ] होते हैं वे मंडलीसर्प कहलाते हैं । जिनपर रेखायें (लकीर) रहती हैं वे राजीमंत कहलाते हैं । अन्यजािक की मुर्विणी से किसी अन्य जाित के सर्प के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे वैकरंज कहते हैं । जो विष से राइत व न्यूनविष संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे वैकरंज कहते हैं । जो विष से राइत व न्यूनविष संयुक्त है पानी व पानीके समय (वर्षात्) मे उत्पन्न होते हैं या रहते हैं, जिनके शरीर का वर्ण तोते के समान हरा व चंद्रमा के समान सफेद है ऐसे सर्प व अजगर (को अल्बधिक लम्बा चौडा होता है मनुष्य आदिकोंको निगल जाता हैं) आदि सर्प निर्विष कहलाते है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

#### सर्वविषविकित्सा

दृष्टिनिश्वसिनतीत्रविषाणां तत्र्यसाधनकरीषधवर्गैः । का कथा विषयतीक्ष्णसुदृष्ट्राभिर्द्यति मनुजानुरगा ये ॥ ७९ ॥ तेषु दंशविषवेगविशेषात्मीयदोषकृतस्रक्षणस्थान् । सिचिकित्सितमिष्ठ मविधास्य साध्यसाध्यविधिना मतिबद्धम् ॥ ८० ॥

भावार्थ:—दृष्टिभिष व निश्वास विषवाले दिव्यसर्पों के भिषशमनकः एक अषिधियों के सम्बन्ध में क्या चर्चा की जाय! (अर्धात् उनके विषशमन करनेवाले कोई ओषध नहीं हैं और ऐसे सर्पों के प्रकोप उसी हालत में होती है जब अधर्म की पराकाष्टा आदिसे दुनिया में भयंकर आपिक सानिष्य हो) जो भौमसर्प अपने विषम व तिहण हालों से मनुष्यों को काट खाते हैं, उस से उत्पन्न विषयेग का स्वरूप व विकृत दोषजन्य लक्षण, उसके [विषके] योग्य चिकित्सा, व ताष्यासाध्यविचार, इन सब बातों को आगे वर्णन करेंगे ॥ ७९॥ ८०॥

#### सर्पवंश के कारण.

षुत्ररक्षणपरा मदमत्ता ग्रासलोभवश्चतः पद्यातात् । स्पर्शतोऽपि भयतोऽपि च सपीस्तं दशंति बहुषाधिकरोषात् ॥ ८१ ॥

भावार्थः — ने सर्थ अपने पुत्रोंके रक्षण करनेकी इच्छासे, मदोन्मत्त होकर, आहार के लोभ से [अधवा काटने की इच्छासे] अधिक धका लगनेसे, स्पर्शसे, कोधसे, प्रायः मनुष्योंको काटते ( उसते ) हैं ॥ ८१॥

१ भयभीतविसर्पा इति पाठातर।

त्रिविधदंश व स्वार्थतेलक्षण.

दंशमत्र फणिनां त्रिविधं स्यात् स्वर्पितं रदितश्चद्विहितं च । स्वर्पितं सविषदंतपदैरकद्विकत्रिकचतुर्भितिह स्यात् ॥ ८२ ॥

तिममप्रदश्चनक्षतयुक्तं शोफवद्विषमतीत्रविषं स्यात् । तिद्वषं विषहरैरतिशीधं नाशयेदश्चनकल्पमशेषम् ॥ ८३ ॥

भावार्थः -- सर्पोंका दंश तीन प्रकार का होता है। एक स्वर्पित, दूसरा रिवत व तीसरा उदिहित। सर्प जब अपने एक, दो, तीन या चार विषेळ दांतो को लगाकर काट खाता है उसे स्वर्पित कहते हैं। वह दांतोकी घाव से युक्त वेदना शोफ के समान ही अत्यंत तीव विषयुक्त होती है। उसे विषनाशक क्रियाको जाननेवाले वैद्य शीघ दूर करें। दान्तों के घावको भी दूर करें। ८२॥ ८३॥

# रचित [रिदेत] लक्षण

छोहितासितसितग्रुतिराजीराजितं श्वयथुम् यदन्यत् । सञ्जवेद्रचितमस्पविषं ज्ञात्वा नरं विविषमाश्विह कुर्यात् ॥ ८४ ॥

भावार्थ: — जो दंश लाल, काले व सफेद वर्ण युक्त लकीर [रेखा] से युक्त हो (जखन न हो) साथ में शोथ (सूजन) भी हो उसे राचित (रिदत) नामक सर्प दंश समझना चाहिये। वह अल्पविष से युक्त होता है। उसे जानकर शीव्र उस विष को दूर करना चाहिये॥ ८४॥

उद्विहित (निर्धिप) लक्षण.

स्वस्थ एव मनुजोप्यहिद्धः स्वच्छज्ञोणितयुत्रक्षतयुक्तः । यतुष्ठतं श्वयथुना परिहीनं निर्विषं भवति तद्विहिताख्यम् ॥ ८५ ॥

भावार्थ:—सर्पसे उसा हुआ मनुष्य स्तस्य ही हो [ शरीर वचन आदि में किसी प्रकार की विकति न आई हो ] उस का रक्त भी दूषित न हो, कटा हुआ स्थानपर जखम (दांतों के चिन्ह) मान्त्रम हो, लेकिन् उस जगहमें सूजन न हो ऐसे सर्पदंश [ सर्प का काटना ] दांतों के चिन्हों (क्षत )से युक्त होते हुए भी निर्विष होता है। उसे उद्दिहित (निर्विष) कहते हैं। ८५॥

#### सर्पांगाभिहतलक्षण.

# भीरुकस्य मनुजस्य कदाचिज्ञायते श्वयथुरप्यहिदेह-। स्पर्श्वनात्तदभिष्यातनिमित्तात् शोभितानिलकृतो विविषोऽयम्॥ ८६॥

भावार्थ: — जो मनुष्य अत्यंत डरपोक हो उसे कदाचित् सर्प के शरीर के स्पर्शसे [ उस्त्री के घबराहट से ] कुछ चाट भी लग जाय तो इस भय के कारण से [ या उसे यह अम हो जाये कि मुझे सर्प डसा है ] शरीर मे वात प्रकुपित होकर सूजन उत्पन्न हो जाती है उसे सर्पागाभिहत कहते हैं। यह निधिष होता है ।। ८६ !।

# दर्वीकर सर्पलक्षण.

छत्रलांगलञ्जांकसुचक्रस्वस्तिकांक्ष्मधराः फाणिनस्ते । याति त्रीव्रमचिरात्कुपिता दर्भीकराः सपवनाः प्रभवति ॥ ८७ ॥

भावार्थ: — जिन के शिरपर छत्र, हल, चंद्र, चक्र (पहिये) स्वस्तिक व अंकुश का चिन्ह हो, फण हो, जो शीव्र चलनेवाले व शीव्र कुपित होते हों, जिन के शरीर व विष मे बात का आधिक्य हो उन्हें दर्शीकर सर्थ कहते हैं ॥ ८७ ॥

# मंडलीसर्पलक्षण.

मण्डलेर्नहुविधेर्नहुवर्णेश्वित्रिता इव विभात्यतिद्वित्रीः । मंदगामिन इहामिनिषाद्याः संभवति भ्रुवि मण्डलिनस्ते ॥ ८८ ॥

भावार्थ:—अनंक प्रकार के वर्ण के मंडलो (चकतों) से जिनका शरीर चित्रित के सदश मारूम होता हो एवं धीरे २ चलने वाले हो, अत्यंत उप्णविषसे संयुक्त हों, अत्यधिक लम्बे [व मोठे] हो ऐसे सर्प जो भूमि में होते हैं उन्हें मंडलीसर्प कहते हैं ॥ ८८॥

# राजीमंतसंपलक्षण.

चित्रिता इत्र सुचित्रविराजीराजिता निजरुचे स्फुरिताभा । बारुणाः कफकृता वरराजीमंत इत्यभिहिताः सुवि सर्पाः ॥ ८९॥

भावार्थ:—जो चित्रविचित्र (रंगिविरगे) तिरछी, सीधी, रेखावों [ लक्षीरों ] से चित्रित से प्रतीत होते हों, जिनका शरीर चमकता हो, कोई २ लालवर्णवाले हों जिनके शरीर व विषमे कफकी अधिकता हो उन्हें राजीमंत सर्प कहते हैं।। ८९।।

## सर्पजविषोंसे दोषों का प्रकोपः

भोगिनः पवनकांपकर।स्ते पित्तग्रुक्तवहुमण्डिखनस्ते । जीवराजितश्वरीरयुताश्चेष्माणग्रुग्रमधिकं जनयंति ॥ ९० ॥

भावार्थः — दर्शीकर सर्प का विष वात प्रकोषकारक है। मंडली सर्प का विष पित्त को कुपित करनेवाला है तो राजीमंतसर्प का विष कफ को क्षुभित करता है।।९०॥ वैकरंज के विष से दोषप्रकाप व दर्शीकर द्ष्टलक्षण.

यद्वयन्यतिकरोद्धवसर्पास्ते द्विदाषगणकोपकरास्ते । वातकोपजनिताखिलचिन्हास्संभवंति फणिदष्टविषेऽस्मिन् ॥ ९१॥

भावार्थ:—दो जाति के सर्प के सम्बंध से उत्पन्न होनेवाले वैकरंजनाम कं सर्प का विष दो दोषों का प्रकोप करनेवाला है। दवींकर सर्प से इसे हुए मनुष्य के ग्रारीप में वातप्रकोप से होनेवाले सभी लक्षण प्रकट होते है। ९१॥

#### मंडलीराजीमंतद्यलक्षण.

पित्तजानि बहुमण्डास्टिर्ष्टे स्रभणानि कफजान्यापे राजी-। मद्भिषमकाटितानि विदित्वा शोधयेत्तदुचितौषधमंत्रैः ॥ ९२ ॥

भावार्थ: — मंडली सर्प के काटनेपर पित्तप्रकोप से उत्पन्न दाह आदि सभी लक्षण प्रकट होते हैं। राजीमंत सर्प के काटने पर कप्तप्रकोप के लक्षण प्रकट होते हैं। उपरोक्त लक्षणों से यह जानकर कि इसे कौनसे सर्प ने काट खाया है, उन के खिल औषभ व मतो से उस विष को दूर करे।। ९२।।

#### दर्वीकरविषज सप्तवेग का लक्षण

दर्शकरोग्रविषवेगकुतान्विकारान् चक्ष्यामहे प्रवरस्वसणस्थितास्तान् । आदौ विषं रुधिरमाग्रु विद्ण्य रक्तं कृष्णं करोति पिश्चितं च तथा दितीय ९३ चक्षुर्युरुत्वमधिकं शिरसो रुजा च तद्भचतीयविषवेगकुतो विकारः । कोष्ठ प्रपच विषमाश्र कफमसेक कुर्याचतुर्थविषवंगविकेषितस्तु ॥ ९४ ॥ स्वोतेः विधाय कफ एव च पंचमं अस्मिन् वेगे करोति कृपितः स्वयमुग्रहिका । असे विदाहहृदययहमू च्छनानि प्राणविमोक्षयति सप्तमवेगजातः ॥ ९५ ॥

मात्रार्थः — दर्धाकर सर्प के उप्रविष से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन का उन के विशिष्ट इक्षणों के साथ वर्णन करेगे। दर्धांकर [फणवाडा] सर्प के काटने पर सब से पहिले विष (श्रथम वेग में) रक्त को दूषित कर रक्त को काला कर देता है [जिस से शरीर काला पड जाता है और शरीर में चींटियों के चलने जैसा माल्म होता है ] दितीयवेग में विष मांत को दूपित करता है [जिस से शरीर अत्यधिक काला पड जाता है शरीर पर सूजन गांटें हो जाती हैं ] तीसरे वेग में (विष मेद को दूपित करता है जिस से ) आंखों में अत्यधिक भारीपना व शिर में दर्द होता है । चौथे वेग में विष कोष्ठ [उदर] को प्राप्त हो कर कफ को गिराता है अर्थात् मुंहसे कफ निकलने लगता है (और संधियों में पींडा होती हैं ) पांचवे वेग में विष के प्रमान से प्रकुरित कफ स्रोतों को अवरोध कर के भयंकर हिचकी को उत्पन्न करता है । छठे वेग में अत्यंत दाह (जलन) हृदयपींडा होती हैं और वह न्यक्ति मूर्छित हो जाता है । सातवें वेग में विष प्राण का नाश करता है अर्थात् उसे मार डालता है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

#### मंडलीसपैविषजन्य सप्तवंगों के लक्षण.

तद्वच मण्डल्भिवषेऽपि विषमदुष्टं रक्तं भवेत्मथमवेगत एव पीतम् । मांस सपीतनवनाननपाण्डरत्वमापादयेत्कदुकवक्तामपि दितीये ॥ ९६ ॥ तृष्णा तृतीयविषवेगकृता चतुर्थे तीत्रज्वरो विदित्तपंचमतो विदादः । स्यात्षष्टससुमविषाधिकवेगवारप्युक्तकमात्स्मृतिविनान्नयुतासुमोक्षः ॥९.७॥

भावार्थ: — मंडली सर्प के इसने पर, उस विष के प्रथमनेग में विष के द्वारा रक्त दूषित होकर पीछा पड जाता है। द्वितीयनेग में विष मांस को दूषित करता है जिससे आंख, मुख आदि सर्व शरीर पाडुर वा अत्यधिक काला हो जाता है। मुंह कड़वा भी होता है। तृतीयवेग में अधिक प्यास, चतुर्धवेग में तीव्रज्वर व पांचवें वेग में अत्यंत दाह होता है। षष्ट वेग में हृदयपीडा व मृच्छी होती है। सप्तमवेग में प्राण का मोक्षण होता है। ९६॥ ९७॥

राजीमंतसर्पविषजन्य सप्तवेगोंका लक्षण.

राजीमतामपि विषं प्रथमोरुवंगे ।
रक्तं प्रदृष्य कुरुतेऽरुणिपिच्छलामं ॥
मांसं द्वितीयविषवंगत एव पाण्डं— ।
कालासतिं सुबहुलामपि तत्तृतीये ॥ ९८ ॥
मन्यास्थिरत्वशिरसोतिरुजां चतुर्थे ।
वावसंगमाश्च कुरुतेऽधिकपंचमेऽस्मिन् ॥

# वेगे विवं गस्त्रनियातमपीह पष्टे। माणक्षयं बहुककादपि सप्तमे तत्॥ ९९॥

भावार्थ: — राजीमंत सर्प के काटने पर उत्पन्न विषके प्रथमवेग में रक्त दूषित होकर वह लाल पिलपिले के समान हो जाता है। द्वितीयवेग में मांसको दूषित करता है और अत्यंत सफेद हो जाता है। तृतीयविषवेग में लार अधिक रूप से बहने लगती है। चतुर्थवेग में मन्यास्तम्भ व शिर में अत्यधिक पीडा होती है। पंचमवेग में वचन बंद [बोलती बंद ] हो जाता है। छठे वेग मे उसका कंठ रक जाता है। सातर्वे वेग में अत्यधिक कक्त बढ़नेसे प्राणक्षय हो जाता है। ९८॥ ९८॥

दंशमें विष रहनेका काल व सक्षवेगकारण

पंचाश्वदुत्तरचतुक्कातसंख्ययात्तमात्रास्थितं विषामिहोग्रतयात्मदंशे । धारवंतरेष्वपि तथैव मरुद्विनीतं वेगांतराणि कुरुते स्वयमेव सप्त ॥१००॥

भावार्थः — विष अपने दंश [ दंशस्थान—काटा हुआ जगह ] में ( ज्याद! से ज्यादा ) चारसो पचास ४५० मात्रा कालतक रहता है । शरीरगत रस रक्त आदि धातुओं को भेदन करते हुए, वायुकी सहायतासे जब वह विष एक धातुसे दूसरे धातु तक पहुंचेता है तब एक नेग होता है । इसीतरह सात धातुओं में पहुंचने के कारण सात ही नेग होते हैं [ आठ या छह नहीं ] ॥ १०० ॥

भस्त्राभिनेपितियमात्मगुणोपपन्नं । वेगांतरं व्यनुपसंष्टुतमीषधाद्ये — ॥ राश्वेव नाभयति विश्वजनं विषं तत् । तस्माद्ववीम्यगदतंत्रमथात्मभक्त्या ॥ १०१ ॥

भावार्थ: — रूपों के विष भी शक्त व त्रिजली के सदद शीघ्र मारक गुण से संयुक्त है। ऐसे विष को उस के वेगों के मध्य २ में ही यदि औषिव मंत्र आदि से शीघ्र दूर नहीं किया जावें अथवा शरीर से नहीं निकाला जावे तो वह प्राणियों को शीघ्र मार डालता है। इसिल्ये अपनी शक्तिके अनुसार (इस विप के निवारणार्थ) अगदतंत्र (विष नाशक उपाय) का वर्णन करेगे।। १०१।।

१ हाथ को घुटने के ऊपर से एकवार गोल घुमाकर एक चुटकी म्मरने तक जो समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहने हैं।

र जैसे विष जब रम धातुंन पहुचता है तब प्रथमवेग, रस से रक्त की पहुचाता है तो दूसरे वेग होता है इत्यादि।

#### सर्पद्रश्चितिस्सा.

# सर्वेस्सेंपेरेव दष्टस्य शालासूर्ध्व बध्वा चांगुलीनां चतुष्के । उत्कृत्यासृन्मोक्षयेदंशतोन्यत्रोत्कृत्याग्नी संदहेचचूषयेद्वा॥ १०२ ॥

• भावार्थ:—सर्व प्रकार के सर्पों में से कोई भी सर्प हाथ या पांत्र में काटा हो तो उस काटे हुए जगह से चार अंगुल के ऊपर [कपडा, डोरी, वृक्ष के लाल आदि जो वखत में मिल जाय उन से ] कसकर बांधे लेना चाहिये । पश्चात् काटे हुए जगह को किसी शक्ष से उखेर कर (मास को उखाड कर ) रक्त निकालना चाहिथे [जिस से वह निष रक्त के साथ निकल जाता है ]। यदि (हाथ पैर को छोड कर ) किसी स्थान मे अन्यत्र काटा हो, जहां बांध नहीं सकें वहां उखेर कर अग्निसे जला देवें अथवा मुख में मिट्टी आदि भर कर उस विष को चूस के निकाल देवे ॥ १०२॥

#### सर्पविषमें मंत्रकी प्रधानता.

मत्रैस्तर्वे निर्विष स्याद्विषं तद्यद्वत्तद्वद्वेषजैभैव साध्यम् । स्रीव मंत्रैर्जीवरक्षां विधाय माज्ञः पथाद्योजपेद्वेषजानि ॥ १०३ ॥

भावार्थ: — जो विष औषियों से साध्य नहीं होता है (नहीं उतरता है) ऐसे भी सर्व प्रकार के विष मंत्रों से साध्य होते हैं। इसिंख्ये शीप्र मंत्रों के प्रयोग से पहिले जीवरक्षा कर तदनंतर बुद्धिमान् वैद्य ऑषियोजना करे॥ १०३॥

#### विषापकर्षणार्थ रक्तमोक्षण

दंशाद्ध्वाधस्समस्ताः शिरास्ता विद्वानस्त्राद्धंधनाद्रक्तमोक्षम् । कुर्यात्सर्वीगाश्रितोत्रे विषेऽस्मिन् तद्वद्वीमान् पंचपंचांगसंस्थाः ॥ १०४॥

भावार्थः — जहां सर्पने काटा हो उस के नीचे व ऊपर [ आसपास में ] जितने शिराये हैं उन मे किसी एक को अन्छीतरह बांधकर एवं अक्ष्मसे छेद कर रक्तमोक्षण करना चाहिये। ( अर्थात् फस्त खोछना चाहिये। ) यदि वह विष सर्वांगमे व्याप्त हो तो पंचाग मे रहनेवाछी अर्थात् हाथ पैर के अग्रभाग में रहनेवाछी या व्याट प्रदेश मे रहनेवाछी शिराओं मे से किसी को व्याध कर रक्तमोक्षण करे।। १०४॥

१ इस प्रकार बाधनेसे रक्तवाहि।नेवा सर्क्षचित होकर नीचे का रक्त नीचे. ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, जिससे विष सर्वे शरीर में नहीं फल पाता है, क्यों कि रक्तके द्वारा ही विष फैलता है। २ दो हाथ, दों पैर, एक शिर, इन्हें पंचाग कहते हैं।

#### रक्तमोक्षण का फल

दुष्टं रक्ते निह्ते तद्विषारुयं शीघं सर्वे निर्विषत्वं गयाति । पश्चाच्छीतांभाभिषिक्तो विषातों दध्याज्यक्षारैः पिवेदोषधानि ॥१०५॥

भावार्थ:—दुष्टरक्त को निकालने पर वह सम्पूर्ण विष शांघ्र दूर होजाता है। तदनंतर उस सर्पत्रिषदूषित को ठण्डे पानी से स्नान कराना चाहिये। बाद में दही, धी व दूध के साथ औषधियोको पिलावें॥ १०५॥

द्वींकर सर्वोंके सप्तवेगों में पृथक् २ चिकित्सा.

श्वस्तं प्राक्दवीकराणां तु वेगे रक्तस्रावस्तद्वितीयेऽगदानाम् । पानं नस्यं तत्तृतीयेंऽजनं स्यात् सम्यग्वाम्यस्तच्चतुर्थेऽगदोपि ॥ १०६ ॥ पोक्तं वेगे पंचमे वापि षष्टे श्रीतैस्तायैध्वस्तगात्रं विषार्तम् । श्रीतद्रव्यालेपनैः संविलिप्तम् तीक्ष्णेरूर्ध्वं श्रोधयेत्तं च धीमान् ॥ १०७ ॥ वेगेष्यस्मिन्सप्तमे चापि धीमान् तीक्ष्णं नस्यं चांजनं चोपयुज्य । कुर्यानमूध्नाश्चिक्षतं काकपादाकारं सांद्रं चर्म तत्र प्रदध्यात् ॥ १०८ ॥

भावार्थ:—दर्वीकर सर्पों के प्रथमवेग में शस्त्रप्रयोग कर रक्त निकालना चाहिये। द्वितीयवेग में अगदपान कराना चाहिये। तृतीय वेग में विषनाश, नस्य व अंजन का प्रयोग करना चाहिये। चतुर्धवेग में अच्छीतरह वमन कराना चाहिये। पूर्व काथित पंचम व षष्ट वेग में शीतल जलें। स्नान [वा धारा छोडना]व शीतल औषधियों का लेप कर के बुद्धिमान् वैध तीक्षण उर्ध्वशोधन (वमन) करावे। सातवें वेग में तीक्षण नस्य व अंजन प्रयोग कर मस्तक के मध्यभाग में कौवे के पैर के आकार के शस्त्र से क्षत (जलम) कर के मांठे चर्म को उस के उपर रख देवे॥ १०६॥॥ १०७॥ १०८॥

मंडली व राजीमंतसर्पी के सप्तवेगांकी पृथक २ विकित्साः
प्राग्वेगेऽस्मिन् मण्डलंपिण्डतानां अस्त्राण्येव नातिगाढं विद्ध्यात् ।
सर्पिमिश्रं पायित्वागद तं शीघ्र सम्यग्वामयत्तद्वितीये ॥ १०९ ॥
तद्वद्वाम्यस्तत्तृतीय तु वेगे शेषेष्वन्यत्पूर्ववत्सर्वमेव ।
राजीमिज्ञिद्ष्यवेगेऽपि पूर्वे सम्यक्श्रस्नेणातिगाढं विदार्थ ॥११०॥

सितर्दीपाछाबुना तत्र दुर्ष्ट रक्तं संशोध्यं भवेत्रिर्विषार्थम् । छर्दि कृत्वा तद्वितीयेऽगदं वा तित्सद्धं वा पाययेत्सद्यवागुम् ॥ १११ ॥

शेषान् वेगानाशु दर्वीकराणां वेगेषूक्तैरीषधैस्साधयेत्तान् । ऊर्ध्वाधस्संशोधनैस्तीव्रनस्यैःसाक्षात्तीक्ष्णैरंजनाचैरश्चेषैः ॥ ११२ ॥

भावार्थः मंडली सर्प के दंश से उत्पन्न विष के प्रथमेश्रा में अधिक गहरा शक्ष का प्रयोग न करते हुए साधारणकृष्य सं छेद कर रक्त मोक्षण करना चाहिये। दितीयवेग में घृतमिश्रित अगद पिलाकर पश्चात् शीघ ही वमन कराना चाहिये। तीसरे वेग में भी उसी प्रकार वमन कराना चाहिये। बाकों के चतुर्थ पंचम षष्ट व सप्तम बेग में व्यक्तिर सर्प के वेगों में कथित सर्वचिकित्सा करनी चाहिये। राजीमंत सर्प के विष के प्रथमवेग में शक्ष द्वारा अधिक गहरा दंश को विदारण (चीर) कर जिस के अंदर दीपक रखा हो ऐसी तुम्बी से विपद्धित रक्त को निकालना चाहिये जिससे वह निर्विष हो जाय। दितीयवेग में वमन कगकर अगदपान करावें अथवा उस अगद से सिद्ध श्रेष्ठ यवागू पिलावें। इस के बाकी के तृतीय आदि थेगों में दर्शीकर सर्पके विष के उन थेगोमें कथित औषध, वमन, विरेचन, तिवनस्य व तीदणअंजनप्रयोग आदि सम्पूर्ण चिकित्साविधि द्वारा चिकित्सा कर इस विष को जीतें॥ १०९॥ ११०॥ १११॥

#### विग्धविद्ध सम्मण.

कुष्णास्नावं कृष्णवर्णे क्षतं या दाहापतं पृतिमांसं विश्वीणे । जानीयात्तविश्वविद्ध शरायैः कुरैर्दत्तं यद्विषं सत्रणेस्मिन् (१) ॥ ११३॥

भावार्थः — [ शरादिक से वेधन करते ही ] जब घावसे कृष्णरक्त का स्नाव होता है, घाव भी कृष्णवर्ण का है, दाहसहित है, दुर्गंध युक्त मांस टुकडे २ होकर गिरते हैं, ऐसे लक्षणोंके पाये जानेपर समझना चाहिये कि यह दिग्धाविद्व [ विषयुक्त शस्त्र से उत्पन्न ] वण है ॥ ११३॥

# विषयुक्तवणलक्षण.

कृष्णोपेतं मुर्च्छया चााभिभूतं मत्ये संतापज्तरोत्पीहितांगम् । तं दृष्ट्वा विद्याद्विष तत्र दत्तं कृष्णं मांसं शीर्यतं यद्वणेऽस्मिन् ॥११४॥

भावार्थ: — जो व्रणपीडित मनुष्य काला होगया हो, म्र्छिस संयुक्त हो संताप व ज्वर से पीडित हो, जिस वण से काला मांस टुक्टडा होकर गिरता जाना ही तो समझना चाहिये उस व्रण में किसीने विष का प्रयोग किया है। अर्थात् विषयुक्त व्रण के ये लक्षण हैं।। ११४॥

# विषसंयुक्तव्रणचिकित्सा.

जित्क्षेत्रं तत्पुतिमांसं व्यपोश्च रक्तं संस्नाव्यं जलूकाप्रपातैः । स्रोध्यश्रायं स्याद्विषाट्यत्रणार्तः शीतकार्यैः क्षीरिणां सेचयेत्तम् ॥११५॥

श्रीतद्रव्येस्सिद्दिषद्रनेसुविष्टैर्वस्त्रं सांतदीय दिखाद्रणं तत्। कुर्यादेवं कंटकोत्तीक्ष्णता वा वित्तोभ्दृते चापि साक्षाद्विषेऽस्मिन् ॥११६॥

भावार्थः — विषयुक्त वर्णके क्रेटयुक्त [ सडा हुआ ] व दुर्गंधसंयुक्त मांस को अङग कर, उस मे जींक लगाकर दुष्टरक्त को निकालना चाहिये। एवं विष्ले वर्णपीडित मनुष्य का शोधन कर के उसे शीतऔपधोस सिद्ध वा क्षीरांत्रक्षोसे साधित काढे से सेचन कर ना चाहिये।। ११५।।

विषनाशक शीतद्रव्योको [उन्हों के बषाय व रस से ] अच्छी तरह पीस कर उस पिड़ीको बस्नके साथ व्रणपर छेप करना चाहियं अर्थात् छेप छगाकर बस्न बांधे अथवा कपडेमे छगाकर उसे बांबे।तीक्ष्ण कटकसे उत्पन्न व्रण व जिसमें पित्त की प्रवछता हो ऐने विप में भी उसी प्रकार की [उपरोक्त] चिकित्सा करे।। ११६॥

#### सर्पविषारिअगदः

मांजेष्ठामधुकात्रेवृत्सुरतरुद्राक्षाहारिद्राद्वयं । भाङ्गींव्योषविदंगिहंगुलवणैःसर्वे सम चूर्णितम् ॥ आज्येनालुलितं विषाणनिहितं नस्यांजनालेपनें-। र्धन्यात्सवेविषाणि सर्परिपुवत्येषोऽगदःमस्तुतः ॥ ११७॥

भावार्थ — मजीठ, मुलैठी, निसीत, देवदार, द्राक्षा, भारंगी, दारुइछदी, त्रिकटु, (सींठ,मिर्च,पीपछ) वायिवडग, हिंगु, सेंबाछोण, इन सबको समभागमें छेकर चूर्ण करे। तदनंतर उस चूर्ण को घृत के साथ अच्छी तरह मिछावे, फिर किसी सीग में रखें। इस का उपयोग नस्य, अजन व छपन में किया जाय तो सर्व सर्पविषका नाश होता है।। ११७॥

#### सर्वविषारि अगतः

षाठाहिंगुफलत्रयं त्रिकटुकं वक्राजमोदाग्निकं। सिंधूत्यं सचिडं विडंगसहितं सौवर्चलं चूर्णितम् ॥ सर्वे गव्यष्टृतेन मिश्रितमिदं श्रृंगे निषाय स्थितं। सर्वाण्येव विषाणि नाक्तयति तत् सर्वात्मना योजितम् ॥ १८८॥

भावार्यः—पाढ, हींग, जिपला, जिनुतु, पित्त पापडा, अजवाईन, चित्रक, सेंबालोण, विक्नमक, बाबाविडंग व काळानीन इन सब को अच्छीतरह चूर्ण कर गाय के घृत्तके साब मिलावें एवं सींग में रखें। तदनंतर इसका उपयोग नस्य, अंजन, लेपन आदि कर्त्व कार्त्वों में करने से सर्वप्रकार के विष नाश को प्राप्त होते हैं।। ११८॥

# द्वितीय सर्वविषारि अगद्

स्थीणेयं सुरदाक्ष्वंदनयुगं शियुद्धयं ग्रुग्गुछं। तालीसं सक्कटं नरं कुटजक्क्षयाकायिसीवर्चछ ॥ कुष्ठं सत्कदुरोहिणीत्रिकदुकं संचूर्ण्य संस्थापितम्। गोश्रृंगे समपंचगन्यसहितं सर्वे विषं साधयेत्॥ ११९॥

भावार्थः — थुनियार, देयदारु, रक्तचंदन, श्वेतचंदन, छाछ सेंजिन, संपेद सेंजन, इंग्नुछ, ताखीस पत्र, आहुदक्ष, कुडा, अजवायन, अकीवा, चित्रक, काछानीन, कूठ, कुटकी, त्रिकटुक, इन सब को अच्छीतरह चूर्ण कर पंचगन्यके साथ मिछाकर गाय के सींग में रखें। फिर इसका उपयोग करने पर सर्थ प्रकार के विष दूर होते हैं। ११९

# तृतीयसर्वविषारि अगदः

तासीसं बहुसं विदंगसाहतं कुष्ठं विदं सैयवं । मार्झी हिंगुसृगादनीसिकाणिहिं पार्गं पटोस्नां वचां ॥ पुष्पाण्यर्ककरंजवन्त्रसुरसा भङ्घातकांकोस्त्रजाः—। न्याचूर्ण्याजपयोष्टतांबुसहितान्येतद्वरं निग्रहेत् ॥ १२०॥

भावार्थ:— तालीस परा, बडी इलायची, वायाविष्ंग, कूठ, विडनीन, संधालीण, भारंगी, हींग, इंद्रायण, चिरचिरा, पाढ, पटोलपरा, बचा, अर्कपुष्प, भिलावेका फूल, एवं अक्तुलेपुस्म इन सम को अच्छी तरह चूर्ण कर बकरी के दूध, घृत व मूरा के साथ मिलाकर पूर्वीक प्रकार से उपयोग करें तो यह विष को नाश करता है।। १२०।।

#### संजीवन अगद.

मंजिष्ठामधुश्चिग्रशिग्ररजनीलाक्षाशिलालेंगुदी।
पृथ्वीकांसहरेणुकां समधृतां सचूर्ण्य सम्मिश्वितम्॥
सर्वैर्मूत्रगणैस्समस्तलवणैरालोड्य संस्थापितं।
शृंगे तन्मृतमप्यलं नरवरं संजीवनो जीवयेत्॥ १२१॥

माबार्थ:—मजीठ, मुलैठी, लाल सेंजिन, सफेद सेंजिन, हलदी, लाख, मैनसिल हरताल, इंगुल, इलायची, रेणुका इन सब औषिधयोंको समभागमें लेकर अच्छी तरह चूर्ण करें। उस चूर्ण में आठ प्रकार के मूल व पांच प्रकार के लवण को मिलाकर अच्छी तरह आलोडन [मिलाना] कर श्रृंग में रखे । यदि इसका उपयोग करें तो बिलकुल मरणोन्मुखसा हुआ मनुष्य को भी जिलाता है। इसिलिथे इस का नाम संजविन अगद है। १२१।।

### श्वेतादि अगद्.

श्वेतां बूधरकर्णिकां सकिणिहीं श्लेष्मातकं कट्फलं। व्याव्यमिष्यनिनादिकां बृहतिकामंकोलनीलीमिष् ॥ तिक्तालाबुसचालिनीफलरसेनालोह्य श्रृंगे स्थितं। यस्मिन्वेदमनि तत्र नैव फणिनः कीटाः कृतां वा प्रहाः॥ १२२॥

मादार्थः — अपराजिता, बूचरकार्णिका, चिरचिरा, लिसोडा, कायफल, छोटा कटेहरी, पलारा, बडी कटेहरी, अंकोल, नील, इनको चूर्ण कर के कडवी तुम्बी व चालिनी के फल के रस में अच्छी तरह मिलाकर सींग में रखे। जिस घर में यह औषधि रहे, वहां सर्प कीट आदि विषजंतु कभी प्रवेश नहीं करते हैं। यहां तक कि कोई भी प्रह भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। १२२।

# मंडलिवियनाशक अगद्.

प्रोक्ता वातकफोित्यताखिळविषप्रध्वंसिनः सर्वथा।
योगाः पित्तसमुद्धत्रेष्विपि विषेष्वत्यंतश्चीतान्विताः॥
बक्ष्यंतेऽपि सुगंधिकायवफळद्राक्षाळवंगत्वचः।
क्यामासोपरसादवाकुरवका विल्वाम्लिका दाहिमाः॥ १२३॥
श्वेताक्ष्मंतकताळपत्रमधुकं सत्कुंडलीचंदनं।
कुंदेंदीवरसिंधुवारककापित्थेद्राह्वपुष्पयितां॥

१ क. पुस्तके व ठोड्यं नापलम्यते ।

# सर्वेक्षीरघृतप्लुताः समसिताः सर्वात्मना योजिताः । सिमं ते श्वमयंति मण्डलविषं कर्मेव धर्मा दश्च ॥ १२४ ॥

भावार्थः—इस प्रकर वात व कफोद्रेक करनेवाले समस्त विषों को नाश करने में सर्वधा समर्थ अनेक योग कहें गये हैं। अब पित्तादंक करनेवाले विषों के नाशक शीतगुणविधिक औषधियों के योग कहेंगे। सफेद सारिवा, जटामांसी, मुनक्का, लवंग दालचीनी, स्थामलता, [कालीसर] सोमलता, शल्लकी (शार्ल्डवृक्ष) दवा, लाल कटसरैया बेलफल, तिंतिडीक, अनार, अपराजिता, लिसोडा, मेथी, मुलैटी, गिलोय, चंदन, कुंदपुष्प, नीलकमल, संभाद्ध, कैथ, कलिहारी, इन स्व को चूर्ण कर सर्वप्रकार (आठ प्रकार) के दूध व घी में भिगों के रखें। उस में सब औषधियों के बराबर शक्कर मिला कर उपयोग में लावें तो मंडलिसपाँके विष शीघ्र ही शमन होते हैं जिस प्रकार कि उत्तमक्षमा आदि दशवमीं के धारण से कमों का उपशम होता है।। १२३॥ १२४॥

#### वाद्यादिसे निर्विधीकरण.

प्रोक्तिः रूपातप्रयोगैरसदृशविषवेगमणाशैरकार्थै-। रालिप्तान् वंश्वशंखप्रकटपटइभेरीमृदंगान् स्वनादैः ॥ कुर्युस्ते निर्विषत्वं विषयुतमजुजानामृतानाशु दिग्धान् । दृष्ट्वास्यं तारणान्यप्यज्ञदिन (१) मचिरस्पर्श्वनात्स्तंमवृक्षाः ॥१२५॥

भावार्थ:—भयंकर से भयंकर त्रिपो को नाश करने में सर्वथा समर्थ, जो ऊपर औषधों के योग कहे गये हैं, उनको बांसुरी, शंख, पटह, भेरी, मृदंग आदि वाष विशेषों पर लेपन कर के उन के शैद्ध से विश्वपीडित मनुष्यों के जो कि मृतप्रायः हो चुके हैं, विश्व को दूर करें अर्थात् निर्विश करे ॥ १२५॥

सर्पके काटे विना विषकी अप्रवृति.

सर्पाणामंगसंस्थं विषमधिकुरूते जीव्रमागम्य दंष्ट्रा-। प्रेषु व्याप्तस्थितं स्यात् स्रजनमिव सुखस्पर्जतःशुक्रवद्दा ॥

१ जब तमाम वायुमंडल विषद्धित है। जाता है इसी वारण से तमाम मनुष्य विषयसित होकर अस्पत दुःख से संयुक्त हैं और प्रत्येक मनुष्य के पास जाकर औषध प्रयोग करने के लिये हाक्य नहीं है, ऐसी हालत में दिव्य विषनाशक प्रयोगोंको भेरी आदि वाशों में लेपकर जार से बजान। चाहिये। तब उन वाशों के शद्ध जहां तक सुनाई देता है तहा तक के सर्व विष एकदम दूर हो जाते हैं।

# वेषां दंष्ट्रा यवस्तावादिश्ववद्यविषकास्ततस्ते शुक्रंगाः । शुंचत्युध्दृत्य ताभ्यो विषमतिविषमं विश्वदौषमकोपस् ॥१२६॥

भावार्थ: — जिस प्रकार प्रियतमा के दर्शन स्पर्शनादिक से अथवा किन के स्पर्ध से सुख माल्म होता हो ऐसे पदार्थों के स्पर्श से, सर्वांग में व्याप्त होकर रहनवाड़ा शुक्र, खुक्रवाहिनी शिराओं को न्नात हो जाता है, उसी प्रकार सर्प के सर्वांग में संस्थित विष, कोशायमान होने के समय शरीर से शीन्न आकर डाढों के अप्रमाग को प्राप्त हो जाता है। उन सर्पों के डाढ विदश अर्थात् मछली पकड़ने के काटे के समान अल्पंत बक्त विते हैं। इसिल्ये वे सर्प उन डाढों से काटकर समस्तदोषप्रकांपक व अत्यंत विषम विषकों, उस चाव में छोडते हैं अर्थात् काटे विना सर्प विष नहीं छोडते हैं। १२६॥

# बिवगुण.

अत्युष्णं तिक्षणमुक्तं विषमतिविषतंत्रभविणैः समस्तं । तस्माष्ट्यौतांबुभिस्तं विषयुतमनुजं सेचयेचद्विद्दित्वा ॥ कीटानां श्रीतमेतत्कफवमनकृतं चाग्निसंस्थेदभूपै—। रुष्णालेपोपनाहैरधिकविषहरैःसाधयेदाश्च भीमान् ॥ १२० ॥

भावार्थः — विष अत्यंत उष्ण एवं तीक्ष्ण है ऐसा विषतंत्रामें प्रवीण योगि-पोनें कहा है। इसिल्ये इन विषों से पीडित मनुष्य को ठण्डे पानीसे स्नान कराना आदि शीतोपचार करना हितकर है। कीटोका विष शीत रहता है। इसिल्ये वह कफ़्बुद्धि व वमन करनेवाला है। उस में अग्निस्वेद, धूप, लेप, उपनाह आदि विषहरप्रयोगों से शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये॥ १२७॥

#### विषपीतस्थाण.

र्गांसाद्रं तास्त्रकाभं सृजिति मलिमिहाध्मानिन्पिहितांगः। फेनं वक्त्रादलस्तं न दृइति दृदयं चाप्तिरप्यातुरस्य ॥ तं दृष्ट्वा तेन पीतं विषमतिविषमं द्वेयमेभिः स्वरूपे—। र्दृष्टस्यासाध्यतां तां पृथगथ कथयाम्यार्जिताप्तोपदेत्रात्॥ १२८॥

भावार्थ: — जो आध्मान ( पेट का फूलना ) से बुक्त होते हुए, कदा मांस व हरताल के सहश वर्णवाले मल को बार २ विसर्जन करता है, मुंह से हमेशा फैन [शाग] टपकता है, उसके (मरे हुए रोगों के) हृदय को अग्नि भी ठीक २ जेला नहीं पाता है

१ क्यों कि अंत समय में विषसवींग से आकर इदय में स्थित हो जाता है।

इन उक्काणों से समझना चाहिये कि उस रोगीने अत्यंत विषम विषको पीक्षाः है। अब आतोपदेश के अनुसार सर्प के काटे हुए रोगीके पृथक् २ असाध्य उक्काणों को कहेंगे ॥ १२८॥

# सर्पदृष्टके असाध्यलक्षण.

कालं सञ्चल्वरेषु मकटकुल्किनेस्रासु संध्या—। कालं सञ्चल्वरेषु मकटकुल्किनेस्रासु तद्दारुणोग्र—॥ ख्यातेष्वर्भेषु दष्टा द्वयथुरिष सुकृष्णातिरक्तव दंगे। दंष्ट्राणां वापदानि स्वसितकाधिरयुक्तानि चत्वारि यस्मिन् ॥१२९॥ सुनृद्पीद्धाभिभूताः स्थावरतरनराः श्लीणगात्राश्च बालाः। पित्तात्यंतातपाग्निमहततन्तुयुता येऽत्यजीर्णामयार्ताः॥ येषां नासावसादो सुलमतिकुटिलं संधिभंगाश्च तीत्रो। वाक्संगोऽतिस्थिरत्वं हनुगतमि तान् वर्जयेत्सर्पदृष्टान् ॥ १३०॥

भावार्थः — बामी, देवस्थान, स्मशान, क्षीरवृक्षों [पीपल वड आदि] के निसे, इन् स्थानों में, संघ्या के समय में, चौराहे में (अथवा यज्ञार्थ संस्कृतभूषदेश) कुलिको—दयकाल में, दारुण व खराब ऐसे प्रसिद्ध भरणी, मघा आदि नक्षत्रों के उदयं में, जिन्हें सर्प काटा हो जिन के दंश (कटा हुए जगह ) में काला व अत्यंत लाल सूजन हो, जिनके दंश में कुल सफेद व रुधिरयुक्त चीर दंष्ट्रपद [दांत गढे के चिन्ह] हो, भूख यास की पीडा से संयुक्त, अधिक बृद्ध, क्षीणशरीवाले व बालक इन को काटा हो, जिनके शरीर में पित्त व उष्णताकी अत्यंत अधिकता हो, जो अजीर्ण रोगसे पीछित हों, जिनके नाक मुडगया हो, मुख टेढा होगया हो, संधिवंधन [हडियों के जोड] एकदम शिथिल होगया हो, रुक् रुक् कर बोलता हो, जावडा स्थिर होगया हो [हिले नहीं] ऐसे सर्प से काटे हुए मनुष्यों को असाध्य समझ कर छोड देवें ॥ १३०॥

# सर्पदष्ट के असाध्यलक्षण.

राज्यो नैवाइतेषु प्रकटतरकताभिः क्षतेनैव रक्तं । श्रीतांभोभिर्निषक्ते न भवति सततं रोगइर्षो नरस्य ॥ वर्तिर्वक्तादलस्रं प्रसरति कफजा रक्तपूर्ध्व तथाधः ॥ सुप्तिर्मुक्तं विदार्थे प्रविदितविधिना वर्जयेत् सर्पदष्टान् ॥ १३१ ॥

भावार्थ:---छता (कोडा, वेंत आदि) आदि से मारने पर जिनके शरीर में रेखा (मार का निशान) प्रकट न हों और शस्त्र आदि से जखम करने पर उस से रक्त नहीं निकलें, ठंडे पानी (शरीरपर) छिडकने पर भी रोमांच [रोंगटे खडे ] न हो, क्क से उत्पन्न क्ती मुंह से हमेशा निकलें, ऊपर [ मुंह नाक, कान आदि ] व नीचें ( गुदा शिश्व ) के मार्गसे रक्त निकलता रहे, और निदा का नाश हो, ऐसे सर्पदछ रोगी को एक दफे विधिप्रकार विदारण करके पश्चात् छोड देवें अर्थात चिकित्सा न करें ॥ १३१॥

अस्माद्र्धे द्विपादमबलतरचतुःपादषद्पादपाद-।
व्याकीर्णापादकीटप्रभवबहुविषध्वंसनायौषधानि ॥
दोषत्रैविध्यमार्गप्रविदिद्वविधिनासाध्यसाध्यक्रमेण।
प्रव्यक्तं मोक्तमेतत्पुरुजिनमतमाश्रित्य वक्ष्यामि साक्षात् ॥ १३२॥

भावार्थः अब यहां से आगे द्विपाद, चतुष्पाद, घट्पाद व अनेक पाद [पैर] वाले प्राणि व कीटों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विषों को नाश करने के लिये तीन दोषों के अनुसार योग्य औषध का प्रतिपादन भगवान् आदिनाथ के मतानुसार आचार्योंने स्पष्टरूप से किया है उसी के अनुसार हम (उप्रादिचार्य) भी वर्णन करेंगे॥ १३२॥

मत्यिश्व श्वापदानां दश्चननस्वश्वस्वैद्यारिताप्रश्लबेषु । मोद्यकृष्णासग्रद्यच्छ्वयथुयुतमहावैदनाव्याकुळेषु ॥ बातश्चष्टमोत्यतीवमबळविषयुतेषुद्धतोन्मादयुक्तान् । मर्त्यानन्यानयान्ये परुषतर्द्यामानुषांस्तं दश्चति ॥ १३३ ॥

भावार्थ:—जिन मनुष्यों को किसी जंगली क्रूर जानवरने काट खाया या नख-प्रहार किया जिस से बड़े भारी घाष होगया हो, जिसे तृष्णा का उद्देक, तीव रक्तस्नाव, शोफ आदिक महापीडांये होती हो, बात व कफ से उत्पन्न तीव्र विषवेदना हो रही हो ऐसे मनुष्य दूसरे उन्माद से युक्त मनुष्योंको बहुत भयंकर क्रोध के साथ काट खाते हैं।। १३३॥

हिंसकमाणिजन्य विषका असाध्यलक्षण.

व्यासैर्देष्टाःकदाचित्तदद्वुगुणयुताश्रास्त्रचेष्टा यदि स्युः। तानेवादर्भदीपातपजलगतिवान्त्रपत्रयंति ये च ॥ शहस्पर्श्वावलोकादिषकतरजलत्रासती निगसंति। मस्पष्टादष्टदेहानपि परिहरतां दृष्टरिष्टान्विश्विष्टान् ॥ १३४ ॥ भावार्थ:—हिंसक प्राणियोंसे काटे हुए मनुष्यों की चेष्टा काटे हुए प्राणि के समान यदि होवें, दर्पण, दीप, धूप व जल में उन्हीं का रूप देखें अर्थात् दृष्ट प्राणियों के रूप दीखने लग जावें, एवं जलत्रास रोग से पीडित होवें तो समझना चाहिये कि उन के ये अरिष्ट लक्षण हैं। इसल्यिये उन की चिकित्सा न करें। यदि किसी को किसी भी प्राणिने नहीं भी काटा हो, लेकिन् जलत्रास से पीडित हो तो भी वह अरिष्ट समझना चाहिये। जल के दाद स्पर्श दर्शन आदिक से जो डरने लगे उसे जलत्रास रोग जानना चाहिये। १३४॥

### मूषिकाविषस्क्षणः

शुक्रोग्रा मूषिकारूया प्रकटबहुविधा यत्र तेषां तु शुक्रां। स्पृष्टैर्दतैर्नर्सैर्वाप्युपहतमनुजानां क्षते दुष्ट्रक्तम्।। कुर्यादुत्कर्णिकातिश्वयथुपिटाकिकामण्डलग्रंथिमूच्छां। तृष्टणा तीत्रज्वरादीन् त्रिविधविषमदाषोद्भवान्वेदनाट्यान्॥१३५॥

भावार्थ: मृषिकाशुक्रे, मे उम विष रहता है अर्थात् मृषिक शुक्रविषवाले हैं। ऐसे मृषिको के बहुमेद हैं। जहां इन के शुक्र गिरे, शुक्रसंयुक्त पदार्थ का स्पर्श होवें, दांत नख के प्रहारसे क्षत होवे तो उस स्थान का रचद्वित होकर उसी स्थान में केर्णिका [किनारे दार चिन्ह] भयंकर सूजन, फुन्सी, मंडल [चकत्ते] ग्रंथि [ग्रांठ] एवं मृच्छी, अधिक प्यास, तीवन्वर आदि तीनों विषमदोषों से उत्पन्न होनेवाली वेदनाओं को उत्पन्न करता है। १३५॥

## मूषिकविषचिकित्सा.

ये दश्रम् पकारूपे र्रप्तरुपदनांको लकोश्वातकीभिः। सम्यग्वाम्या विरेच्या अपि बहु निजदोषक्रमात्कुष्ठनीस्त्री॥ व्याधीश्वेतापुनर्भू सिकडुकबृहती सिंधुवारार्कचूर्ण। पेयं स्यात्तैः विरीषांबुद्दरविकाणिक्षी किंद्युकक्षारतोयैः॥ १३६॥

१ इस से यह नहीं समझना चाहिये कि मूधिकों के शुक्र को छोडकर किसी भी अन्य अवयव भें विष नहीं रहता है। क्यों कि आचार्यने स्वयं " दतैनीकी " इन शब्दों से व्यक्त किया है कि नख दंतादिक में भी विष रहता है। तंत्रांतर भें भी लिखा है—

शुक्रेणाथ पुरीषेण मूत्रेण च नसीस्तथा। दंष्ट्राभिर्चा मूचिकाणां विषं पंचिषधं स्मृतं॥ इस हे यह तात्पर्य निकला कि मूचिकों के शुक्र में,अन्य अवयवो की अपेक्षा विष की प्रधानता है।

२ कणिका-कमलमध्यवीजकोशाकृति ।

17

भावार्थ:—जिनको मूषिकने काटा है उन को दोषों के उद्रेक को देख कर अमलतास, मैनफल, अंकोल, यादवी तोरई, इन औषियोसे अच्छीतरह वमन व विरेचन कराना च्वाहिये। पश्चात् कूठ, नीली, छोटी कटेहरी, सफेद चुनर्ववा, (समाछ्) विकटुक, बडी कटेली, निर्गुण्डी, अकीवा इन के चूर्ण को शिरीष, मेथा, रव, चिरचिरा, किंग्रुक (पलाश) इन के क्षारजल के साथ मिलाकर पिलाना चाहिये। ११६।

## मूषिकविषःनघृत.

मत्येकं मस्थभागैःद्धिषृतपयसां काथभागैश्रतुर्भिः । वजाकीलकेगोजीतृपक्रकुटजन्याधिकानक्तमालैः ॥ कस्कैः कापित्थनिलीत्रिकदुकरजनीरोहिणीनां सर्वाद्यैः । पकं सर्पिविषद्यं भ्रमयति सहसा मूषकाणां विषं च ॥ १३० ॥

भावार्थ: एक प्रस्थ (६४ तोले) दही, एक प्रस्थ दूध, सेहुंड, अकीवा, सफेद आक, गोजिन्हा, अमलतास, कूडा, कटैली, करंग इन औषधियों से सिद्ध काथ चार भाग अर्थात् चार प्रस्थ, कैथ, नील, सोंठ, मिरच, पीपल, हलदी, कुटकी इन समभाग औषधियों से निर्मित कल्क, इन से सब एक प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करें। इस घृत को पीने से शीघ ही मूिषकिविष [चूहे के विष ] शमन होता है।। १३७ ।।

#### कीटविषवर्णन

सर्पाणां मूत्ररेतः श्रवमकरुधिरांडास्रवोत्यंतकीटा-। श्रान्ये संमूर्किताचा अनलपवनतायोद्धवास्ते शिधोक्ता॥ तेषां दोषानुरूपैरुपशमनविधिः मोच्यतंऽसाध्यसाध्य । व्याधीन्मत्योषधाचैरखिळविषद्वरैरद्वितीयैरमोधैः॥ १३८॥

भावार्थ: — सर्पों के मल मूज शव शुक्र व अंड से उत्पन्न होनेवाले, असंत विवैले कोड संसार में बहुत प्रकारके होते हैं। इस के अतिरिक्त स्थावर विषवृक्ष व तीक्ष्ण वस्तु समुदाय में संमूर्ण्डन से उत्पन्न होनेवाले भी अनेक विषेले कीडे होते हैं। ये सभी प्रकार के कीट अग्निज, वायुज, जलज [ पित्त, वायु, कफप्रकृतिवाले ] इस प्रकार तीन मेदों से विभक्त हैं। उन सब के सबंधसे होनेवाले विषविकार की उपशमन्त्रविधि को अब दोधों के अनुक्रम से अनेकिविषहर अमेधि अधियों का योग व साध्यासाध्यविचार पूर्वक कहा जायगा ॥ १३८॥

#### कीरदच्छस्मण.

लूताशेषोग्रकीटमभृतिभिरिह दष्टमदेशेषु तेषां।
नृणां तन्मदमध्यादिकविषहतरक्तेषु तत्माक्तदेशिः॥
जायंते मण्डलानि श्वयथुपिटिकका ग्रंथयस्तीव्रश्लोकाः।
दद्विश्वशस्य कण्ड्किटिभकितिसत्किणिकायुग्ररोगाः॥ ?३९॥

भावार्थ: — मकडी आदि सम्पूर्ण विषेठ कीडों द्वारा काटे हुए प्रदेशों में, उन विकों के मंद, मध्यम आदि प्रभाव से रक्त विकृत होने से दोषों का प्रकोप होता है जिससे अभेक प्रकार के मंडल [चकत्ते] शोथयुक्त पुन्सी, प्रथि (गांठ) तीव्रसूजन. दाद, श्विष्ठकुष्ठ, खुजली, किटिभ कुष्ठ, कटिन कर्णिका आदि भयकर रोग उत्पन्न होते हैं १३९॥

कीटभक्षणजन्य विषविकिसा.

अज्ञानात्कीटदेहानज्ञनग्रुणयुतान् भक्षयित्वा मनुष्याः । नानारागाननेकप्रकटतरमहोपद्रवानाप्नुवंति ॥ तेषां दृषीविषष्टेनरभिहितवरभेषज्ययोगैः प्रज्ञाति । कुर्यादन्यान्यथार्थे निश्विस्रविषहराण्यौषधानि व्रवीमि ॥ १४०॥

भावार्थ:—जो मनुष्य भोजन करते समय अज्ञान से भोजन में मिले हुए कीडे के शरीर को खा जाते हैं, उस से अनेक प्रकार के घोर उपद्रवों से संयुक्त रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें दूषिविष नाशार्थ जिन औषियों का प्रयोग बतलाया है उन से चिकित्सा करनी चाहिये। आगे और भी समस्तविषों को नाश करनेवाले औषियों को कों कों कों कों में १८०॥

#### क्षारागत्.

अर्कोकोलाग्निकाश्वांतकघननिचुलपग्रहाइमंतकानां।
श्रंष्ठणातक्यामलक्यार्जननृषकदुकश्रीकिषत्यस्तुहीनाम्॥
घोटागोषापमार्गामृतसितबृहती कंटकारी श्वभीना-।
मास्फदेतापाटलीसिधुकतकचिरिबिल्वारिमेददुमाणाम्॥१४८॥
गोजीसर्जोक्श्रूजीसनतक्षतिलकप्लक्षसोमांधिकाणां।
दुंटूकाशोककाश्मर्यमरतकिश्चरीषोग्रशिग्रुद्यानाम्॥
विष्णीकारंजकारुक्करवरसरलोचत्पलाश्चद्वयानाम्।
नक्ताहानां च भस्माखिलिष्ठमिह विषचेत् षहुणैर्मूत्रभागैः,॥१४२॥

तन्मृत्राशुद्धश्काम्प्रपरिगलितं क्षारकल्पेन पक्त्वा । तस्मिन् दद्यादिमानि त्रिकटुकरजनीकुष्ठमंजिष्ठकोत्रा— ॥ वेगागारोत्थधूमं तगररुचकिश्मृिन संचूर्ण्य वस्त्रेः। श्लक्ष्णं चूर्णे च साक्षाश्चिखिखविषद्दरं सर्वथैतत्मयुक्तम् ॥ १४३ ॥

भावार्थ:—आक, अंकोल, चित्रक, सफेद कनेर, [ श्वेतकरबीर ] नागरमोधा, हिज्जलकृक्ष, [ समुद्रफल ] प्रग्रह (किरमाला ) अस्मंतक, लिसोडा, आंवला, अर्जुनकृक्ष, (कुहा ) अमलतास, सोठ, मिरच, पीपल, कैथ, थृहर, घोंटा, [श्रृगालकांलि-एक प्रकार का नेर] बोल, चिरचिरा, गिलोय, चंदन, वडी किटेली, छोटी कटेली, हामीकृक्ष अपराजिता [ कोयल ] पादल, सम्हाल, करंज, आरमेद ( दुर्गंधयुक्त खेर ) गोजिव्हा, सर्जकृक्ष, (रालका कृक्ष ) भोजपत कृक्ष, विजयसार, तिलकृक्ष, [ पुप्पकृक्षविशेष ] अश्वत्थवृक्ष, सोनलता, अंत्रिकृक्ष, सुंद्रक, अशोक, यागरी, देवदार, सिरस, बच, शिम्र, [ संजन ] मधुशिम्र, उच्णीकरंज, भिलावा, सरलवृक्ष, ( धूपसरल ) दोनो प्रकार के पलाहा, [ सफेद लाल ] कलिहारी, इन औषधो के मूल छाल पत्रादिक को जलाकर भरम करे । इस मस्म को छहगुना गोमूल मे अच्छीतरह मिलाकर साफ सफेद वस्त्र से छानकर क्षाराविध के अनुसार पकार्वे । पकते समय उस मे सोठ, मिरच, पीपल, हलदी, कूट, मंजीठ, बच, बंग, गृहधूम, तगर, कालानमक, हींग इन को वस्त्रगालित चूर्ण वर के भिलावें । इस प्रकार सिद्ध क्षारागद को नस्य, अंजन, आलेपन आदि कार्यो में प्रयोग करने पर सर्वप्रकार के विशेको नाहा करता है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥

## सर्वविवनाशकअगद्.

मोक्तेऽस्मिन् क्षारम्त्रं छवणकदुकगंधाखिलद्रव्यपुष्पा- । ण्याशोष्वाचूर्ण्यं दत्वा घृतगुडसहितं स्थापितं गांविषाणे ॥ तत्साक्षात्स्थावरं जंगमविषमधिकं क्वात्रिमं चापि सर्वे । इन्यात्रस्यांजनालेपनबहुविधपानमबोगैः प्रयुक्तम् ॥ १४४ ॥

भावार्थ:—अन्य अनेक प्रकार के क्षार, गोमूत्र, ठवण, त्रिकतु सम्पूर्ण गंध द्रव्य, व सर्व प्रकार के पुष्पों की सुखाकर चूर्ण कर के घी गुड के साथ उपर्युक्त योग में मिलावें। पश्चात् उसे गाय के सींग में रखे। उस औषधि के नस्य अंजन, लेपन व पान आदि अनेक प्रकार से उपयोग करे तो स्थावर, जंगम व कृत्रिम समस्त विष दूर होते हैं।। १४४॥

## विषरदितका लक्षण व उपचार.

भोक्तेस्तीव्रविषापहैरतितरां सद्धेषजैनिविषी-। भूतं मर्त्यमवेक्ष्य शांततनुसंताप्रयसकेंद्रियम् ॥ कांक्षामप्यश्चनं प्रतिस्रुतिमलं सत्स्याद्यनीली गुक्र-। न्यन्मुलेश्च ततोऽयपक्वमिललं [?] दद्यात्स पेयादिकं ॥ १४५॥

भावार्थः — उपर्युक्त तीव्र विषनाशक औषिथों के प्रयोग से जिसका विष उत्तर गया हो इसी कारण से शरीर का संताप शींत होगया हो, इंद्रिय प्रसन्न हो, भोजन की बच्छा होती हो, मळ मूत्रादिक का विसर्जन बराबर होता हो [ये विषरहित का ळक्षण है ] ऐसे मनुष्य को योग्य पेयादिक देवें ॥ १४५ ॥

#### विष में पथ्यापथ्य आहारविहार.

निद्रां चापि दिवाञ्यवायमधिकं ज्यायाममत्यातपं। क्रोधं तैछकुछ्त्थसिचछुरासीवीरतक्राम्छिकम्।। त्यक्त्वा तीत्रविषेषु सर्वमश्चनं शीतिक्रयासंयुतं। योज्यं कीटविषेष्वश्चेषमहिमं संस्वेदनाछेपनम्॥ १४६॥

भावार्थ:— सर्व प्रकार के विष से पांडित मनुष्य को दिन में निद्रा, मैथुन, अविक व्यायाम, अधिक धूप का सेवन व कोध करना भी वर्ज्य है। एवं तेल, कुल्थी, तिल, शराब, कांजी, छांछ, आम्लिका आदि [ उष्ण ] पदार्थों को छोडकर तीव्रविष में समस्त ग्रीतिक्रियाओं से युक्त भोजन होना चाहिये अर्थात् उसे सभी शीतोपचार करें। परंतु यदि कीट का विष हो तो उस में सर्व उष्ण भोजन व स्वेदन, लेपन आदि करना चाहिये। (क्यों कि कीटविष शीतोपचार से बढता है)॥ १४६॥

दुःसाध्य विषिविकित्साः

बहुविधविषकीट।शेषॡतादिवर्गै— । रुपहततनुमर्त्येषूत्रवेगेषु तेषाम् ॥ क्षपयति निश्चितीद्यच्छस्तपातैर्विदार्थ । स्वहिविषमिव साध्यस्स्यान्महामंत्रतंत्रैः ॥ १४७॥

भावार्थः — अनेक प्रकार के विशेष्ठे कीडे, मकडी आदि के काटनेपर विष का वेग यदि भयंकर होजाय तो वह मनुष्य को मार देता है। इसिक्टिये उस को (विष जन्यवण को ) शक्ष से विदारण कर सर्पके विष के समान महामंत्र व तंत्राप्रयोग है सावन करना चाहिये ॥ १४७॥

अंतिम कथन.

इति जिनवन्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिषेः । सक्रळपदार्थविस्तृततरंगङ्कुळाङ्कुळतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिमं जगदेकहितम् ॥ १४८ ॥

भावार्थः—जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्षी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिय प्रयोजनीमृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक माञ हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १४८॥

इत्युग्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे सर्वविषचिकित्सितं नाम एकोनविंदाः परिच्छेदः।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा विखित भावार्थदीपिका टीका में समस्त विषचिकित्सा नामक उन्नीसवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अथ विंशः परिच्छेदः

#### मंगळाचरण

किशानसानवृषभादिजिनानभिवंद्य । घोरसंसारमद्दार्णवेशत्तरणकारणधर्मपथोपदेशकान् ॥ सारतरान् समस्तविषमामयकारणळक्षणाश्रयै । र्यूरिचिकित्सितानि सद्दकर्मगणैः कथयाम्यशेषतः ॥ १ ॥

भावार्थः — घोर संसाररूपी महान् समुद्र को तारने के लिये कारणभूत, धर्म मार्गका उपदेश देनेवाले, श्रेष्ठ व पूज्य वृषभादि महाधीर पर्यंत तीर्थंकरों की बंदना कर समस्त विषम रोगों के कारण, लक्षण, अधिष्ठान व [ रोगो को जीतने के लिये ] अनेक प्रकार के सम्पूर्ण चिकित्साविधानो को, उन के सहायभूत छेदन भेदन आदि कर्मी (किया) के साथ २ इस प्रकरण में वर्णन करेगे, ऐसी आचार्य प्रतिका करते हैं ॥ १॥

#### सप्त धातुओंकी उत्पत्ति.

आहृतसान्नपानरसतो रुधिरं, हाधिराच मांसम-।
स्मादिप मांसतो भवति मेद, इतोऽस्थि ततोऽपि।।
मञ्जातः श्रुभशुक्रमित्यभिद्दिता, इह सप्तविधायधातवः।
सोष्णसुक्रीतभूतवक्षतथ विकेषितदोषसंभवाः॥ २॥

भावार्थ: — मनुष्य जो अन्नपानादिक का प्रहण करता है वह (पचकर) रस रूप में परिणत होता है। उस रससे रुनिर, रुधिर [रक्त] से मांस, मांस से मेद, मेदसे अस्थि, अस्थि से मजा, मजा से वीर्य [शुक्र] इस प्रकार सप्त धातुनों की उत्पत्ति होती है। और वे सात धातु उप्ण व शीत स्वभाव वाले भूतों की सहायता से विशिष्ट वातादि दोषों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। अर्थात् धातुओं की निष्पत्तिमें भूत व दोष भी मुख्य सहायककारण हैं।। र ।।

रोग के कारण लक्षणाधिष्ठान.

षाङ्केषकारणान्यनिरुपित्तकफास्रगञ्जेवतोभिघा- । तक्रमतोऽभिघातराहेतानि पंच सुरुक्षणान्यपि ॥

## त्वक्चिछरोऽस्थिसंधिधमनीजटरादिकमीनर्मछ- । स्नायुयुताष्ट्रभेदनिजवासगणाः कथिता रुजामिह ॥ ३ ॥

भाषार्थ:— रोगों के उत्पत्ति के लिये वात, पित्त, कफ, रक्त, सिनपात [त्रिदोष] व अभिधात इस तरह छह प्रकार के कारण हैं। अभिधातजन्य रोग को छोड कर वाकी के रोगों के पांच प्रकार के (बात पित्त कफ रूप सिनिपातजन्य) छक्षण होते हैं। त्वक् [त्वचा] शिरा अस्थि [हिंद्रि] सांधि (जोड) धमनी, जठरादिक (आमाशय, पक्तार, प्रीहा आदि) मर्म व स्नायु ये आठ प्रकार के रोगोंके अधिष्ठान हैं, ऐसा वहिंपीने कहा है ॥ ३॥

सादमकार के उक्कम व चतुर्विधकर्मः

सर्विकित्सितान्यि च षष्टिविकस्पविकस्पिता—।
नि कमको अवीमि तनुकोषणछेपनतिकेषचना—॥
भ्यंगवरितापनिवंधनछेखनदारणांग वि—।
म्छापननस्यपानकष्ठग्रहवेषनसीवनान्यि ॥ ४ ॥
स्नेहनभेदनेषणपदाहरणास्त्रविमोक्षणांगसं—।
पीडनकोणिवस्थितकषावस्रुकत्कघृतादितैछनि—॥
वर्षपणमंत्रवर्तिवमनातिविरेचनचृर्णस्रष्ठणो।
ध्दूपरसिक्रयासम्बसादनसोद्धतसादनादि ॥ ५ ॥
छदनसोपमाहामिथुनाज्यविष्माक्षिरोविरेचनो—।
त्पत्रसुदानदारुणसृद्करणाग्नियुतातिकृष्णक—।।
भौत्तरबस्तिविष्मसुवृह्णोग्नस्क्षारसित ।
किनिध्नकरणान्नयुताधिकरक्षाणान्यि ॥ ६ ॥
तेषु कषायवर्तिघृततैछसुकत्करसिक्रयाविच्न—।

तेषु कषायवर्तिघृतते छसुकल्करसिक्रयाविच्-।
र्णनान्यपि सप्तर्वेव बहुक्षोधनरोपणतश्रतुर्दश्च—॥
षष्टिरुपक्रमास्तदिह कर्म चतुर्विभमग्निशस्त्रस्—।
क्षारमद्देषपेराखिछरोगगणप्रश्नमाय भाषितं॥ ७॥

माबार्थः - उन रोगों का समस्त चिकित्साक्रम साठ प्रकार से विभक्त है जिन

१ ''रोग'' यह सामान्य शद्ध रिखने पर भी, समझना चरहिये कि ये साठ उपक्रम क्रण रेगों। को जीतने के लिये हैं। क्यों कि तनातर में ''जणस्य पश्चिरुपक्रमा अवंति"ऐसा उल्लेख किया है।

को अब क्रमशः कहेंगे। १. शोवण ( सुखना ) २. छेपम ( छेप करना ) ३. सेचन ( तरडे देना ) ४. अभ्यंग, [ मलना ] ५. तापन [ तपाना=स्थेद ] ६. बंधन [बांधना] ७. लेखन [ ख़ुरचना ] ८ दारण [ फाडदेना ] ९. बिम्लापन [ बिल्यन करना ] १०. नस्य, ११, पान, १२. कबल्प्रहण मुख में औषध धारण करना ] १३. व्यधन [वींधना ] १% सीवन [सीना ] १५. स्तेइन [चिकना करना ] १६. भेदन [चिरना] १७. एषण [ढूंढना] १८. आहारण [निकालना] १९ रक्तमोक्षण [खून निकालना] २ • .पीडन .(दवाना सूतना) २१ .क्रोणितास्थापन [स्तून को रोकना]२२ .कषाय [काढा] २३ . कल्क [लुगदी] २४.घृत२५. तैल, २६.निर्वापण [शांति करना] २७. यंत्र २८. वर्ति, २९. वमनै ३०. विरेचन, ३१. चूर्णन [अयचूर्णन बुरखना] ३२. धूपन (धूप देना) ३३. रसिक्रया ३४. अवसादन [ नीचे को बिठाना ] ३५. इत्सादन ( ऊपर को उकसाना ) ३६. छेदन [ फोडना ] ३७. उपनाह [ पुलिटिश ] ३८. मिथुन [ संधान=जोडना ] ३९. घृत. [बी का उपयोग ] ४०. शिरोविरेचन, ४१.पशदान (पत्ते लगाना, पत्ते बांघमा) ४२. दारुण कर्म [ कठोर करना ] ४३. मृदु कर्म [ मृदु करना ] ४४. अग्निकर्म (दाग देना ) ४५. कृष्णकर्म (काज करना ) उत्तर बस्ति ४७. विषध्न ४८. बृंहण कर्म [ मासादि बढाना ] ४९ क्षारकर्म, ५०. सितकर्म [ सफेद करना ] ५१. कृतिज्ञ [ कृमिन!राक-विधान ] ५२. आहार ( आहारनियंत्राण ) ५३. रक्षाविधान, ये श्रेपन उपक्रम हुए। उपरोक्त कषाय, वितं, घृत, तैल, कल्क, रसिक्रया अवचूर्णन इन सात उपक्रमों के शोवन, रोपण, कार्यद्वय के भेदसे [ प्रत्येक की ] दो भेद होते है अर्थात् एक २ उपक्रम दो २ कार्य करते हैं। इस्रिक्टिये इन सात उपक्रमों के चौदह भेद होते हैं। ऊपर के ५३ उपक्रमों में कुशायादि अंतर्गत होने के कारण अथवा उन के उल्लेख उस में हो जाने के कारण द्विविध [ शोधन रोपण ] १४ अपेक्षाकृत भेद में से एकविध के उपऋमोंका उद्धेख अपने अप हो जाता है। और अपेक्षाकृत जो सात भेद अवशेष रह जाते हैं उन को ५३ उपक्रमों में मिलाने से ६० उपक्रम हो जाते है। सम्पूर्ण रोगों को प्रशामन करने के लिये अविकर्भ, शास्त्रकर्म, क्षारकर्म, औपधकर्म, इस प्रकार चतुर्विध कर्म कहा गया है।। ४।। ५।। ६।। ७।।

स्तेद्द्वनादिकर्मकृतमःयाँको पथ्यापथ्यः
स्तेद्द्वनापनोक्तवमनातिविरंचनसानुवासना— ।
स्थापनरक्तमोक्षणिश्वरःपरिशुद्धिकृतां नृणामयो— ॥
स्वाप्नतिरोषभैश्वनिचरासनचंक्रमणस्थितिषया ।
सोच्चवचःसञ्चोकगुरुभोजनभक्षणवाहनान्यपि ॥ ८ ॥

आसपञ्चीततीयबहुवातिनेषेवणतिस्वातिनि । द्राद्यत्विलान्यसात्म्यवहुदोषकराण्यपदृत्यमा ॥ समेकं निजदोषसंश्वमनभेषजासिद्धजलाद्यश्वेषमा । हारमुदाहराम्यज्ञुपमागमचोदितमग्निवृद्धये ॥ ९ ॥

भावार्थ:— जिस रोगी को स्नेहन, तापन, स्वेदन विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, रक्तमाक्षण, शिरोबिरेचन का प्रयोग किया है उसे उचित है कि वह अतिरोध [कोध] मैथुन बहुत समय तक बैठा रहना, अधिक चलना फिरना, अधिक समय खडे ही रहना, अर्थत श्रम करना, उच रवर से बोलना, शोक करना, गुरु भोजन, वाहनारोहण, धूप, ठण्डा पानी व अधिक हवा खाना, दिन में सोना, आदि ऐसे कार्यों को जो असात्म्य, व अधिक दोशोत्पादक हैं, एक मास तक छोड कर, अपने दोध के उपशमन के यांग्य औषधिस जल अदि समस्त आहार को, अग्निवृद्धवर्थ प्रहण करना चाहिये जिसे आगम के अनुकूल वर्णन करेंगे ॥ ८॥ ९॥

## अग्निवृद्धिकारक उपायः

अष्टमहाक्रियाभिरुद्राधिरिहाल्पतरो भवे - ।
न्तृणामनस्रवर्धनकरैरमृतादिभिरावहेक्यरः ॥
यत्नपरोऽग्निमणुभिस्तृणकाष्ठचयैःक्रमक्रमा ।
दत्र यथा विरूक्षगणैः परिवृद्धितरं करिष्यति ॥ १०॥

भावार्थः -- आठ प्रकार के महािक्रयावों [ स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवास नबस्ति, आस्थापन बस्ति, रक्तमोक्षण, शिरोविरेचन ] से मनुष्योंकी उदरािन मंद हो जाती है। उसे अग्निवृद्धिकारक जलादि के प्रयोगों से वृद्धि करनी चाहिये। जिस प्रकर जरासे अग्निकण को भी प्रयत्न करनेवाला सूक्ष्म व रूक्ष, घास, काष्ट्र, फूंकनी आदि के सहायता से क्रमशः वढा देता है।। १०॥

अग्निवर्द्धनार्थ जलादि सेवा.

उष्णजलं तथैव श्रृतज्ञीतलमप्यत्नुरूपतो । यवाग्रं सविकेष्यद्षवरभूष्यखलानकृतानकृतानपि ॥ स्वल्पघृतं घृताधिकसुभोजनमित्यथाखिलं । नियोजयेत्त्रिद्वियुतेकभेदगणनादिवसेष्वनलिशककमात् ॥११॥ भावार्थ:—स्नेहनादि प्रयोग से जिन का अग्निमंद हो गया हो, उन के तीन प्रकार के अग्नि (मंदतर, मंदतम, मंद) के अनुसार क्रमशः तीन र दिन, दो र दिन एक र दिन तक गरम जल, गरम कर के ठंडा किया हुआ जल, यवायू, विलेपी, यूप, धूप्य, [?] घी होंग आदि से असंस्कृतखल व संस्कृतखल, अल्पष्टृतयुक्तभोजन, अधिकष्टृतयुक्तभोजन को एक के बाद एक इस प्रकार अग्निवृद्धि करने के लिये देते जायें।। ११॥

## भोजन के बारह भंद.

#### शीत व उष्णलक्षण.

दाइत्पातिसंष्णमदमग्रहतानतिरक्तिपितिनः । स्वीव्यसनातिषूच्छेनपरानिपि श्वीतलभेजनिभृत्रम् ॥ पीतचृतान्विरोचतत्रमूनभिकातिबलासरोगिणः । क्रिन्नपलान्नरानिषक्षुष्णतरैः सम्रुपाचरेत्सदा ॥ १२ ॥

भावार्थः — जो रोगी दाह, तुमा, गरमी, मद, मध, रक्तिभित्त, क्षीव्यसन ( मैथुन ) व मूर्च्छा से पीडित हैं, उन्हें शीतल मोजन के द्वारा उपचार करना चाहिये। जिन्होंने घृत [स्नेह] पीया हो, जिन को विरेचन दिया हो, जो वात व कंफ के विकार से पीडित हों, एवं जिनका मल क्षेदयुक्त हो रहा हो, उन को अत्यंत उप्णमोजनों से उपचार करना चाहिये॥ १२॥

## स्निग्ध, रूक्ष, भोजन.

बातकृतामयानितिविरूत्ततत्त्विभिक्ष्यवायिनः । क्षेत्रपरान् विश्लेषबद्धभक्षणभोजनपानकादिभिः ॥ स्नेह्युतैः कफः प्रबच्चते दिख्ये हिमहातिषेदसो । क्ष्मतरैनिरंतरमरं पुरुषानश्चनैः समाचरत् ॥ १३ ॥

भावार्थः — जो घातन्याधिसे प्रस्त है जिनका शरीर रूक्ष है, जो अधिक मेथुन सेवन करते हैं व अधिक परिश्रम करते हैं उन को अधिक स्नेह ( धी, तैल आदि ) संयुक्त अनेक प्रकार के भक्ष्य मोज्य पानक आदियों से उपचार करना चाहिये। कफा-धिक्य से युक्त हो, तुंदिल हो [ पेट बढ गया हो, ] विशिष्ट प्रमेही: हो, मेदोन्ना हिसे से युक्त हो, उन्हे रूक्ष व कर्कश [ काठन ] आहारोसे उपचार करना चाहिये सा १३॥

1 1 1 1

द्रव, शुष्क, एककास, द्विकाल भोजन

तीत्रवृषातिश्रोषणिविशुष्कतनूनि दुर्बखान्द्रवै— । मेंहिमहोदराक्षिनिजकुक्षिविकारयुतसताकुलं।— ॥ द्रारिनराज्ञथेदिह विशुष्कतरैरनलाभिकृद्धये । मंदसमाप्रिकालुषुभिरकवरद्विकभोजनैः कमात् ॥ १४ ॥

भावार्थः — जो रोगी तीवतृषा से युक्त हो, जिसका मुख अत्यधिक सूख गया हो, जिसका शरीर शुष्क हो, दुर्बल हो, उन को द्रवपदार्थी से उपचार करना चाहिये। प्रभेही, महोदर, अक्षिरोग, कुक्षिरोग, क्षत वृद्धकार से पांडित रोगी को शुष्क पदार्थीं से उपचार करना चाहिये। मंदािश में अग्निवृद्धि करने के लिये एक दफे लघुभोजन कराना चाहिये। समाग्नि में दो दफे भोजन कराना चाहिये। १४॥

श्रीषधरोषिणामञ्चनमीषधसाधितमेव दापये— । दिमिविशीनरोगिषु च शीनतरं घर्ऋतुप्रचोदितं ॥ दोषञ्चमनार्थमुक्तमतिषुष्टिकरं वळवृष्यकारणं। स्वस्यक्रनोचितं भवति वृत्तिकरं प्रतिपादितं जिनैः॥ १५ ॥

भावार्थ:—जो आंपबढेपी हैं [आंपब खाने में हिचिकिचाते हैं ] उन्हें ओपियों से सिद्ध (या मिश्रित ) मोजन देना चाहिये । जिन को अग्नि एकदम कम हो गयी हो उन्हें मान्नाहीन [ प्रमाण से कम ] भोजन देना चाहिये । दोषों के रामन करने के लिये छहों ऋतुओं के योग्य (जिस ऋतु में जो २ भोजन कहा है ) मोजन देना चाहिये । [ यही दोषशमन भोजन है ] स्वर्थपुरुषों के शरीर के रक्षणार्थ, पृष्टि, बल, वृष्य कारक (व समसर्वरसयुक्त ) आहार देना चाहिये ऐसा भगवान् जिनेद्र देवने वहा है ॥ १५ ॥

## मेपजकर्मा दिवर्णनप्रतिशाः

द्वादश्वभोजनक्रमविधिविहितो दश्चपंच चैवस-। द्रंषजकर्मनिर्मितगुणान्दश्वभेषजकालसंख्यया ॥ सर्वमिद्दाज्यतेलपरिपाकविकल्परस्तिषष्टिभे-। दानपि रिष्टमर्मसहितानुपसंहरणैर्श्वनिम्बह्म् ॥ १६॥

भावार्थः — इस प्रकार बारह प्रकार के भोजन [शीत, उष्ण, श्निग्ध, इक्ष, इव, शुक्क, एककाल, द्विकाल, औषत्रयुक्त, मात्राहीन दोषशामन और वृष्यभोजन ] व उसका

विधान भी किया गया है। अब पंद्रह प्रकार के औषधकर्म व उन के गुण, दश औषध-काल, सम्पूर्ण घृततैलों के पाक का विकल्प (भंद) रस के त्रेसठ भेद, अरिष्टलक्षण, मर्मस्थान, इन को संक्षेप से आगे आगमानुसार कहेंगे॥ १६॥

## दशकीषधकाल.

संग्रमनाग्निदीपनरसायनबृंहणलेखनोक्तसां— ।
 ग्राहिकवृष्यभोषकरणान्त्रिततिद्वल्यमेषार्थमा ॥
 गोभयभागश्चित्तसविरेकविषाणि विषीषधाप्यपि ।
 गाहरश्चेषभेषजकृतािखळकर्मसमस्तवेदिनः ॥ १७ ॥

भावार्थः — १ संशमन, २ अग्निदीपन, ३ स्तायन, ४ बृंहण, ५ छेखन, ६ संग्रहण, ७ बृष्य, ८ शोषकरण, ९ विल्यन, १० अधःशोधव, ११ ऊर्ध्वशोधन, १२ उभयभागशोधन, १३ विरेचन, १४ विष, १५ विषोषध, ये सम्पूर्ण औषधियो के पंदह कर्म हैं ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ॥ १७ ॥

## दश्रजीषधकालः

निर्भक्त, प्राग्भक्त, ऊर्ध्वभक्त व मध्यभक्तलक्षणः
पातरिहीषधं बलवतामस्तिलामयनाश्वकारणं ।
पागिष भक्ततो भवति शीघ्रविषाककरं सुस्ताबह्य ॥
उद्यविष्याश्वनादुषरि रोगगणानिष मध्यगं ।
स्वमध्यगान्विनाश्चयति दक्तमिदं भिषजाधिजानता ॥ १८ ॥

भावार्थः — १ निर्भक्त, २ प्राग्मक्त, ३ ऊर्ध्वमक्त ४ मध्यमक्त, ५ अंतराभक्त, ६ समक्त, ७ सामुद्र, ८ मुहुर्मुहु, ९ प्रास, १० प्रासांतर ये दस औषधकाल
[औषध सेवन का समय] है। यहां से इसी का वर्णन आचार्य करते हैं। अनादिक का
बिळकुळ सेवन न कर के केवळ औषधका ही उपयोग प्रातःकाल, बळवीन् मनुष्यों के
लिये ही किया जाता है उसे निर्भक्त कहते हैं। इस प्रकार सेवन करने से औषध
अत्यंत वीर्यवान् होता है। अतएव सर्वरोगों को नाश करने में समर्थ होता है। जो
औषध भोजन के पहिले उपयोग किया जावे उसे प्राग्मक्त कहते हैं। यह काळ शीध

१ इस प्रकार के औषध सेवन की बलवान् मनुष्य ही सहन कर सकते हैं। बालक, बूढे, स्त्री कीमल स्वभाव के मनुष्य ग्लानि की प्राप्त करते हैं।

२ " तत्र निर्भक्तं केकलमेबीवधमुपयुज्यते " इति वंशातेर ।

. 56 ..

है। प्रश्निनेवाला व सुखकारक होता है। फर्स्वभिक्त उसे कहते हैं जो भोजन के पश्चात् खाया पीया जावे, यह भोजन कर के पिछे खाया पीया हुआ औषध, हारीर के ऊर्ध्व भाग स्थित सर्वरोंगों को दूर करता है। मध्यभक्त उसे कहते हैं जो भोजन के बीच मे सेवन किया जावे। यह भोजन के मध्य में दिया हुआ औषध, हारीर के मध्य-गत समस्त रोगों को नाहा करता है। विज्ञ वैद्य को उचित है उपरोक्त प्रकार ज्याधि आदि को विचार करते हुए औषधप्रयोग करें।। १८॥

## वंतरभक्तसभक्तस्था.

अंतरभक्तमौषधमयाप्रिकर्रं परिपीयते तथा । मध्यगते दिनस्य नियतोभयकालसुभोजनांतरे ॥ औषभरोपिबालकुश्चवृद्धजने सहसिद्धमौषधै- । देयमिहाश्चनं तदुदितं स्वग्रुणैश्च सभक्तनामक ॥ १९ ॥

भावार्थ:—अंतरभक्त उसे कहते हैं जो सुबह शाम के नियत भोजन के बीच ऐसे दिन के मध्यसमय में सेवन किया जाता है। यह अंतरामक्त अग्नि को अत्यंत दीपन करनेवाला, [हृदय मनको शक्ति देनेवाला पथ्य] होता है। जो औषधों से साधित [काथ अदि से तैयार किया गया या भोजन के साथ पकाया हुआ] आहार का उपयोग किया जाता है उसे सभक्त कहते हैं। इसे औषधद्वेपियोको [दवा से नफरत करनेवालो को] व बालक, कृश, वृद्ध, लीजनों को देना चाहिये॥ १९॥

# सामुद्रमुदुर्मुदुरक्षण.

जर्ध्वपथःस्वदोषगणकोपवश्चादुपयुज्यते स्वसा-।
मुद्रविश्वषभेषज्ञिमश्चानतः मथमावसानयाः॥
श्वासविश्वषवहुद्धिकेषु तीव्रतस्प्रतीतसा-।
द्वारिषु भेषजान्यसकृदत्र मुद्रबहुरित्युदीरित ॥ २०॥

भावार्थः — जो ओषध भोजन के पहले व पछि सेवन किया जावे उसे सामुद्र कहते हैं। यह ऊपर व नांचे के भाग में प्रकुपित दोषों को शांत करता है। श्वास, तीबहिका, [हिचकी] तीव उद्गार (ढकार) आदि रोगों में जो औषध [भोजन कर के था न करके] बार बार उपयोग किया जाता है उसे मुहुमुंहु कहते हैं।। २०॥

१ इते प्रथांतरों में "अधीमक" के नामते कहा है। लेकिन् दोनों का अभिनाय एक ही है।

, ž'

#### प्रासप्रासांतर लक्षण.

ग्रासगतं विचूर्णमबलाग्निषु दीपनबृंहणादिकं । ग्रासगणांतरेषु वमनीषधधूमगणान् सकासानि-॥ स्वासिषु तत्पश्चांतिकरभेषजसाधितसिद्धयोगले-। - • हानपि योजयोदिति दश्लीषधकालविचारणकमात् ॥ २१ ॥

भावार्थ:— ग्रास उसे कहते हैं जो कवल के साथ, मिलाकर उपयोग करें। जिन के अग्नि दुर्बल हो जो क्षीणशुक्र व दुर्बल हो उन्हें दीपन, बृंहण, वाजीकरण श्रीविधिस चूर्ण को प्राप्त के साथ उपयोग करना चाहिये। ग्रासांतर उसे कहते हैं जो प्राप्तों [ कवल ] के बीच ( दोनों प्राप्तों के मध्य ) में सेवन किया जाने। प्राप्त भासपिंडितों को, वमनौषध सिद्ध वमनकारक धूम व कालादिकों को शांत करनेवाले औपियों से अवलेहों को प्राप्तातर में प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार कमशः दस औषव काल का वर्णन हुआ ॥ २१ ॥

## स्नेहपाकादिवर्णनप्रतिज्ञा.

स्नेहिबिपाकलक्षणमतः परमूर्जितमुच्यतेऽधुना— । चार्यमतैः प्रमाणमपि कल्ककषायविचूर्णतेलस् ॥ पिःप्रकरावलहनगणेष्वतियोगमयोगसाधुयो— । गानिजलक्षणैराविलगास्वफलं सकलं प्रवीम्यहं ॥ २२ ॥

भावार्धः — यहां से आगे स्नेहपाक (तैल पकाने) का लक्षणे, कल्क, कषाय, चूर्ण, तैल, घृत, अवलेह इन के प्रमाण, अतियोग, अयोग व साधुयोग के लक्षणा, सम्पूर्ण शासको कल आदि सभी विषय को पूर्वाचार्यों के मतानुसार इस प्रकरण में वर्णन करेंगे ॥ २२॥

## काथपाकविधिः

द्रव्यगुणा बतुर्गुणजलं परिविच्य विषक् - ।
मष्टभागमविश्वष्टमपरैः श्रुतकीर्तिकुमारनंदिभिः ॥
पांदश्वभागशेषितमञ्जूकघृतादिषु वीरसेनस् - ।
रिममुखेः कषायपरिवाकविधिविदितः पुरातनः ॥ २३ ॥

भावार्थः — जहां घृत आदि के पाक में कवाय पाक कां विधान नहीं लिखा हो, ऐसे स्थानी में औपध द्रव्य से चतुर्गुण [चौगुना] जल डाल कर पकायें। आठवां भाग शेष रहने पर उतार कर छान छेने ऐसा श्रुतकार्ति व कुमारनंदि मुनि कहते हैं। हैकिन् पुरातन वीरसेन आदि मुनिपुंगव द्रव्य से चतुर्गुण जल डालकर, सोलहवां भाग शेष रखना चाहिये ऐसा कहते हैं।। २३॥

### स्नेहपाकविधि-

द्रश्याचतुर्शुणांभिति विषक्षकषायविशेष- । पादश्चेषिततदर्भदुग्पसहिते च तदर्भघृते घृतस्य ॥ पादौष्पषकल्कयुक्तमस्तिलं परिपाच्य घृतावशेषितं । तहरपुज्यपादकथितं तिळ्लादिविपाकलक्षणम् ॥ २४ ॥

भाषार्थ: अधिघद्रव्य को चतुर्गुण जल में पकावें। उस कषाय की चौधाई हिस्से में ठहरांके, उस से अर्धभाग दूध, अर्धभाग घी (स्नेह् ) दूध व घी से [स्नेह ] चौधाई भाग औषधकल्क। इन सब को एकल्ल पकाकर घृत के अंश अवशेष रहने पर उतारलें। यह पूज्यपाद आचार्य के द्वारा कहा हुआ स्नेह्नपाक का लक्षण व विधान है ॥ २४ ॥

#### स्तेहपाकका त्रिविधमेव

भोक्तप्रतादिषु भविदिताखिळपाकविधिविंश्चेषिते । प्वेषु समस्तसूरिमतभंदविकल्पकृतः भशस्यते ॥ पाकिषिद् त्रिषा प्रकटयंति मृदुं वरचिक्कणं खरा । युक्वळिचिक्कणं च निजनामगुणैरपि शास्त्रवेदिनः ॥ २५ ॥

भाषार्थ: - उपर्युक्त प्रकार घृत आदि के पाक के विषय में जो आचारों के परस्पर मतमेद पाया जाता है, वे सर्व प्रकार के विभिन्न मत भी हमें मान्य है। स्नेह पाक तीनप्रकार से विभक्त है। एक मृदुपाक, दूसरा चिक्कणपाक, तीसरा खरचिक्कण पाक, इस प्रकार अपने नाम के अनुसार गुण रखनेवाले तीन पाकों को शास्त्र होनें कहा है।। २५॥

#### मृदुचिक्कणखरचिक्कणपाकलक्षण.

स्तेहवरीषधाधिकविषेकगुणं मृदुपाकमादिश्चेत् । स्तेहविविक्तकरकवहुपिच्छिलतो भवतीह चिक्कणं ॥ करकमिहांगुलिद्दय विमर्दनतः सहसैव वर्तुली—। भूतमवेस्य तं खरम्रचिक्कणमाृहुरतोतिदग्धता ॥ २६ ॥ भावार्थ: — स्नेह पकाते २ जब तैल व उस में डाला हुआ औषध अलग २ [ तैल अलग, औषध अलग, तैल औषध घुले नहीं ] हो जावे इसे मृदुपाक कहते हैं। जिस कल्क में तैल का अंश बिलकुल न हो, लेकिन वह लिक्लिवाहट से युक्त हो, ऐसे पांक को चिकाण अर्थात् मध्यपाक कहते हैं। जिस कल्क की दोनों अंगुलियों से मर्दन [ मसलने ] करने पर शीघ्र ही गोल वा बत्तीसा बन जावे तो इस पाक को लरचिकाण पाक कहते हैं, हैं दग्ध पाक निर्गुण होता है ] ॥ २६॥

स्तेह आदिकों के सेवन का प्रमाण.

स्नेहपरिषमाणं षोडिशिकाकुडुवं द्रवस्य चूर्णे। विडालपादसदृशं वरकलकिमहाक्षमात्रकं॥ सन्यभिदं वयोवलशरीरविकारविशेषतोतिही—। नाधिकतां वदंति बहुसंश्लमनीष्यसंग्रहे नृणाम्॥ २७॥

भावार्थः — जो रोगशमनार्थ संशमन औषधप्रयोग किया जाता है, उस में स्नेह [ घृतैतल ] चूर्ण व कल्क के सेवन का प्रमाण एक र तोला है। द्रव पदार्थ (काथादि) का प्रमाण एक कुडव (१६ तोला) है। लेकिन रोगी के वय, शक्ति, शरीर, विकार [रोग] की प्रबलता अप्रबलता, आदि के विशेषता से अर्थात् उस के अनुसार उक्त माजा से कमती या बढती भी सेवन करा सकते है। ऐसा संशमन औषधं संप्रह में मनुष्यों के लिये आचार्यप्रवरीने कहा है। २७॥

रसोंके बेसड भेदः

एकवरिद्वकित्रिकचतुष्कसपंचवद्कभेदभं-। गैरित्विछै रसास्त्रिकयुताभिकषष्टिविकल्पकाल्पिताः॥ तानधिगम्य दोषरसभेदविद्जिबपूर्वपध्यप-। श्रादपि कर्मनिर्मेछगुणो भिषगत्र नियुष्य साथयेद्॥ २८॥

भाक्तर्थ: — [अब रसों के त्रेसट भेद कहते हैं ] एक २ रस, दो २ रसों के संयोग, तीन २ रसों के संयोग, चार २ रसों के संयोग, पांच २ रसों के संयोग व छहो रसों के संयोग से कुछ रसों के त्रेसट भेद होते हैं। दोपभेद रसभेद, पूर्वकर्म मध्यकर्म व पश्चात्कर्म को जाननेवाला निर्मलगुणयुक्त वैच, रसभेदों को अच्छी तरह जान कर, उन्हें दोपों के अनुसार प्रयोग कर के, रोगों को साधन करें।

रसभेदों का खुकासा इस प्रकार हैं--एक २ रस की अपेक्षा छह भेद होते

हैं [क्यों कि रस छह ही है ] जैसे १ मधुर रस (मीठा) २ अम्छ [खड़ा]रस, ३ च्यण [नमकीन] रस, ४ कटुक [चरपरा] रस, ५ तिक्त (कडवा) रस, ६ कषाय (कषैला)रस. दो २ रक्षो के संयोग से १५ भेद होते है । १ मधुराम्ल, २ मधुरलवण, ३ मधुर तिक, ४ मधुरकटुक, ५ मधुरकषाय. इस प्रकार मधुर रस को अन्य रसों में मिलाने से ५ भेद हुए। १ अम्बलवण, २ अम्लकटुक, ३ अम्लितिक्त, ४ अम्लकपाय, इस प्रकार अम्बरस को अन्य रक्षों के साथ मिळाने से ४ भेद हुए। १ छवणातिका, २ छवणकटुक, ३ छवणकपाय. इस तरह छवणरस अन्य रक्षो के साथ मिलाने से ३ भेद हुए। १ कटुकातिक, २ कटुककपाय, इस प्रकार कटुक की तिक्त से मिळाने से २ भेद हुए। तिक्तकंषाय इन दोनो केन्संयोगसे एक भेद हुआ। इस प्रकार १५ भेद हुए । तीन २ रसों के संयोग से २० भेद होते हैं । वह इत प्रकार है । मधुर के साथ दो २ रसीके संयोगे करने से उत्पन्न दश भेद. १ मधुराम्छळवण, २ मधुराम्छकटुक, ३ मधुराम्छातिक्त, ४ मधुराम्छकषाय, ५ मधुरछवण कटुक, ६ मधुरछवणातिक, ७ मधुरलवणकपाय, ८ मधुरकदुकातिक्त, ९ मधुरकदुककपाय, १० मधुरतिक्त कषाय । अम्छरस<sub>्</sub>के साथ मधुर व्यतिस्<del>वि</del>त अन्य रसों के संसर्ग से जन्य छह भेद । 📍 अम्लुब्ब्व्ण कटुक, २ अम्ल्लुव्यातिक्त. ३ अम्लल्ब्यण कपाय, ४ अम्लुकबुकपाय, ५ अम्लकटुतिक्त, ६ अम्लितिक्तकपाय । लवण रस के साथ संयोगजन्य तीन भेद । 🖁 ्रह्म्वण् क्रदुकात्क्ति, २ छवणकरुकपाय, ३ छवणतिक्तकषाय । करुकरस के साथ संयोगजन्य एक भेद 找 ृकटुतिक्तकषाय । इस प्रकार २० भेद हुए । चार चार रसों के संयोग से १५ भेद होते है। इस भे मधुर के साथ संयोगजन्य दश भेद अम्छरस के साथ संयोग से उत्पन्न भेद चार, छवण के साथ संसर्गजन्य भेद एक होता है। इस प्रकार पंद्रह हुए। इस का विवण इस प्रकार है।।

१ मधुराम्छलवणकटुक, २ मधुराम्छलवणितक्त, ३ मधुराम्छलवणकपाय, १ मधुराम्छलवणकपाय, १ मधुराम्छकदुककषाय, ५ मधुराम्छकटुकितक्त, ६ मधुरलवणितक्तकटुक, ७ मधुराम्छितिक्तकषाय, ८ मधुरलवणकटुककषाय, ९ मधुरकदुतिक्तकषाय, १० मधुरलवणितक्तकषाय, १० मधुरलवणितक्तकषाय, १० मधुरलवणितक्तकषाय,

्र अम्छलवणकटुतिक्त, २ अम्छलवणकटुकपाय, ३ अम्छलवणतिक्तकपाय, १ अम्छकटुतिक्तकपाय । १ छवणकटुतिककपाय ॥

. पाच रसों के संयोग से ६ भेद होते हैं। वह निम्निखिलानुसार है।

१ मधुराम्ळळवणकदुतिक्त २ मधुराम्ळळवणकदुकपाय ३ मधुराम्ळळवणितक्त कप्त्य, मधुराम्ळकदुतिक्तकप्राय, मधुरळवणकदुतिककषाय। इस प्रकार मधुरादि रस के संयोग से ५ भेद हुए । १ अम्छळवणकटुतिक्तकषाय अच्छादिरसों के संयोग से, यह एक भेद हुआ ।

छहों रसों को एक साथ मिछाने से एक भेद होता है यथा मधुराम्छछवणकदुतिक कषाय । इस प्रकार कुछ रसों के त्रेसठ भेद का विवरण समझना चाहिये ॥ २८ ॥

## भवोगातियोगसुयोगस्रक्षण.

सर्वमिहा खिलामयविरुद्धमयोगमितिप्रयोगसु-।
चद्धरभेषजैरतिनियुक्तमभेषविकारविष्ठहः॥
सम्यगितः प्रयोगसुपदिष्ठसुपक्रमभेदसाधने-।
रायुररं विचार्य बहुरिष्ठगणैरवबुध्य साधयेत्॥ २९॥

भावार्थः — जो औषधप्रयोग रोग के लिये हरतरह से विरुद्ध है उसे अयोग कहते हैं। जो रोग के शक्ति की अपेक्षा [ अविरुद्ध होते हुए भी ] अधिकमात्रा से प्रयुक्त है उसे अतियोग कहते हैं। जो योग रोग को नाश करने के लिये सर्व प्रकार से अनुकूल है अतएव रोग को पूर्णरूपेण नाश करने में समर्थ है उसे सम्यग्योग कहते हैं। वैद्य को उचित है कि अरिष्ट समूहों से रोगी के आयु को विचार कर, अर्थात् आयुक्ता प्रमाण कितना है, इस बातको जानकर, अनेक भेदसे विभक्त उपक्रम (प्रतीकार) क्सी साधनों से रोग को साधना चाहिये, [ चिकित्सा करनी चाहियें] ॥ २९॥

#### रिधवर्णनप्रतिकाः

स्वस्थजनोद्धवान्यिषकृतातुरजीवितनात्रहेतुरि-।

ष्टान्यिप चारुवीरिवनवचोदितस्वक्षणस्रितानि ता-॥

नयत्र निरूपयाम्यांचिस्तकर्भरिपूनपहंतुमिच्छतां।

तत्विदां नृणाममस्मुक्तिवधूनिहिताभिकांक्षिणाम्॥ ३०॥

भावार्थः—अब आचार्य कहते हैं कि जो भन्य तत्वथेता संपूर्ण कर्मशत्रुओको नाश कर मुक्तिलक्ष्मी को वरना चाहते है, उन के लिये हम स्वस्थ मनुष्य मे भी उत्पन्न रोगी के प्राण को नाश करने के लिये कारणभूत रिष्ट [मरणचिन्हों] का निरूपण श्री महावीरभगवंत के वचनानुसार लक्षणसहित करेंगे ॥ ३०॥

रिष्टले मरणका निर्णय.

मेघसमुभतेर।भेकवृष्टिरिवेष्टविश्विष्टरिष्टस- । न्दर्भनतो तृणां मरणमप्यचिराज्यवतीति तान्यश्ले-॥

## षागमपारगस्त्रमनसैव विचार्य निश्चितं बदेत् । स्वप्नविकारचेष्टितविरुद्धविस्रभणतो विचसणः ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—समस्तशाको में प्रभीण वैद्य जैसे अत्यधिक बादलों के होनेपर बर्सात होना अनिवार्य कह सकते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट मरणिचन्होंके प्रकट होने से मरण भी शीष्र अवस्य होता है, ऐसा अपने मन में निश्चय कर कहें। विकृतस्वप्न, विरुद्धचेष्टा, व विद्यलक्षण, इनसे आयु का निर्णय कर सकता है एवं मरण का ज्ञान कर सकता है। ३१॥

#### मरणस्चकस्वजः

स्वप्नगतोऽतिकंटकतरूनिधरोहाति चेद्धयाकुळो । भीमगुहांतरेऽपि गिरिकूटतटात्पतित सधोमुखः ॥ यस्य श्विरोगळोरसि तथोच्छितवेणुगणप्रकार- । ताळादिसमुद्धवो भवति तज्जनगारणकारणावहम् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: — यदि रोगी स्वय्न में व्याकुछ होकर अपने को तीनकंटकमृक्ष पर चढते हुए देखना हो, कोई भयंकर गुफा में प्रवेश कर रहा हो, कोई पर्धत नगैरह से नांचे मुखकर गिरता हो एवं यदि रोगी के शिर, गछ व हृदय में ऊंचे बांस व उसी प्रकार के उंचे ताछ [ताड] आदि हक्षों की उत्पिश्त माञ्चम पडती हो तो यह सब उसके मरणचिन्ह हैं ऐसा समझना चाहिये अर्थात् ये छक्षण उस के हांनेवाछे मरण को नतछाते हैं || ३२ ||

यानसरोष्ट्रमर्दभवराइमहामाइषोग्ररूपस-।
व्याख्रमुगान् व्रजेत् समधिरुद्ध दिश्चं त्वरितं च दक्षिणं॥
तैळविक्षित्रदेइमसिता वनिता ह्यथवातिरक्तमा-।
व्यावरधारिणी परिइसन्त्यसकृत्परिनृत्यतीव सन्॥ ३३॥

वेतगणैस्तवस्य बहु भस्मधीरयवात्मभृत्यव— । गैरतिरक्तकृष्णवसनावृत्तकिगिभिरंगनाभिर— ॥ त्यंतविरूपिणीभिरवयुत्त नरोः यदि नीयतंऽत्र । कार्यासतिस्रोत्यकस्कत्तसस्याह्ययानपि यः मपस्यति ॥ ३४ ॥ भाषार्थः — जो स्वप्नमें खद्यर, जंट, गधा, स्वर, भैस व भयंकर व्याव्र (शेर) आदि क्र्र मृगोपर चढकर शीव्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए हत्य को देख रहा हो, शरीर पर तेळ लगाये हुए स्वयंको लालवस्त्र व माला को धारण करनेवाली काली बी बार २ परिहास करती हुई, नाचती हुई बांधकर लेजा रही हो, शल्य (कांटे) व भस्म को धारण करनेवाले प्रेतसम्ह, अथवा अपने नौकर या अत्यंत लाल वा काले कपडे पहने हुए साधु, अत्यंत विकृत रूपवाली जी, यदि रोगी को पकडकर कहीं ले जाते हुए हत्य को देख रहा हो, जो रूर्ड, तिल के कल्क, खल, लोहसमूहों को स्वप्न में देखता हो तो समझना चाहिये यह सब उस रोगी के मरण के चिन्ह हैं। ऐसे रोगीकी चिकित्सा न क्रुरनी चाहिये ॥ ३१ ॥ ३४ ॥

बिशिष्ट रोगों में विशिष्टस्वप्न व निष्फळस्वप्न.

क्षोणितिपत्तपाण्डुकपमारुतरोगिषु रक्तपीतपा— । ण्डुमकरारुणाभवहुवस्तुनिदर्शनतो मृतिस्तु ते— ॥ षां सयरोगिणामपि च वानर्षंगुत्तया यथामकु— । स्वात्मविचितितान्यस्विद्धदर्शनकान्यफ्डानि वर्णयेत् ॥ ३५ ॥

भावार्थ: — रक्तिपित्तसे पीडित लाल, पांडुरोगी पिला, कफरोगी सफेद व वातरोग से पीडित लाल वर्ण के बहुत से पदार्थोंको देखें और क्षयरोग से पीडित मनुष्य बंदर को मित्र के सहश अथवा उस के साथ मित्रता करते हुए देखें तो इन का जरूर मरण होता है। जो स्वप्न रोगी के प्रकृति के अनुकूल हो, अभिन्न स्वभाववाला हो एवं संस्कार गत हो जो विषय व वस्तु बार बार चितवना किया हुआ हो वही स्वप्न में नजर आंवें] ऐसे स्वप्न फलराहित होते हैं। ३५॥

दुष्ट स्वप्नों के फल.

स्वस्यजनो अचिरादिषक रागचयं सम्वैति चातुरा । मृत्युमुखं विद्यत्यसद्यामुरनिष्डुरक्षपदुष्टदु — ॥ स्वप्ननिदर्श्वनादरञ्जाममुखाभ्युद्यैकडेतुमु । स्वप्नगणान्त्रवीम्युरुतरामयसंहतिभेदवैदिनम् ॥ १६ ॥

भावार्थः - पूर्वोक्त प्रकार के असुदृश व राक्षस जैसे भयंकर, दृष्ट स्वप्नों को यदि स्वस्थ मनुष्य देखें तो शीप्र ही अनेक प्रकार के रोगों से प्रस्त होता है। रोगी

्देंखें तो शीव प्रमुख्यपर जाता है। अब विस्तृत रोगसमूहों के भेर को जनके अलें के छिये अत्युक्तक सुंख व अभ्युदय के हेतुभूत शुभस्वप्नों को कहेंगे॥ ३६॥

शुभस्यप्न.

पंचार्कम्यक्रम्रपतीत्वरषोडश्रजैनसंभव- । स्वप्नगणान्जिनेद्रभवनानि मनोहरमित्रबांधवान् । नदीसमुद्रज्ञसंतरणोन्नतश्रैस्थाजिसद्वारणा-। रोहणान्यपि च सोख्यकराण्यधिपश्यतां नृणास् ॥ ३७ ॥

भाषार्थ:— जोग रोगी स्वप्न में पंचपरमेशी, अपने गुरु, राजा, जिनेंद्रश्राधन में बतलावे हुए खोलह स्वप्न, जिनेंद्रमंदिर, सुंदर मित्र बांधव आदि को देखता हो एवं अपनेको नदी समुद्र को पार करते हुए, उज्जत पर्वत, सुंदर घोडा व हाथीपर चहते हुए देखता हो यह सब शुभ चिन्ह हैं। रोगीके लिये सुखकर हैं।। ३७।।

भन्य प्रकार के अरिष्टलक्षण.

भर्म उपद्रवान्वित्तमहामयपीडितमुग्रमर्मरो- ।
गव्यथितांगयष्टिमथवा तमतीतसमस्तवेदनम् ॥
स्यक्तंनिजस्वभावमसितद्विजतद्वसनोष्टनिष्ठुरं ।
स्तव्यनिमग्नरक्तविषमेक्षणमुद्गतलोचनं त्यजेत् ॥ ३८ ॥

भाषार्थ:—जो मर्म के उपद्रव से संयुक्त महामय पांडित है, भयंकर मर्मरोगंस क्याकुलित है, जिस की समस्त्रवेदनायें अपने आप अकस्मात् चिकित्साके विना शांत होगयी हों, शरीरका वास्त्रविकस्वभाव एकदम बदल गया हो, दांत काले पड़गये हो, जीभ व ओंठ काली व कठिन होगयी हों, आंखें स्तन्ध [ जकड़जाना ] निमम्म ( अंदर की ओर घुसजाना ) लाल व विषम होगई हों अथवा आंखे उभरी हुई हो, ऐसे रोगीकी चिकित्सा न कर के छोड़ देना चाहिये । अर्थात् ये उस रोगी के मरण चिन्ह हैं । इन चिन्हों के प्रकट होनेपर रोगी का मरण अवस्य होता है ॥ ३८॥

पश्यति सर्वमेव विक्रताकृतिमार्तविश्वषशक्रजाति। विक्रति श्रुणोति विकृति परिजिन्नति गंधमन्यतः॥ सर्वरसानपि स्वयमपेतरसो विरसान्त्रवीति यः। स्पर्श्वमरं न वेत्ति विक्रपत्यबस्तमपि त्यजेद्विषक्॥ ३९॥ भाषार्थः — जो रोगी सर्वेरूप को विकृतरूप से देखता है, आर्तनाद जैंद निकृत शक्र को सुनता है, गंध को भी विकृतरूप से स्ंघता है, अपनी निकृत के रस रहित, विकारस्वाद (निस्वाद) अथवा विकृत रसवाली होनेसे सम्पूर्ण रसों को विरस कहता है, स्पर्शकों भी नहीं जानता एवं प्रलाप करता है, निर्वल है, ऐसे रोगी को वैष अंसाध्य समझकर लोड देवें ॥ १९ ॥

आननसंमृतभयथुरंघिगतः पुरुषं —।
इंति वदंघिजोप्यनुतदाननगः प्रमदां —॥
गगुरातस्तयोर्मृतिकरोर्धश्चरीरगतो —।
प्यर्थतनोर्विशोषणकरः क्रुक्ते मरणं॥ ४०॥

भावार्थ: — पुरुष के मुख में शोध उत्पन्न होकर क्रमशः पाद में चला जावे तो और खी के प्रथम पाद में उत्पन्न होकर मुख मे आजावें तो, मारक होता है। गुद्ध भाग में उत्पन्न शोध, एवं शरीर के अर्धभाग में स्थित होकर अर्धश्वरीर को सुखानेवाला शोध स्त्रीपुरुष दोनों को मारक होता है।। ४०॥

> यो विपरीतरूपरसगंधविवर्णमुखो । नेत्रारुजां विना सृजति शीतलनेत्रजलम् ॥ दाइनखद्विजाननसमुद्रतपुष्पसुग- । भीतिसितासितैररुणितैरनिमित्तकृतैः ॥ ४१ ॥

माबार्थ: — जो रोगी विपरीत रूप रस गंधादिकों का अनुभव करता हो, जिसका मुख विवर्ण (विपरीत वर्णयुक्त) होगया हो, जिस के नेत्र से कोई नेत्ररोग के न होनेपर भी शांतल पानी बहरहा हो, जिस के शरीर में अकस्मात् दाह और नाखून, दंत व मुखमण्डल में आक्स्मात् सफेद, काले व लाल पुष्प (गोलबिंदु) उत्पन्न होगये हों, तो समझना चाहिये कि उस रोगी का मरण अत्यंत सिनकट है ॥ ४१॥

अन्यरिष्टः

यश्च दिवानिश्चं स्विपिति यश्च न च स्विपिति । स्पृष्टललाटकूटघटितोल्ट्रितभूरिश्चिरः ॥ यश्च मल्लं बृहत्सृजिति श्चक्तिविद्दीनतन्नु— । र्यःमलपनात्पतत्यपि सचेतन एव नरः ॥ ४२ ॥ यथ समस्तकोकमीप घूमहिमांबुदुतं । यथ घरातछ सिखति तदिवराङ्गाकितं ॥ यथ रजोविकीर्णरवि पश्यति चात्मवपुः। यश्च बजं न बेचि दहनादिकृतां मनुजः ॥ ४३ ॥ यश्च न पश्चति प्रविदितप्रतिविद्यमरं । यथ निषेष्यते कनकमासिकपद्धतिभिः॥ यथ दिवाकरं निशिशशियुतिबन्दानिछं। यश्र श्वरीरिणं समुपलक्षयति मक्दरम् ॥ ४३ ॥ यस्य छडाटपदृगुपयंति च युक्तगणा । यस्य शिरस्यकारणविकीर्णरजीनिचयः॥ यस्य निमग्नमेव इत्नुविकंबबृहद्भूषणं ॥ यस्य विनष्ट्रशीनविक्वतस्वरता च भवेत् ॥ ४५ ॥ षस्य सितं तदप्यसितवच्छुचिरं घनव-। थस्य दिवा निश्चेष बृहद्प्यतिस्र्स्मतरं ॥ यस्य मृदुस्तथा कठिनवद्विममप्यहिमं। यस्य समस्तबस्तु विपरीतगुणं तु भवेत् ॥ ४६ ॥ तान्परिष्टृत्य दुष्टबहुरिष्टगणान् मनुषान् । साधु विवार्य चेष्टितानेजस्वभावगुणैः॥ व्याधिविशेषविद्धिषगशेषभिषक्पवरः । साध्यतमापयान्सततमेव स साधयतु ॥ ४७ ॥

मावार्थ: जो रोगी दिन रात सोता हो, जो बिल्कुल नहीं सोता हो, जिस के ल्लाट प्रदेश में स्थित शिरायें उठी हुई नजर आती हों, जो मोजन न करने पर भी बहुत मल विसर्जन करता हो, मूर्छित न होने पर भी बहबह करते हुए गिर पहता हो, सम्पूर्ण लोक को, धूवां, ओस, व पानिसे ल्याप्त देखता हो, महीतल को रेखा व रंधों [ छिद सूराक ] से ज्याप्त देखता हो, अपने शरीर पर धूल विखेर लेता हो, (अथवा अपने शरीर को धूलि से ल्याप्त देखता हो,) अग्नि से जलने व शक्षादिक से भिद ने छिद ने आदि से उत्पन्न बेदनाओंको बिल्कुल नहीं जानता हो, दर्पणादिक में अपने प्रतिबिन्च को नहीं देखता हो, जिस पर [स्नान से शरीर साफ होने के पश्चात् भी ] कनकमाक्षिक ( सुनैरी रंगवाली मिल्लियां ) समूह आ बैठता हो, राति में सूर्य को, दिन में चंद्र के सहश कांतियुक्त सूर्य को व न रहते हुए भी अग्नि व वायु को देखता

हो, जो प्रेत राक्षस आदि प्राणियों को अच्छी तरह देखता हो, जिस के छ्छाट पर यूक [जूं] समूह आकर बैठ जाता हो, शिर बिना कारण रज से [धूछ आदि ] व्याप्त हो जाता हो, हनु गहरी माल्यम पडती हो, नाक अल्प अथवा विकृत होगयी हो, जिसको सफेद वस्तु भी काछे दिखते हों, छिद्रसिहत भी छिद्रसिहत [ठोस ] दिखते हों, दिन, रात्रिको समान दिखता हो, बडा भी स्क्ष्मकृप से दिखता हो, मृदु भी कठिन मालुम होता हो, ठण्डा भी गरम मालुम होता हो, अर्थात् जिसे समस्त पदार्थ विपरीत गुण से दिखते हों ऐसे मरणिचन्होंसे युक्त मनुष्योंको उनके खमाव, चेष्टा, गुण आदि-योंको से अच्छी तरह बिचार कर के, उस रोगीको चिकित्सा में प्रवीण कुशल वैद्य साध्य रोगों को बहुत प्रयत्न के साथ साधन करे अर्थात् चिकित्सा करें॥ ४२ ॥ ४६ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

रिष्टलक्षणका उपसंहार और मर्मवर्णन प्रतिकाः

मोक्तानेतानिष्टरिष्टान्मजुष्यान् । त्यक्त्वा भीमान् मर्गसंपीडितांश्र ॥ ज्ञात्वा वैद्यः पारभेक्तिकित्सां । यत्नादृक्ष्ये मर्मणां छक्षणानि ॥ ४८ ॥

भावार्थः — उपर्युक्त प्रकार के मरणचिन्हों से युक्त रोगियोंको एवं मर्म पीडासे ज्यात रोगियोंको बुद्धिमान् वैद्य छोडकर बाकीके रोगियोकी चिकित्सा करें। अब बहुत यत्नके साथ मर्मो का छक्षण कहेंगे ॥ ४८ ॥

शाखागत मभेवर्णनः

क्षिप्र व तलहृद्य मर्म.

पादांगुरुवंगुष्ठमध्ये तु मर्म । क्षिमं नाम्नाक्षेपकेनात्र मृत्युः ॥ तन्मध्यांगुरुवामानुपूर्व्यं तळस्य । माहुर्मध्ये दुःखमृत्युं हृदास्यम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ:—पाद की अंगुली व अंगूठे के बीच में "क्षिप" नाम का मर्मस्थान है। वहां भिदने से आक्षेपक वातव्यात्रि होकर मृत्यु होती है। मध्यमांगुली को छेकर प्रस्तल के बीच में "तलहृदय" नाम का मर्म स्थान है। वहां भिदने से पिंडा होकर मृत्यु होती है। ४९॥

कूर्चकूर्च शिरगुरफ मर्म

मध्यात्पादस्योभयजोपरिष्ठात् । क्रुची नाम्नात्र क्षते तद्भमः स्यात् ॥ गुल्फाधस्तात्कूर्चशीषीतिदुःखं । भोफो गुल्फे स्तब्धसुप्तिस्वरुक्च ॥ ५० ॥

भावार्थ:—पादतल पे. मध्य [क्षिप्रमर्म] से ऊपर की ओर [ पंजेकी तरफ] दोनोंतरफ " कूर्च " नाम का मर्म है । वहां जखम होने पर पाद में भ्रमण वा कम्पन होता है। गुल्फ की संधि से निचे [ दोनों बाज ] " कूर्चिशिर " नाम का मर्म है। वहां विधने से सूजन और पींडा होती है। पाद और जंघा की संधि में " गुल्फ " नाम का मर्म है। वहां चोट लगने से, स्तब्धता [ जकड जाना ] सुप्ति (स्पर्श ज्ञान का नाश) और पींडा होती है। ५०॥

इंद्रवस्ति जानुमर्भ.

पार्षिणमत्यूर्थस्वजंघार्धभागे । रक्तस्रावादिंद्रवस्तौ सृतिस्स्यात् ॥ जंघोर्वोः संघी तु जानुन्यमोधं । खंजत्वं तत्र सत्ते वेदना च ॥ ५१ ॥

भावार्ध: — एडी को छेकर ( एडी के बराबर ) ऊपर की ओर पिंडछी के मध्य भाग में " इंड्यिस्त " नाम का मर्भ है । वहां चोट छगने वा बिधनेसे, रक्तस्नाव होकर मरण होता है । पिंडछी और उस की जोड में " जानु " [ घुटना ] नामका मर्न स्थान है। वहां क्षत होने पर छंगडापन, और पिंडा होती है ॥ ५१ ॥

आणि व उवाममें

जातुन्यूर्ध्वे त्र्यंगुलादाणिरुक्च । स्थाब्ध्यं सक्तथ्नः शोफवृद्धिः क्षतेऽस्मिन् ॥ द्धर्वोर्मध्ये स्यादिहोर्वोति मर्म । रक्तस्रावात्सक्तिथ्मशोफश्रयश्च ॥ ५२ ॥

भावार्थ: — जानु के ऊपर (दोनों तरफ) तीन अंगुल में आणि नामक मर्म है, जिस के क्षत होनेपर पाँडा साथल की स्तन्धता व शोफकी वृद्धि होती है। ऊरु [साथल] के बीच में ऊर्वी नामक मर्म है। वहां विंधने से रक्त साव होने के कारण, साथल

## में सूजन होती है॥ ५२॥

रोहिताक्ष मर्म.

जन्योंस्तृ में वंश्वणस्याप्यधस्ताद् रोर्मू छे रोहिता से अपि तद्द्त्।
पक्षाचातः सिवध शोफोऽस्त्रपातो मृत्युर्वा स्यात्माणिनां वेदनाभिः ॥ ५३ ॥
भावार्धः — डवीं मर्भ के ऊपर वंक्षणसंधि के नीचे उस (साथछ) के मूछ में
''रोहिताक्ष'' नाम का मर्म है। वहां क्षत होने पर रक्तस्राय होने से पक्षाचात,
( टकुआ ) व पैर में सूजन होती है। कभी २ अत्यंत पीडा के साथ प्राणियों का बरण
भी होजाता हे॥ ५३॥

#### विटपमर्भ.

अण्डस्याधो वंक्षणस्यांतराखे शुक्रध्वंसी स्याद्विटीपाख्यमर्म । सक्धनैकस्मिन् तान्यथैकादशैव सक्ध्यन्यस्मिन् बाहुयुग्मेऽपि तद्वत् ॥५४॥

भावार्थः अण्ड व वंक्षण संधि के बीच में " विटप " नाम का मर्म है । वहां क्षत होनेपर शुक्रधातु का नाश होता है [ इसीलिध नपुसंकत्व भी होता है ] इस प्रकार एक टांग में ग्यारह मर्भ स्थान हुए। इसी प्रकार दूसरी टांगमें दोनों हाथोमें ग्यारह रू मर्भ स्थान जानना चाहिये ॥ ५४॥

पादे गुरुफसुजानुसद्दिटपनामान्येत्र वैश्वेषतो । बाह्ये तन्माणेबंधकूर्परलसत् कक्षाक्षतंधारणा— ॥ रूयानि स्युः कथिता उपद्रवगणाश्वात्रापि सर्वे चतु— । श्वत्वारिंश्वदिहाखिळानि नियतं मर्माणि शाखास्वल्नं ॥ ५५ ॥

भावाधी: — ऊपर कहा गया है कि जो पात्रों के मर्म होते हैं वे ही हाथ में होते हैं। जेकिन इन दोनों में परस्पर इतना विशेष है कि जो पैर में गुल्फ, जानु विटप मर्भ हैं हाथों में उन के जगह कमशः मणित्रंथ, कूपर, कक्षधर नाम का मर्म जानना । अर्थात् गुल्फ के स्थान में "मणित्रंथ" जानु के स्थान में "कूपर" विटप के स्थान में "कक्षधर" समझना चाहिये। इन मर्मी के विधने से, वे लक्षण प्रकट होते हैं जो गुल्फादिक में होते हैं। इस प्रकार शाखाओं [हाथ पैर] में ४४ चवालीस निश्चित मर्सी का वर्णन हुआ।। ५५॥

### गुद्रबस्तिनाभिमभवर्णन.

अथ प्रविधाम्युदरीरसास्थितानशेषमर्पाणि विशेषळक्षणैः। गुदे च बस्ती वरनाभिमण्डळे क्षते च सद्यो मरणं भवेन्नृणाम् ॥ ५६॥ मादार्थ:—अर पेट व हृदय में रहनवाले सम्पूर्ण समीं को उन के विशेष स्थाण कथन पूर्वक कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। अपानवायु व मलके निकलनेके द्वारभूत बृहदंत्र से मिला हुआ जो गुद है वही "गुद मर्म" है। कमर के भीतर जो मूत्राशय [मूत्र ठहरने स्थान ] है वही "बति मर्भ" कहलाता है। आमाशय व पकाशय के बीच में शिराओं से उत्पन्न जो नाभिस्थान है, वह "नाभिमर्भ" कहलाता है। इन तीनों सर्म स्थानों के क्षत होनेपर मनुष्यों का सद्य [उसी वखत ] ही मरण होता है ॥ ५६ ॥

हृद्य, स्तनमूल, स्तनरोहितमर्भलक्षणः

उरस्यथामाश्चयमार्गसंस्थितं स्तनांतरे तद्भृद्ये इतः पुनः । करोति सद्यो मरणं वर्थागुलद्भयेष्यधस्तात्स्तनयोरिहापरे ॥ ५७ ॥ ककाधिकेन स्तनमूलमर्गणि कफः प्रकोपान्मरणं भवेन्तृणाम् । स्तनोपरि खंगुस्तस्त मर्गणी सरक्तकोपात्स्तनरोहितौ तथा ॥ ५८ ॥

भावार्थ: — छाती में दोनों रतनों के बीच, आमाशय के उत्पर के द्वार में स्थित, जो द्वार है (जो रक्त संचालन के लिये मुख्यसाधनभूत है) वह "द्वार मर्म" कहलाता है। वहां क्षत होनेपर उसी वखत मरण होता है। दोनों स्तनों [चूचियों] के नीचे दो अंगुलप्रदेश में "स्तनमूल" नाम का मर्भस्थान है। वहां क्षत होने तो कफप्रकोप से, अर्थात् प्रकुपितकोष्ठ में कफ भरजाने से मृत्यु होती है। दोनों चूचियों के उत्पर दो अंगुल प्रदेश में "स्तनरोहित" नामक दो मर्म रहते हैं। वहां क्षत होने तो रक्त प्रकुपित होकर [रक्त कोष्ठ में भरजाने से] मरण होता है। ५७॥ ५८॥

कपाल, अपस्तम्भमभेलक्षणः

भथांसक्टादुपरि स्वपार्श्वयोः कपालकारुवे भवतस्तु मर्भणी। त्रयोश्य मृत्यू रुधिरेऽतिष्यतां गत पुनर्वातवदे तथापरे ॥ ५९ ॥ मधाननाद्यारुभयत्र वक्षसो मतेस्त्वपस्तंभविशेषमर्भणी। तत्रश्च मृत्युर्भवतीह देहिनां स्ववातपूर्णोदरकासनिस्वनैः ॥ ६० ॥

भावार्थ: — अंसक् टों (कंबो के नीचे, पार्खों पंसवाडों) के उत्तर "कपांठ " नाम के दो मर्भ हैं। यहां क्षत होनेपर, रक्त का पीप होकर मृत्यु होती है। छाती के दोनों त प बात बहनेबाली दो नाडियां रहती हैं। उन में "अपस्तम्म " नाम के दो मर्भ रहते हैं। इस में क्षत होनेपर उदर में बात मरजाता है व कासश्वास से मृखु होती है। ५९॥ ६०॥

ممضي أ الدجوم وهم

१ इसे प्रयानरी में "अपलाप " भी कहते हैं।

#### कटीकतरण.

मोक्ता द्वादश्वमम्ब्रसणगुणाः कुष्ती तथा वससि । भायः पृष्ठगतान्यपि मतिपदं वश्तामि मर्माण्यहम् । वंश्वस्योभयतः कटीकतरुणे पृष्ठस्य मुले मति ॥ भोण्यस्थ्याभितममेणीह करुतः ग्रक्रसयः क्षीवताम् ॥ ६१ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार कुक्षि व वक्षस्थान में बारह प्रकार के मर्मस्थान कहे गये हैं। और पीठमें रहनेवाले मर्मस्थानों को भी कहेंगे। पीठ के वंशारिथ के दोनों तरफ, पीठ के मूल में कमर के दोनों हिंदुयों में "कटीकतरुण " नामक दो मर्म रहते हैं। इस्रों क्षत होनें तो शुक्र का नाश व नपुंसकता होती है।। ६१।।

कुदंदर, नितम्ब, पार्श्वसंधिममँ स्था मर्गण ।

पृष्ठस्योभयपार्श्वयं घंनबाईभी गे तथा मर्गण ।

वंशस्योभयतः कुद्धंदर इति मख्यातसन्नामिन ॥

तत्र स्यात्सततं नृणां क्षतमधः काय च श्रोकावहम् ।
चेष्टाध्वंसपरं स्वकाशयनिजमच्छादनं मर्मणी ॥ ६२ ॥
भोणीकांदश्वपोपरीह नियतं बद्धौ नितंबौ ततः ।

श्रोषःकाश्यमधःशरीरनिहितावन्यं च मर्माण्यतः ॥

श्रोणी पार्श्युगस्य मध्यनिलयो सधी च पार्श्वादिका ।

वस्नापूर्णमहोदरेण मरणं प्राप्नोति मर्त्यः क्षते ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—पीठ के दोनो पार्श्वी (पसदाडो) कं बाहर के भाग में, वंशास्थि (पीठ के बांस की हड़ी) के दोनों बाजू "कुकुंदर " नाम के दो मर्मस्थान हैं। उन में चोट छग जाय तो शरीर के निचछे भाग [कभर से नीचे] में सूजन अथवा चेष्टा नष्ट होकर मरण होता है। दोनों श्रोणीकांड (पूर्वोक्त कटीकतरुण) से ऊपर के आशप [स्थान] को ढकनेवाछे पंसवाडे से बंधे हुए " नितम्ब " नामक दो मर्म हैं। इन में चोट छगने से, शरीर का निचछा भाग सूख जाता है और दुर्बछ होकर मरण होता है। श्रोणी व दोनो पसर्छीयोंके बीच में "पार्श्वसांधे" नामक दो मर्म स्थान है। उन में चोट छगने से, उदर (कोठा) में रक्त भरकर मृत्यु होती है। ६२॥ ६३॥

बृहती, असंफलक मर्भ लक्षण

वंशस्योभयभागतस्तनयुगस्यामुळतोष्यार्जवं । पृष्ठंऽस्मिन् बृहतीद्वयाभिहितमर्भण्यत्र रक्तस्रुते ॥

# मृत्युः पृष्ठतस्रोपरि त्रिकगते मर्मण्यथासाटकं [ १ ] स्यातां तत्फलंकं क्षतेऽपि करयोः स्वापातिक्योषो नृणाम् ॥ ६४ ॥

भावार्थ:—दोनों रतनों के मूलभाग से लेकर सीधा, पीठ में पृष्ठवंश [पीठ के बांस ] के दोनों भागतक, " बृहती " नाम के दो मर्मस्थान हैं। वहां अभिघात होने से रक्तसाव होकर मृत्यु होती है। पीठ के ऊपर के भाग में [पीठ के बांस के दोनों तरफ ] तिकस्थान से बंधे हुए " असंफलक " नाम के दो मर्म हैं। वहां जसम होनेपर हाथ सूख जाते हैं अथवा सुन्न पढ जाते हैं॥ ६४॥

## ककन्या अंसमर्मलक्षणः

श्रीवांसद्वयमध्यभागनियतौ स्यातां क्रकन्यांसकौ । तत्र स्तन्धिश्वरोंसवाहुनिजपृष्टे स्यान्नरो वीक्षते ॥ ताम्धेतानि चतुर्थेश्व प्रतिपदं पृष्ठे च मर्माण्यनु—॥ व्याख्याताम्यत जध्वेजनु विहिताशेषाणि वक्ष्यामहे ॥ ६५ ॥

भाषार्थ: — ग्रीना व अंस [कांघे] के बीच में "क्रकन्यांसक " नाम के दो मर्मस्थान होते हैं। जिन में आघात होने से शिर, अंस, बाहु व पीठ के स्थान स्तब्ध (जकड जाना) होते हैं। इस प्रकार पीठ में रहने वाले चौदह प्रकार के मर्म स्थान कहे गये हैं। अब इंसली की हड़ी के ऊपर रहनेवाले सर्व मर्मस्थानोंको कहेंगे। ६५॥

## ऊर्ध्वजञ्जगत मर्म धर्णन.

कंठे नाडीग्रुभयत इतो व्यत्ययान्निक्तमन्ये । द्वे द्वे स्यातामधिकतरमर्मण्यमी मूकतो वा ॥ वैस्वर्थे वा विरस रसनाभावतो मृत्युरन्या । श्राष्टी प्रीवाचिरामातृका मृत्युरूपाः ॥ ६६ ॥

भावार्यः—कंठ नाडी के दोनों पार्श्वों में चार धमनी रहती हैं। उन में एक बाजू में एक "नीला" एक "मन्या" इसी तरह दूसरी बाजू में भी एक "नीला; एक "मन्या" नाम के चार मर्म स्थान हैं। उन में चोट लगने से गूंगापना, स्वर विकार, जीम विकृतरसवाली (रस ज्ञानकी शून्यता) होकर मृत्यु होती है। म्रीवा (गला) के दोनों तरफ, चार चार शिरायें रहती हैं। उन में भातुका नामक आठ मर्म रहते हैं। उन में चोट लगने से उसी समय मरण होता है। ६६ ॥

## कृकाटिका विधुर ममेलक्षणः

प्रीवासंघाविष च शीर्षत्वकृत्मर्भणी द्वे। स्यातां मृत्योर्निळयनिजरूपे कुकाटाभिधाने ॥ कर्णस्याधी विधुर इति मर्मण्यथा कर्णसंधी। बाधिर्य स्यादुपहतवती मोक्त तत्पृष्टभागे॥ ६७॥

भावार्थ: कंठ और शिर की संधिमें मस्तक के बराबर रहनेवाछे हो मर्म स्थान होते हैं जो साक्षात् मृत्यु के समान होते हैं। उनका नाम " कृकािटका ?' हैं । इन में चोट लगने से शिरकम्पने लगता है ] कान के नीचे पीछे के भाग में कात्र किसिंध में " बिधुर " नाम के दो मर्म हैं। वहां चोट लगने से बहराफन हो, जात्यु है। ६७॥

### फण अपांगमभेळक्षण.

व्राणस्थांतर्गतपुभयतः स्रोतसो मार्गसंस्थे । मर्मण्येतेऽप्यभिइतफणे तत्रा गंधमणाद्यः ॥ अक्ष्णोबीसे मितिदिनकटाक्षेऽप्यपांगाभिधाने । मर्मण्यांध्यं जनयत इतस्तत्रा घातान्नराणां ॥ ६८ ॥

भावार्थ:—नाक के अंदर दोनों बाज, छिद्र के [सूराक] मार्ग में रहनेवाले अर्थात् ि छिदमार्ग से श्रितबद्ध, "फण" नामक दो मर्म रहते हैं। वहां आघात पहुंचनेक्षे गंधमहण शिक्ष का नाश होता है। आंखों के बाहर के भाग में ( अुकुटी पुच्छ से नीचे की ) " अपांग " नाम के दो मर्म हैं। वहां चोट लगने से अंधापन हो जाता है। ६८॥

शंख, आवर्त, उत्क्षेपक, स्थपनी सीमंतमर्भेटक्षण.

भू पुच्छोपर्य जुगतललाटा जुकर्णे तु शंखी—।
ताभ्यां सद्यो मरणमथ मर्भभुवोक्तर्ध्वभागे ॥
आवर्ताख्यावपळनयनध्वंसिनी दृष्युपद्या—।
ब्युत्सेपावप्युपरि च तयोरेव केशांतजाती ॥ ६९ ॥
जीवेत्तत्र सत्तवति सञ्चल्येऽथवा पाकपाता—।
भद्रमध्ये तत्तिदिव विदितं स्यात् स्थपन्येकमम् ॥
पंचान्ये च प्रविदितमहासंघयश्रोत्तमांगे।
सीमंताख्यो मरणमपि दृश्चित्तनाश्रोन्मदेशः॥ ७० ॥

माबार्थ: -- भू पुण्छ के जगर छ्छाट व कर्ण के बीच में शंखनामक दो मर्म स्थान हैं। जिनपर आघात होने से सब ही मरण होता है। भू के जगर के भाग में आवर्त नामक दो मर्मस्थान हैं। जिनपर आघात होने से दोनों आंखे नष्ट हो जाती हैं। शंखमर्मी के जगर की सीमा में "उत्क्षेपक" नामक दो मर्मस्थान है। इन में शल्य (तीर) आदि छगे तो जबतक उन में शल्य हुसा रहें तबतक मैंनुप्य जीता है। अथवा स्वयं पक कर वह शल्य अपने आप ही गिरजावे तो भी जीता है। छेकिन वह शल्य खींच कर निकाछ दिया जावे तो उसी समय मृत्यु होती है। दोनों भुओं के बीच में "स्थपनी" नाम का मर्म है। उस में आघात होने से, उत्क्षेपकमर्म जैसी घटना होती है। शिद्ममें पांच महासंधियां [जोड] हैं। वे पांच शौं सीचि "सीमंत" नाम से ५ मर्म कहछाते हैं। वहां आघात पहुंचने से चित्तवि-अम व पामछपना होकर, मृत्यु भी होजाती है। ६९॥ ७०॥

## भृंगाटक अधिमर्भकक्षणः

जिद्वाघाणअवणनयनं स्वस्वसंतर्पणीनां । नध्ये चत्वार्यमाछेनिक्षराणां च श्रृंगाटकानि ॥ सद्यो मृत्यून्यधिकृतक्षिरासंधिवंधैकसंधी । केशावर्तावाधिपतिारिति क्षिममृत्युः मदिष्टः ॥ ७१ ॥

भावार्थः — जीम, नाक, कान, आंख इन को तर्पण [तृप्त] करनेवाली चार श्रकार की निर्मल शिराओं के चार सिलिपात (मिलाप) रहते हैं। वे शिरासात्रिपात "श्रृंगाटक" नाम के मर्म हैं। वे चार हैं। इन में आधात पहुंचने से उसी समय मृत्यु होती है। मस्तक में [मस्तक के अंदर ऊपर के भाग में] जो शिरा और संधि का मिलाप है और जहां केशों के आवर्त [भंबर] है। वही "अधिपति" नामक मर्मस्थान है। वहां अभिघात होने से शीघ्र ही मरण होता है॥ ७१॥

## सम्पूर्ण ममोंके गांच भेदः

सप्ताधिकत्रिश्वदिहोत्तर्गागे मर्गाणि कंडमभृतीष्वश्चेषा-। ण्युक्तानि पंच प्रकराण्यथास्थिस्नायुक् संध्युव्रशिराहस्वमासः ॥७२॥

भावार्थः — इस प्रकार कंठ को आदि लेकर मस्तक पर्यंत सैंतीस मर्मस्थान , कहे गये हैं। एवं वे मर्मस्थान, अस्थि, स्नायु, संधि, शिरा व मांस के भेदसे पांच प्रकार से यथा = अस्थिमर्भ, स्नायुमर्भ, संधिमर्भ, शिरामर्भ व मांसमर्भ विभक्त हैं॥ ७२॥ कटीकतरुणिन्वतांसफलके तथा शंखका ।
नितंबसिहतानि तान्यमिलनास्थिममिण्यलं ॥
सक्त भर क्र्चेश्चेश्चिरसाक्रकन्यांसका— ।
सबितिविधुरैरिप सुविटपं तथोत्सेपकाः ॥ ७३ ॥
सिन्नेऽऽण्यपि स्नायुमिण्यश्चेषाण्युक्तान्यूर्ध्वे संधिममिणि बह्ये ।
जानुन्येवं क्षिरे सुल्फसीमंतावर्ताख्याश्चाधिपेनाप्यथान्ये ॥ ७४ ॥
ककाटिकाभ्यां मिणवंभको तथा कुकुंदुरे मर्ममयोहसंभयः ।
अवालकाख्यस्थपनीफणस्तनमधानमूलान्यपि नीलमन्येका ॥७५॥
शृंगाटकाषांगिसराधिमातृकाश्चोर्थी चृहत्यूर्जितपार्श्वसंभयः ।
हमाभ्यपस्तंभकलोहितासकाः माहुश्चिरपार्मविश्वेषवेदिनः ॥७६॥
तलहृद्यंद्रविस्तिस्द्रनामधृतस्तनशेहितान्यपि ।
मक्तिवांसमर्भगण इत्यखिलं भितपादितं जिनेः ॥
बहुविधममीविद्रिषगशेषविपक्षगरोगलक्षणैः ।
सम्रुचितमाचरेत्तद्पि पंचविधं फल्यम् मर्मणाम् ॥ ७७ ॥

भावार्ध:—कटांकतरण, अंसफलक, रांख, नितम्ब नाम के जो मर्मत्थान हैं वे अध्यात मर्मस्थान हैं अर्थात् अस्थिमर्म है। कक्षधर, कूर्च, कूर्चिशर, क्रकन्यांसक, बस्ति, बिधुर, विटप, उत्क्षेपक, क्षिप्र व आणि नाम के जो मर्म कहे गथे हैं वे स्नायुमर्म कहलाते हैं! जानु, कूर्य, गुल्फ, सामंत, आवर्त, अधिपति, कृकाटिका, माणिबंध वुर्कुदर इतने मर्म संविमर्म कहलाते हैं। अपालक (अपलाप) स्थपनी, फण, स्तनमूल, नीला, मच्या, श्रंगाटक, अपांग, मातृका, उर्वा, बृहती, पार्श्वसंधि, हृदय, नामि, अपस्तम्भक, लोहिताक्ष ये शिरामर्भ हैं ऐसा सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है। तलहृदय, इंद्रबस्ति, गुदा, स्तनरोहित ये मांसमर्म हैं अनेक प्रकार के मर्मों के मर्म जाननेवाला वैद्य, सम्पूर्ण विपरीत व अविपर्वात लक्षणोंसे रोग को निध्य कर उचित चिकित्सा करें। इन मर्मों के फल भी पांच प्रकार के हैं। अतएव फिर (दितीय प्रकार) से इन सभी मर्मों के १ सर्वप्राणहर, २ कालातर प्राणहर, ३ विशल्यन्न, (शल्य निकलते ही प्राणवात करनेवाले) ४ वैकल्यन्कर, रुजाकर इस तरह, पांच भेद होते है। ७३॥ ७४॥ ७४॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७॥

सद्यशणहर व कालांतरप्राणहरमर्भ.

ष्रोद्यत्कंडिक्षरागुदोहृदयबस्त्युक्तोरुनाभ्यां सदा । सद्यः गाणहराणि तान्यभिपतिः श्रंसी च शृंगाटकैः॥

# वक्षो पर्मतलेंद्रवस्तिसहितं क्षिमाणि सीमंतकैः । पार्श्वे संधियुगं बृहत्यपि तथा घ्नत्येव कालांतरात् ॥ ७८ ॥

भावार्थः — ८कंठ की शिरा, १ गुदा, १ हृदय, १ बस्ति, १ नामि, १ अधि-पति, २ शंख, ४ शंगाटक, थे १९ मर्म सद्यः प्राणहर हैं। अर्थात् इन में आघात पहुंचनेपर, तत्काल मृत्यु होती है। ८ वक्षस्थल [ छाती ] के मर्म, ४ तलहृदय, ४ इंद-बस्ति, ४ क्षिप्र, ५ सीमंत, २ पार्श्वसंधि, २ बृहती, ये २९ मर्म कालांतर प्राणघातक है [ इन में आघात पहुंचने से, कुछ समय के बाद मरण होता है ] ॥ ७८ ॥

## विशल्यप्र वैकल्यकर व रुजाकरमर्म.

स्विक्षियः स्थपनी च मर्म सुविश्वत्यद्यान्यतः प्राणिनां ।
जानूनीं विट्योत्ताक्षक्षधरकूर्यायांगनीखा कक्ष- ॥
न्यांसावर्त कुछुंदुरांसफलकोद्यल्लोहितासाणिभि- ।
मन्याभ्यां सफणे नितंबविधुर तत्क्ष्यराभ्यां सह ॥ ७९ ॥
कक्षाटिकाभ्यां तरुले च मर्मणी भवंति वैकल्यकराणि कार्णैः।
सकुर्वशीर्षामाणिवंधगुल्फकौ रुजाकराण्यष्टविधानि देहिनाम् ॥८०॥

भावार्थः—१ उत्क्षेपक १ स्थपनी, ये मर्भ विश्वल्यन्न हैं। अर्थात् धुसा हुआ कल्य, निकलते ही प्राण का घात कर देते हैं। २ जानु, ४ उनी, २ विटप, २ कक्षवर् ४-कूर्च, २ अपांग, २ नीला, २ कक्षन्यांसक (अस) २ आवर्त, २ कुकुंदर, २ अंस-फुलक, ४ लोहिताक्ष, ४ आणि, २ मन्या, २ फण, २ नितम्ब, २ विधुर, २ कूर्पर, २ कुकाटिक, २ कटीकतरुण, ये ४८ मर्ग, वैकल्यकर हैं। अर्थात् इन में चीट लगने से अंगों की विकलता होती है। ४ हाथ पैरों के कूर्चिशर, २ मणिबंघ, २ गुल्फ थे आठ सर्म इजाकर हैं अर्थात् इन में आधात पहुंचने से मनुष्योको अत्यंत पीडा अथवा कष्ट होता है। ७९॥ ८०॥

### मनींकी संख्या

सद्यः प्राणहराणि तान्यसुभृतामेकोनसिद्धेशितः ।
कालात्त्रिश्वदिहैकहीनिधिना त्रीण्येन शल्योद्धमात् ॥
चत्वारिशदिहाष्टकोत्तरयुतं वैकल्यमस्यावहे ।
दश्वेव रुनाकराणि सततं मर्गाणि संख्यानतः ॥ ८१ ॥
भावार्थः स्त्र प्रकार उन्नीस मर्ग सद्यः प्राणहरनेशले है । उन्नीस मर्ग,

कालांतरमें प्राणघात करनेवाले हैं। तीन मर्भ विशल्यका हैं। अडतालीस मर्भ वैकल्यकारक हैं। आठ मर्भ रुजाकर हैं। इस प्रकार कुल १०७ मर्भ स्थानोंका कथन किया गया है॥ ८१॥

्रुपक्षान्मर्गाभिघातक्षतयुतमनुजा वेदनाभिर्म्वियंते । सद्देश्यमोक्तयुक्ताचरणविविधभैषज्यवेगैः कदाचित् ॥ जीवंतोप्यंगक्षीना विधरचलशिरस्कन्धमूकोन्मदभ्रा– । न्तोब्दृत्ताक्षा भवंति स्वरविकलतया मन्मना गद्गदाश्च ॥ ८२ ॥

भावार्थ: — गर्भस्थानों भे आंघात पहुंचने से उत्पन्न जख्मसे पीडित मनुष्य, उस की प्रवल बेदना से, प्रायः एक पक्ष [पंदह दिन] के अंदर मर जाते हैं। कदाचित् उत्तम वैद्य के द्वारा कहे गये, योग्य आचरणों को बरावर पालन करने से व नामा-प्रकार के औषधों के प्रयोग से बच भी जाय, तो भी वह, अगहीन, बहरा, कांपने हुए शिर व कंधों से युक्त, मूक, पागल, आंत, ऊर्ष्यनेत्रवाला, स्वरहान अथवा मनमन, गद्गद स्वरवाला होकर जीता है।। ८२।।

## मर्भवर्णन के उपसंहार.

मर्मागुष्ठसममपाणमित्वलैक्यामयैनी क्षतै—।
रन्ते विद्धामिहापि मध्यमहतं पार्श्वाभिसंघितम्॥
तत्तत्त्स्थानविश्वेषतः मकुकते स्वात्मानुकपं फलं।
तद्श्र्याद्भिषगत्र मोहमपनीयामोपदिष्टागमातु॥ ८३॥

भावार्थः — मर्मी के प्रमाण अंगुष्ट [अंगल] के बगवर है अर्थात् कुछ मर्भ एके अंगुल प्रमाण है कुछ दो, कुछ तीन । सम्पूर्ण भयंकर रोग व कोई चीट से, मर्मीका अंत प्रदेश मध्यप्रदेश या पार्श्वप्रदेश पीडित हो, तो उन उन विशिष्ट स्थानों के अनुकूल फल (परिजान) भी होता है। जैसे सद्यागणहर मर्भ के अंत प्रदेश विधजाय, तो बह [तत्काल प्राणनाश करनेवाला भी ] कालांतर में मारता है। कालांतर में भारक मर्भ का

१ जर्बी, कूर्विशिर, विटप और कक्षघर ये मर्भ एक एक अंगुल प्रमाणके हैं। स्तनमूल, मिणबंघ गुरूप ये मर्भ दो अगुल प्रमाणवाले हैं। जानु और कूर्पर तीन र अंगुल प्रमाणवाले हैं। हृदय बास्त, कूर्च, गुदा, नामि और शिर के चार मर्म, शृगाटक और कपाल के पाच मर्म, एवं गले के दश मर्म, ८ मातृका, दो नीला, दो मन्या ये सब चार चार अगुल प्रमाण के हैं। इनको छोडकरके जो मर्मस्थान बच जाते हैं वे सब अद्धागुल प्रमाण के हैं। अंतप्रदेश बिंघ जाय तो विकलताकारक हो जाता है । सहैद्य को उचित है कि आप्त के द्वारा उपदिष्ट आगमों के आधार से अज्ञान को दूर कर विद्व मर्भी के स्थानानुकूल जो फल है उन को देखकर कह दें ॥ ८३ ॥

### उम्रादित्याचार्य का गुरुपरिचयः

# ं श्रीनंद्याचार्यादशंषागमञ्जाद्ज्ञात्वा दोषान् दोषजातुप्ररोगान् । तद्भैषज्यमकमं चापि सर्वे प्राणावादादेतदुध्दत्य नीतम् ॥ ८४ ॥

भावार्थः—सम्पूर्ण आयुर्वेदशास्त्र की जाननेवाले, श्रीनंदि आचार्य की कृपासे नाणांवादपूर्व शास्त्र से. उप्दूत किये गये इस अष्टाग संयुक्त आयुर्वेद शास्त्र को, और उस में कथन किये गये त्रिदोष स्वरूप, त्रिदोषजन्य मयंकर रोग व उन को नाश करनेवाले औषध व प्रतीकाराविधि इत्यादि सर्वविषयों दो [ सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र को जाननेवाले श्रीनंदि नामक आचार्यकी कृपा से ] जानकर प्रतिपादन किया है। मुख्याभिष्राय इतना है कि उप्रादित्याचार्य के गुरु श्रीनंद्याचार्य थे॥ ८४॥

अष्टांगोंके प्रतिपादक पृथक् २ आचार्यों के शुभनाम.

बालाक्यं पूज्यपादमकाटितमधिकं शल्यतंत्रं च पात्र-।
स्वामिमोक्तं विषोग्रग्रह्शमनविधिः सिद्धसेनैः मसिद्धैः ॥
काये या सा चिकित्सा दश्वरथगुरुमिर्भेघनादैः शिश्चनां ।
वैद्यं वृष्यं च विष्यामृतमपि कथितं सिहनादैर्धनीदैः ॥ ८५ ॥

भावार्थः — श्री पूज्यपाद आचार्यने शालाक्यतंत्र, पात्रकेसरी स्वामी ने शल्यतंत्र, श्रिसेद आचार्य तिद्वसेन भगवान् ने अगदतंत्र व भूतविद्या [प्रहरोगशमनविधान ] दशस्य मुनिश्चर ने कायचिकित्सा, भेघनादाचार्यने कीमारभृत्य और सिंहनाद मुनीद्वने वाजीकरणतंत्र व दिन्यरसायनतंत्र को बढे विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। १ शल्यतंत्र. २ शालाक्यतंत्र. ३ अगदतंत्रा. ४ भूतविद्या. ५ कायचिकित्सा. ६ कीमा-

र द्वादशांग शास्त्र में जो दृष्टिवाद नाम का जो बारहवा अंग है उसके पांच भेदों में से एक भेद पूर्व (पूर्वगत) है। उसका भी चीदह भेद है। इन भेदों में जो प्राणाबाद पूर्वशास्त्र है उसमें विस्तारके साथ अशंगायुर्वेदका कथन किया है। यही आयुर्वेद शास्त्रका मूलकास्त्र अथवा मूलवेद है। उसी वेद के अनुसार ही सभी आचारोंने आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है।

२ सिंहसेने इति क. पुस्तके।

रमृत्य. ७ वाजीकरणतंत्र व ८ रसायनतंत्र. ये आयुर्वेद के आठ अंग हैं। इन आठों. अंगों को उपरोक्त आचार्यों ने अपने २ प्रंथों में विशेषरीति से वर्णन किया है यह, पिंडार्य है।। ८५।।

### अष्टांग के प्रातिपादक स्वामी समतभद्रः

# अष्टांगमुप्यखिष्ठमत्र समंतभद्रैः प्रांक्तं सविस्तरवचांविभवैविंशेषात् । संक्षेपतो निगदितं तदिहात्मशक्त्या कल्याणकारकमशेषपदार्थयुक्तम् ॥

भावार्थः—शतःसमरणीय भगवान् समंतभद्राचार्यने तो, पूर्वोक्त आठों अंगों को पूर्ण रूप से, बडे निस्तार के प्रतिपादन किया है अर्थात् आठों अंगो को विस्तार के साथ प्रतिपादनकरनेवाळे एक महान् प्रंथ की रचना की है। उन आठो अंगों को इस कल्याणकारक नामके प्रथमें अपने शक्तिके अनुसार, संक्ष्पेसे हम [उग्रादित्याचार्य] ने प्रतिपादन किया है।। ८६।।

### प्रंथनिर्माणका स्थानः

वेंगीषत्रिकिक्षंगदेशजननमस्तुत्य सानूत्कट । मोद्यद्वुक्षछताविताननिरते सिद्धैस्सविद्याधरैः ॥ सर्वैर्मेदरकन्दरापमगुहाचैत्यालयालकृते । रम्ये रामगिरौ मया विरचितं शास्त्रं हितं माणिनाम् ॥ ८७ ॥

भावार्थः — किंग देशमें उत्पन्न सुंदर सानु (पर्वतके एक सम भूभाग प्रदेश) मनोहर वृक्ष व लतावितान से सुशोभित, विद्याओं से सिद्ध विद्याधरों से संयुक्त, मंदराचल [ मेरु पर्वत ] के सुंदर गुफाओं के समान रहनेवाले, मनोहर गुफा व चैत्यालयों (मंदिर) से अलकृंत, रमणीक रामगिरि में प्राणियों के हितकारक, इस शास्त्र की हमने (उप्रादित्याचार्य) रचना की है ॥ ८७॥

### प्रंथकर्ताका उद्देशः

न चात्मयशसे विनोदननिमित्ततो वापि स-।
त्कवित्वनिजगर्वतो न च जनानुरागाश्चया-॥
त्कृतं प्रथितशास्त्रमततुक्जैनसिद्धांतिम-।
त्यहनिश्चमनुस्मराम्यखिलकर्मनिर्मृलनम्॥ ८८॥

भावार्थः - हमने कीर्ति की छोलुपता से वा विनोद के छिये अथवा अपने

कवित्व के गर्व से, या हमारे ऊपर मनुष्यों के प्रेम हो, इस आशय से, इस प्रसिद्ध श्रंथ की रचना नहीं की है। लेकिन यह समस्तकर्मीको नाश करनेवाला महान् जैनिश्चित्रांत है, ऐसा स्मरण करते हुए इस की रचना की है।। ८८॥

मुनियों को आयुर्वेद शास्त्र की आवश्यकता.

आरोग्यशास्त्रमिथगम्य मुनिर्विपश्चित् । स्वास्थ्यं स साधयति सिद्धमुलैकहेतुम् ॥ अन्यस्स्वदोषकृतरोगनिपीढितांगो । वध्नाति कर्म निजदुष्पश्चिगमभेदात् ॥ ८९ ॥

भावार्थ:—जो विद्वान् मुनि आराग्यशास्त्र को अच्छीतरह जानकर उसी प्रकार आहार विहार रखते हुए स्वास्थ्य रक्षा बर छेता है, वह सिद्धसुखके मार्गको प्राप्त कर छेता है। जो स्वास्थ्यरक्षाविधान को न जानकर, अपने आरोग्य की रक्षा नहीं कर पाता है वह अनेक दोषों से उत्पन्न रोगों से पीडित होकर अनेक प्रकार के दुष्प-रिणामों से कर्मबंध कर छेता है।। ८९।।

### आरोग्य की आवश्यकता.

न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य इर्ता न कामस्य भोक्ता न मोक्सस्य पाता । नरो बुद्धिमान् धीरसत्वोऽपि रांगी यतस्तद्दिनाञ्चाद्ववेकैव मर्त्यः ॥९०॥

भावार्थ: मनुष्य वृद्धिमान्, दृढमनस्क हानेपर भा यदि रोगी हो ता वह न धर्म कर सकता है न धन कमा सकता है और न मोक्षसाधन कर सकता है। अर्थात् रोगी धर्मार्थकाममोक्षरूपी चतुःपुरुषार्थ को साधन नहीं कर सकता। जो पुरुषार्थ की प्राप्त नहीं कर पाता है वह मनुष्यभव में जन्म छेने पर भी, मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। क्यों कि मनुष्य भव की सफलता, पुरुषार्थ प्राप्त करने से ही होती है। १००।

इत्युग्रादित्याचार्यवर्यप्रणीतं शास्त्रं शस्त्रं कर्मणां मर्मभेदी । ज्ञात्वा मत्येरसर्वकर्मप्रवीणः स्वभ्यंत्रेके धर्मकामार्थमोक्षाः ॥ ९१ ॥

भावार्थः — इस प्रकार उग्रादित्याचार्यवर्यके द्वारा प्रतिपादित यह शास्त्र जो कर्मी के मर्मभेदन करनेके लिये शस्त्रके समान है। इसे सर्वकर्मी में प्रवीण कोई २ मनुष्य जानकर, धर्म, अर्थ, काम मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात् इस श स्न में प्रवीण होकर इस के अनुसार अपने आरोग्य का रक्षण करके, पुरुषार्थी को प्राप्त करना चाहिये ॥९१॥

#### शुभकामना.

सन्दर्गिद्धासमानस्कुटतरमहितस्सेव्यमानो विशिष्टैः। वीर्यैराराजितैरूर्जितनिजचरितो जैनमार्गोपमानः॥ आयुर्वेदस्सलोकत्रतिथिरखिल्याणिनिःश्रेयसार्थ। - स्थेयादाचंद्रतारं जिनपतिविहिताशेषतत्वार्थसारम्॥ ९२॥

भावार्थ: — जो इच्यों के स्वरूप को स्पष्टम्य से बतलानेवाला है, भले प्रकार से पूजनीय है, उज्बल वीर्यवान् महापुरुष भी जिसको सेवन (मनन अभ्यास धारण आदि रूप से) करते है जिस का चिरत [कथन] जैन धर्म के अनुसार निर्मल है, दोषरिहत है, ऐसे आयुर्वेद नामक व्रतिविधान लोक के समस्तप्राणियों के अभ्युद्य के लिये जबतक इस पृथ्वी में सूर्य, चंद्र व तारा रहे तबतक स्थिर रहे। यह साक्षात् जिनेद्र भगवंत के द्वारा कथित समस्त तत्वार्थ का सार है॥ ९२॥

#### शुभकामना

भूयाद्धात्री समस्ता चिरतरमतुलात्युत्सबोद्धासमाना । जीयाद्धर्मी जिनस्य प्रविमलविलसद्भव्यसत्वैकथाम ॥ पायाद्वाजाधिराजस्सकलबसुमतीं जैनमार्गानुरक्तः । स्थेयाज्जैनेंद्रवैद्यं शुभकरमस्त्रिलप्राणिनां मान्यंमतत् ॥ ९३ ॥

भावार्थः — आचार्य ग्रुभकामना करते है कि यह भूमण्डल चिरकालतक अतुल आनंद व उत्सव मनाते रहें। मध्य प्राणियोके आश्रयभूत श्री पवित्र प्रकाशमान जिन धर्म जयशील होकर जीते रहे। राजा अधिराजा लोग इस पृथ्वी को जैनमार्ग में अनुरागी होकर पालन करते रहे। इसी प्रकार समस्त प्राणियोको हितकरनेवाला मान्य यह जैन वैचक प्रंथ इस भूमण्डल मे स्थिर रहें॥ ९३॥

### अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतस्त्रास्त्रमहांबुनिष्धः । सकळपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ९४ ॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्ष्ण तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनीमूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है । साथमें जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसिक्टिये इसका नाम कल्याणकारक है ] || ९४ ||

# इत्युग्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे शास्त्रसंग्रहतंत्रयुक्तिरिति नाम विंशः परिच्छेदः।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा हिखित भावार्थदीपिका टीका में शास्त्रसंप्रहतंत्रयुक्ति नामक वीसवां परिच्छेद समाप्त हुआ।





#### उत्तरतंत्र.

#### मंगलाचरणः

श्रीमद्दीरिजनेंद्रमिंद्रमिहतं वंद्यं मुनींद्रैस्सदा । नत्वा तत्विदां मनोहरतरं सारं परं भाणिनां ॥ प्राणायुर्वेस्रवीर्यविक्रमकरं कल्याणसत्कारकं । स्यात्तंत्रोत्तरभ्रत्तमं मतिपदं वक्ष्ये निरुद्धोत्तरम् ॥ २ ॥

भावार्थः — इंद्रोंसे पूजित व मुनींद्रों से वंदित श्रीवीर जिनेंद्र की नमस्कार कर तत्वज्ञानियों के लिये मनोहर व सर्वप्राणियों के सार स्वरूप, व उन के प्राण, आयु, बल व वीर्य को बलानेवाले (कल्याणकारक) सब को कल्याण करनेवाले उत्तम उत्तरतंत्र का प्रतिपादन करेंगे ॥ १॥

## लघुताप्रदर्शन.

उक्तानुक्तपदार्थभ्रेषमासिलं संग्रह्म सर्वात्मना । वष्तुं सर्वविदा मणीतमधिकं कां वा समर्थः पुमान् ॥ इत्येवं सुविचार्य वर्जितमिष मारब्धभास्तं बुधैः । पारं सत्पुरुषः मयात्यरमतो बक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ २ ॥

भावांथे:— सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित लोक के उक्त व अनुक्त समस्तपदार्थोंको सर्वतोभावसे संप्रह कर प्रतिपादन करने के लिये, कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार अच्छीतरह विचार कर छोडे हुए शास्त्र को भी पुनः प्रारंभ कर विद्वानोंकी सहायता से सत्पुरुष पार हो जाते हैं। इसालिये यहां भी हम विद्वानों की सहायता [अन्य आचार्य प्रतिपादित शास्त्रके आधार] से उस को संक्षेप से निक्ष्पण करेंगे।। २॥

#### शास्त्र की परंपरा.

स्थानं रामिगिरिगिरीद्रसद्यः सर्वार्थिसिद्धिमदं । श्रीनंदिमभवोऽखिलागमिविधिः शिक्षामदः सर्वदा ॥ प्राणावायनिरूपितार्थमिखिलं सर्वज्ञसंभाषितं । सामग्रीगुणता हि सिद्धिमधुना शास्त्र स्वयं नान्यथा॥ ३॥

भावार्थः — आचार्य कहते है कि इस प्रंथ की हमने मंदराचल के समान समस्त प्रयोजनकी सिद्धि कर देने में समर्थ , राक्षिरि पर बैठकर रचना की है और यह श्रीनंदि आचार्यजी के सदा शिक्षाप्रद उपदेशों से उत्पन्न है। एवं सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित प्राणावाय नामक दाक्ष में निरूपित सर्वतत्व है। दन सब सामप्रियों की सहायता से इस कार्य में हमें सफलता हुई। अन्यथा नहीं होस नती थी। इस स्थोक का सार यह है कि अथमतः सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित इस आयुर्वेदशास्त्र को गणधरोंने द्वाद-शग शास्त्र के अगभूत प्राणावाय पूर्यगतशास्त्र में प्रथित किया है अर्थात् इस का वर्णन किया। आचार्य परंपरागत इस प्राणावाय प्रयोगतशास्त्र में प्रथित किया है अर्थात् इस का वर्णन किया। उस को इम प्रथरूपमें निर्माण करने के लिये मनोहर रामगिरि नामक पर्वत भी मिल गया। इन्हीं की सहायता से हमें प्रथ बनाने में सफलता मिली। ये सामग्री न होती तो उस में हम संपल्ल नहीं हो सकते थे। अर्थात् इस को पूर्व आचार्य परम्परा के अनुसार ही निर्माण किया है अपने स्वक्षों सकत्वा नहीं ॥ ३ ॥

शास्त्र अस्मन्पदशास्त्र वस्तु विषया ये ते यहीतं तत-।
स्तेषां तेषु विशेषतोऽर्थकथनं श्रोतस्यमेवान्यथा।।
शास्त्रस्यातिमहत्वपर्थवशतः श्रोतुर्मनोमोहनं॥
स्यास्यातुं च भवेदशेपवचनस्यादर्थतः संकरः॥ १॥

भावार्थ: — इस शास्त्र में वातुवों के विवेचन करने के लिये पदशास्त्र का प्रयोग किया है। उन्हों के अनुसार उन का यथार्थ व विशेष अर्थ करना चाहिये। क्यों कि शास्त्र का महत्व उस के अर्थ से हैं जो श्रोतावों के मन को मोहित करता हो। और वह ब्याख्या करने योग्य होता है। अन्यतः अर्थ में संकर हो जायगा ॥ ४॥

तस्माद्वैद्यमुदाहरामि नियतं बह्वर्थमथीवहं । वैद्यं नाम चिकित्सितं न तु पुनः विद्योद्धवार्थातरम् ॥ व्याख्यानाद्वगम्यतेऽर्थकथनं संदहवद्वस्तु तत् । सामान्येषु विशेषितास्स्थितमतः पद्यं यथा पंकलम् ॥ ५ ॥ यावाधः — इसिंखिये बहुत अर्थों को जाननेवाला वैष ही इस कार्य के छिये नियत है ऐसा महर्षिगण कहते हैं। विषा के बल से चिकित्सा करनेवालेका ही नाम वैष है। विषा के बल से और कुल काम करनेवालों को वैष नहीं कहते हैं। अपितु विषाकों बलसे रोगमुक्त करनेवाला वैष कहलाता है। अर्थकथन व्याख्यान से ही जाना जाता है। सामान्य में विशेष रहता है जैसे पग्न कहने से उस में पंकज आदि समस्त विशेष अंतर्भूत होजाते हैं॥ ५॥

## चतुर्विधकमं

वैद्यं कर्भ चतुर्निषं व्यभिहितं साराग्निशस्त्रीपर्धे-। स्तत्रेकेन सुकर्मणा सुविहितेनाप्यामयस्साध्यते ॥ द्वाभ्यां कश्चिदिह त्रिभिर्शुरुतरः कश्चिच्चतुर्भिस्सदा । साध्यासाध्यविदत्र साधनतमं ज्ञात्वा भिषक्साधयेत् ॥ ६ ॥

भावार्थ:—िकित्साप्रयोग, क्षारकर्म, अग्निकर्म, शक्षकर्म व औषधकर्म इस प्रकार चार मेद से विभक्त है। यदि उन में किसी एक किया का भी प्रयोग अच्छी तरह किया जाय तो भी रोग साध्य होता है अर्थात् ठीक होता है। किसी रोग के लिये दो कियावोंको उपयोग करना पडता है। किन्ही २ कठिन रोगोंके लिये तीन व और भी कठिन हो तो चारों कर्मोंके प्रयोग की आवश्यकता होती है। रोग की साध्य असाध्य आदि दशावोंको जावने वाला वैद्य, साध्यरोगों का चिकित्सा से सावन करें ॥ ६ ॥

# च शुर्विधकर्मजन्य मापत्तिः

तेषामेव सुक्षमणां सुविधितानामप्युपेक्षा किया । स्वज्ञानाद्यवस्तुरस्य विषमाचाराद्विषम्मोइतः ॥ योगावीमगुणातियोगविषमञ्यापारनैपुण्यवै— । कस्यादन भवंति संतत्महासंतापकृष्ट्यापदः ॥ ७ ॥

भावार्थ: -- उपरोक्त चतुर्विध कर्मों में प्रयोग अच्छी तरह से करने पर भी यदि पश्चात् कर्म अध्या पथ्य आहार बिहार सेवन आदि कराने में अज्ञान (प्रमाद) से उपेक्षा करें व रोगी के विषम आचरण से, वैद्य के अज्ञान से, योग, अयोग, अतियोगों के उक्षण न जानने से व अतियोग जैसे विषम कार्य अर्थात् अवस्था उपस्थित हो जावें तो उस हार्डत में प्रतीकार करने की निपुणता न रहने से, हमेशा महान् संताप को उत्पन्न करनेवाली अनेक आपित्यां उपस्थित हो जाती हैं। । ७।।

#### मतिश्वा-

भावार्थ:—अत्र यहासे आगे, उन आपत्तियों (रोगों) की श्रेष्टचिकित्सा व शिष्टजनों को नियभूत, रसों के महान् बंधन (संग्रह) से संयुक्त, सरस नाना प्रकार के उत्कृष्ट प्रयोग, और कल्पकुल के समान रहनेवाले, इष्टार्थ को साधन कर्नेवाले, आयुष्य को श्थिर रखने व बढानेवाले सुखदायक अनेक औषधकल्पोंको थोडे कोकों द्वारा वर्णन करेगे।। ८।।

### अथ क्षाराधिकारः।

क्षारका प्रधानव व निरुक्ति.

याथासख्यविधानतः कृतमहाकर्षोद्भव्यापद । वस्ये चारु चिकित्सितं प्रथमतः क्षाराधिकारः रमृतः ॥ श्रक्षंष्र्यमहोपश्रक्षनिचये क्षारप्रधानं तथा । दत्तरतःक्षणनात्ततः क्षरणतः क्षारेऽयामित्यादृतः ॥ ९ ॥

भावार्थ: — पूर्वोक्त क्षार अदि चार महान् कर्मों के प्रयोग बराबर न होने के कारण, जो महान् व्याधियां उत्पन्न होती है, उनको और उनकी योग्यचिकि सा को भी कमशः वर्णन करेंगे। सब से पिहले क्षारकर्म का वर्णन किया जायगा। भयंकर शक्त व उपशक्तकर्मों से भी क्षारकर्म प्रथान है। प्रयुक्त क्षार, विक् मांस आदिकों को हिंसा करता है अर्थात् नष्टश्रष्ट करता है, इसल्थि अथवा दुष्ट मांस आदिकों को अलग कर देता है अर्थात् गिराता है। इसल्थि भी इसे क्षार कहा है अर्थात् यह क्षार शब्द की निरुक्ति है। ९॥

### क्षार का भेद.

भारायं प्रविसीरणात्मविषयः पानीय इत्येव वा । भारस्य द्वितियो विपाकवन्नतः स्वरुपद्रवीऽतिद्रवः॥

१. क्रजोपमानपि इति पाडांतर।

२ क्षणमात्कारः क्षरणाद्वा क्षारः ॥ क्षणमात् त्वक्मांसादिद्धिसमात् ॥ क्षरणात् प्रचलक्मांसादिवासमात् शातनादित्वर्थः ॥

# सारस्यापि विनष्टवीर्यसमये सारोदकरप्यति । सारद्रव्यगणेश्र तदद्दनतः शक्तिः समाप्याययेत् ॥ १०॥

भावार्थ:—क्षार का प्रतिसारणीय क्षार ( शरीर के बाह्य प्रदेशों में लगाने वा टर्पकाने योग्य ) पानीय क्षार ( पीने योग्य ) इस प्रकार दो मेद हैं । क्षारके पाक की अपेक्षा से, स्वल्पद्रव, अतिद्रव इस प्रकार पुनः दो मेद होते हैं । अल्प शक्तिवाले अभैषित्रों से साधित हो जाने से, क्षार की शक्ति जब नष्ट (कम ) हो जाती है तो उसे क्षारजल में हालकर पकाने से, अथवा क्षारऔषध समूहों के साथ जलाने से वह वीर्यवान होता है। इसिल्ये हीनशक्तिवाले क्षार को, उक्त किया से वीर्य का अधान करना चाहिये ॥ १०॥

शारका सम्यग्दग्धलक्षण व प्रशास्त्रिया.

व्याचौ क्षारिनपातने क्षणमतः कृष्णत्वमालोक्य तत्। क्षारं क्षीरघृताम्लयष्टिमधुकैः सौवीरकैः क्षालयेत्॥ पश्चात्क्षारिनवर्तनादनुदिनं श्वीताश्वपानादिभिः। श्वीतैरप्यनुलेपनैः मञ्चमयेत्तं क्षारसाध्यातुरम्॥ ११॥

भावार्थ:—त्वक् मांसादिगत वातरोगमें क्षार के पातन करनेपर उसी क्षणमें यदि वह काळा पढ गया (क्षार पातन करने पर काळा पढजाना यह सम्यग्दम्य का ळक्षण है) तो उस क्षारको दूध, घी, अम्ळ, मुळेठी इनसे संयुक्त कांजी से धोना चाहिये। इस प्रकार क्षार को धोकर निकाळने के पश्चात् हमेशा क्षारसाध्यरोगीको शीत अन्नपानादिकों से व शीतहरूयोंके ळेपन से उपचार करना चाहिये॥ ११॥

क्षारगुण व क्षारवर्ज्यरोगी.

श्रक्षणः श्रुक्तरातिपिच्छिष्ठसुखग्राक्षोऽस्परुग्च्यापकः । सारस्स्यादगुणवाननेन सततं सारेण वर्ष्या इमे ॥ सीणोरःक्षतरक्तिपत्तवहुमूच्छीसक्ततित्रज्वरा—। नतःश्वरूयोष्मिनिपीदिता शिशुमदक्षांतातिवृद्धा अपि ॥ १२ ॥ गर्भिण्योष्यतिभिश्वकोष्टविकटक्कीषस्तृषादुर्भया—। क्रांतोष्युद्धतसाः स्मरीपदगणश्वासातिश्लोषः पुमान् ॥ मर्मस्नायुसिरातिकोमस्रनखार्थ्यक्ष्यां त्यमां समंदः। सक्षोतिस्विप मर्मरांगसदितेष्वाहारविद्वेषिषु ॥ ४३ ॥ सीवन्बायुदरेषु संषिषु गर्छ नाभी तथा घेइने । हुच्छूके च विवर्जयेषिश्चितसङ्घारं महाझारवित् ॥ भारोऽयं विषश्चसपर्दहनज्वास्त्राश्चिषक्षया । स्यादश्चानिनियोजितः सुभिषजा हुन्यास्त्रियुक्तो ग्रहान् ॥ १४ ॥

मावार्थः — यह क्षार, चिकना, साधारण सफेद, पिन्छिल (पिछपिछा) सुख से प्रदण योग्य, थोडीसी पांडा करनेवाला, न्यापक आदि सभी गुणोंसे संयुक्त है। दुर्बल उरःक्षत, रक्तित, अधिकमूर्च्छा, तीव न्वरसे पीडित, अंतःशल्य से युक्त, अत्यंत उपण से पीडित, बालक, मदसे संयुक्त, अतिवृद्ध, गर्भिणी, अतिसारपीडित, नपुंसक, अधिक प्यास व दुष्टमय से आजांत, अश्मरी, श्वास, क्षय से पीडित, ऐसे अनुष्यापर क्षारकर्म नहीं करना चाहिये अर्थात् ये क्षारक्षमें के अयोग्य हैं। मर्म, स्नायु, क्षिरा, नख, तरुणारिथ, आंख, अल्प मांसयुक्त प्रदेश, स्नोत, इन स्थानोमें, मर्मरोग से संयुक्त व आहार से देष करनेवालों में, सांवनी, उदर, संधि [ इडियो की जोड ] गल, नामि, शिक्षोंदेय, इन स्थानोमें व हृदयशूलते पीडितो में भी क्षारकर्मको जाननेवाला वैद्य, तीक्षण क्षारकर्म नहीं करें। अज्ञानी वैद्य के द्वारा प्रयुक्त क्षार, विष शक्त, सर्प, अग्नि, बिजली के समान शीव्र प्राणों का घात करता है। विवेकी वैद्य द्वारा प्रयुक्त क्षारकर्म, अनेक रोगों को नाश करता है॥ १२॥ १३॥ १४॥

क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व पानीयक्षारप्रयोग.

सारः छेद्यविभेद्यलेख्यकरणाहोषणयहनौषध-।
व्यापारादिषकं भयोगवश्वतः श्रम्भानुश्रमेख्यपि॥
तण्णात्रस्यात्मतिसारणीय विहितः कुष्टेऽस्विलानर्बदे-।
नाड्यां न्यच्छभगंदरिकिमिविषे बाग्ने तु योज्यात्सदा॥ १५॥
सप्तस्वप्यिशितिह्निकोपयुतिह्निमायं च दंतोभ्दवे।
वेदभें बहुमेदसाप्युपहते ओष्टमकोपं तथा॥
योज्यस्स्यादिह रोहिणीषु तिसृषु भारो गरंष्मर्जितः।
पानीयोप्युदरेषु गुल्मनिचयं स्यादिमसंद्रेष्विषि॥
अद्मर्यामपि श्रकरासु विविधग्रंथिष्वयार्श्वस्वि॥
भावन्नासिषु चाप्यशीर्णिषु मतः सारोयमस्मादिष ।
साराद् ननरतीव तीक्षणगुणवत्तदग्यनिर्मृङनात्॥ १७॥

भावाधी: कार, छेदन, मेदन, लेखनकर्म करता है। त्रिदोक्त औपिक्यों से, साक्षित होने से तीनों दोषों को नाश करता है। जिस में शकादिक का प्रयोग नहीं होता है ऐसी विशिष्टव्याधि में क्षारकर्म प्रयुक्त होता है ि जैसे क्षार पानकर्म में प्रयुक्त होता है लेकिन शक नहीं। इसिल्थे शक्ष, अनुशक्षों से, क्षार श्रेष्ठ हैं। प्रतिसारणीयक्षार (जो पाहिले कश गया है) को, कुछ, सम्पूर्ण अर्बुद, नाडीक्रण,न्यच्छ,भगंदर, बाह्यिकिमि व बाह्मविष, सात प्रकार के मुखरोग, अधिजिव्हा, उपितव्हा, दंत, वैदर्भ, मेदोरोग, ओष्ठ-प्रकाप, तीन क्रकार के रोहिणी, इन रोगों मे प्रयोग करना चाहिये। गर (कृतिमिष्य) उदररोग, गुल्मरोग, अग्निमांब, अग्मरी, शर्करा, नानाप्रकारके प्रथिरोग, अर्थ, अंतर्गत तीन विषरोग व कृमिरोग, आसकास, भयंकर अर्जाण, इन रोगों में, पानीय श्राह पिने योग्य क्षार ] प्रयुक्त होता है।। १५॥ १६॥ १७॥

अथाग्निकर्मवर्णन.

क्षारकर्भ से अग्निकर्म का श्रेष्ठण्य, अग्निकर्म से वर्ज्यस्थान व दहनोपकरण

क्षारैरप्यतिभेषजैनिशितसच्छक्षेरश्वक्यास्तु ये। रोगास्तानिष साधयेदथ सिरास्नाय्वस्थिसंधिष्विष ॥ नैवाग्निः प्रतिसेञ्यते दहनसत्कर्मोपयोग्यानिष । द्रव्याण्यस्थिसमस्तलोहश्वरकांडस्नेहिपण्डादयः ॥ १८ ॥

भावार्थ:—पूर्वोक्त क्षार से अग्नि अत्यधिक तीक्षणगुणसंयुक्त है। अग्नि से जलाये हुए कोई भी रोग समूल नाश होते हैं [ पुन: उगते भी नहीं है ] और जो रोग क्षार, औषधि व शक्तकर्म से भी साध्य नहीं होने हैं वे भी अग्निकर्म से साध्य होते हैं। इसालिये क्षारकर्म से अग्निकर्म श्रेष्ठे है। स्नाय्, अस्थि व संधि में अग्निकर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिये। चाहे वह रोगी भले ही अग्निकर्मके योग्य हो। हड़ी, संपूर्ण

१ शाराविनर्गरीयान् क्रियासु व्याख्यातः । तद्दग्धानां रोगाणामपुवर्भावाद्गेषज्ञ दास्रक्षारेरसाध्यानां तम्साध्यम्बाच्य ॥ इति प्रन्थांनरं ॥

२ प्रधातरोमें '' इह तु सिराश्नायुसंध्यस्थि विषयि न प्रतिविद्धोऽन्निः" यह कथन होनेक्षे शंका हो सकती है कि यहा आचार्यन कैसा विषयित प्रतिपादन किया। इसका उत्तर इतना ही है कि, वह प्रधान्तर का कथन भी, एक विशेषांपेक्षा को लिया हुआ है। जब रोग अप्रिकर्भ को छोडकर साध्य हो ही नहीं सकता यदि अप्रि कर्म न करें तो रोगी का प्राण नाश-होता है। केवल ऐसी छालत में अप्रिकर्भ करना चाहिये, यह उसका मतलब है। इससे अपने आप सिद्ध होता है सर्व साधारण तीरपर स्नाय्वादिस्थानों में अप्रिकर्भ का निषेध है। इसी अभिप्राय से यहा भी निषेध किया है।

अथवा प्रयातर में उन्होंने अपना मत स्थक किया है । सम्भव है उनने उग्रादिश्याचार्यका सत भिन्न हो। क़ोह, शर, शख़का, चूत, तैल, गुड, गोमय आदि दहन के उपकरण हैं ॥ १८ ॥

अग्निकर्भवर्ज्यकाल व उनका भेदः

डीिष्मे सच्छर्दि त्यजेद्दनसत्कर्भत्र तत्त्रत्यत्री—। कं कृत्वात्ययिकामयेति विभिवच्छीतद्रवाहारिणः॥ सर्वेष्वप्यृतुषु प्रयोगवञ्चतः कुर्वीत दाहिकयां। तद्दम्यं द्विविधं भिषग्विनिहितं त्वक्मांसदम्धक्रमात्॥ १९॥

भावार्थ: — श्रीष्म व शरदृतुमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिये। यदि न्याधि आत्यिक (आशु प्राणनाश करने वाला )हो, और अग्निकर्म से ही साष्य होनेवाला हो तो, ऋतुओं में के विपरीत विधान (शीताच्छादन, शीतमोजन शीतस्थान, शीतहव पान आदि विधान) करके, अग्निकर्म करे, अतः यह मधितार्थ निकला कि प्रसंगवश सभी ऋतुओं अग्निकर्म करना चाहिये। वह दग्धकर्म, त्वग्दग्ध मांसदग्ध इस प्रकार दो भेद से विभक्त है। १९॥

त्वग्दग्ध, मांसदग्धलक्षण.

त्वग्दग्घेषु विवर्णतातिविविधस्फोटोद्भवश्चर्मसं । कोन्नश्चातिविदाहता प्रञ्चरदुर्गेषातितीत्राष्मता ॥ मांसेप्यस्परुगस्पश्चोफसहितद्यामत्वसंकोचता । शुष्कत्वत्रणता भवेदिति मतं संक्षेपसङ्क्षणैः ॥ २०॥

भावार्धः — त्वचामें अग्निकर्मका प्रयोग करनेपर उसमें विवर्णता, अनेक प्रकार फफीछे उठना, चर्मका सिकुडना, अतिदाह, अत्यधिक दुर्गंध, अति तीत्र उष्णता ये छक्षण प्रकट होते हैं अर्थात् यह त्वादाध का उक्षण है। मांसमें दाधिकिया करनेपर अल्पशोफ और बणका काळापना, श्रिकुडना, सूखजाना, ये छक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात् यह मांसदाध का उक्षण है। २०॥

दहनयोग्यम्थान, दहनसाध्यरोग व दहनप्रधात् कर्म.

भूशंखेषु दहेन्छिरोराजि तथाधीमंथके वर्त्मरो-। गेष्ट्रप्याईदुक्छसंवृतमथाबारोमकूपाळ्यम्॥ बायानुग्रतरे त्रणेषु कठिनमाळ्तमांसेषु च। ग्रंमावर्षुदचर्मकीछतिछकाछाख्यापचेष्ट्रप्यछं॥.२१॥ नाड्यच्छित्रसिरासु संधिषु तथा छित्रेषु रक्तमवृ । चौ सत्यां दहनिकया मकटिता नष्टाष्टकर्मारिभिः। सम्यग्दम्धमवेक्ष्य साधुनिषुणः द्वर्याद्घताभ्यंजनं। श्वीताहारविहारभेषजविधि विद्वान् विद्वष्यात्सदा॥ २२॥

भावार्थः —िशिरोरोग व अधिमंथ रोगमें भूप्रदेश व संखप्रदेशमें जलाना चाहिये। वर्त्मरोगमें गीले कपडेसे आख को दककर वर्त्मस्थ रोमकूपोसे लंकर दहन करें। अर्थात् रोमकूपों को जलाना चाहिये। त्यचा, मास, सिरा आदि रशानों में वात प्रकुपित होनेपर मयंकर, कठोर, व जिसमें मांस वढ गया हो ऐसे वण में, प्रथि, अर्बुद, चर्मकील, तिल कालक, अपची, नाडीवण इन रोगो में छेदित सिरा, संधि में, रक्तप्रवृत्ति में, अग्निकर्म की प्रयोग करना चाहिये ऐसा आठकर्मरूपां शत्रुवों को नाश करनेवाले मगवान् जिनेंद्र देवने कहा है। सम्यग्दम्ध के लक्षण को देखकर, विद्व न चतुर वंष, दम्धवण में घी लगावें और रोगों को जीत आहार, शीति हार व शीत औषधि का प्रयोग करें ॥२१॥॥ २२॥

### अग्निकर्म के अयोग्य मनुष्यः

वर्षा बन्हिविधानतः प्रकृतिविश्वश्वातिभिन्नाद्रः । श्लीणांतःपरिपूर्णशोणितयुतः श्लांतस्सश्चयथ यः ॥ अस्वेषाश्च नरा बहुब्रणगणैः संपीडिताश्चान्यथा । दग्धस्यापि चिकित्सतं मातेपदं बक्ष्यामि सङ्क्षणैः ॥ २३ ॥

भावार्थः — पिराप्रकृतिवाले, भिनकोष्ठ, कृशा, अंतःशोणितयुक्त, थके हुए, शस्य युक्त, अनेक वणसमूहों से पीडित और जो स्वेदन कर्म के लिये अयोग्य हैं ऐसे मनुष्य भी अग्निकर्भ करने योग्य नहीं है। इसलियं उनपर अग्निकर्भ का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यहां से आगे वैद्य के न रहते हुए, प्रमाद से अकस्मत् जले हुए के लक्षण व चिकित्सा को प्रतिपादन करेंगे।। २३।।

मन्यथा दग्यका चतुर्भेदः

स्पृष्टं चैव समं च दग्धमथवा दुर्दग्येमस्यंतदः । ग्धं चेत्तत्र चतुर्विधं सभिहितं तेषीं यथातुक्रमात् ॥ वक्ष्ये सक्षणमप्यनूनवरभैणज्यक्रियां चातुर । स्याहारादिविधानमप्यतुमतं मान्येकिनिदेस्सदा ॥ २४ ॥

१. अध्यध्या इति पाठांतरं।

भावार्धः - उस अन्यथा दग्ध के स्पृष्ट, सम्यग्दम्ध, दुर्दम्ध व अस्यंतदम्ध इस प्रकार चार भेद करे गये है । इन के ऋगशः छक्षण, श्रेष्टिकित्सा व रोगी के आहार आदि विधान को भी मान्य जिनेंद्र के मतानुसार कहेंगे ॥ २४॥

हेपृष्ट, सम्यग्दग्य, दुईग्ध, अतिदग्धका लक्षण.

यच्चात्यंतिवर्षभ्युष्यबहुलं तच्चानिसंस्पृष्टमि—।
त्यन्यद्यत्तिलवर्षभ्रुष्टणमधिक नवातिगादं स्थितं ॥
तत्सम्यक्समद्ग्धमप्यभिद्दितं स्कोटोभ्दवस्तीत्रस—।
ताषाहुःखतरं चिरमशमनं दुर्ग्धतालक्षणम् ॥२५॥
मूच्छी वातितृषा च संषिविगुहत्वं चांगसंशोषणं।
मांसानामवलवनं निजसिसास्नाप्वस्थिसंपीदनं ॥
कालात्सिकिमिरंव रोहति चिराहदोऽतिदुर्वर्णता।
स्यादत्यंतविद्ग्यलक्षणमिदं वक्ष्ये चिकित्सामपि॥ ५६॥

भावार्थ: — जो अत्यंत विवर्ण युक्त हो, अधिक उप्णतासे युक्त हो, उसे स्पृष्टद्र के कहते हैं। जो दग्ध तिलके वर्णके समान काला हो, अधिक उप्णतासे युक्त हो एवं अतिगाढ (अधिक गहराई) रूपसे जला नहीं हो, वह समद्र प्र है। वह शिक्त है। जिसमें अनेक फफोले उत्पन्न होगये हों, जो तीवसताय को उत्पन्न करता हो, दुःखकें। देनेवाला हो, और बहुत देश्से उपशम होनेवाला हो उसे दुद्र प्र कहते हैं। जिसमें मूर्छा, और बहुत देश्से उपशम होनेवाला हो उसे दुर्द प्र कहते हैं। जिसमें मूर्छा, अतितृपा, संधिगुरुत्व, अंगशोषण, मांसावलंबन [उस वर्ण में मास का लटकना] सिरा स्नायु थ अश्य में पांडा व कुछ समय के बाद (वर्ण में) कृमियों की उत्पत्ति हो, दर्ध वर्ण चिरक, ल से भरता हो, भरजानेपर भी दुर्वण (विपर्शतवर्ण) रहे, उसे अतिद्र प्र कहते हैं। अब इन दर्ध वर्णों की चिकित्सा का वर्णन करेंगे।। २६।।

### द्ग्धवणचिकित्सा

स्निग्धं रूक्षमिप प्रपय दहनश्वीयं दहत्यञ्चतं । तत्रैवाधिकवेदनाविदिधविस्फोटादयः स्युस्सदा ॥ कात्वां स्पृष्टमिहायिना तु सहसा तेनैव संतापनं । सोष्णिरूष्णगुणीवधिरिह श्रुद्धः सम्यक्षमेदहः श्रुमः ॥ २७ ॥

१ इने प्रयांतर में " प्लुष्ट " शब्द से उल्लेख किया है।

भावार्थ:—अग्नि, स्निम्ध [ घृततैलादि ] रूक्ष, ( काष्ट पाषाण, छोह आदि) द्रव्यों को प्राप्तकर, शीप्र ही भयंकर रूपसे जलाता है, और उस दम्धस्थान में अत्यधिक बेदना व नाना प्रकार के स्कोट ( फफीछे ) आदि उत्पन्न होते हैं । अग्नि के द्वारा जो स्पृष्टदम्ध कहा है, उसे जानकर शीप्र ही उसी अग्नि से तपाना चाहिये अर्थात् स्वेदन करना चाहिये । एवं उप्ण व उप्मगुणयुक्त अंधियोसे बार २ लेप करना दितकर है ॥ २७ ॥

### सम्यग्दग्धचिकित्सा.

सम्यग्दग्धिमहाज्यिक्तिमसकृत् सचद्नैः श्लारवृ— । सत्वग्भिः सिक्तैः सयष्टिमधुकैः शाल्यक्षतेः श्लीरसं—॥ विष्टैरिक्कुरसन् वा घृतयुक्तैः छित्रोद्धवांभोजव— । भैः वा गैरिकया तुमसाहितया वा रूपयेदादरात् ॥ २८ ॥

भावार्थः — सम्यग्दग्ध में बार २ घी छेपन करके चंदन, अश्वत्थादि द्विया वृक्षों के छाछ, तिल, मुळेटी, धान, चाबल इनको, दूध वा ईख के रस के साथ पीसका, अथवा घी मिलाकर, छेपन करना चाहिये। अथवा गिलोय, कमल-पुष्पवर्ग (सफेद कमल, नीलकमल, लालकमल आदि) इनको अथवा गेरु, वंशलोचन इनको, उपरोक्त द्रवोसे पीसकर आदरपूर्वक छेप लगावे॥ २८॥

# दुर्दग्धचिकित्सा.

दुर्देग्वेषि सुखोष्णदुग्धपरिवंकैराज्यसंम्रक्षणैः । भित्तरप्यनुरूपनैरूपचरेत् स्फोटानिष स्फोटयेत् ॥ स्फोटान्सस्फुटितानतां घृतयुत्तः भीतीषधैः भीतकैः । पत्रैर्वा परिसंवृतानिष भिषक्कुर्यात्युर्शातादृतिम् ॥ २९ ॥

भावार्थ:—दुर्दग्धमें भी मदोष्ण दूधके सेचन से, घृत के छेपन से एवं शीतद्रव्यों के छेपन से उपचार करना चाहिये। फफोछो को भी फोडना चाहिये। फटे हुए फोडोंपर शीतल्औपित्रयों के साथ घी मिलाकर लगावें और शीतल्याणयुक्त बुक्ष के शीतल पत्तोंसे उनको ढकें। साथमें रोगिको शीतल अन्नपानादि देवें॥ २९॥

### अतिवृग्धचिकित्सा.

श्चात्वा शीतस्रसंविधानमधिकं कृत्वातिदग्धे भिष्। ग्मांसान्यप्यवस्रंवितानपद्देत्स्न।य्वादिकान्यप्यसम् ॥

# दुष्टादुष्टमपोश्चमेवमिकं शिरेण वा शास्त्रवेत् । पत्रैर्वा वृणुयाद्वणं वनरुद्दैः कुर्योद्वणोक्तियाम् ॥ ३० ॥

भावार्थः — अतिदग्धको भी कुशल वैद्य जानकर अधिक शीतलिकित्सा करें। एवं नीचे झुमते हुए मांसोंको, स्नायु आदिकोंको भी दूर करें। दुष्ट अदुष्ट सर्व स्नायु आदिकोंको अलग निकालकर अर्थात् साफ कर के उस ब्रणको दूधसे धोना चाहिये। बाद उस ब्रण को वृक्ष के पत्तो से ढकना चाहिये एवं उसपर ब्रणोक्त सर्व चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३०॥

रोपण(ऋया.

तद्दग्धत्रणरापणेऽपि सुकृतं चूर्णमयोगाईकं । काळ साममपेयुपरमिलनैः शाल्यसत्तेर्लासया ॥ सीरसारसतिदुकाम्रवकुलमोत्तुंगजंबूकदं- । बत्वग्मिश्र सुचूर्णितामिरसकृत् संचूर्णयेकिर्णयम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः — उस दग्बनण के रोपणिक्रिया करने पर चूर्णप्रयोग करने के योग्य काल जब आहें, क्षामरिहत निर्मल चावल, लाल, क्षीरीवृक्ष, व क्षारवृक्ष की छाल और तेंदू, आम्र, वकुल, जंबू, कदंब, इन वृक्षोंकी छाल को अन्ली तरह चूर्ण कर बुरखना चाहिये॥ ३१॥

सवर्णकरणविधान.

श्वित्रेष्क्तविचित्रवर्णकरणानेकीषधालेपनं । कुर्यात्स्निम्धमनोक्षशीतलतरस्त्राहारमाहारयत् ॥ मोक्तं चाग्निविधानमतद्खिलं वस्थामि शस्त्रिक्षयां । कास्राणामनुषस्त्रस्त्रविधिना शस्त्रं द्विधा चोदितम् ॥ ३२ ॥

भाषार्थ: इस दग्वनण के भरं जानेपर उसे श्वित्रकुष्ठ ( सफेद कोढ ) में कहें गये सवर्ण करनेवाले अनेक प्रयोगों से सवर्ण करना चाहिये अर्थात् त्वचाके विकृत वर्ण को दूर करना चाहिये। उस रोगी को रिनम्ध, मनोहर व शीतल आहार को खिलाना चाहिये। अभी तक अग्निकर्मका वर्णन किया। आगे शलकर्म का वर्णन शासानुसार करेंगे। वह शलकर्म अनुशक्ष व शक्षके भेदसे दी श्रकार से विभक्त है।। ३२।।

अनुरास्त्रवर्णनः

तत्रादावतुत्रसभेदमाखिछं यक्ष्यामि संक्षेपतः । साराग्रिस्फटिकोरसारनखकाचत्वग्जलकादिभिः॥

# . तेष्वप्यौषधभीवराजवनिवाबास्त्रातिवृद्धाविकान् । द्रव्यमायगुणा महामुखकरी भोक्ता जसूकाकिया ॥ ३३ ॥

मावार्थः — सबसे पहिले अनुशक्षके समस्त मेदोंको संक्षेपसे कहेंगे। क्षार, अग्नि, स्फिटिक, त्वक्सार (बांस) नाव, काच, त्वचा व जलौंक (जोक) ये सब अनुशक्ष हैं। जो शक्षकर्मसे उरते हैं ऐसे राजा, क्षी, अतिबाल व वृद्धों के प्रति इनका उप-यौग करना चाहिये। इनमें जलौंकका प्रयोग जो शक्षसदश गुण को रखता है महासुख-कारी है। ३३॥

#### रक्तसायके उपाय.

ጟ

बातेनाप्यतिपित्तदुष्टमथवा सश्लेष्मणा श्राणितं । श्रृंगेणात्र जकीकसा सदद्दनेनाकाबुना निर्दरेत् ॥ इत्येवं कवतो ब्रुवंति नितरां सर्वाणि सर्वेरतः। केचित्तत्र जलीकसां विधिमदं वस्यामि सल्लक्षणैः॥ ३४॥

भावार्थः — वात, पित्त व कफ से रक्तदूषित होनेपर क्रमशः ग्रंग (सींग लगाकर) जलोका ( जींक ) व अग्नियुक्ते तुम्बी से रक्त निकालना चाहिये ऐसा कोई कहते हैं। अर्थात् वानदूषितरक्त को सींग से, पित्तदूषित को जाक लगाकर, कफदूषित को तुम्बी लगाकर निकालना चाहिये। कोई तो ऐसा कहते हैं ऐसे क्रम की कोई आवश्यकता नहीं हैं। लेकिन् किसी भी दोष से दूषित हो तो किसी उपयुक्त श्रृंग आदि से निकालना चाहिये अर्थात् सब में सब का उपयोग करें। अब जींक से रक्त निकालने की विधिको व उसके लक्षण को प्रतिपादन करेंगे॥ ३४॥

### जलौकसशब्दनिराक्ति व उसके भेद-

तासामेव जेळीकसां जळपळं [?] स्यादायुरित्येव वा । शोक्ता तश जळांयुका इति तथा सम्यग्जल्का अपि ॥ श्रद्धक्रेस्तु पृषोदरादिविधिना तव्हादश्वेवात्र षट्- । कष्टा दृष्टविषाः स्वदेहविविषास्तळक्षणं लक्ष्यताम् ॥ ३ 1 ॥

**१ इमका यह मतलब है कि तुर्भा न रक्त** निकालने के लिये तुर्भी के अदर दी**पक रखना** पहता **है,** अन्यथा उसने रक्त नहीं निकल पाता।

२ जलमासामोक इति जलोक्स.।

<sup>🧣</sup> जलमासामायुरिति जलायुक्त ।

भावार्थ:—जिन का जल ही ओक (घर) है। इसलिय जोंकों को "जलोकस" कहते हैं। जिन का जल ही आयु है इसलिय " जलायुका " कहते हैं। एवं इन्हें जल का भी कहते हैं। ये जोंकवाचक शब्द पृथेदरादि गण से साधित होते हैं ऐसा व्याकरणशासकोंका मत है। जोंक बरह प्रकार के होते हैं। उन में छह तो सिष्ध होते हैं। ये अत्यंत कष्ट देनेवाले होते हैं; बाकी के छह निर्विष होते हैं। कृष्णा, कर्बुरा अलगर्दा, इंद्रायु, सामुद्रिका, गोचंदना ये छह विषयुक्त जोंको के भेद हैं। कपिला पिक्तला, शक्कुमुखी, मृषिका, पुंडरीक दुखी, सावरिका ये छह निर्विष जोंकों के भेद हैं। आगे इन का लक्षणकथन किया जायगा, जिसपर पाठक दृष्टिपात करें॥ ३५॥

# सविषज्ञकीकोंके छक्षणः कृष्णाकुंबुरस्रमणः

या तत्रांजनपुंजमेचकनिभा स्थूलोत्तमांगान्विता । कृष्णाख्या तु जलायुका च सविषा बर्ज्या जलूकार्तिभिः॥ निम्नोत्तंगनिजायतोदरयुता वर्म्याख्यमत्स्योपमा । स्यामा कर्बुरनामिका विषमयी निया ग्रुनींद्रैस्सदा ॥ ३६॥

भावार्थः — जो जल्का अंजन (काजल ) के पुंज के समान काले वर्णकी हो, जिसका मस्तक स्थूल हो, उसे "कृष्णा " नामक जल्का कहते हैं। जो निम्नोकत लंबे पेटसे युक्त हो और वैमिं नामक मलली के समान हो, स्थामवर्णसे युक्त हो उसे "कर्बुर " नामक जलौंक कहते हैं। ये दोनों जौंक विषयुक्त है। इसलिये ये जौंक लगाकर रक्त निकालने के कार्य में यिजित हैं व निष्य है ऐसा मुनींद्रों या मत है ॥३६॥

अलगर्रो, रंद्रायुधा, लामुद्रिकालक्षण.

रोमन्याप्तमहातिकृष्णवद्ना नाम्मालगर्दापि सा । सांध्या सक्रधनुःभमेव रचिता रेखामिरिद्रायुधा ॥ वर्ड्या तीत्रविषापरेषदसिता पीता च भासा तथा । पुष्पिश्चित्रविधिवित्रितवषुः कष्टा हि सामुद्रिका ॥ ३७ ॥

भावार्थ: — जिसके शरीरमे रोम भरा हुआ है व जिसका मुख बडा व अत्यंत क छ। है, उसे '' अलगदि '' नामक जल्ल कहते हैं। जो संध्या समय के इंद्रधनुष्य के समान

१ यह मछली सर्प के आकारवाली है।

अनेक वर्णकी रेखावों से युक्त शरीरवाला है वह '' इंडायुधा '' नामक जल्क है। जो किंचित् काले व पीले वर्णसे संयुक्त है, जिसके शरीर नाना प्रकार के पुष्पों के समान चित्रों से विचित्रित है यह '' सामुद्धिका '' नामक जींक है। ये दोनों जींक तीव्रविषसंयुक्त होने से प्राणियोंको कष्टदायक होने हैं। इसलिये, ये भी जलोंकाप्रयोग में त्याज्य हैं। ३७॥

गोचंदनालक्षण व सविपजूत्यकादएलक्षण.

-जोश्वृंगद्वयवत्तथा वृषणवध्दार्यात्यघोभागतः । स्विका स्थलपुत्ती विषेण विषमा गोचंदनानामिका ॥ ताभिर्देष्टपदातिकोफसहिताः स्फोटास्सदाइज्वर-- । च्छर्दिर्भूच्छनमंगसादनमदालक्ष्माणि लक्ष्याण्यल ॥ ३८ ॥

मावार्थः -- जिस के अधीमाग में गायके सींगके समान य दृषण के सभान दी प्रकार की आकृति है अधीत दो भाग मान्द्रम होते है, जो सदा गीला रहती है, और सूक्ष्म मुख्वाली है एवं भयंकर विष से युक्त है, उसे ''गांचंदना '' कहते हैं। इन विषमय जल्कावोंके काटनेपर, मनुष्य के दारीर में अत्यंत सूजन, पत्रोले, दाह, ज्वर, वमन, मृष्की, अंगसाद व मद ये लक्षण प्रकट होते हैं। ३८॥

### सविपज्ञलीकदृष्टचिकिंग्साः

तासां सर्पविषोपमं विषमिति ज्ञात्वा भिषम्भेषणं । मोक्तं यद्विषतंत्रमंत्रविषयं तद्योजयेद्जितम् ॥ पानाहारविषावश्चेषमगदं प्रख्यातकीटोत्कट- । मोह्होग्रविष्टनमन्यदेखिलं नस्यप्रकेपादिषु ॥ ३९ ॥

भावार्थः — उन विषमय जर्लाकोका विष सर्पके समान ही भयंकर है, ऐसा समझकर कुराल वैद्य विषमंत्रतंत्राधिकार में वतलाये गये विषम्न, अगद, मंत्रा, आदि विषमात्रक उपायोंको उपयोग करें। पान व आहार में भी सम्पूर्ण अगद का प्रयोग करें। एव प्रसिद्धकीटों के भयंकर विष को नाश करनेव ले जो कुछ भी प्रयोग बतलाये गये हैं उन का को नरय, आल्य, अंजन आदि कार्यों में उपयोग करें ॥३९॥,

निर्विषजलीकांके सक्षण.

कविला लक्षणः

इत्येवं सविषा मया निगदिता सम्यग्नल्कास्ततः । संक्षेपादविषाश्र षटस्विप तथा वस्यामि सल्लक्षणैः॥

# ः स्राप्तासद्वसपिष्टदिगुलविकितेवात्मपार्श्वोदरैः । वक्त्रे या कपिका स्वयं च कपिका नाम्ना तु मुहोपेमा ॥ ४० ॥

भावार्थ: इस प्रकार विषमय जल्लावोंका वर्णन किया गया। अब निर्विष जल्लावोंके जो छह भेद हैं उन को उन के लक्षणकथनपूर्वक कहेंगे । जिसके दोनों पार्श्व व उदर लाखके रस से पिसे हुए हिंगुल से लिस बेसे लाल मालुम होते है, जिस का मुख भूरे [कपिल] वर्णका है, और मंगके वर्ण के समान जिसके पीठ का वर्ण है वह "किष्णला" नामक जल्ल है ॥ ४०॥

# पिंगलामू विकाशकु मुखीलक्षण.

आरक्तातिसुवृत्तिपंगलतर्नुः विगानना विगढा। या घंटाकृतिमूषिकामभवपुर्गेषा च सा मूषिका।। या श्रीघं विवतीह श्रीघ्रगमना दीर्घातितीक्ष्णानना। सा स्याच्छकुमुखी यकुक्षिभततुर्विणेन गंधेन च॥ ४१॥

भावार्थ:—जो गोल आकार से युक्त होकर लाल व पिंगल वर्णके शरीर व भूरे [पिक्कल ] वर्णके मुखको धारण करता है उसे '' पिंगला '' नामक जलौक कहते हैं। जो घंटाके आकार में रहता है और जिसके शरीरका वर्ण व गंध चूहें से समान है, उसे '' मृषिका '' नामक जलौक कहा है। जो रक्त वगैरह को जल्दी २ पीता है व जल्दी ही चलता है जिसका मुख दीर्घ व तीक्ष्ण है उसे '' शंक्क मुखी '' जलौक कहते हैं। इसके शरीर का वर्ण व गंध, यकृत् [जिगर] के गंधवर्ण के समान है।। ४१॥

# पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण.

या रक्तांबुजसिक्तभोदरमुखी मुद्रोपमा पृष्ठतः । सैव स्यादिह पुण्डरीकवदना नाम्ना स्वरूपेण च ॥ या अष्टादश्रमिस्तयांगुलिमिरित्यंबायता संमिता । इयामा सावरिकेति विश्वतगुणा सा स्याचिरश्रामिह ॥ ४२ ॥

भावार्थः — जिसका उदर व मुग्व लाल कमल के समान है, पीठ मृंगके समान वर्णयुक्त है, उन्ने नाग व स्वम्यप से " पुण्डरीकमुखी " कहा है । जो अठारह अंगुलप्रमाण लम्बी है, काली है, जिसके गुण विश्व में प्रसिद्ध हैं, ऐसी जल्ना को

**१ पृष्ठे हिनम्बमुद्रवर्गी कविला (** प्रन्थावरे )

" सावरिका " कहते हैं। इसका उपयोग, हाथी घोडा आदि तियच प्राणियों के रक्त निकालने में किया जाता है। ये मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते ॥ ४२ ॥

### जीकॉके रहने का स्थान

तासां सन्मलये सपाण्ड्रविषये सत्ताचलादित्यके । कावेरीतरलांतरालनिचये वेंगीकलिंगत्रये ॥ - पोंड्रेंद्रेऽपि निक्षंचतः पचुग्ता तत्रातिकायाश्वनाः । पायन्यस्त्वरितेन निविषजलुकास्स्युः ततस्ताः हरेत् ॥ ४३ ॥

भावार्थः — मलय देश, पाङादेश, सद्याचल, आदित्याचल के तट, कांबरी नदी के बीच, वंग देश, त्रिकिंटिंग देश अथवा तीन प्रकार के किल्म देश, पुंड़देश और इंद्रदेश में विशेषकर ये जोंक अधिप्रमाण में रहते हैं। वहां के जोंक स्थूल शरीरवाल, अधिकखानेवाले व शीघ ही पीनेवाले, और निर्विष होते हैं। इक्तिल्ये इन देशों से उन को संग्रह करना चाहिये ॥ ४३ ॥

### जैंक पालनविधि.

हृत्वा ताः परिपोषयेश्वनघटे न्यस्य प्रशस्तांदर्के । रापूर्णे तु सर्वेवले सरसिजन्यामिश्रपद्गांकिते ॥ द्यातं श्वीतलकामृणास्माहितं दत्वा जलाचाहुतिं । नित्यं सप्तदिनांतरं घटमतस्संकामयन् संततम् ॥ ४४ ॥

भावार्थ: — उन जलंकों को यन्तपूर्वक पकड़ कर एक नयं घड़े में सरोवर के स्वच्छपानी, शांतल तेबील, कमल, कमलपत्र, उसी तलाब के कीचड़, व कमैलनाल को डाल कर उस ने उन जोकों को डाल दें। प्रतिदिन पानी व आहार देवे, एव सात सात दिन में एक दफे उस घड़े को बदलते रहना चाहिये। इस प्रकार उन जोकों का पोषण करना चाहिये। ४४॥

### जलोकप्रयोगः

यस्स्यादस्त्रविषोक्षसाध्यविषयच्याध्यातुत्रस्तं निषक् । संबीक्ष्योपनिवेश्य श्रीतसमये श्रीतद्रवाहारिणः ॥

१ यह उस को लाने के लिये. १-३ ये उन को सोने के लियें।

तस्यांग परिकास्य यत्र च हजा मृद्रोमयैद्दवृणितिः । पिष्टेषीतिष्टिमांबुधी तमसकृत् पश्चाडजल्का अपि ॥ ४५ ॥ वाम्या सद्रजनीसुसर्पपवचाकल्केः कमात्सांबुभिः । घौताः शुद्धजळश्च मुद्रकृतकल्कांबुपतिकांदिताः ॥ पश्चादाद्वसुस्यवस्त्रज्ञकलेनागृत्व संब्राहये – । द्रोगास्तव्यवनीतलंपितपदे शस्त्रक्षते वा पुनः ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—जो रंगी रक्तमंक्षण सं साध्य होनेवाले विविधरंगसे पाहित हो उसे अच्छा तरह देखकर शांतकाल [हिमवत व शरद्ऋतु] में शांतगुणयुक्त आहार को खिलाकर बंठाल देवे। जहां से रक्त निकालना हो उस जगह में यदि वण न हो तो, मिट्टी व गोवर के चूर्ण, अथवा किसी रूक्ष पिर्टासे, उस रथान की रगडकर रूक्षण (खरदरा) करके ठंडे पानी से बार २ धांवें। उन जोको के मुख में हलदी, बच, इनके करक लगाकर, वमन कराकर पानी से अच्छा तरह धोवें। पश्चात् एक वर्तन में, जिस में मूंगकी पिट्टांसे मिला हुआ शुद्ध पानी भरा हां, उसमें कीडनार्थ छोड देवें। जब वे पुतीं के साथ इधर उधर दांडने लगे तो उन के श्रम दूर होगया है ऐसा जानकर, उन्हें गीले बार्शक कपड़े के दुकड़े से पकडकर, रोगयुक्त स्थान को पकड़वा देवे। यदि वे न पकड़े तो उस स्थानमें मवखन लगाकर, अथवा किसी शक्ष से क्षतकर पुनः एकड़वा देवें। ४६ वे न पकड़े तो उस स्थानमें मवखन लगाकर, अथवा किसी शक्ष से क्षतकर पुनः एकड़वा देवें। ४६ वे

रक्तचूसने के याद करने की किया

विस्नाविविदेरदसक्सद्दनैः तुंबीफर्कैः सदिषा- । पैर्वा चृत्रणको विदावरजल्का स्यात्स्वयंग्राहिका ॥ पीत्वा तां पतितां च श्लोणितमतः संक्रुंडिकेना[?]श्चस- । लिहां संघव्तैललेपितमुखीमापीडयेद्दामयेत् ॥ ४७ ॥

भावार्थ:— दुष्ट रक्त को, अग्नियुक्त तुम्बीफल व श्रृंग से निकालना चाहिये। रक्त को चूसने में समर्थ जोंक को लगाने से व स्वयं रक्त को चूस लंत है [इन को लगाकर मी रक्त सावण करना चाहिये]। जब वे खून पीकर, नीचे गिर जाते हैं, तब उनके शरीरको चावल के चूर्ण से, लेपन करें और संधानमक व तैल को मिलाकर, उन के मुख में लगाकर, पूंछ की तरफ से मुख की और धीरे २ दबाले हुए वमन करावें ॥ ४७॥

शुद्धरकाहरण में प्रतिकिया.

वांतां तां कथितांबुपुरितघंट विन्यस्य संगोषयत्। ज्ञात्वा शोणितभेदमप्यतिगतिं संस्थापयेदौषधैः। दंशे यत्र रूजा भवेदतितरां कण्डूश्च ग्रुद्धभदे—। श्वस्था स्यादिति तां विचार्य छवणरामोक्षयत्ततसणात्॥ ४८॥

भावार्थः — वमन कराने के बाद उस की पूर्वकथित जल से भरे हुए घड़े में रख कर पोषण करबा चाहिये। एवं इपर रक्तभेद की जान कर यदि तीव्रवेग से उस का साव हो रहा हो तो उसे आंपिथयों से बंद कर देना चाहिए। जोकके रक्त पीते समय दंश (कटा हुआ स्थान) में यदि अत्यंत पीड़ा व खुजली चलें तो समझना चाहिए कि वे शुद्धरक्त को खीच रहे हैं। जब यह निश्चय हो तो उसी समय उस के मुंह में संधीनमक लगा कर उन को छुडाना चाहिए॥ ४८॥

शाणितस्तम्भनविधि.

पश्चाच्छीतज्ञ भें हु भें हु रिह प्रशाल्य रागं संरत्। सीरेणेव - छतेन वा चिरतरं सम्यङ्निषच्य क्रवात्॥ रक्तस्यातिमहाप्रवृत्तिविषयं लाक्षाक्षपाषाढके - । इचूर्णः क्षीममयीभिरप्यतितरं द्धार्केस्त संस्तभयेत्॥ ४९॥

भावार्थ:—तदनंतर उस पीडा के स्थान को ठण्डे जल से बार र धोना चाहिए जिस से रोगक्षरण हो जाने । एव क्रमशः चिरकाल तक अच्छी तरह उस पर दूध घृत का सेचन करना चाहिये। रक्त का सात्र अधिक होता हो तो लाख बहेडा, उडद, व अरहर इनके अतिशुष्कचूर्ण को जिस में रेक्मीवस का भस्म अधिकप्रमाण में भिला है उसपर डालकर रक्तस्तंभन करना चाहिये॥ ४९॥

> शोणितस्तम्भनापरविधिः लंश्रिदशुद्धतरसुगोमयमधर्गोधूमधात्रीफक्षेः । श्रंकिः श्रुक्तिगणारिभेदतरुसंपृतेस्तया ग्रंथिभिः ॥ सर्जेरर्जुनभूर्जपादपदनत्राग्भिश्र चूर्णीकृते—। राचुर्ण्य त्रणमाशु बंधनवक्षेरसंस्तंभयेच्छोणितं ॥ ५० ॥

अर्थ—लोध, शुद्धगोमय, गेहूं, आमला, शंख, शुक्ति, अश्विद (दुर्गध युक्त खेर )इन बृक्षोंकी ग्रंथि, सर्ज बृक्ष, अर्जुन बृक्ष, भूर्जवृक्ष व उनकी छाल, इन सबको चूर्ण करें। उस वण पर उक्त चूर्ण को डालकर और व्रण को बाधकर रक्त का स्तम्भन करें।। ५०।।

### मयोग्यजलायुकालक्षणः

याः स्थूलाः श्विश्ववः क्रशाः क्षतहताः विल्रष्टा कविष्ठात्विका । याश्राल्पाश्चनतत्त्वराः परवश्चा वाञ्चातिनिद्राल्याः । याश्वाक्षेत्रसमुद्भवा विषयुता याञ्चातिदुर्श्वाहिका- । स्तास्सर्वाञ्च जलायुका न च भिषक् संपाषयेत्वावणैः ॥ ५१ ॥

मावार्थ:— जो जल्का अत्यंत कृश है, अत्यंत रथ्ल हे, बिलकुल बाल हैं, आधात से युक्त है, क्रिष्ट हें, नीचजात्युत्पन्न है, अत्यंत कम आहार लेती है, परवश है, अत्यंत किम आहार लेती है, परवश है, अत्यंत निद्रा व आल्स्य से युक्त है, जो नीचक्षेत्र में उत्पन्न है, विषयुक्त है, जिन को पकड़ने में अत्यंत कष्ट होता है, ऐसे लक्षणों से युक्त जल्कावोको विष् लाकर पालन पोषण न करें अर्थात जल्कीप्रयोग के लिये ये अयोग्य है। ५१॥

## रास्त्रकर्मयर्णन.

इत्येवं शतुभास्त्रभास्त्रमधिकं सम्यग्विनिर्देशतः । श्रस्राणामपि शास्त्रसम्भवता वस्त्रमि संसेपतः ॥ श्रस्राण्यत्र विचित्रचित्रितगुणान्यस्रायसां शास्त्रवित् । कर्मश्रः कथितोरुकर्मञ्जलेः कर्मारकैः कारयेत् ॥ ५२ ॥

भावार्थ: — इस प्रकार अर्भ। तक अनुशल के शाल को कथन कर अब शलों के शाल को संक्षेप से कहेंगे। शलों में विचित्र अनेक प्रकार के गुण होते हैं। उन शला व लोह के शालाइ व शलाकर्माइ वैध को उचित है कि शलों को बनाने में कुशल कारीगरों से, शलाक्सोंचित शलों को निर्माण करावें॥ ५२॥

अप्रविधशस्त्रकर्मीमं आनेवालं शस्त्रविभागः

छंद्यं स्यादतिवृद्धिपत्रमुदितं लेख्यं च संयोजयेत् । भेद्यं चोत्पलपत्रमत्र विदितं वेध्यो कुटार्यस्थिषु ॥ मांस त्रीहिमुखेन वेधनमतो विस्नावणे पत्रिका- । शस्त्रं शस्तमयेषणी च सततं श्रस्येषणी माषितम् ॥ ५३ ॥

भावार्थ छेदन व छेखनिक्रया में वृद्धिपत्र नाम का शक्ष, भेदनकर्म में उत्पछ्णत्र शक्ष, हड़ी में वेधनार्थ कुठारिकाशक्ष, मांस में वेधन करने के छिये ब्रीहि-मुखनामक शक्ष, विश्वावणकर्म में पत्रिकाशक्ष एवं शल्य का इदने [एषणीकर्म] में एषणीशस्त्र का उपयोग प्रशस्त कहा है ॥ ५३॥

### शब्याहरणिवाधि.

भाहार्येषु विचार्य यंत्रितनरस्याहारयेच्छल्यमा । कोन्यं कंकमुखादिभिस्त्वविदितं श्वल्यं समाज्ञापय ॥ हस्त्यश्वोष्ट्ररथादिवाहनगणानारोप्य संवाहय । च्छीत्रं यत्र रुजा भवेदतितरां तंत्रेव श्वल्यं हरेतु ॥ ५४ ॥

भावार्थ — आहरण येग्य अवस्था में, मनुष्य को यंत्रित करते हुए देख कर, कंकमुखादि राखों से राल्य आदि का आहरण करना चाहिये । अविदित राल्य की ( राल्य किस जगह है यह मालूम न हो ) इस प्रकार जानना चाहिये । उस मनुष्य को हाथी, घोडा, ऊंठ, रथ आदि, वाहनों पर बैठाल कर शीघ्र सवारी कराना चाहिये। चक्रते समय जहां अत्यंत पीडा हो, वहीं पर शल्य है ऐसा समझना चाहिये। बादमें उसे निकालना चाहिये ॥ ५४॥

सीवन, संधान, उत्पीडन, रोपण.

सूची वा स्रविचार्य सीवनविधी ऋज्वीं सवक्रां तया। सीवेद्द्विश्वरः प्रतीतजडेरे संभूय भूरित्रणे। संधानीवधसाधितेर्धृतवरैस्संलिप्य सन्धाय सं-। पीड्योत्पीडनभेषजैरपि बहिः संरोपणैः रोपयेत्।। ५५॥

भावार्थ सीवनकर्म उपस्थित होने पर सीधी वा टेढी सुई से सीना चाहिये। ऊरुशिर व जठर में बहुत व्रण हो जाने पर, संधानकारक (जोडनेवाले) औषधियों से, साधित श्रेष्ठघृत से लेपन कर, संधान (जोडना) कर के, एवं पीडन औषधियों से पीडन कर के और रोपण औषधियों से रोपण [भरना] करना चाहिये॥ ५५॥

#### शस्त्रकर्मविधि.

छयादिष्विप चाष्टकमसु यदा यत्कर्मकर्त्वभिषक् । वांछन् भेषनयंत्रश्रस्तप्रद्यतिष्णोदकाग्न्यदिकान् ॥ स्निग्धान्सत्परिचारकानपि तदा संयोज्य संपूर्णतां । श्रात्वा याग्यमपीह भोजनपि पाग्भोजयेदातुरम् ॥ ५६ ॥

भावार्थ: — छेच भेच आदि अध्य प्रकार के शक्तकर्मी में कोई भी कर्म करने के छिए जब वैद्य को मौका आवे सबसे पहिले उस के योग्य औषि, शक्त, यंत्र, गृह

[ Operation Room ] उण्डा व गरम पानी, अग्नि आदि सामग्री व प्रेमस्नेहसहित मृदुस्वभावी परिचारकों को सब एकतित कर छेना चाहिए । एवं सर्व सामग्री पूर्णरूपेण एकतित होने पर, रोगी को योग्य भोजन करा छेना चाहिए ॥ ५६॥

अर्शविदारणः

तत्राभुक्तवतां मुखामयगणैर्मूढोरुगर्भोद्रेऽ-।
इमर्यामप्यतियत्नतो भिष्गिह प्रख्यातश्चरत्रियां ॥
द्वर्यादाशु तथाञ्मरीमिहगुदद्वाराद्वहिर्वामतः।
छित्वार्श्व विधियंत्रितस्य श्वरैः संहारयेद्वारिभिः॥ ५७॥

भावार्ध-मुखरोग, मूढगर्भ, उदररोद्ध्य अस्मरी रोगसे पीडित रोगीपर शस्त्रकर्म करना हो तो उसे भोजन खिलाये विना ही बहुत यत्न के साथ करना चाहिय। अस्मरीपर शस्त्रिक्या जल्दी करें। अर्शरोग मे रोगी को विधिप्रकार यंत्रित कर के गुदद्वार के बाहर बायें तरफ शस्त्र से विदारण कर अर्श का नाश करें। एवं उसपर जलका सेचन करें ॥५७॥

### शिराव्यधाविधि.

स्निग्धस्वित्रमिहातुरं सुविहितं योग्यिकियायंत्रितम् । ज्ञात्वा तस्य सिरां तदा तदुचितं असं ग्रहीत्वा स्फुटम् ॥ विध्वास्टक्परिमोक्षयेदतितरां धारानिपातक्रमात् । अस्यं यत्रामपोषा वंधनवस्नात्संस्तंभयेच्छोणितम् ॥ ५८ ॥

भावार्थ — पहिले शिरान्यध से एक निकालने योग्य रेगी को, अच्छी तरह रनेहन, स्वेदन कराकर, योग्यरीति से यंत्रित कर [बांधकर] उस की न्यधन योग्य शिरा का ज्ञान कर, अर्थात् शिरा को अच्छी तरह देख कर व हाथ से पकड कर, पश्चात् उचित शक्ष को लेकर स्फुटरूप से न्यधन करके दृष्टरक्त को अच्छी तरह निकालना चाहिये। अच्छीतरह न्यधन होने से, रक्त धारापूर्वक बहता है। रक्त निकलित २ जब शरीर मे दृष्टरक्त थोडा अवशेष रह जाय तो यंत्रणको हटाकर, शिरा को बांच कर, रक्त को गेक देवें॥ ५८॥

अधिक रक्तस्रावसे हानिः

दोंपैर्दुष्टमपीह शोणितमळं नैवातिसंशोधये-- । च्छेषं संश्रमनैः जयेदतितरां रक्तं सिरानिर्गतम् ॥

१ वागयंत् इति प ठांतरं

# कुर्योद्दातरुनं सयश्वसनसत्कासाग्यहिकादिकान्। पाण्ड्रन्मादिक्षरोभितापमचिरान्मृत्युं समापाद्येत्॥ ५० ॥

भावार्थ—दोषों से दूषितरक्त को भी अत्यधिकप्रमाण में नहीं निकालना चाहिये। क्यों कि यदि शिरा द्वारा अत्यधिक रक्त निकाल दिया जाय तो वात व्यधि, क्ष्य, श्वास, खांसी, हिचकी, पांडुरोग, उन्माद (पागलपना) शिर में संताप आदि रोग उत्पन कोते हैं एवं उस से शीष्र मरण भी हो जाता है। शरीररथ शेष दूषित रक्त को संशमन औपिष्यियो द्वारा शमन करना चाहिये॥ ५९॥

रक्तकी अतिप्रवृत्ति होनेपर उपाय.

रक्तेऽतिमस्तक्षणे सुप्रामं कृत्वा तु गव्यं तदा । क्षीरं तच्छृतश्रीतस्रं मितदिनं तत्पाययेदातुरम् ॥ ज्ञात्वोपद्रवकानपि मश्रमयश्रस्यं हि तं श्रीतस्र— । द्रव्यैस्सिद्धमिहोष्णशीतश्रमनं संदीपनं भोजयेत् ॥ ६०॥

भावार्थ—रक का अधिक साब होने पर शीघ्र ही उपशमनाविधि (रक्तको रोक) करके उस रोगीको, उस समय व प्रतिदिन, गरम करके ठंडे थि.ये हुये गाय के दूध को पिळाना चाहिये। यदि कोई उपव्रव [ पूर्वोक्त रोगसे कोई रोग ] उपश्थित हों तो, उसका निश्चय कर, उपशमन विधान से शमन करते हुए, उसे अल्प शीतळ द्रव्यों से सिद्ध, उपण व शीत को शमन करनेवाळे, और अग्निदीपक, आहार को खिळाना चाहिये॥ ६०॥

शुद्धरक्तका लक्षण व अशुद्धरक्त के निकालने का फल.

रक्तं जीव इति मसमग्रादितं देहस्य मूळं सदा—। धारं सोजवळवर्णपुष्टिंजननं शिष्टो भिषग्रक्षयेत् ॥ दुष्ट सत्क्र मवेदिनात्वपहृतं कुर्यात्मशातिं रुजा—। मारोग्यं कपृतां तनोश्च मनसः सौम्यं दृढातमेंद्रियम् ॥ ६१ ॥

भावार्थ: — ग्रुट्रक्त शरीर का जीव ही है ऐसा तज ऋषियोने कहा है। वह शरीरिधिती का मूल है। उसका सदा आधारभूत है। एवं उच्दल्दर्ण व पुष्टिकारक है। सज्जन वैद्य, ऐमे रक्त की हमेशा रक्षा करें। शिरान्यध आदि से, रक्त निकालनेके कियान को जाननेवाला विज्ञ वैद्य द्वारा, दूषित रक्त ठीक तरह से निकाला जाय तो रोग की शांति होती है। शरीर में आरोग्य, लघुता [हलकापन ] उपन होती है। मन मे शांति का संचार होता है। आत्मा और इंद्रिय मजबूत कोते हैं।। ६१।।

चातादिसे दुष्ट व शुक्षशोणितका स्रभणः

बातेनात्यसितं सफेनमरूणं स्वच्छं सुद्धीघ्रागमं । दुष्टं स्यादुषिरं स्विपत्तकृषितं नीकातिपीतासितम् । विस्तं नेष्टमश्चेषकीटमञ्जकैस्तन्मसिकाभिस्सदा । श्लेष्मोद्रेककलंकितं तु बद्दलं चात्यंतमापिच्छिकम् ॥ ६२ ॥

मांसाभासमि क्षणादिताचिरादागच्छिति श्रेष्मणा । श्रीतं गैरिकसभमं च सहजं स्यादिद्रगोपोपमम् ॥ तच्चात्यंतमसंहतं बाविरकं वैवर्णहीनं सदा । हष्त्वा अविमयं च श्रोणितमळं संरक्षयेदश्चयम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—वात से दृषित रक्त अतिकृष्ण, फेन [ झाग ] युक्त, स्वन्छ, शीघ बाहर आनेवाला [ शीघ बहनेवाला ] होता है । पित्त से दृषित रक्त, नीला, अत्यंत पीला, अध्या काला, दुर्गधयुक्त, [ आमगंधि ] होता है । एवं, वह सर्वप्रकार के कीट, मशक व मिक्खयों के लिये अनिष्ट होता है ( जिससे कीट आदि, उस रक्त पर बैठते नहीं, पीते नहीं ) कफ से दृषित शोणित, गाढा, पिन्छिल, मांसपेशी के सदश वर्णवाला बहुत देरसे साव होनेवाला शीत और गेरु [ गेरु के पानी ] के स्टश वर्णवाला अर्थात् सफेद मिला हुआ लाल वर्णका होता है । प्रकृतिस्थ रक्त, इंद्रगोप के समान लाल, न अधिक गाढा न पतला व विवर्णरहित होता है । ऐसे जीवमय रक्त ( जीवशोणित ) को हमेशा रक्षण करना चाहिये अर्थात् क्षय नहीं होने देना चाहिये॥ ६२ ॥ ६३ ॥

#### शिराव्यधका अवस्थाविशेषः

विसाव्यं नैव श्रीते न च चहुलकठोरातपे नातितमे—।
नास्विश्रे स्निग्धरूक्षे न च बहुविरसाहारमाहारिते वा ॥
नाश्चके श्रुक्तमंतं द्रवतरमधनं स्वल्यमत्यंतश्चीतं।
श्रीतं नोयं च पीतं रुधिरमपहरेत्तस्य तं तिहृदित्वा ॥ ६४ ॥

भावार्ध: अन्धिक शीत व उष्ण काल में, रोगी भयंकर भूप से तमायमान हो रहा हो, जिस पर स्वेदनकर्म नहीं किया हो अथवा अधिक पसीना निकाला गया हो जो अधिक स्निग्ध व अधिक रूक्ष से युक्त हो, जिसने बहुत विरस आहार को भोजन कर लिया हो एवं जिसने बिलकुल भोजन ही नहीं किया हो ऐसी हाइतोमें शिराज्यध कर के रक्तसायण नहीं कराना चाहिये। जिसने द्रवतर पदार्थोंको भोजन कर खिया हो, एवं अत्यंत शीत व थोडा भोजन किया हो, साथ हीठण्डे जल को पीया हो, ऐसे मनुष्य को जानकर रक्तसावण कराना चाहिये, अर्थात् शिराज्यध करना चाहिये॥ ६४॥

### शिराव्यध के अयोग्य व्यक्ति.

्र वडर्यास्तेऽस्वनपाक्षः श्वसनकसनशोषज्वराध्वश्रपातीः । श्रीणाः रूक्षाः भ्रतांगाः स्थविरश्चिशुश्चयव्याकुलाः शुद्धदेहाः ॥ श्रीव्यापारोपवासैः श्रपिततद्वुलताक्षेपकः पश्चयतिः । गर्भिण्यः श्रीणरेतो गर्युतपञ्चला अत्यये स्नावयेत्तान् ॥ ६५ ॥

भावार्थः — जं। मनुष्य श्वास, कास, शोष, ज्वर, और मार्गश्रम से युक्त हैं एवं शरीरसं श्वीण है, रूक्ष है, जखम से युक्त अंगवाले हे, अलंत बृद्धे हैं, बालक हैं, व क्षय रोग संपीडित है, बमन विरंचनिद से जिनके शरीर को शुद्ध किया गया है, अति मैथुन व उपवास से जिन का शरीर क्षीण वा खराब हो गया है, आक्षेपक व पक्षाघात व्याधिस पीडित है, गर्भिणी है, जिनके शुक्रधानु क्षीण होगया है जो कृत्रिम विषसे पीडित है ऐसे मनुष्योंको शिराव्यध कर के रक्त नहीं निकालना चाहिये। अर्थात् उपरोक्त मनुष्य शिराव्यध के अयोग्य है। उपरोक्त शिराव्यधन के आयोग्य मनुष्य भी यदि शिराव्यध से साध्य होनेवाले कोई प्राणनाशक व्याधि से पंडित हों, तो उन का उस अवस्थामे रक्त निकालना चाहिये॥ ६५॥

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रयद्यां बुनिधेः । सक्तस्त्रपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ जमयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिद्व हि शीकरनिर्म जगदेकहितम् ॥ ६६ ॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्ष्पा तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनक्ष्पी जिसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६६ ॥

# इत्युब्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके उत्तरतंत्राधिकारे कर्मचिकित्सितं नाम प्रथम आदित एकविंकोऽध्यायः।

इन्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रथ के चिकित्साधिकार मे विद्यात्राचरपतीन्युपाधिशिभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा विखित भावार्थदीपिका टीका में कर्मचिकित्साधिकार नामक उत्तरतंत्रा मे प्रथम व आदिसे प्कासवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।



# अथ द्वाविंदाः परिच्छेदः

मंगलाचरण व प्रतिशाः

# जिनेश्वरं विश्वजनार्वितं विश्वं प्रणम्य सर्वोधिषकर्मनिर्मित-। प्रतीतदुर्व्यापदभेदभेपजप्रधानसिद्धांतविधिविधास्यते ॥ १ ॥

भावार्थ: — छोकके समस्त जनो के द्वारा पूजित विभु, ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान् को नमस्कार कर, स्नेहन स्वेदन वमनादि कर्मोंके प्रयोग ठीक २ यथावत् न होने से जो प्रसिद्ध व दुष्ट आपित्तयां (रोग) उत्पन्न होती है, उनको उनके भेद और प्रतीकार विभान के साथ शास्त्रोक्तनार्गते इस प्रकरण में प्रतिपादन करेंगे ॥ १॥

स्नेहनदिकर्भ यथावत् न होनेसे रोगॉकी उत्पत्ति.

अथाज्यपानाद्याखिलीपधिकयाक्रमेषु रोगाः प्रभवंति देहिनाम् । भिष्ठिवशेषाहितमोहतं।ऽपि वा तथातुरानात्मतयापचारतः ॥ २ ॥

भावार्थः — स्नेहनस्वेदनादि सम्पूर्ण कर्माके प्रयोगकाल में वेद्य के अज्ञान से प्रयुक्तिकिया के प्रयोग यथावत् न होने के कारण, अथवा अक्रम प्रवृत्त होने के कारण अथवा रोगिके असंयम व अपथ्य आहारविहार के कारण मनुष्यों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं।। २॥

घृतपानका यांग, अयागादि के फल.

घृतस्य पानं पुरुषस्य सर्वदा रसायनं साधुनियोजितं भवेत् । तदेव दोषावहकारणं तृणामयोगतो वाप्यथवातियोगतः ॥ ३ ॥

भावार्थ:—यदि घृत पानका योग सम्यक् हो जाय तो वह रसायन हो जाता है। छेकिन उसका अयोग वा अतियोग होवें तो वही, मनुष्यों के शरीर में अनेक दोषों (रोग) की उत्पत्ति में कारण बन जाता है॥ ३॥

१ प्रंथमें यहांपर ''अनारमया'' यही पाठ है, उसफे अनुसार ही अनात्मस्यवहार अथीत असंयम यह अर्थ लिखा गया है। परंतु यहापर ''आतुराज्ञानतया'' यह पाठ अधिक अध्छा माल्म होता है अर्थात् रोगीको औषधसेवन पश्यप्रयोगायिकमें उत्तर (प्रमाद) होनेसे भी अभिक निक रोग उत्पन्न होते हैं।

घृतके अजीर्णजन्यरोग व उसकी चिकित्साः

घृतेप्यजीर्भे प्रभवंत्यरोचकज्वरप्रमेहोन्मदकुष्ठमूर्द्छनाः । अतः पिबेदुष्मजलं संसैंधवं सुर्खाभसा वाप्यथ वामयोद्भिषक् ॥ ४ ॥

भावार्थः — पिया हुआ घृत यदि जीर्ण न हुआ तो वह अरोचक, ज्वर, प्रमेह, उन्माद, कुष्ट और मुर्च्छा को उत्पन्न करता है। उस अवस्थामें उष्णजल में सेंघालाण मिलाकर उसे पिलाना चाहिये या सुखोष्णजल से उस रोगांको वमन कराना चाहिये॥ ४॥

# जीर्णघृतका स्थण.

यदा शरीरं लघुचाश्वकांक्षिणं मनोवचो मूत्रपुरीषमास्तः । मबुत्तिस्हारविश्चद्विरिदियमसञ्चता सुज्वलजीर्णलक्षणम् ॥ ४ ॥

भावार्थः — घृत पान करनेपर जब शरीर हलका हो, अन्न की इंग्छा उत्पन्न हो, मन प्रसन्न हो, वचन, मृत्र, मल, वायु की प्रवृत्ति ठीक तरह से हो, उकार में अजीणांश व्यक्त न हो [साफ डकार आती हो ] इंदियों में प्रसन्नता व्यक्त हो, तब वह घृत जिण हुआ ऐसा समझना चाहिये ॥ ५॥

घृत जीर्ण होने पर आहार.

ततश्र हुस्तुंबुरुनिवसाधितं पिवेद्यवागूमथवानुदोषतः । हुस्रत्यशुद्धादकयूषसत्त्वस्रेश्वरणमन्नं वितरेद्यथोचितम् ॥ ६ ॥

भावार्थ--पिया हुआ घृत पच ज ने पर धनिया व निब से सिद्ध यवागू पिछाना भाहिए । अथवा दांष के अनुसार ओपभसाधित यवागू अथवा कुछर्था, मूग, अरहर का युष व योग्य खळ के साथ छघु व उष्ण अन्न को यथा योग्य खिछाना चाहिए ॥ ६॥

### संहपान विधि व मर्यादा.

स्वयं नरस्नेहनतत्परो घृतं तिस्रोद्भवं वा क्रमवर्द्धितं पिवेत् ॥ त्रिपंचसप्ताहमिह पयत्नतः ततस्तु सात्म्यं प्रभवोन्निपेवितम् ॥ ७ ॥

भावार्थ: — स्लेहनिकिया में तत्पर मनुष्य अपने शरीर को स्निग्ध [चिकना] बनाने के लिए घी अथवा तिल के तेल की कमशः प्रमाण बढाते हुए, तीन दिन, पांच दिन या सात दिन तक पांवें । इस के बाद सेवन करें तो वह सालय [प्रकृति के अनुकृल ] हो जाता है । इसिए सात दिन के बाद न पांवे ॥ ७॥

# वातादिवोषों में घृत पानविधि.

पिषेद्घृतं शर्करया च पैत्तिके ससैंघवं सोष्णजलं च वातिके ॥
कडुत्रिकसारयुतं कफात्मिक क्रमेण रोगे मभवंति तद्भिदः॥ ८॥

भावार्थः — पिरा दोषोत्पन्न रोगों में घृत को शक्कर के साथ मिला कर पीना चाहिए। वातज रोगों में सैंघालोण व गरम पानी के साथ पीना चाहिए। कफज रोगों में त्रिकर्टु व क्षार मिला कर पीना चाहिए ऐसा तज्ज्ञ लोगों का मत है ॥ ८॥

## अच्छपान के योग्य रोगी व गुणः

नरो यदि क्लेश्वपरो बलाधिकः स्थिरस्क्वयं स्नेहपरोऽतिश्वीतक्षे ॥

पिवेदती केवलमेव तद्घृतं सदाच्छपानं हि हितं हितेथिणाम् ॥ ९ ॥

भावार्थ: — जो मनुष्य बलवान् है, स्थिर है, परंतु दुःख से युक्त है, यदि वह स्नेहनिक्रिया करना चाहता है तो शीत ऋतु (हिमवंत शिशिर) में वह केवल [अकेला] घृत को ही पीवें | यह बात प्यान में रहे कि अप्ल [अकेला ही शक्तर आदि न मिला कर] घृत के पीने में ही उस को हित है अर्थात् वह विशेष गुणदायक होता है ॥ ९ ॥

### घृतपान की मात्राः

कियत्ममाणं परिमाणमेति तद्घृंत तु पीतं दिवसस्य मध्यतः ॥ मदक्कमम्क्षानिविदादमुर्च्छनात्यरोचकाभावत एव श्रोभनम् ॥ १०॥

भावार्थ:—पीथे हुए घृत की जितनी मात्रा (प्रभाण) मध्यान्हकाल (दोपहर) तक मद, क्रम, ग्लानि, दाह मूर्छा व अरुचि को उत्पन्न न करते हुए अच्छी तरह पच जावे, उतना हां घृत पीने का प्रशस्तप्रमाण समझना चाहिये। (यह प्रमाण मध्यम दोषवारें। को श्रेष्ट माना है)।। १०॥

### सभक्तघृतपानः

६वुं बिश्चं स्थूलमतीबदुर्बलं पिपासुमाज्यद्विषमत्यरीचकम् ॥ सुद्राहदेहं सुविधानताहशं सभवनमेवात्र घृतं प्रपायपेत् ॥ ११ ॥

भावार्थः - बालक, मृदु प्रकृतिवाले, श्यृत्त, आयंत दुर्बल, प्यासे घी पीने में नफरत करनेवाले, अरोचकता से युक्त, दाहसहित देहवाले एवं इन सदश रोगियों की भोजन के साथ ही घृत पिलाना चाहिये अर्थात् अकेला घे न पिलाकर, भेजन (भात रोटी आदि) में मिलाकर देना चाहिये ॥ ११॥

### सद्यस्तेहनप्रयोगः

सिपप्लीसैंधनमस्तुकान्वितं घृतं पिबेद्रौक्ष्यनिवारणं परम् ॥ सन्नर्कराज्यं पयसेव वा सुखम् पयो यवागूमथवारपतण्डुलाम् ॥ १२ ॥ सितासिताज्यैः परिदुश्च दोहनं प्रपाय रोक्ष्यात्परिमुच्यतं नरः ॥ कुलत्यकोलाम्लपयोदधिद्रवैः विपक्षमप्याशु घृतं घृतोत्तमम् ॥ १३ ॥

भावार्थ:— पीपल, सेंधानमक, दहीं का तोड, इन को एक साथ घृत में मिलाकर पीने से शींघ ही रूक्ष का नाश हांता है। अर्थात् सद्य ही स्नेहन होता है। शक्कर निले हुए घी को दूध के साथ पीने से एवं दूध से साधित यत्राग्र जिस में थोड़ा चावल पड़ा है, उस घृत में मिलाकर पान कर है पर सद्य हो स्नेहन होता है। शक्कर मिले हुए घृत को एक दोहनी में डाल कर, उस में उस समय दृष्टें ( निकाला ) हुए गाय के दूध [ धारोष्ण गोदुाध ] को मिलाकर रूक्ष मनुष्य पीवें तो तत्काल ही उस का रूक्षल नष्ट हो कर स्नेहन हो जाता है। इसी प्रकार कुलथी वेर इन के काथ व दूध दही, इन से साधित उत्तमपृत को पीने से भी शींघ स्नेहन होता है। १२॥१३॥

### स्नेह्नयोग्यरागी.

रेपेषु रुदेष्वबङाबलेषु च प्रभूततापाग्निषु चाल्पदीषिषु ॥ भिषग्विद्ध्यादिह संप्रकीर्तितान् क्षणाद्पि स्नेहनयोगसत्तमान् ॥१४॥

भावार्थः — जो राजा हैं, वृद्ध हैं, स्नी है, दुर्बल है, आधिकसंताप, मृदु अग्नि म अल्पदोषों से संयुक्त हैं, उन के प्रति, पूर्वोक्त स्नेहन करनेवाले उत्तमयोगों को वैद्य (स्नेहन करने के लिये) उपयोग में लोबे ॥ १४॥

#### रूक्षमनुष्यका लक्षण.

पुरीषमत्यंतिनस्तितं घनं निरेति कुच्छ्रान्न च भुक्तमप्यलम् ॥ विपाकमायाति विद्वाते बुरा विवर्णगात्रेशिनलपूरितोदरः ॥ १५ ॥ सुदुर्वलस्त्यादतिदुर्वलाग्निमान्विरूक्षितांगो भवतीह मानवः ॥ ततः परं स्निग्धतनांस्सुलक्षणम् ब्रवीमि संक्षेपत एव तण्लूणु ॥ १६ ॥

भावार्थः — रूक्ष मनुष्य का मछ अत्यंत रूक्षित यधन (धट्टः, हो कर बहुत कुष्किळ से बाहर आता है। खाये हुए आहार अच्छी तरह नहीं पचता है। छाती

१ वृषेषु इति पाठांतरम् । इनका अर्थ जो धर्मारमा है अर्थात् शानस्त्रभाववाले है ऐसा होगा परंतु प्रकरणमें मृषेषु यह पाठ संगत मालुम होता है । सं,

में दाह होता है । शरीर विकृतवर्णयुक्त होता है, उदर में पवन भरा रहता है । वह दुर्बल होता है, उसकी अग्नि अत्यंत मंद होता है। अर्थात् ये रूक्ष शरीरवाले के उक्षण हैं । इस के अनंतर सम्यक् स्निग्ध (चिकना) शरीर के छक्षणों को संक्षेप मे कहेंगे। उस को सनो।। १५॥ १६॥

# सम्यग्स्निग्ध के लक्षण

अवश्यसस्तेहमलभवर्तनं घृतेतिविद्वेष इहांगसादनम् ॥ भवेच्य सुनिग्धविशेषलक्षणम् तथाधिकस्नेहनलक्षणं ब्रवे ॥ १७॥

भावार्थः - अवस्य ही स्नेहयुक्त मल का विसर्जन होना, घृतपान व खाने में द्वेप व अंदों में ग्लानि होना, यह सम्यक् िनग्ध के लक्षण है। अब अधिक स्निग्ध का लक्षण कहेगे ॥ १७ ॥

### अतिस्निग्ध के सक्षण.

गुदे विदाहोऽनिमळपवृत्तिरप्यराचकैत्वीननतः कफांद्रमः ॥ प्रवाहिकात्यंगविदाइमोहनं भवेदतिौँस्नग्धनरस्य छक्षणम् ॥१८॥

भावार्थ. - गुद स्थान मे दाह, अत्यधिक मल विसर्जन, [अतिसार] अरोचकता, मुख से कफ का निकलना, प्रवाहिका, अंगदाह व मून्छी होना, यह अतिस्निम्ध के लक्षण है।। १८॥

#### अतिस्निग्धकी चिकित्सा.

सनागरं सोध्यजलं विंबदसी समुद्रयूषीदनमाशु दावयत् ॥ सहाजपोदाग्निकसेंघवान्वितामलां यवागुमथवा प्रयाजयेत् ॥ १९ ॥

भावार्थ:- उस अतिरिनम्ध शरीरवाले रोगी को उस से उत्पन्न कप्ट को निवारण करने के लिए शुंठी को गरम पानी में मिल। कर पिलाये। एवं मूंग के यूष [ दाल ] के साथ शीव्र भात खिलाना चाहिए। अथवा अजमोद, चित्रक व सैधालोण से मिश्रित यवागू देनी चाहिए ॥ १९॥

धत (स्नेद्द ) पान में पथ्यः

घृतं मनोहारि रसायनं नृणामिति पयत्नादिह तत्विनंति ये ॥ सदैव तेपामहिमोदकं हितम् हिता यवागूरहिमाल्पतण्डुला ॥ २०॥

भावार्थ: -- मनुष्यों के छिये घृत रक्षायन है। ऐसे मनो र घृत को जो लोग प्रयत्नपूर्वक पाते है, उन को हमेशा गरम यानी का पीना हितकर होता है । एवं ये डे चाउलों से बनाई हुई, गरम [ उच्च ] यवाग् भी हितकर है अर्थात् ये दोनों उन के लिये पथ्य हैं ॥ २०॥

स्वेद्वविधिवर्णनप्रतिहा.

स्नेहोद्भवामयगणाजुपशम्य यत्नात्, स्वेदोद्भवाभयपुतं विधिष्ण्यतेऽतः॥ स्वेदो तृणां हितत्मो भुवि सर्वयेति, संयोजयत्यपि च तत्र भवंति रोगाः॥ २१॥

भावार्थ:— स्नेह के अतियोग आदि से उत्पन्न रोगों को उपरामन करनेवाली चिकित्सा को प्रयत्न पूर्वक कह कर, यहांत्रसे आगे स्वेदविधि व उस के बराबर प्रयुक्त न होने से उत्पन्न रोग व उन की चिकित्सा का वर्णन करेगे। लोकमे रोगाक्रान्त मानवों के लिए, स्वेद प्रायः सर्वधा हितकर है। परन्तु उस की योजना यि यथावत् न हो सकी तो उस से भी बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं॥२१॥

स्वेदका योग व अतियोगका फल.

सम्यत्मयोगवस्रतो बहवो हि रोगाः श्वाम्यंति योग इह चाप्यतियोगतो वा। नानाविधामयगणा ममवंति तस्मात् स्वेदावधारणमरं प्रतिवेद्यतेऽम॥२२॥

भावार्थ: — स्वेदनप्रयोग को यदि ठीक तरह से उपयोग किया जाय तो अनेक रोग उससे नष्ट होते हैं या शामन होते हैं। इसे ही योग कहते है। यदि उसका अतियोग हो जाय तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसार्क्ष्ये स्वेदन योग की योग्य विधिको अब कहेंगे।। २२॥

स्वदका भेद व ताप, उच्मस्वदलक्षण

तापोष्मवंधनमहाद्रवभेदतस्तु स्वेदश्रतुर्विध इति प्रतिप्रादितोऽसी । वस्त्राप्तिपाणितस्रतापनमेव तापः सोष्णेष्ठकोपस्रकुधान्यगणैस्तयोष्मा॥२३॥

भाषार्थ: - यह स्वेद, तापस्वेद १ उप्मन्वेद २ बंधनस्वेद (उपनाहम्बेद) ३ द्रव-स्वेद ४ इस प्रकार चार मेद से विभक्त ई। वक्ष इंधली इत्यादि को गरम कर ( लेटे . हुए मनुष्य के अंग को ) सेकने को या अंगार से संकने को " तापस्वेद " कहते हैं। ईठ पत्थर कुधान्य इत्यादि को गरम करके उसपर कांजी आदि द्रव लिड्यकर, गांडे कप्रदे से ढके हुए रोगी के शरीर को सेकने को उपमस्वेद कहते हैं॥ २३॥

१ द्घ, दही, कांजी या वायुनाशक औरपधी के काथ को घंडे में माकर, उने गरभ कर क उसकी बाफ से जो सेका जाता है हमें भी उत्प्रस्वेद कहते हैं ।

### बंधनः द्रव, स्वेदलक्षण.

# उष्णीषभैरपि विपाचितपायसाद्यैः पत्रांबरावरणकैरिह वंधनाख्यः। सीबीरकांबुम्हर्ततेखपयोभिरुष्णैः स्वेदो अबेदतितरां द्रवनामधेयः॥२४॥

भावार्थः - उष्ण औषधियों के द्वारा पकाये हुए पायस (पुल्टिश बांवनेयोग्य) को परो, कपडे आदिसे टककर बावने को बंधन (उपनहन) स्वेद कहते हैं। कांजी, पानी, घून, तेल व दूध को गरम कर कडाहां आदि बडे पात में मरकर उस में रोगी को बिठाल स्नान कराकर स्वेद लाने की विधि को '' द्वस्वेद '' वहते हैं। २४॥

# चतुर्विधस्वद का उपयागः

# आधी कफमझमनाविनिल्लमणात्री वंधद्रविष्ठतपनं बहुरक्तिपत्त-। व्यामिश्रिते परुति चापि कफे हितं तत् सम्नेहदेहहितक्वदहतीह स्टक्षम्॥ २५

भावार्थ: — आदि के ताप व उथा नाम के दो स्वेद विशेपतः कफ को नाश वा उपशन करनेवाले हैं। बंबन स्वेद (उपनाह स्वेद) वातनाशक हैं। द्रवस्वेद, रक्तिपश भिश्रित, बात वा कफ में ित है। स्नेहास्यक्त शर्शर में ही यह स्वेद हितकर होता है, अर्थात् तेल आदि चिकने पदार्थोंसे माल्शि कर के ही स्वेदन किया करनी चाहिये। वहीं हितकर भी है। यदि रूक्षशर्शरपर स्वेदकर्भ प्रयुक्त करे तो वह शर्शर को जलाता है। २५॥

### स्वेदका गुण च सुस्वेदका लक्षण.

# वाताद्यस्सततमेव हि धातुसंस्थाः रंनहमयोगवशतः स्वत एव छीनाः। संदेवदेवत्वस्रपगम्य यथाक्षमेण स्वस्था भवत्युदरगास्स्वनिवासनिष्ठाः॥२६

भावार्थ: — जो सतत ही धातुओं में रहते हैं, एवं रनेहन प्रयोगद्वारा अपने आप ही स्वस्थान से ऊर्ध्य, अध व तिर्यग्गामी होकर मार्गी में छीन हो गये हैं, वे वातादि होष योग्य रवेदन किया द्वारा द्वता को प्राप्त कर, क्रमशः उदर में पहुंच जाते हैं। (और वमन विरेचन आदि के द्वारा उदर से बाहर निकल कर) स्वस्थ हो जाते हैं और यधास्थान को प्राप्त करते हैं।। २६॥

### स्वेद गुण

स्वेदैरिहारिनरभिवृद्धिपुरैति नित्यं स्वेदः कफानिलमहामयनाशहेतुः। प्रस्वेवद्याञ्च जनयत्यतिरूक्षदेहे शीकांचितामपि च साधुनियोजितोऽसौ ॥ भावार्थ:—स्वेदनप्रयोग से द्वारीरमें सदा अग्निकी वृद्धि होती है। स्वेदन योग कफ न वात जन्य महारोगोंको नाश करने के छिये कारण है। अर्थात् नाश व रता है। योग्य प्रकार से प्रयुक्त यह स्वेदन योग से (स्वेदकर्म का सुयोग होनेपर) शिष्ठ ही शरीरमें अच्छी तरह प्रसीना आता है और रोगीको शींत पदार्थोंके सेवन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है॥ २७॥

### स्वेद के अतियोग का लक्षण.

स्वंदः प्रकोपयीत पित्तमस्वच साक्षाद्विस्फोटनभ्रममद्द्वरदाहमूर्च्छाः । क्षिमं समावहति तीवतरः प्रयुक्तः तत्रातिशीतलविधिं विद्धीत धीमान् ॥

भावार्थः — स्वेदन प्रयोग तीत्र हो जाय [ अधिक पत्तीना निकाल दिया ज.य ] तो वह पित्त व रक्त का प्रकोप करता है। एवं शरीर में शीव्र फोट [ फफोले ] भ्रम, मद, उत्रर, दाह, व मून्क्री उत्पन्न करता है। उस में कुशल वैद्य अत्यंत शीतिकिया का प्रयोग करें ।। २८ ॥

### स्त्रेदका गुणः

पेःनातिपातमददाहपरीतदेहं श्रीतांचुविद्वभिरजस्निमहादिंतांगम् ॥ उष्णांवुना स्नापितमुज्विस्तिदराग्निम् संभोजयेदगुरुमग्निकरं द्रवासम्॥२९

भावार्थ: — जो भद्य के अधिक पानमे व्याक् ित है, मद व दाह से व्याप्त है, शीत जल विंदुओं से दमेशा जिस का शरीर पीडित है, ऐसे रोगी को गरम पर्ना से स्नान करा कर, उस की बढी हुई अग्ने को देख कर, लघु, अग्निर्दापक व द्वप्राय अन्न को खिलाना चाहिए ॥ २९॥

### वमनविरेचनविधिवर्णनप्रतिहाः

स्वेद्कियामभिविधाय यथाक्रमेण संशोधनोद्धदमहाभ्यसिविकत्सा ॥ सम्यग्विधानविधिनात्र विधास्यते तत्संबंधिभेषजनिवंधनसिद्धयोगैः॥

भावार्थः — स्वेदनिक्रया को यथाक्रम से कह कर अब संशोधन (वमन, विरेचन) के अतियोग व मिथ्यायोग से उत्पन्न महान् रोग, उन की चिकित्सा और

१ वो तीन मिनिंगेमें भी यही पाठ मिलता है। परंतु यह प्रकरण से कुछ विसंगत मालुम होता है। यहापर मोदकमेका प्रकरण है, इसिंखेय यहापर प्राणातिपात यह पाठ अधिक संगत मालूम होता है। अर्थात् स्वेदकर्ममें अतियोगसे उत्पन्न ऊपर के स्क्रोकर्म कथित रोगोकी प्राणातिपात अवस्थामें क्या करें इसका इस स्क्रोकर्म विधान किया होगा। संमन है कि लिया के व्यत्रोक्षे यह पाठमेद हो गया हो। —संप दक.

वमने विर्धेचन के सम्यग्योग की विधि को इन में प्रयुक्त होने वाले औविधयों के सिद्ध थोगों के साथ निरूपण किरेंगे ॥॥ ३०॥

### दोषों के बृंहण आदि चिकित्साः

सीणास्त दोषाः परिबृंहणीयाः सम्यक्पश्चम्याश्रस्तिया सर्वे ॥ स्वस्थाः ग्रुरक्ष्याः सततं प्रवृद्धाः सद्यो विशोध्या इति सिद्धसंनैः ॥३१॥

भावार्थ:—क्षीण (घटे हुए) वातादि दोषों को बढाना चाहिए। कुपित दोषों को शमन करना चाहिए। खस्य [ यथावत स्थित ] दोषों को अच्छी तरह से रक्षण करना चाहिए। अतिष्ठद्ध (बढे हुए) दोषों को तत्काल ही शोधनकर शरीर से निकाल देना चाहिए, ऐसा श्री सिद्धसेन यति का मत है ॥ ३१॥

संशोधन में वमन व विरेचन की प्रधानता.

संश्लोधर्ने तद्दवनं विरेकः सम्यक्यसिद्धाविति साधुसिद्धैः॥ सिद्धार्तर्मार्गभिहितौ तयोस्तद्वस्यामहे यद्दमनं विश्लेषात्॥ ३२ ॥

भावार्थ:—दोशों के संशोधन कार्य में वमन और विरेचन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अर्थात् दोशों को शरीर से निकाल ने के लिए वमन विरेचन बहुत ही अच्छे उपाय वा साधन हैं ऐसा क्षिद्धांतशास में महर्षियों ने कहा है। इन दोनों में प्रथमत वनन विधि को विशेषरूप से प्रतिपादन करेंगे।। ३२॥

### बमन में भोजनविधिः

श्वोऽहं यथाबद्दमनं करिष्यामीत्थं विश्वित्यैव तथापराण्हे । संमोजवेदातुरमाश्च भीमान् संभोजनीयानिष संमवक्ष्ये ॥ ३३ ॥

भावार्थ: - कुशल बैय को उचित है कि यदि उसने दूसरे दिन संगी के लिये वमन प्रयोग करने का निश्चय किया हो तो पहिले दिन शामको रोगीको अच्छीतरह (अभिष्यंदी व द्वप्राय आहार से) शोष्र भोजन कराना चाहिये। किनको अच्छीतरह भोजन कराना चाहिये। किनको अच्छीतरह

### संभोजनीय अथवा वास्यरोगीः

ये त्रकटोधद्वहुदोषदुष्टास्तीक्ष्णाप्रयः सत्वब्छप्रधानाः । ये ते महाव्याधिवृहीतदेहाः संगोजनीया सुवनप्रवीणैः ॥ २४ ॥ ः भावार्थ: — जो रोगी अत्यंत उदिक्त बहुत दोषोसे दूषित हों, जो तीस्य अहि से युक्त हों, जो बख्यान हों, जो महान्याधि से पीडित हों, ऐसे रोगियोंको कुशक वैश्व अच्छी तरह भोजन करावें अर्थात् ऐसे रोगी वमन करावे योग्य होते हैं ॥ ३४ ॥

### वमन का काळ व औषध

् तत्रापरेशुः अविभेज्यकाले साधारणे पातरवेश्य पात्राम् । कल्कैः कवायैरपि चूर्णयोगैः स्तेहादिभिन्नी खल्ल वामयेत्रान् ॥३५॥

भावार्थ:—वैष साधारण काल [ काधिक शीत व उच्णता से रहित ऐसे प्राहृट् शरद् व वसंतऋतु ) में, [वमनार्थ दिये हुए मीजन को] दूसरे दिन प्रातः काल में, वमन कारक औषधिबोंके कल्क, कषाय, चूर्ण, स्नेह, इत्यादिकों को योग्य प्रमाण में सेवन कराकर वमन योग्य रोगीयोंको वमन कराना चाहिये ॥ ३५॥

### वमनविरेचन के शीपधका स्वरूप.

दुर्गेषदुर्दर्भनदुस्तकपैर्याभत्ससात्म्यंतरभषजेश्व । संयुक्तयोगान्वयने प्रयुक्तो वैरेचनानत्र मनोहरैस्तु ॥ २६ ॥

भावार्थ:—वमन कर्म में दुर्गंध,देखने में असद्य, दुः त्वरूप, बीमत्स (गानिकारक) व अननुकूछ (प्रकृति के विरुद्ध ) ऐसे स्वरूप युक्त औष्रधियोंको प्रयोग करना चाहिये ! विरेचन में तो, वमनौषध के विपरीतस्वरूपयुक्त मनोहर सुंदर औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥

### बालकादिक के सिए बमन मयोग.

बाळातिष्ट्रश्रीयभभारतारी दौर्वस्ययुक्तानपि सद्भवेस्तैः । सीरादिभिर्भेषजमंगळाढयम् तान्पायायित्वा परितापयेसान् ॥ ३० ॥

भाषार्थ: — जो बालक हैं, अतिष्ट हैं, औषघ छेने में डरनेवाले हैं, कियां हैं एवं अत्यंत दुर्बल हैं, उत्तको दूध, यवागू, छाछ आदि योग्य इवहन्यों के साथ मंगड मय, औषघ को क्रिला कर पिलाना चाहिये, पश्चात् (अग्निसे हाथ को तपाकर ) उन के शरीर को सेवाला चाहिये [ और वमन की राह देखनी चाहिये ] ॥ ३७॥

१ वह काल ही वसन के योग्य है । २ बामचेविति पाठांतरं ।

#### वयन विधि-

बृद्धासस्राकास्तिमाथु धीमानाकोक्य पीठोपरि सिविविष्टः। गन्धर्वहस्तोत्पक्षपत्रवृत्तिर्वेगोद्भवार्थे प्रमुक्षेत्स्वकण्डम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ: जब उस रोगी को [जिस ने वमनार्थ औषध पीया है ] उपकाई श्राने कमे, मुंह से लार गिरने लगे, उसे बुद्धिमान वैष देख कर, शीघ ही [घुटने के बराबर ऊंची ] एक आसन पर वैठाल देवे । और वमन को वेग उत्पन्न होंने के किये, प्रंडी के पसे की डंडी, कमलनाल इन में से किसी एक से रोगी के कंठ की स्पेशी करना चाहिये अर्थात् गलें के अंदर डाल कर गुदगुदी करना चाहिये ॥ ३८ ॥

#### संस्थायमन के लक्षण.

सोऽपं त्रवृत्तीवधसद्वकासे वित्तेऽतुयाते हृदयोक्कोष्ठे । श्रुद्धे कवी कायमनोविकारे सम्यक्स्यिते श्लेष्मणि सुष्दुर्वातः॥ ३९॥

भावार्थ: प्यांक प्रकार वमन के औषि का प्रयोग करने पर, यदि वमन के साथ क्रमशः पीया हुआ औषध, कफ व पित्त निकलें, इदय व कोष्ठ शुद्ध हो जावे शारीर व मनोविकार छघु होवें एवं कफ का निकल्ना अच्छीतरह बंद हो जावें तो समझना चाहिये कि अच्छी तरह से वमन होगया है ॥ ३९ ॥

# वमन प्रसात् कर्मः

सनस्यमण्ड्रपनिकोचनांजनद्रवैर्विकोध्याकः क्रिरोवकांसम् । जन्मानुमिकीतिमिहापराण्हे तं भोजयेय्वगणैर्ययावत् ॥ ४० ॥

भावार्थः—इस प्रकार वसन होनेपर शीघ्र ही, नस्य, गंड्ष, नेश्रांजन [सुरमा ] व इव बादि के द्वारा शिरोगत कप्तका विशोधन करके, उसे गरम पानीसे:स्नान कराकर, सामंकाङ में योग्य यूषों (दाङ) से भोजन कराना चाहिये ॥ ४०॥

### वमनका गुणः

एवं संश्वमने कृते कफकृता रोगा विनश्यंति ते ।
तन्युकेऽपहते कफे जल्लसंचाता यथा संभसि ॥
याते सेद्विभदनेन नियतं तथोगविद्वामये—।
द्वास्यमासिनिवंभश्वासमस्तिकं श्वात्या मिष्यभेषकैः॥ ४१'॥

भावार्थ:—इस प्रकार वमनाविधि के द्वारा कप्तका नाहा होनेपर कप्रकृत अनेक रोग नष्ट होते हैं। जिस प्रकार जल के बंध वगैरह टूटनेपर जलका नाहा होता है। जलके नाहा से वहांपर रहनेवाला कमल भी नष्ट होता है। क्यों कि वह जलके आधार-पर रहता है, मूल आधारका नाहा होनेपर वह उत्तर आधेय नहीं रह सकता है। इसी-प्रकार मूल कप्त के नाहा होनेपर तज्जनित रोग भी नष्ट होते हैं। इसिलिये योग को जानेनवाला विद्वान वैध को उचित है कि वह वमन के योग्य व अयोग्य इत्यादि वमन के समस्त शाकों को जानकर और तत्संबंधी योग्य औषधियोंसे रोगी को वमन कराना चाहिये॥ ४१॥

यमन के बाद विरेखनविद्यान-

वांतस्यैव विरेचनं गुणकरं क्रात्वेति संशोधये—।
द्र्धे शुद्धतरस्य श्वोधनमधः द्वर्धाञ्चिमनान्यथा।
स्रेष्माधः परिगम्य द्वक्षित्रतिखं व्याप्याग्निमान्छादये—।
च्छनागिन सहसैव रोगनिचयः प्राप्नोति मर्त्ये सदा॥ ४२॥

भावार्थः — जिस को बमन कराय। गया है उसी को विरेचन देना विशेष गुण-कारी होता है, ऐसा जानकर प्रथमतः ऊर्घ्य संशोधन ( वमन ) कराना चाहिये । नब इस से शरीर शुद्ध हो जाय, तब अधःशोधन [ विरेचन ] का प्रयोग करना चाहिये । यदि वमन न कराकर विरेचन दे देवें तो कफ नीचे जाकर सर्व कुक्षिप्रदेश में व्याप्त होकर अग्नि को अच्छादित करता है [ढकता है] । जिस का अग्नि इस प्रकार कफ़्के आच्छादित होता है उस मनुष्य को शीन्न ही अनेक प्रकार से रोगसमूह आ बेर छेते हैं ॥ ३२॥

विरेचन के प्रथम दिन भोजन पान.

स्निग्धस्विष्मसुवांतमातुरमरं श्वोऽहं विरंकीषधैः । सम्यक्तं सुविरेचयाम्यलमिति मागेव पूर्वाण्हतः ॥ सस्नेहं लघुचांष्णमस्यमञ्जनं संभोजयेदाम्लसं ॥ सिद्धोष्णोदकपानमृष्यज्ञुगतं द्यान्मलद्वावकम् ॥ ४३॥

भावार्थ:—जिस की अच्छी तरह से स्नेहन, स्वेदन, व वमन कराया हो ऐसे रोगी को दूसरे दिन यदि वैद्य विरेचन के द्वारा अधःशोधन करना चाहता हो तो पहिले दिन प्रातः काल रोगी को स्निग्ध, लघु, उपण व अल्पभोजन द्वन्य के द्वारा भोजन कराना चाहिये,एवं पीछे आम्छ औषधियोंसे सिद्ध मळदावक गरम पानीको पिछाना चाहिय अर्थात् अनुपान देना चाहिये ॥ ४३ ॥

विरेचक औषधवानविधि.

अन्येशुस्सुविचार्य जीर्णमञ्चनं सूर्ये च निर्छोहिते ।

द्यादीषभगिनमल्पपरुषव्याधिक्रमालोचनैः॥

कीष्ठः स्यात्त्रिविधो मृतुः कठिन इत्यन्योपि मध्यस्तथा।

पिचेनातिमहत्कफेन निग्निकैट्रीवैः समैर्मध्यमः॥ ४४॥

भावार्ध:— दूसरे दिन स्पौदय के पिहले, पहिले दिन का अन्न जिंण हुआ या कहीं इत्यादि बातों को अच्छीतरह विचार कर साथ में रोगी के अग्निबल व मृदू किन आदि कोष्ठ, व्याधिबल आदि बातों को विचार कर विरेचनकी अधिध देवें । कोष्ठ मृदु, किन (कूर) व मध्यम के भेद सं तीन प्रकार का है। पित्त की अधिकता से मृदु कोष्ठ होता है। वातकफ की अधिकता से किन कोष्ठ होता है। तीनों दोषों के सम रहने से मध्यम कोष्ठ होता है॥ ४४॥

विविध कोष्ट्रों में औषधयोजनाः

मृद्दी स्यादिह सन्मृदावतितरां क्रूरे च तीष्णा मता।
मध्याख्येऽपि तथेव साधुनिपुणैर्मध्या तु मात्रा कृता॥
अनाप्तं बळतो मलंगमयुतं नेच्छेत्सपित्तीवधम् ॥
नाप्तं वापि न वार्येद्यतितरां वेगं विधातावहम् ॥ ४५॥

भावार्थ - मृदु कोष्ठवाले को मृदु मात्रा देनी चाहिए। क्र्र कोष्ठवाले की तिक्ष्ण (तेज) मात्रा देनी चाहिए। मध्यम कोष्ठ वाले को मध्यम मात्रा देनी चाहिए, ऐक्षा आयुर्वेद शास में निपुणपुरुषोंने मात्रा की कल्पना की है। विरेचन के लिए औषध लिये हुए रेगि। की दस्त उपस्थित होने तो उसे नहीं रोकना चाहिए। यदि नेग नहीं भी आने तो भी प्रवाहण नहीं करना चाहिए। ४५।

सम्यग्बिरिक के लक्षण व पेयपान.

यास्यंति अमतो मरुज्जलमला पित्तौषधोद्यत्कपाः। यातेष्येषु ततोऽनिलातुगमने सम्यग्विरिक्तो भवेत् ॥ सोयं मुद्धततुः अगक्लमद्वतो लघ्वी ततुं चोद्वहन् । ...संतुष्टोऽतिषिपासुरग्नियलवान् श्लीणो यवागूं पिवेत् ॥ ४६ ॥ अहाबार्च: - त्रिरेश्वक खीषिय का सेवन करने पर क्रमशः वात, जरू (क्ष्म) मल, पित्त, औषध और कफ निकलते हैं। इस प्रकार शरीरस्थ दोष निकल जावे, बायु का अनुलोमन हो जाने तो समझना चाहिये कि अच्छी तरह से निरेश्वन होगया है। इस प्रकार जिस का शरीर अच्छी तरह से शुद्ध होगया है वह श्रम व ग्लानि से युक्क होता है। उस का शरीर हल्का हो जाता है। मन संतुष्ट होता है। प्यास क्याती है। अस्पत कृश होता है। उस की अग्निवृद्धि होती है। ये रुक्षण प्रकट होने तो उसे उसी दिन प्याग् पिळानी चाहिये॥ ४६॥

### यबागू पान का निषेधः

भंदाग्निर्वछवान्तृषाविरहितो दोषाधिको दुर्विरि-। को बा तहिबसे न चैव निपुणः श्वन्त्या च युक्त्या पिवेत्।। बांतस्यापि विरेचितस्य च गुणाः मागेव संकीर्तिता। स्तेषां दोषगुणाधिषेधविधिना बुध्वा विदध्याद्बुषः॥ ४७॥

भावार्थ: — यदि विरिक्त रोगी को अग्निमंद होगया हो, बळवान् हो, तृषा-रहित हो, अधिक दोषों से युक्त हो, अच्छांतरह विरेचन न हुआ हो तो ऐसी अवस्था में उसे उस दिन यवागू वगैरह पेय पाने को नहीं देना चाहिये। अच्छीतरह बमन हुए मनुष्य व विरेचित मनुष्य का गुण पहिले ही कहचुके हैं। विरेचन के सब दोषों का निषेध व गुणों की विधि अच्छीतरह जानकर विद्वान् वैष रोगी के लिये उपचार करें।। ४७।।

### संशोधनभैषज के गुण.

यस्तंत्रोधनभेषणं तद्धिकं तैक्ष्णोष्णसीक्ष्म्यात्मकं । साक्षात्सारतमं विकाधिग्रणयुक्षोर्ध्वं सप्तक्षोषय-॥ त्यूर्ध्वं यात्यविषक्षमेव वयनं सम्बग्ग्रणोद्रेकतः॥ पीतं तच्च विषच्ययानमसङ्ख्यायाद्योगागितम्॥ ४८॥

भाषार्थ — जो संशोधन | वमन संशोधन ] करने वाळा औषध है, वह अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण, सूक्ष्म, सार (सर ) व विकासी गुण युक्त होता है । वे अपने विशिष्ट स्वभाव व गुणों के द्वारा ऊर्ष्य शोधन (वमन ) व अधःशोधन [ विरेचन ] करते हैं । [ वमनीषध व विरेचनीषध ये दोनों गुणों में सम होते हुए प्रस्परिक्द दो कामों को किस प्रकार करते हैं ! इस का इक्ता ही उत्तर है कि, विरेचनीषध तीक्ष्ण आदि गुणों के द्वारा ही विरोचन करता है। वसन का औषध तो अपने प्रमाधके द्वारा दमन करता है ] वसनीषध अपने गुणों के उत्कर्षके अक्षिपक [कष्चा] दोषों को छेकर ऊपर जाता है। विरोचन का औषध पक दोषों को छेकर नीचे के भाग ( गुदा ) मे जाता है। १८ ॥

### विरेचन के प्रकर्श विषय.

"मंदाग्नेरितिक्षिणभेषजिमिति स्निग्धस्य कोष्ठं मृदी । दत्तं जीव्रमिति प्रयातमित्वलान् दोषान्न संज्ञोधयेत् ॥ प्रातः पीतमिद्दीषधं परिणतं मध्यान्हवः ज्ञोधनं । निद्युष्ठेषानितश्चोधयेदिति मतं जैनागये ज्ञास्वते ॥ ४९ ॥

भावार्थ: जिस का अग्निमंद हो (क्रूर कोष्ठ भी को ) स्नेहन कर के उसे तीक्षण औषध का प्रयोग करना चाहिय। जिसका कोष्ठ मृदु हो, [अग्नि भी दीत हो ] उसे यदि तीक्ष्ण विरेचन देवे तो वह शीघ दस्त लाकर सम्पूर्ण दोषों को शोधन नहीं कर पाता है। प्रात:काल पीया हुआ आषध, मध्यान्ह काल (दोपहर) तक पच कर सम्पूर्ण दोषों को शोधन कर दें (निकाल दें) तो वह उश्तम माना जाता है। ऐसा शासत जिनागम का मत है। ४९॥

दुर्बल यादिकोंके विरेचन विधान

अत्यंतोच्छितसंचलानतियहादोषात् हरेदस्पद्यः । भीणस्यापि पुनः पुनः प्रचलितानस्यान्मस्रम्याचरेत् ॥ होषान् पद्धतरं चछानिह हरेत् सर्वस्य सर्वात्मना । ते चाक्क सपयंति दोषानिचयाभिष्ठोषतोऽनिर्दृताः॥ ५० ॥

भाषार्थ:—क्षीण मानव के शरीर में दोष अत्यंत उद्रिक्त हो व चिन्नत हों तो उन को घोडार व बारर निकालना चाहिये। यदि चलित दोष अल्प हों तो उन्हें शक्त करना चाहिये। दोष पक्व हों, चलित भी हों, तो उन सम्पूर्ण दोषोंको सर्वतोभावसे निकाल देना चाहिये (चाहे वह रोगी दुर्बल हो या सबल हो)। यदि ऐसे दोषोंको पूर्णक्रपेण नहीं निकाला जायें तो वे शीप्र ही, शरीर को नष्ट करते हैं ॥ ५०॥

अतिस्तिग्धको स्निग्धरेखनका निषेध.

यःस्त्रिग्योऽतिपिनेश्वितेष्यनष्टतं स्थानच्युताःसंषद्धाः । दोषाःस्त्रेष्टवश्चारपुनर्तियमिताः स्वस्था भवंति स्थिराः ॥

# तस्यात्स्निम्धतरं विरूक्ष्य नितरां सुस्नेहतः श्रोधये- । दुध्दृतस्वनिषधनाच्छिथिकिताः सर्वेऽपि सौख्याचहाः ॥ ५१ ॥

भाषार्थः — जो अधिक स्नेह पीया हुआ हो वह यदि विरेचन घृत[स्निग्धिवरेचन] पीवें तो उस का [अति स्नेहनके द्वारा] स्वस्थान से ध्युत व चलायभान हुए दौष इस स्नेह के कारण फिर नियमित, स्वस्थ व स्थिर हो जाते हैं। इसालिये जो अधिक स्नेह ( घृत तैलादि चिकना पदार्थ) पीया हो उसे अच्छीतरह रूक्षित कर के, स्नेहन से विरेचन करा देना चाहिये (?) क्यों कि दोषोद्रेक के कारणोको ही शिथिल करना अधिक सुखकारी होता है। ५१ ॥

संशोधनसम्बन्धी इतिव्य बाते

एवं कोष्ठविश्वेषविद्विदितसत्कोष्ठस्य संशोधनं । द्याद्दोषंहरं तथास्विदितस्यालोक्य सीम्यं मृदु ॥ वयद्दष्टगुणं यदेव सुखकुचच्चाल्यमात्रं महा—। वीर्ये यच्च मनोहरं यदिप निर्मापच्च तद्भेषजम् ॥ ५२॥

मावार्थ:—इस प्रकार कोष्ठिविशेषों के स्वरूप को जानने वाला वैद्य जिस के कोष्ठ को अच्छी तरह जान लिया है उसे दोषों को हरण करने वाले संशोधन का प्रयोग करें । एवं जिसके कोष्ठ का स्वभाव माल्रम नहीं है तो उसे सीम्य व मृदु संशोधन औषि का प्रयोग करें । जिस संशोधन औषि का गुण (अनेकवार प्रयोग करके) प्रस्थक्ष देखा गया हो, [अजमाया हुआ हो ] जो सुखकारक हो (जिस को सुखपूर्वक खा, पीसके—खाने पीने में तकलिक न हो ) जिस की मात्रा—प्रमाण अल्प हो, जो महान् वर्षिवान व मनोहर हो, जिस के सेवन से आपित व कष्ट कम होते हों ऐसे औषध अत्यंत श्रेष्ठ है (ऐसे ही औषधों को राजा व तत्समपुरुषों पर प्रयोग करना चाहिए ) अर्थात् ऐसे औषध राजाओं के लिए योग्य होते हैं ॥ ५२ ॥

संशोधन में पंद्रहमकार की व्यापत्तिः मंक्ते सद्धमने विरेचनविधी पंचाद्धः व्यापदः । स्युस्तासामिह कक्षणं मतिविधानं च मबक्ष्यामहे ॥ स्विधोगमनं विरेक्तवमनव्यापच्च श्रेषीषधे— । स्तज्जीणीवधतोऽल्पदोषहरणं वातातिश्चलोद्धवः ॥ ५३ ॥ जीवादानमयोगामित्यातितरां योगः परिस्नाव इ— । स्यन्या या परिवर्तिका हृद्यसंचारे विक्रस्तवा ॥

# यच्याच्यानयतिषवाहणभिति व्यापच्य तासां यथा-। संख्यं छन्नणतिच्यकित्सितमतो बक्ष्यामि संनेपतः ॥५४॥

मादारं:—वमन, विश्चन के वर्णनप्रकरण में पहिले [ वैद्य रोगी व परिचारक के प्रमाद अज्ञान आदि के कारण वमन विश्चन के प्रयोगमें किसी प्रकार की श्रुटि होने पर ] पंद्रह प्रकार की व्यापित्यां उत्पन्न होती है ऐसा कहा है। अब उन के प्रत्येक के लक्षण व चिकित्सा को कहेंगे। उनमें मुख्यतया पहिली व्यापित्त वमन का निचे चला जाना, विश्चन का उत्पर आ जाना है। यह इन दोनों की पृथक रव्यापित्त है। [आगेकी व्यापित्त्यां वमन विश्चन इन दोनों के सामान्य है अर्थात् जो व्यापित्त वमन की है वही विश्चन की भी है ] दूसरी व्यापित्त औषधोंका शेष रह जाना ३ औषधका पच जाना, ४ अल्पप्रमाणगें दोषों का निकलना ५ अधिक प्रमाण में दोषों का निकल जाना. ६ वातजशूल उत्पन्न होना, ७ जीबादान [ जीवनीय रक्त आदि निकलना ], ८ अयोग ९ अतियोग, १० परिस्नाव, ११ परिवर्तिका, १२ हृदय संचार [ हृदयोपसरण ] १३ विबंध, १४ आध्मान,१५अतिप्रवाह (प्रवाहिका) थे पंद्रह व्यापित्त्यां है। यहांसे आगे इन व्यापित्त्योंके, क्रमशः पृथक् २ लक्षण व चिकित्सा को सक्षेपसे कहेंगे ॥५३॥५७॥

विरेचनका ऊर्ध्वगमन व उसकी चिकित्सा.

यस्यावातनरस्य चं ल्वणकणस्यामांतकस्यातिदुगिषाद्यमितमभूतमथवा दत्तं विरेकीषधम् ॥
उद्ध्वे गच्छति दोषष्ट्रदिरथवाष्यत्युत्ररोगोद्धति ।
तं वातं परिश्लोषयंदतितरां तीक्ष्णैविरेकीषधैः ॥ ५५ ॥

भावार्थ — जिन को नमन नहीं कराया हो, कफ का उद्देक न आम से संयुक्त हो तो ऐसे मनुष्यों को निरेचन औषधप्रयोग किया जाय तो नह जपर जाता है अर्थात् नमन हो जाता है। अथना निरेचनीषध, अत्यंत दुर्गंधयुक्त न अहब [हृदय को अप्रिय] हो, अथना औषध, प्रमाण में अधिक पिलाया गया हो तो भी नमन होजाता है। नह जपर गया हुआ निरेचन, शरीर में दोषों को नृद्धि करता है, अथना भयंकर रोगों को उत्पन्न करता है। ऐसा होने पर उसे नमन कराकर अत्यंत तीक्ष्ण निरेचन औषधियों से फिर से निरेचन कराना चाहिये॥ ५५॥

वमनका अधोगमन व उसकी विकित्सा.

यस्यात्यंतचुत्रसितस्य यदुकोष्टस्यातितीक्ष्णानल-स्यात्यंतं वयनीषयं स्थितियतीयेतं ॥भो गच्छति ॥

# तमानिष्टफक्रमसिद्धमधिकं दोषोत्वणं तं पुनः । ः सुस्नेहोत्रत्रीषधैरतितरां भूयस्तया वामयेत् ॥ ५६ ॥

भावार्थ: अधिक क्षुधा से पीडित मृदुकोष्ठ व तीक्ष्णिप्रवाले मनुष्य को बिलाया हुआ वमनीषध पेट में रह कर अर्थात् पचकर नीचे की ओर चला जाता है। इस का अनिष्टफल प्रसिद्ध है अर्थात् इन्छित कार्य नहीं होता है एवं अधिक दोषों का उद्देंक होता है। ऐसे मनुष्य को अच्छी तरह से स्नेदन कर अत्यंत उग्र वमनीषधियों से वमन कराना चाहिए ॥ ५६॥

आमदोषसं अर्घपीत क्वीषघपर योजनाः

आगांशस्य तथामबद्धिरसबीयत्समभूते तथा । कृत्वा तत्प्रतिपक्षभेषजमश्चं संज्ञोषयेदादरात् ॥ एवं वार्षमुपैति चेदतितरां मृष्टेष्टसद्भेषजे—। रिष्टैरिखुरसान्वितेः सुरिभिभः भक्ष्यैस्तु संयोजयेत् ॥ ५० ॥

भावार्थः --- आमदोष, अत्मनत औषध की विरसता, बीमत्सदर्शन, रुचि आदि कारणोसे पूर्ण औषध न पिया जासके तो उसपर यह योजना करनी चाहिये। सब से पहिले उस रोगीको आमदोष नाशक प्रयोग कर चिकित्सा करें। एवं बादमें संशोधन ( वमन व विरेचन ) प्रयोग करें। साथ ही रुचिकर, इष्ट व सुगंधि भक्ष्य पदार्थों के साथ अथवा ईखके रस के साथ औषध की योजना कर उसकी बीमत्सता नष्ट करें।। ५७॥

#### विषमऔषध प्रतीकारः

जध्वीधो विषयीषधं परिगतं किंचियवस्थापयन् । श्रेषान्दोषगगिनिवनेतुमसमर्थस्सन्महादोषकृत् ॥ मुर्च्छी छर्दिमरोचकं तृषमथोद्वाराविद्याद्धं कर्जा । ृह्लासं कुरुते ततोऽहिमजल्लेख्यान्वितैवीमयेत् ॥ ५८ ॥

भावार्थ: — ऊर्ध्व से।धन व अधी शोधन के लिये प्रयुक्त विषमश्रीविध यदि सर्भ दोषों को अपहरण कर गुणोंकी न्यवस्थापन करने के लिये असमर्थ हो जाय तो वह अनेक महादोषों को उत्पन्न करती है। मृच्छी, वमन, अरोचक, तृषा, उद्गार, अशुद्धिता पीडा, उपस्थित वमनत्व (वमने होनेकी तैयारी, जी मचलना) आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उनको उद्गा [ वचा ] से युक्त गरमजल से वमन कराना चाहिये ॥ ५८ ॥

# साबदेशवर्भीवय, व जीर्वमीवय का समज व उसकी विकिताः

यत्स्यादौषधभेषमध्यतितरां तत्याचनैः पाचये । दृश्यं चालप्य च मचलिताभेषोददोषस्य च ॥ त्रशासम्यगधोविरेचितनरस्याच्येर्जलैवीमयेत् । तीक्ष्णाग्नेरपि भक्तवत्यरिणतं तद्वाशु संभोधयेत् ॥ ५९ ॥

भावार्ध:—पेट में औषध शेष रह जाने, टोष भी अल्प हो, रोगी अल्पबळ बाला हो तो उसे पाचनिक्रिया द्वारा पचाना चाहिये। यदि अवशेष औषधवाले का दोष अधिक हो, प्रचालित (प्रधावित ) हो, [रोगी भी बलतान हो ] विरेचन भी बराबर नै हुआ हो तो उसे गरम पानी से बमन कराना चाहिये। तीक्ष्ण अग्नियाले मनुष्य के [थोडर, व स्वल्प गुण करनेवाला औषध भोजन के सहश पच जाता है, इस से उदिक दोषों को समय पर नहीं निकाले तो अनेक रोगों को उत्पन्न करता है व बल का नाश करता है ] ऐसे जीर्णऔषध को, शीघ ही शोधन करना चाहिये॥ ५९॥

अस्पदावेष्टरण, वातजशूलका लक्षण, उसकी विकित्साः

अल्पं चाल्पग्रणं च भेषजमरं पीतं न निश्चेषतो ।
दोषं तद्दमनं हरेच्छिरसि कग्व्याधिमवृद्धिस्ततः ॥
दृष्टासश्च भवेदिहातिबद्धिनं तं वामयेद्दप्यभः ।
शुद्धादुद्धतगीरवं मब्दुरारोगाहुदे वेदना ॥ ६० ॥
तं चाप्याश्च विरेचयेन्सृदुतरं तीत्रीषधिश्भोषनैः ।
स्नेहादिकियया विहीनमनुजस्यात्यंतरूषीषधम् ॥
स्वीव्यापररतस्य शीतछमरं दत्तं मक्तकोपनं ।
दृष्टीत्रकुहतेऽनिश्चलमयवा विश्वातम्व्छोदिकम् ॥ ६१ ॥

भावार्थ: अल्पगुणवाले औषधको धोडे प्रमाण में पीने से जो वमन होता है वह संपूर्ण दोषों को नहीं निकाल पाता है। जिस से शिर में पीडा व न्याधि की बाद्धि होती है। फिर जी मचल आती है। ऐसा होने पर बलवान् रोगों को अच्छी तरह वमन कराना चाहिए। इसी प्रकार विरेचन भी संपूर्ण दोषों को निकालने में समर्थ न इआ तो उस से दोषों का उद्देक हो कर शिर में भारीपन, वातजरोग, उरोरोग व गुदा में वेदना (कर्तनवत् पीडा) उत्पन्न होती है। ऐसी हालत में यदि रोगी मृदुशरीरवाला हो तो तीक्षणशोधन औषधियों द्वारा विरेचन कराना चाहिए।

स्नेहन, स्वेदन से रहित व मैथुन में आसक्त मनुष्य को (वमन विरेचन कारक) रूक्ष व शीतल औषध दे दें तो वह वायुको प्रकुपित करता है। वह कुपित वात (पसवाडे पीठ कमर प्रीवा मर्मस्थान आदि स्थानो में) तीव्रशूल एवं अम मूर्च्छा आदि उपहवीं को उत्पन्न करता है। ऐसी हालत में उसे शीघ्र ही तिलाभ्यंग (तैलका मालिश) कर के [धान्यसे] स्वेदन करें एवं मुलैठी के कपाय (काढा) व कल्कसे सिद्ध तैलसे अनुवासन बिस्त देनी चाहिये।। ६०।। ६१॥

भयोग का लक्षण व उसकी विकित्सा.

तैकाभ्यक्तज्ञरीरमाञ्च तमपु प्रस्विद्य यष्टीकचा- । यैः कल्कैश्र विपक्तैलमनुर्वासस्य प्रयुक्तं भिषक् ॥ स्नेहस्वेदविद्यीनरूक्षिततनां रूक्षीवधं वाल्पवी-। र्वे बात्यस्पमथापि वाभ्यबहतं नोध्वे तथाधो व्रजेत् ॥ ६२ ॥ त्रच्च क्लिक्य इहोग्रहोषनिचयांस्तरसार्थमापादये-। दाध्मानं हृदयग्रहं तृषमयो दाहं च सन्मुच्छीतां ॥ तं संस्नेश च वामयेद्पि तथाधस्स्नेश संशोधयेत्। दुर्वीतस्य समुद्रताखिलपहादोषाः शरीऱोद्रताः ॥ ६३ ॥ कुर्वेति श्वयथुं ज्वरं पिटिककां कण्डूसकुष्टाग्निमां-। य यत्ताडनयेदनानि च ततो निश्चेषतः शोधयेत् ॥ दुश्युद्धेऽतिविरेचने स्थितिमति प्रागप्रवृत्ते तथा । चोष्णं चाञ्च पिषेज्जलं सुविहितं संश्लोधनार्थे परम् ॥ ६४ ॥ पीत्बाष्णोदकमाशु पाणितळतापैःपृष्ठपार्श्वीदर-। स्वित्रे सद्भवतां प्रपद्य नितरां धावीन्त दोषाःक्षणात् । याते स्वल्पतरेऽपि दोषनिचये जीर्णे च सद्भेषजे । तज्ञायोगविशेषनिष्यतिपद (१) क्रुयोच्च तन्नेषजम् ॥ ६५ ॥ बात्वाल्पं गतदोषमातुरवर्छ श्वषं तथान्हस्तदा । मात्रां तत्र यथाक्रमाद्वितथां दद्यात्पुनःशोधने ॥ एवं चेश च गच्छति शतिदिनं संस्कृत्य देहिकया-! मास्थाप्याप्यज्ञवास्य वाप्यतिहितं कुर्योद्धिरेकक्रियाम् ॥ ६६ ॥

१ वियोग रात पाठांतर ।

भाषार्थ:-जिस का शरीर स्तेहन व स्वेदन से संस्कृत न हो, रूझ भी हो, उसे रूक्ष, अल्पवीर्यशाले, अत्यल्प (प्रमाण में बहुत ही कम ) औषधि का सेवन करावें ही वइ न ऊपर ही जाता है न नीचे ही। अर्थात् उस से न वमन होता है न विरेचन। (इसे अयोग कहते हैं)। और वह दोषों के समूह को उत्क्रेशित कर के, साथ में आध्मान ( अफराना ) हृदयप्रह, प्यास, दाह व मूच्छी को उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर [ उप औषधियोंसे ] फिर पूर्णरातीसे वमन कराना चाहिये | विरेचनौपधि का सेवन करनेपर, दस्त बराबर न लगे, अथवा दस्त बिलकुल ही न लगे. औषध पेट में रह जावे तो शीघ्र ही, विरेचन होने के लिये गरम पानी पिलाना चाहिये। गरम पानी पिला-कर शीप्र ही हथेंडी तपाकर उस से पीठ, दोनो पार्श्व | पंतवाडे ] उदर को सेकना चाहिये। इस प्रकार स्वेदन करने पर क्षणकाल से दोष, द्रवता को प्राप्त होकर बाहर दौडते हैं [ निकलते हैं ] अर्थात् दस्त लगता है । यदि स्वल्प ही दौष बाहर निकलकर [थोडे ही दस्त होकर ] [बीचमें ] औषध पच जावे तो इस अयोग विशेष के प्रताकार मूत [ निम्नाछिखित क्रमसे ] औषध की योजना करे । पहिछे यह जानकर कि शरीरसे दोष थोडा गया हुआ है ( दोष बहुत बाकी रह गया है ) रोगी सबल है, और दिन भी बहुत बाकी है [ सूर्यास्तमान होने को बहुत देर है ] ऐसी हाछत में, अव्यर्ध औषधकी मात्रा को खिळाकर विरेचन करावें। इतने करनेपर भी जिनको विरेचन न होता हो. तो स्नेहन स्वेदन से शरीर को प्रतिदिन संस्कृत कर, और अस्थापन व अनुवासन बस्ति का प्रयोग करके. अत्यंत हितभूत विरेचन देना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 1184 || 44 ||

दुविरेच्य मनुष्यः

वेगाघातपराः सिर्ताभरनरा मृश्यांगना छज्जया । लोभाच्चापि वणिग्जनाः विषयिणश्चान्येपि नात्मार्थिनः ॥ ये चात्यंतविद्धान्नतास्सत्ततिष्ठंभास्तथाप्यामयाः। दुद्दन्नोध्यास्तु भवेयुरेत इति तान् मुस्नेश्च संन्नोषयेत् ॥ ६७ ॥

भावार्ध:—राजा के पास में रहनेवाले मनुष्य, सेवक वर्ग, (ये लोग भय से) कियां लजासे, वैश्य [विनया] कोभ से, विषय लोलपी मनुष्य, (विषय सेवन की आस-किसे) उसी प्रकार अपने आत्माहत को नहीं चाहनेवाले लोग, मल के वेग को रोका करते हैं। ऐसे मनुष्य, तथा जो अत्यंत रूक्षतासे (रूखापने से) संयुक्त हैं, हमेशा विवंध [दस्त का साफ न होनां] से पीडित हैं, एनं उसी प्रकार के अन्य रोगों से ज्यात हैं वे भी दुविरेच्य होते हैं अर्थात् इन को विरेक्चक कोषधि देनेपर बहुत ही

मुस्किल से जुलाब दोता है ( क्यों कि इन के शरीर में वात बहुत बढा हुआ होता है ) ऐसे ममुख्यों को अच्छी तरहः श्लोहन व स्वेदन कर के विरेचन कराना चाहिये ॥ ६७ ॥

ं भतियौंगका छसण व उसकी विकित्साः

स्तिग्धस्त्रिकतरस्य चातिमृदुकोष्ठस्यातितीक्ष्णीवधं । दर्गं स्यादतियोगकृद्दमनतः विचातिवाचिर्भवेत् ॥ बिसंभेतिबक्शयीप्यानिलसंशोभश्च तत्कारणा-। त्तं श्रीतांबुनिषिक्तमिश्चरससंश्रीतीषधैश्योधतेत् ॥ ६८ ॥ स्वादत्यंतविरेचनातिविष्यिना श्लेष्ममवृत्तिस्ततो । रक्तस्यापि बर्छक्षयो बनिलसंक्षोमश्र संजायते ॥ तं चाप्याञ्च निषिच्य शीतलज्ञकेश्वीतैश्र यष्टीकपा-। यैस्संछर्दनमाचरेदातिहियक्षीराज्यकास्थापनम् ॥ ६९ ॥ श्रीराज्येन तथानुवासनामिह प्रख्यातमायोजये-। दन्यबाप्यतिसारवद्विथियुतं सन्नेषजाहारकम् ॥ तस्यास्मिन्वयनातियोगविषयेऽस्रक्षुीवतिछर्दय- । त्यीद्धत्याक्षियुगस्य चापि रसनानाक्षोऽपि निस्सर्पेणम् ॥ ७० ॥ हिकोद्गारतृषाविसंब्रहनुसंस्तंभं तथोपद्रवा-। स्त्रेगां चापि चिकित्तितं प्रतिविधास्येहं यथातुक्रमात् ॥ तत्रास्रगममेऽतिभ्रोणितविधि कुर्याच्य जिह्नोहमे । जिहां सेंघवसत्कदुत्रिकरजैर्घृष्टां हु संपीहयेत् ॥ ७१ ॥ अंतथेद्रसना प्रविदयति तथा चाम्छान्यथान्ये पुरः। सादेयुः स्वयमाम्बदर्गमसकृत् संभक्षयेदश्वयम् ॥ व्यावृत्ते नयने घृतेन ललिते संपीदयेह्नीलया । मुस्तब्धे च इनावनूनकफवातध्नौषधैस्स्वेद्येत् ॥ ७२ ॥ हिकोद्रारत्वादिषु प्रतिविधि कुर्योद्विसंबेषि तत्। कर्णे वेजुनिनादमाजुमघुरं संश्रावयेत्संश्रातेम् ॥ वैरेकातिविधी सचंद्रकमतिस्वच्छ जलं संस्रवे-। त्मांसान् घौतज्ञकोषमं तद्तु तत् पश्चाच्च सच्छोणितं ॥ ७३ ॥

<sup>?</sup> इंदुकरसंद्रीक्षिषधेः इति पाठातरं इस पाठशे चांदनी [ चंद्रकरण ] में उस रोगीको रेठालना व शतिशेष प्रयोग करना यह अर्थ होगा । — संपादक ।

पश्चानद्वदसर्पणांगचलनम्ब्हर्ननोपद्ग्वा-।
स्तेषां चाभिहितकमात्मतिविधि कुर्याद्भिषण्मेषकैः॥
तिभस्सर्पितसुष्णतेलपरिषिक्तं तहुदं पीद्रयेत्।
वातव्याधिचिकित्सितं च सततं कृत्वाचरेद्रेषणम्॥ ७४॥
जीवश्योणित लक्ष्मणः

जिहालंबनिकामुपद्रवगणं सम्यक्षिकित्सा यया । संवोक्ता खल्ज जीवजाणितपतः संलक्ष्यतां लक्षणैः ॥ यच्चोष्णोदकधौतपप्यतितरां नैवापसंसज्यते । स्वापभ्दक्षयतीह शोणितमिदं चान्यत्र विचान्वितं ॥ ७५ ॥

भावार्यः - अत्यंत स्नेहन स्वेदन किये हुए, अत्यंत मृदुकोष्ठवाले मनुष्य को, ( वमन विरेचनार्थ ) अत्यतं ताक्षण औषि का सेवन करावे तो उस का अतियोग होता है [अत्यधिक वमन विरेचन होता है] वमन के अतियोग से पित्त अधिक निकलता है। थकावट आती है व बलका नाश होता है एवं वातका प्रकीपन होता है। इसलियं उस ·मनुष्य को शीत जलसे स्नान कराकर, इक्षरस व चित्रकरण के समान शीतगुण संयुक्त ुऔषिथियोंसे विरेचन कराना चाहिये । प्रमाणसे अत्यविक विरेचन होनेपर अर्थात् विरेचन का अतियोग होने से अधिक कफ निकलता है, पश्चात् रक्त भी निकलने लगता है, बल का नारा व बातका प्रकीप होता है। ऐसे मनुष्य को शीघ ही शीतल जलसे स्नान कराकर. अथवा तरेडा देकर, ठंडे दूध व वी से आस्थापन वरित और **इन्हांसे प्रसिद्ध** अनुवासन बस्ति भी देवें। इसी प्रकार इसे अतिसार के चिकित्सा में कहे गये, औषध व आहार के विधान से उपचार करें ! पूर्वकथित वमन के अतियोग और भी उप्रहरप - धारण, करने पर, थुंक में रक्त आने लगता है। रक्त का वमन होता है। दोनों आखें बाहर आती हैं। ( उमरी हुई होती हैं ) जीम के रसमहणशाक्ति का विनाश होता है और बह बाइर निकल आती है। एवं हिचकी, उकार, प्यास, मुर्च्छा, हिनुस्तम्म, ( ठोडी अकडना ) आदि उपद्रव होते हैं। इनकी योग्य चिकित्सा को अब क्रमशः कहेंगे। रक्त-श्रीवन व वमन होनेपर रक्त की अतिप्रवृत्ति में जो चिकित्सा कही गई है उसीके अनु-सार चिकित्सा करें। जीभ के बाहर निकल आनेपर; सेंध्ननमक, सोंठ, भिरच, पीपल इन के चूर्णसे जीम को धिस=रगडकर (मलकर ) उसे पीदन करें≔अंदर प्रवेश कर दें। जीम के अंदर प्रवेश होनेपर, अन्य मनुष्य इसे के सामने, दिखा २ कर खड़े निद् आदि चीजों को खावें एवं उसे भी अम्छवर्ग में कहे हुए खहे पदार्थी को खिलावें। इस प्रकार की चिकित्सासे जीम ठीक होती है। आंखें बाहर आनेपर, उन्हें वी लगाकर, बड़ी कुशलता के साथ पीडन करे=मल दे। हनुस्तम्म होनेपर कफवातनाशक, श्रेष्ट औषियों से ठोडी स्वेदन करें=सेके। हिचकी, डकार, प्यास आदि उपद्रवों में, उन २ की जो चिकित्सा विधि कही है उन्हों को करे। बेहोशी होनेपर, बांसुरी आदि के मनोहर शद्ध (संगीत) को कान में सुनावें।

विरेचन का अतियोग अत्यधिक बढ जानेपर, चंदिका से [ मोर के पंखे के समान सुनहरी नील आदि वर्ण ] संयुक्त स्व ल जल निकलता है । तदनंतर मांस को धोथे हुए पानी के के सदश स्वरूपवाला पानी, तत्पुआत् जीवशोणित (जीवनदायक) रक्त निकलता है । इसके भी अनंतर गुदभंश ( गुदाका बहर निकल आना ) अंगो में कम्प [ अंगो-पांग के काम्पना ] होता है । इसी प्रकार वमन के अतियोग में कहे हुए उपद्रव भी इस में होते हैं । ऐसा होनेपर खुद्धिमान् वैद्य पूर्वकाथित चिकित्साविधि [ अधिक रक्तसाव होनेपर जो चिकित्सा कही है उसी चिकित्सा विधि ] से योग्य औषधों द्वारा मतीकार करें । बाहर आथे हुए गुदा को, गरम तैल लगाकर [ अथवा तैल लगाकर सक करके ] अंदर प्रवेश करा दें ( क्षुद्ररोग में कहे हुए गुदभंश को चिकित्सा को यहां प्रयोग करें ) शरीर काम्पने पर हमेशा वातज्याधि में कथित चिकित्साविधि का प्रयोग करें । जीभ बाहर निकल आना आदि उपद्रवो में अच्छी प्रकार की चिकित्सा करें [ पहिले वमनातियोग चिकित्सा प्रकरण में कह चुके हैं ] । अब जीवशोणित का लक्षण कहेंगे।

जीवशोणित स्रक्षण-जिस रक्त को कपडे के दुकडेपर लगाकर फिर गरम पानी से अच्छीतरह से था डाले, तो यदि उसका रंग कपडे से नहीं छूटे और उसे सन्द् आदि में मिलाकर खाने के लिये कुत्ते को डालनेपर यदि कुत्ता खावे तो समझना चाहिये कि वह जीवशोणित है। इससे विपरीत लक्षण दिखनेपर समझना चाहिये कि वह जीव-शोणित नहीं है बल्कि वह रक्तिपत्त है।। ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ १८०४॥ ७५॥

> जीवादान, वाध्मान, परिकर्तिका लक्षण व उनकी विकित्साः जीवादानमस्टक्षवृत्तिरिति तं ज्ञात्वातिकीतिकियां। श्रीतान्येव च भेषजानि सततं संधानकान्याचरेत्।। यच्चाजीर्णवद्यान्यरुत्पबलतो रीक्ष्यं च पीतीषधं। तच्चाध्मापयतीद् बातमलमृजात्यतसरोधकृत्।। ७६॥

यस्मिन्बस्तिग्रदेऽतितोदमपि तं स्नेशातिसंस्वेदयन् ।
नाना श्रीषभवर्तिमिनिकरसद्बस्ति च संयोजयेत् ॥
श्रीणेनाल्पतराग्निनातिसृदुकोष्ठेनातिरूक्षीषभं ।
पीतं पित्तयुतानिलं च सहसा सन्दृष्य संपादयेत् ॥ ७७ ॥
अत्युश्रां परिकर्तिकामपि ततः संतापसंवर्तनं ।
- इसी मृत्रपुरीषरोधनमतो भक्तारुविजीयते ॥
तं तेलाज्ययुतेन यष्ठिमधुकश्चीरेण चास्थापयेत् ।
श्रीराज्येरसुवासंयदसुदिन श्चीरेण संभोजयेत् ॥ ७८ ॥

भावार्थः— संशोधनओं पीय की संवन करान पर यदि जीवनदायक रक्त निकल आवे तो उसे जीवादान कहते है। ऐसा होनेपर उसे शीर्ताचिकित्सा करे, एवं रक्त की स्तम्मन करनेवाल शित्रजे प्रधीका प्रयोग करे। आध्यान= जिस की अजीर्ण होगया हो (खाया हुआ भीजन नहीं पचा हो) और कोष्ट में वायु अधिक हो उस हालत मे यदि संशोधनार्थ रूक्ष आप्य पीये तो वह आध्मान (पेट अफरा जाना) की उत्पन्न उत्पन्न करता है, जिस से अधीवायु, मल, मूत्र रक जाते हैं। बस्ति [मूत्राशय] व गुदामाग में सुई चुमने जैसी मयकर पीडा होती है। ऐसा होनेपर उसे स्नेहन, स्वेदन करके नानाप्रकार के आपिधयो से निर्मित वित [बित्त] और अग्निहिद्धकारक श्रेष्ठ बस्तिकी योजना करे। परिकर्तिका—दुर्बल मनुष्य, जिस का अग्नि मंद हो और कोष्ट भी मृदु हो, शोवनार्थ रूक्ष औषध पीये तो वह पित्त से संगुक्त वात [पित्त वात] को शांत्र ही दूषित कर के अत्यंत मयंकर परिकर्तिका [केंची से कतरने जैसी पीडा] को उत्पन्न करता है, जिससे कुक्षि में [पीडा के कारण] संताप होता है। मल मूत्र रक्त जाते हैं एवं मोजन में अरुचि होती है। ऐसा होने पर उसे तेल, धी, मुळेठी इन से मिश्रित दूध से आस्थापन बस्ति देवे, धी दूधसे अनुवासन बस्ति का प्रयोग करें एवं दूध के साथ मोजन करावे॥ ७६॥ ७७ ॥ ७८ ॥

### परिस्नावस्था

रूक्षक्र्रतरोदरस्य बहुदे। पस्याल्यमंदी पर्धः । दत्तं दों पहराय नाळमतप्वोत्किश्य दोषास्ततः ॥ दीर्बल्याद्यचिगात्रसादनमहाविष्ठं ममापाय सं— । स्नावः पित्तकफी च संततमरं संस्नावये क्रारूजः ॥ ७९ ॥ भावार्थ:—जिस का उदर रूक्ष व कूर [क्रूर कोष्ठ] हो और वह अधिक दोकों से व्याप्त हो, ऐसे मनुष्य को (प्रमाण में ) अल्प व मृदु औषध का प्रयोग करदें तो, वह सम्पूर्ण दोषों को निकाल ने के लिये समर्थ नहीं होता है। अत एव वह दोषों को उत्केशित करके, दुर्बलता, अरुचि, शरीर में थकावट व विष्टम्म (साफ दस्त न आना ) को उत्पन्न करते हुए, येदना के साथ हमेशा (बहुदिन तक ) पित्तकफ को स्नावण कराता (बाहर निकालता) रहता है अर्थात् कफ पित्त मिश्रित थांडे २ बहुत दिन तक दस्त लाता है। इसं सस्नाव अथवा परिस्नाव कहते हैं॥ ७९॥

#### परिस्नावय्यापश्चितिकःसाः

त च स्नावविकारमत्र शमयेत्सांग्राहिकेर्भेषर्जः । भोक्तैरप्यथ वक्ष्यमाणविष्यैस्संस्थापनास्थापनैः ॥ भीरेण प्रचुराजमोद्दशतपुष्पाचृणितेनाज्यसं— । मिश्रेणोष्णविशेषशाल्यशनमत्यल्पं समास्वादयेत् ॥ ८० ॥

भावार्थ- --इस परिस्नाव राग को, पूर्वोक्त सांग्रीहिक आषधोसे (दस्त को बंद करनेवाले आषध जायफल आदि) एवं आगे कहे जानेवाले, दस्तको बंद करनेवाले आस्था-पन बस्तियोंसे उपचार करें। तथा अजवायन, सोफके चूर्ण व वृतिमिश्रित व उण्णगुणयुक्त चावल के भात को दूध के साथ थोडा खिलावें॥ ८०॥

### प्रवाहिका लक्षण

स्निग्धां वातिनिरूक्षितश्च पुरुषः पीत्वात्र संशोधनं । योऽमाप्तं तु मलं बलाद्गमयति माप्तं च संधारयेत् ॥ तस्यांतस्मुविदाहशूलबहुलश्वेतातिरक्तासिता । श्लेष्मा गच्छति सा प्रकारसहिता साक्षान्त्रवेद्वाहिका ॥८१॥

भावार्थ:—अत्यत स्निग्ध, अथवा रूक्षित (रूखापन से युक्त) मनुष्य, विरेचन का औषध पीकर, मल बाहर न आते हुए देख उसे बाहर लाने के लिये बलात्कार पूर्वक कोशिश करता है अर्थात् प्रवाहण करता है, अथवा बाहर निकलते हुए मल के वेग को रोक लेता है तो, उस के पेट से, दाह व शूटसंयुक्त, सफेद, लाल वा काले रंग का कफ बाहर [बार २] निकल ने लगता है। इसे प्र से युक्त वाहिका, अर्थात् प्रवाहिका कहते हैं ॥ ८१॥

१ शाबाह्क-कफ पित्तखावलंभक, ऐसा भी अर्थ होता है।

प्रवाहिका. हदयो पसरण, व विवंध की चिकित्ता. तामास्राविद्यारभेषजगणैरास्याप्य संशोध्य त-। त्यश्रादग्निकरीषधैरहिमपानीयं तु संपाययेत्॥ ऊर्ध्वाधश्च प्रवृत्तमेषजगति यो बात्र संस्तंभये-। दज्ञानाद्दृद्योपसंसरणतां कृत्वात्र दोषास्तथा ॥ ८२ ॥ ्रदर्गीडां जनयन्त्यतश्च मनुजो जिह्नां सदंतामरं । खादंस्ताम्यति चोर्ध्वदष्टिरथवा मुर्च्छेत्यतिश्चापतः ॥ तं चाभ्यज्य सुर्खोष्णधान्यशयने संस्वेत्र यष्टीकषा-। यैः संसिद्धतिस्रोभ्द्वेन नितरामत्रानुसंवासयेत् ॥ ८३ ॥ तं तीक्ष्णातिश्विरोविरेचनगणैरसंशोध्य यष्ट्रीक्षणा-। योन्मिश्रेरिप तण्डुळांबुभिररं तं छर्दयेदातुरम् ॥ श्रात्वा दोषसग्रुच्छ्यं तदन् तं सद्वस्तिभिः साधये-। घः संशुद्धतनुः सुन्नीतलतरं पानादिकं सेवते ॥ ८४ ॥ स्रोतस्वस्य विकीनदोषनिकरः संघातमापद्यते । वर्ची मुत्रमरुबिरोधनकरो बध्नात्यथाग्निस्वयं ॥ आटोपज्वरदाहज्ञ्लबहुमृच्छीचामयास्स्युस्तत- । स्तं छर्ची सनिरूद्देवदापे तथा तं चातुसंवासयेत्॥ ८५॥

भावार्थ: — उस प्रवाहिका से पीडित मनुष्य को, परिस्नाव व्यापित में कथित औषधसमृद्ध से आध्यापन वस्ति देनें और संशोधन [विरेचन] करे | उस के बाद अमिनर्धक औषधियों के साथ गरमपानी को पिलाना चाहिये अथवा अमिकारक औषधिसिद्ध जल को पिलानें | हृद्यांपसरण लक्षण — जो मनुष्य वमन विरेचन के औषध को सेवन कर उस से आते हुए वेग — वमन या विरेचन को अज्ञान से रोक लेता है, तो उन के दोष, हृद्य के तग्फ गमन कर, हृद्य में पीडाको उत्पन्न करते हैं, और जिससे मनुष्य जीम को काटता है, दांतोंको किट किटाता है, संताप युक्त होता हुआ ऊपर की ओर आंखे फाड देता है | अत्यंत कृश होकर मूर्च्छित होजाता है | इसे हृद्योपसरण व्यापित कहते हैं | इस की चिकित्सा — ऐसा होनेपर उसे धान्यसे स्वेदित कर के मुलैठी के काथ (काढे)से साधित तिल के तैल से अनुवासनवास्ति देनी चाहिये | तथा शिरोविरेचन गणोक्त तील्य औषधियों से शिरोविरेचन करा कर, मुलैठी के काथ 'काढे) से मिश्रित चावल के धोवन से वमन कराना चाहिये | इतना करने पर भी यदि उस रोगी में दोषोंक

उद्देश (उठाव) माछ्म पढ़े तो तत्पश्चात् श्रेष्ठ बस्तियों में उपचार कर दोवों-को जीतें। विवंधका सक्षण=यमन विरेचनकारक औषिके सेवन से, शरीर संशुद्ध (वमन अथवा विरेचन) हो रहा हो, उस हालत में, अत्यंत शांतलपान, हवा आदि को सेवन करता हो तो, उस के स्रोतों में दोषसमृह विलीन होकर संघात (गाढापने) को प्राप्त होता है और वह मल मृत्र, बात को निरोधन करते (रोकते) हुए, वमन विरेचन की प्रवृत्ति को रोंक देता है। तथा अग्नि भी स्वयं मंद हो जाती है। इस से पेट में गुडगुडाहट, ज्वर, टाह शूल मूर्च्छा आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं [इसे बिवंध कहते हैं]। विवंध की चिकित्सा= ऐसा होनेपर, उस रोगों को,वमन कराकर निरू-हवस्ति [आस्थापन वस्ति] देनी चाहिय एवं अनुवासनवस्ति भी देनी चाहिये।। ८२।। ८३।। ८४।। ८५।।

### कुछ व्यापत्तियोंका नामांतर

विरेचने या परिकर्तिकक्ता गलाक्षतिः सा वमने प्रदिष्टा।
अधः परिस्नावणमूर्ध्वभागे कफमसेको भवतीति हष्टः ॥ ८६ ॥
प्रवाहिकाधः स्वयमेव चोर्ध्व भवेत्तथोद्गार इतीह शुष्कः।
इति क्रमात्वेचद्व प्रणीताः सहीषधैर्ध्यापद एव साक्षात्॥ ८७ ॥

भावार्थ:—विरेचन की व्यापत्ति में जो गुदा में पिरकैर्तिका कही है उसी के स्थान में, वमन में गलक्षाित[ कठ में छीलने जसी पीडा होना] होती है। विरेचन में जो अधःपरिस्नाव होता है उस के जगह वमन में कफप्रसेक ( कफ का चूना ) होता है। इसीप्रकार विरेचन की प्रवाहिका के जगह वमन में गुष्कउद्गार होता है। इस प्रकार कमशः वमन विरेचन के पंदह प्रकार की व्यापित्तियों का वर्णन उन के योग्य औषध ब्र चिकित्सा के साथ २ कर दिया गया है।। ८६ ।।।।८७।।

<sup>🕈</sup> यस्तुर्ध्वेमधे। वा प्रवृत्तदोषः शीताशारमुदकमानेलमन्यद्वा सर्वत । इति ग्रथातंर कथितस्वातः

२ विश्वध्येते यमनविरेचनथाः प्रवृत्ति निवारयतीत्यर्थः ( मुश्रुत )

द इस का ताम्पर्य यह है कि वमन और िरेचन के अतियोग के कारण, एक २ के पेद्रह २ प्रकार की व्यापात्त होती है एसा पहल कहा है। लेकिन परिकार्तिका नामक जो व्यापार्श विरेचन के ठीक २ न होने पर ही होती है, वह वमन में नहीं हो सकती है। इसी प्रकार परिस्नाव आदि भी वमन में नहीं हो सकती। यदि उन को वमनव्यापत्ति में से हटा देते तो बमन की पद्रह व्यापत्तियों की पूर्ति नहीं होती। इसलिये इन के आतिरिक्त वमन में वोई विश्विष्ट व्यापत्ति जो कि विरेचन में नहीं होती हो होनी चाहिये। इसी को आचार्य ने इस को किंव स्पष्ट किया है कि परिकर्तिका के स्थान में गलक्षति होती है आदि॥

# बस्तिके गुण और होच.

अथात्र सद्बरितविधानसद्विधी भवंत्यचित्या बह्वो महागुणाः। तयैव दुर्वेचकृते तु दुविधी भवत्यचित्या बहवोऽपि दुर्गुणाः ॥ ८८ ॥

भावार्थ:---बिस्तप्रयोग को यदि शास्त्रोक विधिपूर्वक यथावत् किया जाय तो अचित्य व बहतसे उत्तमगुण होते हैं। यदि अज्ञानी वैद्य ने विधिको न जानकर यदा तदा किया तो उस से अनेक अचित्य दोष भी उपस्थित होते है ॥ ८८ ॥

ब स्तिच्याए चिकि सावर्णनप्रतिका.

विधिनिषेषश्च पुरैव भाषितावतःपरं बस्तिविपश्चिकित्सितम् । प्रवक्ष्यते दक्षमनोहरीषधैः स्वनेत्रवस्तिमणिधान भेदतः ॥ ८९ ॥

भावार्थ: किस रोग के लिये बस्तिकर्म हितकर है, और किस में उस का प्रशोग नहीं करना चाहिये इत्यादि प्रकार से बस्तिकर्म का विधिनिषेध पहिले से कहा जा चुका है। अब यहां से अमे नेत्र ( पिचकारी ) टोष, बस्तिदोष, प्रणिधान [ पिच-कारी के अंटर मवेश करने का ] दोष, इत्यादि दोषों से उत्पन्न, बस्तिकिया की न्यापरी, और उन न्यापितयों की योग्यचिकित्सा का वर्णन, उन न्यापारीयों को जीतने में समर्थ व मनोहर औषवों के साथ २ किया जायगा॥ ८९॥

बस्तिप्राणिधान में चलितादिव्यापिच्यिकित्सा.

अथेह नेत्रं चार्छतं विवर्तितस्तथैव तिर्याग्वहितं गुद्रसतम् । करोति तत्र त्रणवश्चिकिात्सतं विधाय संस्वेदनमाचरेद्धिषक् ॥९०॥

भावार्थ: -- बस्ति [ पिचकारी ] की अंटर प्रवेश करते समय वह हिल जावे व विवर्तित हो जाने ( मुंड जाये ) अथवा तिरहा चला जाने तो यह गुदा में जग्नम करती है। ऐसा होने पर वणोक्तिचिकित्सविधान से चिकित्सा करके वैद्य स्वेटन करे अर्थात गुटभाग को सेकं ॥ ६० ॥

उथ्योक्षित व्याविचाकिःसा.

तयोध्नेद्वारिक्षप्त इहानिलान्त्रितं सफानिलं चौषधमुद्वमरक्षणात् । भिषाति तद्वंक्षणमाश्रु तापितं, निरूद्वयद्प्यद्ववासयेत्रतः॥ ९१ ॥

भावार्थ: - यदि पिचकारी, ऊपर की ओर झुक जावे तो, वह वात् व फेन ( झाग ) बुक्त औषध को क्षणकाल से ऊपर की ओर वमन करते हुए, वंश्वण [राङ] को मेदन करता है। ऐसा होनेपर शीघ्र ही तपाकर( स्वेदन कर ) निरूह [ आस्थापन ] वस्ति और अनुवामन बास्तिका प्रयोग क्रमशः करें।। ९१॥

### अवसम्बन्धापिचाकित्सा.

इहावसभे त्वधिकं क्षघोमुखं । पतद्भवं चाशः दहत्यथाश्चयम् । पयः पयोवृक्षकषायष्टिके-। निरूद्धयद्प्यतुवासयेद्घृतम् ॥ ९२ ॥

भावार्थ: — नेत्र प्रयोग करते समय निचे की ओर झुक जावे तो द्रवपदार्थ अधिक अधोमुख ( नींच ओर झुककर ) होकर गिरते हुए शीघ्र ही आशय को जलाता है। ऐसा होनेपर, दूध, दूधिया दक्षों के काला व मुलेटी से आस्थापन बस्ति देवें और वी से अनुवासन बस्ति भी देवे ॥ ९२॥

### नेत्रदोपजव्यापासि व उसकी चिकित्सा.

तयैव तिर्यवप्रणिधानदोषतो । द्रव न गच्छेद्द स्रुसंप्रयोजयेत् ॥ अतीव च स्थूछिमहातिकर्कश्चं । रुजाकरं स्थादिभिधातकृत्ततः ॥ ९३ ॥ सुभिक्यनेत्रेऽप्यतुसंक्रकिर्णके । द्रवं स्रवेत्तच विवर्जयेद्धिषक ॥ प्रवेश्वनायत्प्रतिदिधिका सती । गुदे क्षते स्नावयतीह शोणितम् ॥ ९४ ॥ अतिप्रवृत्तेऽस्रुकि शोणिताधिका- । प्रवृत्तिनिर्वृत्तिविधिविधीयते ॥ सुस्भदृत्रिद्रयुतेन पीडितं । द्रवं न गच्छेदपि तद्विवर्जयेत् ॥ ९५ ॥

भावार्थः इसी प्रकार पिचकारी को तिरछा प्रयोग करने के टोपसे दव अंदर नहीं जाता है। उस अवस्थामें उसे सीधाकर प्रयोग करना चाहिये। यदि नेश (पिचकारी) बहुत मोटा हो, कर्कश [ग्वरदग] हो [और टेटा हो ] तो उस के प्रयोग से गुदा में चोट छगकर जलम थ पीटा होती है। पिचकारी फर्टा हुई हो जिस की कर्णिका पास में हो [और नर्छा बहुत पतरी हो ] तो पिचकारी में ग्हनेवाछा द्वर अंदर प्रवेश न कर के बाहर वापिस आ जाता है। इसिंख्ये ऐसी पिचकारीयों को बस्तिकर्म में वेष छोड देवे। जिस पिचकारी में कर्णिका बहुत दूर हो, उस के प्रवेश कराने पर वह दूर तक जाकर गुदा (मर्म) में जग्वम कर के रक्त का साब करती है। इसप्रकार रक्त की अतिश्वृत्ति होनेपर, रक्त की अतिश्वृत्ति में उस को रोकने के लिये जो चिकित्सा बतलायी गई उससे उपचार करना चाहिये। अत्यंत सूक्ष्म (बारीक) छिद्र (सुराक) अथवा खराब छिद्र से संयुक्त पिचकारी अंदर प्रवेश कराने पर उस के दव बरावर अंदर नहीं जाता है। इसाल्येये ऐसी पिचकारी को भी छोड दे। १६॥९४॥९५॥

# अतीव दैर्घ्येप्यतिदीर्घदोषतः। स्तथास्पकं चाल्पानेपीदितोपमः। अतः परं बस्तिविकारस्रक्षणं। प्रवक्ष्यते तत्परिवर्णयदापे॥ ९६॥

भावार्थ — पिचकारी बहुत लम्बं होने पर बस्ति की किणिका दूर होनेसे जो व्यापित होती है वही इस में भी होती है। नेत्र [पिचकारी] छोटा होवे तो धीर दवानेसे जो दोप होता है वहां इस में ना होता है। इस के बाद बस्ति के त्रिकार का स्वरूप कहेंगे। ऐसी बस्तियों को बस्तिकर्भ में प्रयोग नहीं करना चाहिये। ९६॥

बस्तिदापजव्यापत्ति व उसकी विकित्साः

तथैव बस्तो बहुँछऽतरंगिकं । दृढंन चांधा भवतीति वर्जयत् (१) । सुदुर्वकः पीढित एव भिद्यते । मवृत्यतिछिद्रयुतं द्रवं द्रुतम् ॥ ९७॥ अथाल्पवस्ताविद्दिनत द्रवं । भवत्यतस्तानपरिवर्जयाद्वपक् ।

पीडनदोषजन्य व्यापत्ति व उसकी जिक्कित्सा

तथातिनिष्पीद्यनतो द्रवद्वतं । मुखं च नासापुटयं।ः प्रवर्ततं ॥ ९८ ॥
तथा गृहीत्वाञ्च विधिविधीयतां । विरेचयत्तीक्ष्णतरैविरेचनैः ।
सुश्रीतलाम्भः परिषेचयेत्तया । ततोऽतियत्नाद्द्यमानयेद्द्यः ॥ ९९ ॥
अथालपीदादपवर्तते द्रवं । पुनः पुनः पीदनतोऽनिल्लान्वितम् ।
करोति चाध्मानमर्ताववेदनां । ततोऽनिल्ह्यं कुरु बस्तिमृत्तमम् ॥१००॥
चिरेण निष्पीदितमामयोदयं । करोति तत्लंशमयातुरं द्रवम् ।
यथोक्तसद्धंवलसिद्धसाधने— । रुपाचरेदाशु सुश्लातंथं सदा ॥१०१॥

भावार्थ:—बस्ति बहुत मोटी हो और बहुत फैली हुई हो तो दुर्बद्ध के समान दोष होता है [ औषघ ठीक २ नहीं पहुंचता ] यदि बस्ति दुर्बल हो तो दबाते ही फट जाती है । बस्ति छिद्रयुक्त हो, दब जहां पहुंचना चाहिये वहां न पहुंच कर शिष्ठ बाहर आजाता है । बस्ति अल्प ( छोटी ) होने तो उसके अंदर दब कम समानेसे, बह अल्पगुणकारक होता है । इसिल्ये ऐसी बस्तियों को बस्तिकर्म में छोड देना चाहिये । पीडनदोषजन्य व्यापित व उसकी चिकित्सा—नेत्रबस्ति [ पिचकारी ] को जोरसे दबानेसे दब [ शीघ्र अमाशय में पहुंच कर ] मुख, व नाक के मार्ग से निकल्ने (बाहर आने) लगता है । ऐसा होने पर शीघ्र ही उसे रोकने के लिये(गले को मलना,और हिलाना आदि ) योग्य चिकित्सा करे । एवं ठीक्षण विरेचन औषधियों से शिरोविरेचन व कायविरेचन करावे । शीतल पानी से तरेडा देवें । इत्यादि उपायों से पयत्नपूर्वक ऊर्ध्व

प्रवृत्तदव को नीचे छे आवें। बस्ति को बहुत ही धीरे दबानेसे द्रव अंदर (पकाशय में) व जाकर बाहर आजाता है। बार २ दबाने से पेट में वायु जाकर अफरा और अत्यंत पीड़ा [दर्द] को उत्पन्न करती है। ऐसा होने पर वातनाशक उत्तमबिति का प्रयोग करना चाहिये। बहुत देर करके दबाने से अर्थात् ठहर २ करके दबानेसे रेगो की उत्पत्ति अथवा वृद्धि होती है और रेगो को वह दब कष्ट पहुंचाता है। इसिटिये रेगा-शांति के छिये हमेशा शास्त्र में कथित योग्य औपभ, और सिद्ध साधनों द्वारा उपचार करना चाहिये ॥९७॥॥९८॥॥९८॥॥१००॥॥१००॥॥१००॥

औषधदोषजन्यापत्ति और उसकी चिकित्सा

पयोजितस्नेहगणोऽल्पमाञ्चिका । भवद्किचित्कर एव संततम् । तयेव माञ्चिकतामुपागता । प्रस्नाहिकामावहतीति तत्क्षणात् ॥ १०२ ॥ प्रवाहिकायामपि तिक्रियाक्षमः । सुशीतळं चोष्णतरं च भेषजम् । करोति वातपवलं च पैत्तिकं । गुदोपतापं छवणाधिकं द्रवम् ॥ १०३ ॥ अथात्र संशोधनवास्तिरुत्तमं विरेचनं च क्रियतेऽञ निश्चितैः ।

भावार्थ — जिस बस्ति में अल्पप्रमाण में तेलादिकका प्रयोग किया हो उससे कोई उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार आषध जरूरत से ज्यादा प्रमाण में प्रयुक्त हो तो वह भी शीप्र प्रवाहिकारोग को उत्पन्न करता है। प्रवाहिका उत्पन्न होनेपर उसकी जो चिकित्सा कही गई है उसी का प्रयोग करें। यदि बस्ति में अतिशीतल आषधि का प्रयोग करे तो वात उद्देक होकर उदर में वातज व्याधियों (विवंध आध्मान आदि) को उत्पन्न करता है। यदि अत्यंत उष्ण आषधि का प्रयोग किया जाय तो पैत्तिक व्याधि (दाह अति-सार आदि) यो को उत्पन्न करता है। अधिक नमक मिले हुए इव की बस्ति देवे तो गुदा में जल्म पदा करता है। ऐसा हो जाने पर तो अर्थात् वातज रेगों की उत्पत्ति हो तो उत्तम सशोधन बस्तिका प्रयोग करे। पित्तजन्यिध में विरेचन का प्रयोग करे ॥ १०२॥ १०२॥

शय्यादेषजन्य व्यापित व उसकी चिकित्साः

अथोऽवर्शार्षेप्यतिपीदिते किया प्यथोत्तरस्यादिष वर्णितं बुधैः(१)॥१०६॥ अथोश्चित्रते चापि शिरस्यतिष्टवः[१] करोति वस्ति घृततैस्वपूरितम् । पीतश्च सस्नेद्दिशितमेहय-त्यतश्च तत्रोत्तरवस्तिरीषधम् ॥ १०५॥

भाषार्थ: बस्तिकर्म के समय नीचा शिर कर के सोने से अति पीडित के समान दोष होते है और उसी के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०४॥

भावार्थः — शिर ऊंचा करवे सोने से बी और तेल से बिस्त मर जाती है और जिस से पीला व स्निब्ध मूत्र आता है । ऐसा होनेपर उत्तरबस्ति का प्रयोग करना चहिये ॥ १०५॥

इहाभिकान्कुब्जशरीरयोजितान्।
विश्वस्यतो वंश्वणमेव वान्यतः॥
तथैव संकुचितदंहसिक्यके—।
प्यतोध्वंश्वस्त्रम्य न चागमिष्यति॥१०६॥
तयोश्च वस्ति विद्धीत यत्नतो।
विनिर्गमायागमवत्वविद्धिषक्॥।
तस्त च तहक्षिणपार्णशायिनः।
कृतोप्यकिचित्कर एव सांमतम्॥ १०७॥

भावार्थ:—शरीर और दोनों साथल को संकु।चित (सिकुड) कर बरित देने से औषध ऊपर जाता है और इसिल्ये वह बराबर वापिस नहीं आता है। इन दोनों व्यापित्तियों में इव को बाहर निकालने के लिये, आगम के तत्व को जाननेवाला वैद्य, प्रयत्नपूर्वक फिर बस्तिका प्रयोग करें। समतल में, दाहिन करवट से लेटे हुए मनुष्य को बस्ति देने से वह कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है।।१०६॥१०७॥

### अयागादिवर्णनप्रतिश्चा.

अयाप्ययोगादिविधिमातिकिया प्रवस्यते स्रमणतिथिकित्सितैः । इहोत्तरे चोत्तरसंकथाकथेत्यय व्रवीम्युक्तमनुक्तमप्यसम् ॥ १०८॥

भावार्थ — अब अयोगादिकों के निधि, [कारण ] उन के लक्षण व चिकित्सा का वर्णन करेंगे । इस उत्तरतंत्र में उत्तर के (बाकी के ) सभी बातों के कथन करने की जरूरत है जिनक । कि कथन पूर्व में नहीं किया हो या अस्पष्टरूप से किया हो। अतएव अयोगादि की विधि इत्यादिकों के कथन के पश्चात् उक्त [कहा हुआ ] व अनुक्त [नहीं कहा हुआ ] विषय को भी स्पष्टतया कथन करेंगे ॥ १०८॥

अयोग, आध्यानलक्षण व विकित्सा.

स्वज्ञीतको बाल्पतरीषधोपि वा तथाल्पमात्रापि करोत्ययोगताम् । तथा नभो गच्छति बस्तिरुद्धतं भवत्यथाध्मानमतीववेदना ॥ १०९ ॥

1,

स्तिक्ष्णवस्ति वितरेषधोचितं विरेचनं चात्र विधीयते सुपैः । अजीर्णकालेऽत्यक्षने मलाधिक प्रभूतवस्तिर्हिमक्षीतलीपि वा ॥ १५०॥ अथेह दत्तं च करोति वेदनामतीव चाध्यानमतोऽत्र दीयते । तथानिलच्नोऽग्निकरोतिऽतिक्षांधनो । प्रधानवस्तिक्षरवस्तिक्षास्ततः॥१११॥

भावार्धः—अत्यंत शीतल अथवा अल्पगुणशक्तियुक्त व कम प्रमाणके औषिघ्योंसे प्रयुक्त बस्तिसे अयोग होता है,अर्थात् शीतल आदि औषधोंको बस्तिमे प्रयोग किया जाय तो वह ऊपर चलां जाता है(बाहर नहीं आता है)जिससे भयकर आध्मान (अफरा)व अत्यंत वेदना होती है। इसे अयोग कहते है। यह अयोग होने पर तीक्षण बस्तिका प्रयोग करे एवं यथोचित [जैसा उचित हो वेसा] शिंश्चन भी देवं। आध्मान का कारण लक्षण व चिकित्सा—अजीर्ण होने पर, अत्यधिक भोजन करने पर एवं शरीर में दोष बहुत होने पर, अधिकप्रमाण में बस्ति का प्रयोग करें, अथवा शीतल बस्ति का प्रयोग करें तो [हृदय, पसवाडा, पीठ आदि स्थानों में] भयंकर शूल व आध्मान (अफरा) उत्पन्न होता है। इसे आध्मान कहते हैं। ऐसी अवस्था में बस्तिशास्त्र में कथित वातनाशक, अग्निदीपक और संशोधन प्रधानबस्ति [निक्द ] का प्रयोग करें। १०९॥ ११०॥ १११॥

परिकर्तिकालक्षण व चिकित्सा.

अतीव रूप्तेप्यतितीक्ष्णभेषजे—।
प्यतीव चोष्णं स्वणेऽधिकंऽपि दा ॥
करोति बस्तिः पवनं सपित्तकं ।
ततोऽस्य गात्रे परिकर्तिका भवेत् ॥ ११२ ॥
यतस्समग्रं ग्रदनाभिवत्तिकं ।
विकृष्यते तत्परिकर्तिका मता ॥
ततोऽत्र यष्टांमधुपिच्छिन्दीचधे—।
निरूद्यद्रयज्ञवासयदतः ॥ ११३॥

भाषार्थः अत्यंत रूक्ष, तीक्ष्ण, अत्यंत उष्ण व अत्यधिक छवण से युक्त औषियों द्वारा किया हुआ बस्तिप्रयोग उष्णपित्त से युक्त नायु को प्रकृपित करके परिकर्तिका को उत्पन्न करता है। जिसमें संपूर्ण गुदा, नामि, बस्ति ( मुनाशय ) प्रदेशों को खींचने या काटने जैसी पीडा होती है। उसे

परिकर्तिका कहते हैं। ऐसी अवस्था में मुछेठी व अधिक पिन्छिछ औषधियों द्वारा, आस्थापन व अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

### परिज्ञावका लक्षणः

तथातितीक्ष्णाम्खपद्भयोगतो । भवेत्परिस्नावमहामयो वृणाम् ॥ • स चापि दौर्बस्यविद्दांगसादनं । विधाय संस्नावयतीइ पैतिकम् ॥११४॥ भावार्थ: - अत्यंत तीक्ष्ण व आम्छ औषियों के द्वारा प्रयुक्त बस्ति से मनुष्यों को परिवाद नामक महारोग उत्पन्न होता है। जिस में शरीर मे अध्यंत अशक्तपना. व धकावट होकर पित्तसात्र हांने लगता है ॥ ११५ ॥

#### प्रवाहिका सञ्चण

सुतीक्ष्णबस्तेर्ज्जबासतोपि वा । श्वाहिका स्यादितयोगमापदः ॥ ववाइमाणस्य विदाहशू छवत् । सरक्तकृष्णातिकफागमां भवेद् ॥११५॥

भावार्थ:--अत्यंत तीक्ष्ण आस्थापनवस्ति वा अनुवासनवस्ति के प्रयोग से उन का अतियोग होकर, प्रवाहिका उत्पन्न होती है जिस में प्रवाहण ( दस्त लाने के छिए जोर छगाना ) करते हुए मनुष्य के गुदामार्ग से दाह व शूल के साथ २ लाल [अथवा रक्तमिश्रित ] व काले रंग से युक्त अधिक कफ निकलता है ॥ ११५॥

### प्रम होनोंकी चिकित्सा

ततस्तु सर्पिर्भधुरीषधद्री- । निरूह्यद्प्यज्ञुवासयत्ततः ॥ सुपिच्छिलैः शीतलंभषजान्वितः । घृतैः स्रुतैकैः पयसैव भोजयत्॥११६॥ भावार्थ:--इन दोनों रोगोंके उत्पन्न होने पर, पहले घी व मध्र औषधियोंके काढे से, निरूद्धवस्तिका प्रयोग करके पश्चात् पिन्छिल व शीतल औषधियोंसे संयुक्त वी या तैल से अनुवासनवस्ति देवे । एवं उसे दूध 🜓 के साथ भोजन करावे ॥ ११६ ॥

### दृद्योपसम्बलक्षणः

समारुते तीक्ष्णतरातिपीडितः । कराति बस्तिईदयोपसर्पणम् । तदेव मुच्छीन्यददाहगीरवपसकनानाविधवेदनावहम् ॥ ११७ ॥

भावाथ: -वैतिदेक से युक्त रोगी को अन्यंततीक्ष्ण औषियों से सयंक बंस्ति को जोर से दबाकर अंदर प्रवेश करादे तो उस से हृदयोपसरण (हृदयोपसर्पण)

१ इस विषय को प्रयांतर में इस प्रकार प्रतिपादन किया है कि, तीक्ष्णनिरूहवास्त देने हे तथा बात्युक्त में अनुवासन्यास्त देने से हृदयोपसरण होता है ॥

होता है अर्थात् वस्ति के द्वारा प्रकुपितदोष हृदय के तरफ जाकर उसे आक्रमण करते हैं। (इसे हृदयोप्रसर्पण कहते हैं) जिस से, उसी समय मूर्च्छा, उन्माद (पागळपना) दाह, शरीर का भारीपन, छार गिरना आदि नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं।।११७॥

### हृद्योपसरण चिकित्साः

# त्रिदोषभेषस्यगणैविद्यांधनैनिक्दहयेच्चाप्य**नु**वासयत्ततः ।

अंगपद्वभियोगलक्षण व चिकित्सा.

अथानिस्नात्मा प्रकृतेर्विस्वितः अदुःग्वन्नय्याधिगतस्य वा पुनः ॥११८॥ कृतास्यवीयीषभवास्तिरुद्धतः करोति चांगग्रहणं सुदूर्षहम् । तथांगसादांगविशृंभदेपथु प्रतीतवाताधिकवेदनाश्रयात् ॥ ११९॥ अतोऽत्र वातामयसच्चिकित्सितं विधेयमत्युद्धतवातभेषजैः । अयास्यदोषस्य सुदूदरस्य वा तथेव सुद्धिन्नतनोश्च देहिनः ॥ १२०॥ सुतीक्ष्णविस्तिस्सहसा नियोजितः करोति साक्षादितयोगमञ्जतम् । तमन् यष्टीमधुकैः पयोधृतैः विधाय वस्ति स्रमयेद्यथासुस्वम् ॥ १२१॥

भावार्थ: हृद्योपसरणिकित्सा हृदयोपसरणि के उपस्थित होनेपर, त्रिदोषनाशक व शोधन औषियों द्वारा निरूह्बस्ति देकर पश्चात् अनुवासन बस्तिका प्रयोग कर देना चाहिये। अंगग्रहण स्वसण जिन का शरीर अधिक वात से व्यात हो, तथा कश्चप्रकृतिका हो, [शरीर अधिक रूक्ष हो ] एवं बस्तिकर्म के लिये जैसा सोना चाहिये वैसा न सोकर यहा तहा सोये हों, ऐसे मनुष्यों के लिये यदि अल्पवर्षि वाले औषियों से संयुक्त बस्ति का प्रयोग किया जाय तो वह दू:साध्य अंगग्रह (अंगो का अकडना) को उत्पन्न करता है, जिसमें अंगो में भकाव, जंभाही, कम्य [अंगो के कापना ] एवं वात के उद्देक होने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं वे भी लक्ष्मण प्रकट होते हैं। उसकी चिकित्सा एसा होने पर, वात को नाश करने वाले विशिष्ट औषधों द्वारा, बातव्याधि में कथित चिकित्साक्रमानुसार चिकित्सा करे। आर्त्यांग का स्वर्ण - जिस के शरीर में दोष अल्प हो, उदर [कोष्ट ] भी मृदु हो, एवं जिस के शरीर से अच्छीतरह से पसीना निकाला गया हो अर्थात अधिक स्वेदन किया गया हो ऐसे मनुष्यों को यदि सहसा अत्यंत तीक्षण, व अधिकंप्रमाण में बस्ति का गया हो ऐसे मनुष्यों को यदि सहसा अत्यंत तीक्षण, व अधिकंप्रमाण में बस्ति का

प्रयोग करें तो यह भगंकर अतियोग को उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थामें मुकेटी, दूच, घी इन से यथापुख (जैसे सुख हो , बस्ति देकर अतियोग को शमन करें। ॥ ११८॥ ११९॥ १२०॥ १२१॥

जीवादान व उस की चिकित्सा.

इहातियोगेऽप्यतिजीवश्वीरणितं । प्रवर्तते यत्त्वलु जीवपूर्वकम् ॥ तदेवमादानमुदाहतं जिने- । विरेचनोक्तं सचिकित्सितं भवेत ॥१२२॥

भावार्थ:—पूर्वेक अतियांग के बढ जाने पर जीवशोणित [ जावन के प्राण-भूकरक ] की अधिक प्रवृत्ति होती हैं। इसे ही जिनेंद्र भगवान ने जीवादान कहा है। इस अवस्था में विरेचन के अतियोग में प्रतिपादित चिकित्साविधि के अनुसार चिकित्सा करें ॥ १२२॥

बस्तिव्यापद्वर्णनका उपसंहारः

इत्येवं विविधविकल्पनिसकार्य-। व्यापत्सु प्रतिपदमादराच्चिकित्सा । व्याख्याता तदनु यथाक्रमेण । नस्तिव्यापारं कथितमपीष्ठ संविधास्ये ॥१२३॥

भाषार्थः — इस प्रकार अनेक प्रकार के भेदों से विभक्त विस्तिकर्म में होने वाली व्यापित्रयों को एवं उनकी चिकित्साओं को भी आटरपूर्वक निरूपण किया है। इस के अनन्तर बस्तिविधि का वर्णन पहिले कर चुकने पर भी फिर से इसी विषय का [ कुछ विशेषरूप से ] कमशः प्रतिपादन किया जायगा ॥ १२३ ॥

अनुबन्तिविधि.

श्वास्तरः कृतविति सद्धिरेचनेऽस्मिन् । सप्ताहर्जनितवद्यात्र चाहताय ॥ क्रोहारूयं कथितसमस्तवस्तिकार्ये । तं कुर्यात्युकववयो बळातुरूपम् ॥ १२४ ॥

सामार्थ — जब श्रेष्ठ विरेचन देकर सात दिन बीत जावे, रोगा के शरीर में बळ भी आजावे तो उसे पध्यमोजन कराकर अनुवासन के योग्य रोगी के आयु, बळ इत्यादि के अनुसार पूर्वकाधित स्नेहनामक वस्ति [अनुवासन वस्ति ] का प्रयोग पूर्णकरणः से आयुर्वेदशास्त्रज्ञ वैद्य करें ॥ १२४॥

भनुवासनवस्तिकी मात्रा घ खालीपेट में बस्तिका निषेषः

या मात्रा मधितनिरूइसद्रवेषु !
स्नेद्दानामि च तदर्थमुक्तमार्थैः ॥
नाद्धकं नरमनुवासयेच्च रिक्ते ।
काष्ठे तदुपरि निपात्य दोषकृतस्यात् ॥ १२५॥
तस्माचं तदुचितमाशु भाजियत्वा ।
सार्द्रोद्यत्करमनुवासयेद्यथावत् ॥
अज्ञानादिषकविद्यभक्तयुक्तं ।
साक्षात्त्ववर्यति तत्तदेव योज्यम् ॥ १२६॥

भावार्थ: — निरुद्ध बस्ति को लिये इय का जो प्रमाण बतलाया गया है उस से अर्धप्रमाण स्नेह बस्ति [अनुवासन] की मात्रा है। जिसने भोजन नहीं किया हो उसे कभी भी (खाली पेट में) अनुवासन बस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिय। यदि खाली पेट में बस्ति का प्रयोग कर देवे तो वह ऊपर की तरफ जाकर दोष उत्पन्न करता है। इसलिये, रोगी को शीष्र योग्य पथ्यभोजन करा कर, जब हाथ गीला ही होवे तभी अनुवासनबस्ति का यथावत प्रयोग करना चाहिये। यदि अज्ञान से विदग्ध आहार खाये हुए रोगी को बरितका प्रयोग कर दे तो वह ज्वर को उत्पन्न करता है। इसलिए योग्य आहार खिलाकर बस्ति का प्रयोग करें।। १२५॥ १२६॥

क्निग्धाहारी के। अनुवासनबस्तिका निषेध.

मुस्निग्धं बहुतरमभगाहतस्य । प्रव्यातं भिषगतुवासयेश वैव ॥ मूच्छी तृइमदपरितापहेतृकक्तः । स्नेहोयं द्विविधानको नियुक्तः ॥ १२७॥

भावार्थः — जिसने अतिस्निय अन्त की खिल्या हो उसे वैध अनुवासन बस्तिका प्रयोग कभी न करें। क्यों कि दोनों तरफ (मुख, गुदामार्ग से) से प्रयोग किया हुआ स्नेह, मृन्छी, प्यास, मद व संताप के लिए कारण होता है अर्थात् उससे मृन्छी आदि उमदव उत्पन्न होते हैं।। १२७॥

### भोजन विधि.

आहारऋममबक्कोक्य रोगमत्ता । श्लीरंणाप्यविकस्तक्रेस्मुयोगवर्गैः ॥ पादानं विदितयथोचिताकतस्तं । संभोज्यातुर्यमुबासयंख्यावत् ।।१२८॥

भावार्थ -- रोगी के आहारकम को देख कर, दूध, खळ व उसी प्रकार के योग्य खाद्य पदार्थीसे, जितना वह हमेशा मोजन करता है उससे, [ उचित माता से, ] चौद्याई हिस्सा कम, मोजन कराकर शास्त्रोक्तविधिसे अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२८॥

अशुद्धशरीर की अनुवासन का निपेध.

देयं स्याम तदनुवासनं नरस्या-। शुद्धस्य प्रवलमञ्जैनिरुद्धमार्गे-। ण व्याप्नोत्यधिगततैस्रवीर्यग्रुर्ध्व । तस्मात्तन्यथमतरं विज्ञाधयत्तम् ॥१२९॥

भावार्थ-अशुद्ध शरीरवाळे मनुष्यको अनुवासन बस्तिका प्रयोग नही करना चाहिये । यदि उसे प्रयोग कर दे तो प्रवल मलोंसे मार्ग अवस्द्ध ( हकजाना ) होजानेके कारण, प्रयुक्त तैलका वीर्य ऊपर फैल जाता है। इसलिये अनुवासनबस्ति देनेके पहिले उसके शरीरको अवस्य शुद्ध कर छेना चाहिंय ॥१२९॥

अनुवासनकी संख्या.

रूसं तं प्रवलगहोद्धतांरुदोषं । द्विस्त्रिनीप्यधिकपथानुवास्य मर्त्यम् ॥ स्निग्धांगः स्त्रयमपि चित्य दोषमागीत्। पश्चात्तं तद्ञुं निरूद्देवयावत् ॥ १३० ॥

भावार्थ:- जिसका शरीर रूक्ष है।, शरीरमें दोष प्रबलतासे कुपिन हो रहे हों ऐसे मनुष्यको, उसके दोशोपर ध्यान देते हुए दो तीन अथवा इससे अधिक अनु-वासन बस्ति देना चाहिये । जब शरीर (अनुवत्सनक्षे ) स्निग्ध हो जावे तो, अपने आप बलाबल को विचार कर पथात शास्त्रोक्त विधिक अनुसार निरूद्द्वास्तका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३० ॥

### रात्रिविन बस्ति का प्रयोगः

तं चाति प्रवस्त्रमेलरञ्जूद्धंदं । ज्ञात्वेइ प्रकटमद्दर्भपीहितांगम् ॥ रात्रभ्वप्यह्नि सदानुवासयेध-। होषाणां महामनमेव सर्वयेष्टम् ॥१३१॥ भावार्थ:—जिसका शरीर प्रबल मल से अशुद्ध हो, और प्रबल वातसे पीडित हो तो उसे दोषोंको शमन करनेमें सर्वथा उपयुक्त ऐसे अनुवासन बस्तिका प्रयोग रास दिन हमेशा करना चाहिये ॥ १३१ ॥

### अनुवासनवस्ति की विधि

स्वभ्यक्तं सुखसिक्किरिहाभिषिकं। शास्त्रोक्तकपविहितं तु भोजयित्वा ॥ सिधृत्योज्यस्यातपुष्पचृर्णयुक्तम् । संयुक्त्या विधिविद्विरतानुवासन तत् ॥ १३२ ॥ रनेहोधत्मणिहितबस्तियुक्तमर्स्थ । धुत्तानोचिलतसुखपसारितांगम् ॥ वीर्यातिप्रसरणकारणं करांघि-स्फिग्देशान्करतल्लताडनानि युक्तान् ॥ १३३ ॥ त्रीन्वारं श्रयनिमहोतिक्षपेत्क्षिपेच्च । स्नेहस्य वसरणसंचलार्थीमत्थम् ॥ ब्यातं क्षणशतमात्रकं तु पश्चात्। तिष्ठेति त्विषद सुदक्षिणोरुपार्खे ॥ १३४ ॥ इत्येवं सुविहितसिकयानियुक्तः। न्यस्तांगस्त्वमिह सुखं मलपवृत्ये ॥ तिष्ठोति मतिपदमातुरं यथावत् । तं ब्रुयान्मलगमने यथा कथंचित् ॥ १३५ ॥

भावार्थः — अनुवासन करने योग्य मनुष्य को सबसे पहिले ठीक २ स्नेहाम्यंग करा के गरम पाना से स्नान कराना चाहिये [ जिस से पसीना निकल आवें ] पश्चात् शालोक्त कम से मोजन कराकर, संधानमक व सोंफके चूर्ण से युक्त, अनुवासनबस्ति का प्रयोग विधिमकार, युक्ति से करना चाहिये । स्नेहबस्ति के प्रयोग करने के पश्चात् उस मनुष्य को ( जिस को स्नेहबस्ति=अनुवासनबस्तिका प्रयोग किया है ) [ जितने समय में सौ गिन उतने समय तक ] सुखपूर्वक अंगोंको पसार कर चित सुलावें । ऐसा करने से विस्तगत स्नेह का प्रभाव सब शरीर में पहुंच जाता है। इस के पश्चात् हाथ व पर के तल्ले और स्किग ( चूतड ) प्रदेश में ( धीरे २ ) हाथ से

थपार्ड भारे | शय्या (परुंग, बेंच आदि ) को तीन बार ऊपर की ओर उठावें । स्नेह के प्रसरण व चटन के लिये, तुम सौ क्षण तक दक्षिणपार्श के बट से रहो ऐसा रोगी से कहना चाहिये । इस प्रकार जिस को अच्छीतरह से अनुवासनवारिका प्रयोग किया गया है उस से कहना चाहिये कि, सुखपूर्वक मट की प्रवृत्ति [बाहर आना ] के लिये तुम पग के बट से, जैसा मट बाहर आने में सुभीता हो बैटो । अर्थात् उसे उकक बंटालना चाहिये ॥ १३२ ॥ १३२ ॥ १३५॥ १३५॥

### बस्तिक गुण.

एवं दत्तः सुवस्तिः प्रथमतरिषद् स्नेह्येद्वंसणे त—।
द्वितः सम्योद्दितीयः सकलतन्नुगतं वातसुध्द्य तिष्ठेत् ॥
तेजीवर्णे वल चावहति विधियुतं सकृतीयश्रद्धाः ।
साक्षात्सम्यप्रसः तं काधरिषद् महावच्चगंऽयं प्रयुक्तः ॥ १३६ ॥
पष्टस्तु स्नेहवस्तिर्थिशितामिहरसान् स्नेहयेत्सप्तमोऽसी ।
साक्षादित्यष्टमोऽयं नवम इह महानस्थिमज्जानसूद्य— ॥
च्छुकांङ्तान्विकारान् शमयित दश्चमां क्षेवमेव प्रकरा—।
दद्याद्दं निकहं तदन्नु नवदशाष्टी तथा स्नेहवस्तिः ॥ १३७ ॥

भावार्थ:—विधिप्रकार प्रयुक्त प्रथमबस्ति वंक्षण (राङ) को स्निग्ध करती है। द्वितीयबस्ति सर्वदारीरगत वातरोग को नाश करती है। तीसरों बस्ति शरीरमें तेज, वर्ण व बल को उत्पन्न करती है। चौथी बस्ति रस को स्निग्ध करती है। पाचबी, रक्त को स्निग्ध करती है। छठवी बस्ति मास को स्निग्ध करती है। सातवीं बस्ति रसो [मेद] को स्निग्ध करती है। आठवीं व नवभी बस्ति, अस्थि [हिद्वि] व मज्जा में स्नेहन करती है। दशवीं बस्ति, शुक्र में उत्पन्न विकारों को शमन करती है। इसी प्रकार से, निरूह बस्तिप्रयुक्त मनुष्य को, नौ अथवा अठारह अनुवासनबस्तियों का प्रयोग कर देना चाहिये॥ १३६॥ १३७॥

तीन सी बोबीस वस्ती के गुण.

एवं सुस्नेहबस्तित्रिश्चतपि चतुर्विश्चति चोपयुक्तान् । मत्यों अर्त्यस्वरूपो भवति निजग्रणैस्तु द्वितीयोऽद्वितीयः ॥

**९ यह इसीलेय किया जाता है कि** प्रयुक्त स्नेह शीम बाहर नहीं आने पांच ।

# कामस्ताक्षादपूर्वः सकछततुभृतां हुन्मनोनेत्रहारी । जीवेहिन्यात्मदेहः प्रबद्धमञ्जूतो वत्सराणां सहस्रम् ॥१३८॥

भावार्थः—इस प्रकार शाक्षोक विधि से तीन से चोर्धास रनेहन बरितयों के प्रयोग करने से वह मनुष्य अपने गुणों से सक्षात् द्वितीय देव के समान बन जाता है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय, मन व नेत्र को आकार्षित करनेवाले देह को धारणकर वह साक्षात् अपूर्व कामदेव के समान होता है। इतना ही नहीं वह दिव्य देह, व विशिष्ट बल से युक्त होकर हजारों वर्ष जीयेगा अर्थात् दीर्घायुक्त होगा ॥१३८॥

सम्यगतुवासित के लक्षण व स्नेहबस्ति के उपद्रवः

स्नेहं प्रत्येति यश्च प्रबद्धम्बद्धृपेतः पुर्शाषान्वितः सन् । सोऽयं सम्यग्विद्याषाद्विधिविहितमहास्नेहविस्तप्रयुक्तः ॥ स्नेहः स्वस्यः स्वयं हि प्रकटबलमहादोषवर्गाभिभूतो । नैवागच्छान्स्थतांऽसी भवति विविधदोषावहद्दोषभेदात् ॥१३९॥

भावार्थ: — शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, सम्यक् प्रकार से स्नेह्रबस्ति [ अनु-वासनबस्ति ] प्रयुक्त होवे तो स्नेह्, प्रबळवात व मळ से युक्त होकर बाहर आजाता है। (यदि कोष्ठ में वातादि दोष प्रबळ हो ऐसे मनुष्य को ) अल्पशक्ति के स्नेह्र को अल्पप्रमाण में प्रयोग किया जाय तो वह प्रबळवातादिदोषों से तिरस्कृत / व्यास ) होते हुए, बाहर न आकर अंदर ही ठहर जाता है। इस प्रकार रहा हुआ स्नेह्र न ना प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है। १३९॥

वाताविदोषा से अभिभृत सोह के उपद्रवः

वाते वक्तं कषायं भवति विषमरूक्षञ्वरो वेदनाढ्यः। वित्तेनास्यं कटुः स्यात्तदिव च बहुवित्तञ्वरः वीतभावः॥ श्रेष्मण्येतं मुखं संभवति मधुरमुत्क्रेदशीतञ्वरोऽवि। श्रेष्मः छदिंमसेकस्तत इह हितक्कद्रोष्यभेदान्निरूहः॥१४०॥

भावार्थः — अनुवासन बस्ति के द्वारा प्रयुक्त स्नेह यदि वात से अभिभूत (परः-जित '(वायु के अधीन) होने तो मुख कवैछा होता है। शरीर रूक्ष होता है। विषमण्यर उत्पन्न होता है एवं वातोद्रेक की अन्य वेदनायें भी प्रकट होती हैं। पित्त से अभिभूत होने तो, मुख कडुआ, पिराज्यर की उत्पत्ति व शरीर, मल्म्फ्रादिक पछि हो जाते हैं। सनेह, कफ से अभिभूत होने पर मुख मीठा, उत्तरहेद, शीतज्यर, कफ का वसन, व प्रसेक [ लार टपकना ] होता है । ऐसा हो जानेपर दीयों के अनुसार ( तत्तदोषनाशक) हितकारक निक्रह्वस्त का प्रयोग करें ॥१४०॥

## अनाभिभूतस्नेह के उपद्रवः

संपूर्णाहारयुक्ते स्वविहितहितकृत् स्नेहबस्तिमयुक्तो ।

- मत्पेत्पद्मातिमिश्रस्ततः इह हृदयात्पीटनं श्वासकासौ ॥
वैस्वर्यारोचकावप्यानस्मतिनरोधो गुरुत्वं च कुशौ ।

श्वयात् कृत्वोपवासं तदनुविधियुतं दीपनं च मकुर्यात् ॥१४ १॥

भावार्थ:— भर पेट भोजन किये हुए रोगी को हितकारक स्नेहबस्ति को शास्त्रोक्त विधि से प्रयोग करने पर भी, वह अन से अभिभूत ( अन के आधीन ) हो कर बाहर नहीं आता है जिससे हृदय में पीड़ा, श्वासकास, वैस्वर्य ( स्वर का विकृत हो जाना ) अरुचि, वायु का अवरोध, व उदर में भारीपना उत्पन्न होता है । यह उपद्रव उपस्थित होने पर, रोगी को छंघन कराकर पश्चात विधिप्रकार दीपन का प्रयोग करना चाहिये ॥ १४१ ॥

अशुद्धकोष्ठके मलमिश्रितस्नेह के उपद्रध.

अत्यंताशुद्धकोष्ठे विधिविद्वितकृतः स्नेहःबस्तिः पुरीषो-। न्मिश्रो नैवार्गामिष्यन्मलनिलयगुरुत्वातिशृद्धांगसादा-॥ ध्मानं कृत्वातिदुःखं जनयति नितरां तत्र तीक्ष्णीषधैर्वा-। स्थाप्युग्नं चानुवासं वितरतु विधिवत्तत्सुखार्थे हितार्थम् ॥१४२॥

भावार्थ:—जिस के कोष्ठ अत्यंत अशुद्ध है [ विश्चन व निरूह्बिस्तिद्वारा कोष्ठ का शोधन नहीं किया गया हो ] ऐसे मनुष्य को शास्त्रोक्तविधि से प्रयुक्त हित-कारक भी स्नेह्बिस्ति मळ से मिश्रित होकर, बाहर न निकळती है और बह्द पका शय में गुरुत्व (मारीयन ) व शूळ अंगो में धकावट व अफरा को उत्पन्न करके अत्यंत दुःख देती है। ऐसा होनेपर रोगी के सुख, व हित के ळिये विधि प्रकार तीक्ष्णऔष-धियों से, तीक्ष्णआस्थापन व अनुवासनबस्ति का प्रयोग करें।। १४२।।

ऊर्ध्वगतस्तेह के उपद्रवः

वेगेनोत्पीडितासावधिकत्तरमिह स्नेह उत्पद्यतोर्ध्ते । व्याप्तं श्वासोककासाकविवमशुक्षिरीगीरवात्यंतनिद्राः ॥

## संपाय स्नेहगंधं मुखमस्विस्तनोश्रीद्रयाणां प्रस्तेषं । क्रुयीदार्योऽतिपीदाक्रपमिह विधिनास्थापयेत्तं विदित्वा ॥ १४२॥

भावार्थ:—स्नेह बिस्त के प्रयोग करते समय, अधिक वेग से पिचकारी को दबावें तो, स्नेह अधिक ऊपर चला जाता है जिस से खास, कास, अरुचि, अधिक धूंक आना, हिरोगीरव [हिरका भारीपना] और अधिकनिद्रा ये विकार उत्पन्न होते हैं । मुख, स्नेह के गंध से युक्त होता है (मुख की तरफ से स्नेह की बास आने लगती हैं।) शरीर, और इंडियो मे उपलेप होता है। ऐसा होनेपर, जो पीढा [रोग] उत्पन्न हुई है, उसे जानकर, उस के अनुकूल आस्थापनबस्ति का प्रयोग विधि प्रकार करें॥ १४३॥

असंस्कृतशरीरीको प्रयुक्तस्वहका उपद्रव.

निर्वीयों वाल्पमात्रेऽप्यतिसृदुरिह संयोजितः स्नेहबस्ति— । र्न त्रत्यागच्छतीह त्रकटविदितसंस्कारहीनात्मदेहं ॥ स्नेहः स्थित्वोदरे गौरवसुखविरसाध्मानग्रूङावहःस्यात् । तत्राप्यास्थापनं तद्धिततन्जुमनुवासस्य वासावसाने ॥ १४४॥

भावार्थः स्वेदन विरेचनादिक से जिस के शरीर का संस्कार नहीं किया गया हो, उसे शक्तिरहित, अल्पमात्र व मृद्, स्नेहबस्तिका प्रयोग करें तो वह फिर बाहर नहीं आता है। तेल पेट में ही रह कर पेट में मारीपना, मुख में विरसता, पेट का अफराना, शूल आदि इन विकारों को उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थामें अनुवासन बस्तिका प्रयोग कर के पश्चात् आस्थापन बस्ति देवें॥ १४४॥

अल्पाहारीको प्रयुक्तस्मेहका उपद्रव.

स्वल्पाहारेऽल्पमाञः स्नुविहितहितवत् स्नेहबस्तिने चैवं। तृत्कालादागिषण्यत्क्रमविरसाधिरोगीरवात्यंगसादान्॥ कृत्वा दुःखपदः स्यादिति भिषगधिकास्यापनं तत्र दुर्या—। दार्यो वीर्योद्ययेषयवृतमस्त्रिलाकार्यकार्थैकवेदी॥ १४५॥

भावार्थ:— स्वल्प भोजन किये हुए रागी की, अल्पमात्रा में स्नेहबस्ति का प्रयोग करें, चाहे वह हितकारक हो, व विधिप्रकार भी प्रयुक्त हो तो भी वह तत्काल बाहर न आकर ग्लानि, मुख में विरसता, शिरका भारापना, अगों में अधिक धकावट आदि विकारों को उत्पन्न कर के अत्यंत दुःख देशा है। ऐसी अवस्था में कार्य

बकार्यको जाननेवाला बुद्धिमान् वैष्,अत्यंत वीर्यवान् औषिषयोंसे संयुक्त आस्यापनविस्तका प्रयोग करें ॥ १४५ ॥

### स्त्रहका शीव भागा और न भागा

अत्युष्णो वातितीक्ष्णस्तजस्यबदुपेतः मयुक्तोऽतिमात्रो । स्नेहस्सचोऽतिवेगं स्रवति फलमतो नास्ति वेति प्रकुर्पात् ॥ सम्यग्भूयोऽनुवासं तदनुगतमहोराज्ञतस्सिचिवृत्तो । बस्तिविस्तारकं वा अज्ञनमिव भवेष्णीर्णवानस्पर्वार्यः ॥१४६॥

मादार्थ: --- अत्यंत उष्ण व तीक्ष्ण, जलवात से युक्त म्लेहन बस्ति को अधिक मौत्रा में प्रयोग किया जाय तो बहुत जल्दी द्रव बाहर आ जाता है। उस से कोई प्रयोग्जन नहीं होता है। उस अवस्था में बार २ अच्छी तरहसे अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिये। बस्ति के द्वारा प्रयुक्त स्लेह यदि एक दिन रात में भी [२४ घंटे में] बाहर आजावे तो भी वह दोषकारक नहीं होता है। बल्कि बस्ति के गुणको करता है। लेकिन वह पेट में ही भोजन के सहश पच जावे तो अल्पगुण को करता है [ उस से अधिक फायदा नहीं होता है] ॥१४६॥

#### स्नेहबस्ति का उपसंदार.

इत्यनेकविधदोषगणाड्यस्सविकित्सितयुतः कथितोऽयम् । स्नेद्दबस्तिरत जर्ध्वयुदारा वक्ष्यते निगदितांऽपि निरूदः ॥ १४७ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार स्नेहबस्ति (अनुवासनबस्ति) के अनेक प्रकार के उपद्रव ओर उन की चिकित्साओं का निरूपण किया गया। इस के आगे, जिसका कि कथन पहिले किया गया है, ऐसे निरूहबस्ति के विषय में फिर भी विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करेंगे॥ १४७॥

## निरुद्ध बस्ति प्रयोग विधि

स्नेहबस्तिवयवापि निरूहं कर्तुष्ठुचतवनाः सहसैवा—।
भ्यक्ततप्ततनुमातुरप्तन्त्रष्टात्पमूत्रमलवाञ्च विभाय ॥ १४८ ॥
मोक्तलक्षणनिवातगृहे वध्येऽच्छभूविञ्चयने त्वथ वध्या—।
नहे यथोक्ताविधिनात्र निरूहं योजयेदधिकृतक्रमदेदी ॥ १४९ ॥

भाषार्थ:—स्नेहबस्ति अथवा निरूहनविस्तिका प्रयोग निस समय करने के छिथे वेष उपक हो उस समय शीव ही रोगी को अभ्यंग (तैल आदि स्नेहका मालिश)

स स्वेदन करा कर, मल मूत्र का विसर्जन करावें। पश्चात् इस रोगी को वातरिहत मकान के बीच जिस के सुलक्षणों को पिंदले कह चुके हैं, स्वच्छभूषि के तलपर इायन कराकर मध्यान्ह के समय विधिपूर्वक निरूह्बस्ति का प्रयोग, बस्तिविधान को जाननेवाला वैश करें।। १४८ ।। १४९ ।।

### सुनिरुदलक्षण.

# यस्य च द्रवपुरीवसुपित्तश्रेष्मवायुगतिरत्र सुदृष्टा । वेदनाप्रज्ञमनं लघुता चेत्येष एव हि भवेतसुनिरूहे ॥ १५० ॥

भावार्थ:—निरुद्धवस्ति वा प्रयोग करनेपर जिस के प्रयोग किया हुआ दव, मल, पित्त, कफ व वायु क्रमशः बाहर निकल आवे, रोग की उपशांति हो, शरीर भी हल्का हो तो समझना चाहिये कि निरुद्धवस्ति का प्रयोग ठीक २ होगया है। अर्थात् ये सुनिरुद्ध के लक्षण हैं॥ १५०॥

## सम्यगनुबासन व निषद्धके सक्षण.

# व्याधिनिग्रहेमस्रातिविद्याद्धं स्वंद्रियात्ममनसामपि तृष्टिम् । स्नेहबस्तिषु निरूहगणेष्वप्येतदेव हि सुस्रक्षणप्रुक्तम् ॥ १५१ ॥

भावार्थः जिस व्याधि के नाशार्थ बित का प्रयोग किया है उस व्याधि का नाश व मलका शोधन, इंद्रिय, आत्मा व मन में प्रसक्ता का अविभीव, ये सम्यग-नुवासन व सम्यगिनकह के लक्षण हैं।। १५१॥

### वातःननिरुद्वस्ति.

# तत्र वःतहरभेषजकस्ककार्यतेस्रघृतसँथवयुक्ताः । साम्ब्रिकाः प्रकुपितानिस्रकाये वस्तयसमुखकरास्तु सुस्रोष्णाः॥१५२॥

भावार्थ: — यदि गंगा को बात का उद्रेक होकर उस से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जांग तो उस अवस्था में वातहर औषधियों के कल्क काथ, तैल, घृत व सेषालीण व आम्लवर्गऔषधि, इन से युक्त, सुखोणा [कुछ गरम] [ निरूह बित का प्रयोग करना सुखकारक होता है | [इसिलिय वातोद्रेकजन्य रोगों में ऐसे बित का प्रयोग करना चाहिये || १५२ ||

१ 'व्याधितानिह्' इति पाडांतरम्.

#### प्रिक्तस्तिक इसस्ति.

# श्रीरवृक्षकमस्रोत्पलकाकोल्यादिनिकाथततोयसुर्शताः । बस्तयः क्रिपतिवित्तहितास्ते श्रकीराधृतपयःपरिमिश्राः ॥ १५३ ॥

भावार्थ:-- पिराप्रकोपसे उत्पन्न विकागे में दुधियावृक्ष, कमल, नालकमल एवं कौकोल्यादिगण से तैयार किये हुए काथ में शकर, धी व दूध की मिलाकर बस्ति देवे तो हितकर होता है ॥ १५३ ॥

#### कफलनिरुद्धवस्तिः

राजवृक्षकुटजिकटोब्राक्षारतोयसहितास्तु समृत्राः। बस्तयः मक्किपतोरुकफव्ना स्सैंधवादिलवणास्त सुखोब्णाः॥१५४

भावार्थः --- अमलतास, कूडा,सोंट,मिरच, पीपल, वच, इन के काथ व कल्क में क्षारजङ, गोमृत्र व सैधवादि ख्वणगण को मिलाकर कुछ गरम २ बरित देवें तो यह प्रकृपितभयंकरकप को नाश करती है।। १५४॥

## शोधन बस्ति.

शोधनद्रवसुशोधनकल्कस्नेहसैंधवयुतापि च ताः स्युः। बस्तयः प्रशितकोधनंसज्ञाङकोधनार्थमधिकं बिहितास्ते ॥१५५॥

भावार्थ:-- शोधन औषधियों से निर्मित दव, एवं शोधन औषधियोंसे तैयार किया गया कल्क, तैल, सेंधालोण, इन सब् को मिलाकर तैयार की गर्य। बिस्तयोंको शोधनबस्ति कहते हैं। ये वस्तियां शरीर का शोधन (श्रुद्धि) करने के लिये उपयुक्त है ॥ १५५ ॥

#### लेखन बस्ति.

क्षारमृत्रसहिताः त्रिफलाकाथोत्कटाः कटुकमेवजमिश्राः। जनकोदिछवणैरपि युक्ता बस्तयस्तत्नुविकंखनकाः स्युः ॥ १५६॥

भावार्य:--त्रिफटाके काथ में कटु आषि व क्षारगोम्त्र उपकादिंगणोक्त औषधियों के कल्क, छवणवर्ग इन की डालकर जो वस्ति तैयार की जाती है उसे ल्वेबनबास्त कहते हैं। क्यों कि यह बस्ति शरीर के दोषों को खरोचकर निवालती है।

१ काकोल्यादिराख-काकाली, श्रीरकाकोली, जीवक,ऋषमक, ऋदि, वृद्धि,मेदा, गिलोय मुगबन, मजबन, पदाख, वंशलोचन, काकडाशिंगी, पुंडरिया, जीवंती, मुल्हठी, दाखा

## वृंहण बस्ति

्र अभुग्रंभवरवञ्जलतामापाद्य श्वेषपधुरीषधयुक्ताः । वस्तयः प्रकटबृंहणसंज्ञाः माहिषोद्धदिषदुग्ववृतात्व्याः ॥ १५७ ॥

भावार्थ: असगंघ, [शतवरी] वज्रखता आदि बृंदण औषधियों के काथ में मधुर औषधियों के कल्क को मिलाकर भैस की दही दूध व धीसाहत जो बस्ति दी जाती है उन्हें बृंदणवित्त कहते हैं जिन से शरीर के धातु व उपधातुनों की वृद्धि होती है। १५७॥ शासनवस्ति.

> श्रीरवृक्षमधुरीषधत्रीतद्रव्यतीयवरकल्कसमेताः । वस्तयः श्रममैकविश्वेषाः शक्रेरेश्चरसदुग्धघृताक्ताः ॥१५८॥

भावार्थ:— दूषियानृक्ष, मधुर औषध वर्ग, व शीतछ गुणयुक्त औषध, इन के काथ में इन की औषधि यों के कल्क, व शकर, ईख का रस, दूध, वी मिलाकर तैयार की हुई बन्ति प्रशमनबारित कहल ती है, जो शरीरगत दोषों को उपशम करती है।। १५८॥

### वाजीकरण बस्ति.

उच्चटेश्वरकगोञ्जरयष्टीमाषगुराफळकल्ककषायैः। संयुता चृतिसत्तिषिकदुग्धैर्वस्तयः प्रवरवृष्यकरास्ते ॥ १५९ ॥

भावार्थ: — उटंगन के बाज, तालमखाना, गोखरू, ज्येष्ठमध,माष( उदद ) कौष के बीज इन के कषाय में इन ही के कल्क, घी, शक्कर वद्ध को मिलाकर तैयार की हुई बस्ति कृष्यवस्ति कहलाती है जो पुरुषोंको परमबल्दायक ( वाजीकरणकर्ता ) है ॥१५९॥

## पिच्छिछ बस्तिः

त्रेखुशास्मछिविदारिवर्देयेरावतीमशृतिपिच्छिछवँगैः । पकतोययृतदुग्वसुकर्देर्वचस्तया विदितपिच्छिछसंहाः ॥ १६०॥

भाषार्कः — लिसंडा, सेमल, विदारीकंद, भेर, नागवला आदिक पिष्छिल औषवि वर्ग, इनसे पंकाया हुआ जल [काथ ] थी, दूध व कल्कों से तैयार की हुई बस्तियोंको पिष्छिल्वस्ति कहते हैं।। १६०॥

#### संप्रहण बास्ति.

सक्षियंद्यधनवारिसमंगापिष्टकाकुतकपायसुक्रस्कैः। क्रागदुग्धयुतवस्तिगणास्सांब्राहिकारसत्तवयेव निरुक्ताः॥ १६१॥ े अप्रहार्क: -- प्रियंगु, मोथा, सुगंधवाला, मंजीठ, पिष्टका इन के कवाय व कल्क के संच्य बक्त के दूध को मिलाकर तैयार किया हुआ बस्ति साम्राहिक बस्ति कहलाता है जो कि मल को रोकता है ॥ १६१॥

#### वंध्यात्वनाशक बस्ति.

# यद्धस्त्राञ्चतविषकञ्जतेस्रस्तेहवस्तिरनपत्यनराणाम् । योषिकांच्य विहितस्तु सुपुत्रातुत्तमानतितरां विद्धाति ॥१६२॥

मादार्थः — खरैटी के क्वाध, कल्क से भी बेर (शतपाक्कविधान से ) पकार्थे हुए तैल्से [बला तैल से ] संतानरहित की पुरुषों को (जिनको कि स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन से संस्कृत किया है ) स्नेह बस्ति का प्रयोग करें तो, उन को अत्यंत उत्तम, अनेक पुत्र उत्पन्न होते है।। १६२॥

## गुडतै।लेकबस्ति.

भूपतिभवरभूपसमान-द्रव्यतस्स्थविरवास्त्रभृद्नाम् । योषितां विषमदोषदरार्थे वक्ष्यतेऽत्र गुढतैस्त्रविधानम् ॥ १६३ ॥

भावार्थः — राजा, राजा के समान रहनेवाले बडे आदमी, अत्यंत बृद्ध, बालक सुकुमार व क्षियां जिनको कि अपने स्वभाव से उपरोक्त बस्तिकर्म सहन नहीं हो सकता है, उन के अत्यंत भयंकर दोषों को निकालने के लिये अब गुढ तैलका विधान कहेंगे, जिस से सरलतया उपरोक्त बस्तिकर्म सहश ही चिकित्सा होगी ॥१६३॥

## गुडतैलिकवस्तिमें विशेषताः

अञ्चरानञ्चयन।सनभोगे नास्ति तस्य परिहारविधानम् । यत्र चेच्छति तदैव विधेयम् गौडतैलिकमिदं फछवच्च ॥१६४॥

भावार्थ: — इस गुडतैलिक बस्ति के प्रयोग काल में अन, पान, शयन, आसम मैथुन इत्यादिक के बारे में किसी प्रकार की परहेज करने की जरूरत नहीं है अर्थात्य सब तरह के आहार, विहार को सेवन करते हुए भी बस्तिग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार इसे जिस देश में, जब चाहे प्रयोग कर सकते हैं ( इसे किसी भी देशकाल में भी प्रयोग कर सकते हैं )। एवं इस का फल भी अधिक है।। १६॥।

## गुडतैलिकवस्ति-

गीडतैलिकमिताइ गुडं तेलं समं भवति यत्र निरूदे । वित्रवीलकम्बूलकमायैः संयुत्तो विषमदोषहरस्स्वात् ॥१६५॥

१ इस का विधान गहिले कह चुके हैं।

भावार्थ: जिस निरूह बिस्त में गुड, और तैल समान प्रमाण में डाला जाता है. उसे गुडतैलिक बिस्त कहते हैं। इस की [गुड तैल की ] एरंडी के जड के कवीय के साथ मिलाकर प्रयोग करने से सर्व विषम दोष दूर हो जाते हैं॥ १६५॥

## युक्तरथ बस्ति.

तहुडं तिल्लमेव समानं तत्कषायसहितं जटिला च । विष्यलीमदनसभेवयुक्तं बस्तिरेष वसुयुक्तरथाख्यः ॥ १६६॥

भावार्थः — गुड, तिल का तैल समान भाग लेकर इस में एरंडी के जड का काला मिलावें। इस में वच, पीपल, मेनफल, व सेवानमक इन के कल्क मिलाकर बृक्ति देवें इस बक्ति को बसुयुक्तरथ ( युक्तरथ अबस्ति कहते हैं।। १६६।

## शूलव्नबस्ति.

देवदारुशतपुष्पसुरास्ना हिंगुर्सेधवगुढं तिलजं च । चित्रबीजतसमृलकषायैषेस्तिसम्रतरमूलकुलस्नम् ॥ १६७॥

भावार्थः — देवदारु, सींफ, रात्ना, धींग, सेंघानमक, इन के कल्क, गुड, तिल क एरंडी को जड का काढा, इन सब को मिलाकर बरित देने से भयंकर शूल नाश होता है। इसे शूलियन बरित कहते हैं॥ १६७॥

#### सिद्धबस्ति.

कोलसद्यवकुलत्थरसाद्ध्यः पिप्पर्लामधुकसैंधवयुक्तः । जीर्णसद्गुहतिलोद्भवमिश्रः सिद्धबस्तिरिति सिद्धक्रलेऽयम् ॥ १६८ ॥

भावार्यः — बेर, जौ, कुल्थी इन के काढे में पीपल, मुलैठी व सेंधानमक के कल्क, और पुरानी गुड व तिल्ला का तेल मिलाकर बस्ति देवें। इसे सिद्धवरित कहते हैं। यह वस्ति अन्यर्थ फल्टायक है।। १६८।।

## ं गुडतैलिक्वस्ति के उपसंहार

इति पुराणगुडैस्सिनिलोद्धवैस्समधृतैः कथितद्रवसंयुतिः । सुन्निहितं कुरु वस्तिमनेकदा विविधदोषहरं विविधीषधैः ॥ १६९ ॥

भावार्थः — समान भाग मे हिये गये, गुड व तेल, पूर्वोक्त दव [ एरंडी का काटा] व नानाप्रकार के आष्ट्र [ गुड तैलिक ] इन से मिला हुआ [ अथवा इन से सिद्ध ]

१ गुड और तैल इन दोनों के बराबर कथाय लेना चाहिये। २ "तिल्डजं" इतिपाडांसरं ३ इसे अन्य प्रयो में " दोषहरवस्ति " कहा है।

वस्ति को जो कि, नानाप्रकार के दोषों को नाश करने वाला है, विधि प्रकार अनेक बार देना चाहिये ॥ १६९॥

कथितवस्तिगणानिह बस्तिषु प्रवरयानगणेष्वपि केषुचित्। कुरुत निष्परिहारतया नरा। नरवरेषु निरंतरमादरात्॥ १७०॥

भावार्थ - इस प्रकार कहे हुए उन गुडतैष्टिक बस्तियों को, बस्ति के योग्य, कोई २ वास्न, व नस्पुंगवों के प्रति, विना परिहार के हमेशा आदरपूर्वक के प्रयोग करें ॥ १०७॥

🧸 इत्येवं गुडितिस्रसंभवारूययोगः स्निग्धांगेष्वतिमृदुकोष्टसुप्रधाने—। 🦠 ज्वत्यंतं मृदुषु तथाल्यदोषवर्गेष्वत्यर्थे सुखिषु च सर्वथा नियोज्यः।१७१।

भावार्थ:—इस प्रकार गुड तैलिक नामक बस्ति उन्हीं शेगियों के प्रति प्रयोग करें जिनका शरीर रिनम्ब हो, जो मृदु कोष्ठवाले हों, राजा हों, अत्यंत कोमल हों, अल्पदीष से युक्त हों एवं अधिक सुखी हों ऐसे लोगों के लिये यह गुड तिल योग अत्यंत उपयोगी है।। १७१।।

इति जिनवनत्रनिर्गतस्रशास्त्रमहांबुनिधेः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निसृतमिदं हि श्लीकारनिभं जगदेकहितम्॥ १७२॥

इत्युग्रावित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके भवजकर्भोपद्रवनाम द्वितीयोऽध्यायः आदितो दार्विद्यः परिच्छेदः ।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रय के चिकित्सीधिकार में विधावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा व्यक्तित भावार्थदीपिका टीका में भेषजकर्मीपवदिचिकित्सा धेकार नामक उत्तरतंत्रा में दितीय व आदिसे वाइसवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

र पहिले गुड़तेलिकबस्ति से लेकर जो भी बस्ति के प्रयोग का वर्णन है वे सभी गुड़तेलिक के है। भेद हैं | क्यों कि जन सब में गुड़ तैल पड़ते हैं ॥

# अथ त्रयोविंदाः परिच्छेदः

#### मंगलाचरण व प्रतिकाः

श्रीमिक्जनेंद्रमिनंध सुरेंद्रवंधं वक्ष्यामहे कथितस्त्रम्यत् । तल्लक्षणमतिविधानविश्रेषमानाच्छुकार्तवं मकटदोषनिवर्षणार्थस्य। १॥

भावार्थ:—देवेंद्र के द्वारा वंदनीय श्री भगविजनेंद्र देव की बंदना कर शुक्र और आर्तव के दोषों को दूर करने के क्रिये, उत्तर बरित का वर्णन, उस के (नेश्रबित) छक्षण, प्रयोग, विधि व प्रयोग करने योग्य द्वव का परिमाण के साथ, २ कथन करंगे ॥ १॥

## नेत्रवस्ति का स्वरूपः

यन्मास्त्रतीकुसुमवृंतनिदर्शनेन शोक्तं सुनेत्रमथ बस्तिरपि प्रणीतः ॥ , ,; संसेपतः पुरुषयोषिदश्चेषदोषश्चक्रार्तवपतिविधानविधि प्रवस्य ॥ २ ॥ ,

भावार्थ: चमेली पुष्प की डंठल के समान नेत्रवस्ति [ पिचकारी ] की आकृति बताई गई है। उस के द्वारा की पुरुषों के शुक्र [ वीर्य ] रज संबंधी, दोषों की चिकित्सा की विधि को संक्षेप से कहेंगे॥ २॥

#### **उत्तरबस्ति**शयोगाविधि

धुस्निग्धमातुरमिद्दोष्णजलाभिषिक्त— ।
मुत्स्रष्टभूत्रमञ्ज्ञास्कटिकासनस्यम् ॥
स्वाजानुद्धनफलकोपिर सोपधाने ।
पीत्वा घृतेन पयसा सिहतां यवागूम् ॥ ३ ॥
कृत्वोष्णतीलपरिलिप्तसुवस्तिदेश— ।
माकुष्य मेदनमपीद समं च तस्य ॥
नेत्रं प्रवेदय श्रनकैर्धृतलिप्तमुद्य— ।
स्रिस्त प्रपीदय सुखं कमतो विदित्वा ॥ ४ ॥

१ पुरुषों के इंद्रिय व क्षियों के मूत्रमार्ग, व गर्भाग्य में जो बस्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उसरबस्ति कहते हैं। यह निरूद्शस्त्रके उत्तर = अनंतर प्रयुक्त होता-है इसिलये इसे ''उत्तर बस्ति ' यह नाम पढा है। कहा भी है ''निकहा दुसरों यत्मात् तस्मादुसरसंहकः ''

भाषार्थः — उत्तरबस्ति देने योग्य रोगी को स्नेहन व गरम पानी से स्नाम है [स्वेदन ] करा कर वी दूध से युक्त यवागू को पिछा कर मछ मूत्र का त्वाग किराना चाहिये ! पश्चात् धुटने के बरावर ऊंचे आसन पर जिस पर ताकिया मी रक्खा गया है उखक बैठाक कर, बस्ति [मूत्राशय ] के ऊपर के प्रदेश को गरम तैल से मालिश करे । एवं शिश्रेंदिय को खींचकर वी से लिस पिचकारी को, शिश्र के अंदर श्रवेश करावे और धीरें है कमशः सुखपूर्वक (रोगी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो वैसा) पिचकारी को दबावे ॥ ३ ॥ ४ ॥

उत्तरबस्तिके द्रवका प्रमाणः स्नेहमकुंचमित एव भवेन्नृणां च । स्नीणां तद्धेमथमस्य तद्धेग्रुक्तम् ॥

कन्याजनस्य परिमाणिमह<sup>े</sup>द्वयोस्या-। दन्य द्रवं शसृततद्विग्रणप्रमाणम् ॥ ५ ॥

भावार्थ: — उत्तर बस्ति का स्नैहिक और नैरूहिक इस प्रकार दो भेद है। स्नैहिक उत्तर बस्ति के स्नेह का प्रमाण पुरुषों के लिये एक पछ (चार तोछे) क्षियों के लिये, आधा पछ [दो तोछे] कत्या (जिन को बारह वर्ष की उमर न हुई हो) ओ के लिये चौथाई पछ (एक तोछा) जानना चाहिये। नैरूहिक उत्तरबस्ति के द्रव [काथ—काढा] का प्रमाण, खी पुरुष, व कत्याओं के लिये एक प्रसृत है। यदि क्षियों के गर्भाशय के विद्यादि के लिये (गर्भाशय मे) उत्तर बस्ति का प्रमाण करना हो उसका स्नेह और काथ का प्रमाण लेना चाहिये प्रमाण पूर्वोक्तप्रमाण से द्विगुण जानना चाहिये। अर्थात् स्नेह एक पछ, काथ का दो प्रसृत ॥ ५॥

उत्तरबस्ति म्योग क मधात् क्रियाः

एवं प्रमाणविहितद्भवसंप्रवेशं ज्ञात्वा शनैरपहरेदथ नेत्रनाखीम् । प्रत्यागतं च सुनिरीक्ष्य तथापराण्हे तंभोजयेत्ययसि यूषगणैरिहासम् ॥ ६॥

१ यद्याप, प्रस्तका अर्थ दो पल है [पलाभ्यां प्रस्तिकीयः प्रस्तका निगद्यते]लेकिन बंहां इस अर्थ का ग्रहण न करना चिहिये। परतु इतना ही समझ लेना चाहिये कि रेशियों के हाथ वा अंगुलियों मूल से लेकर, हयेली भर में जितना द्रव समावे वह प्रसृत है। ग्रंथातरे। में कहा भी है। इसेहस्य प्रसृतं चात्र स्वांगुलीमूलसीस्मतं " भावार्यः—इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणसे दवका प्रदेश करा कर धीरेसे पिचकारी की नर्ज को बाहर निकालना चाहिये। तदनंतर द्रव के बाहर आने के बाद सायंकाल में [शाम] उसे दूध व यूष गणों के साथ अन्नका भोजन कराना चाहिये॥ ६॥

बस्तिका माण-

इत्युक्तसद्रवयुतोत्तरवस्तिसंज्ञान्वस्तित्रिकानपि तथा चतुरोपि दद्यात् । शुक्रार्तवयवरभूरिविकारशांत्ये भीजद्रयपवररोगगणान्त्रवीमि ॥०॥

भावार्थ: - उपर्युक्त प्रमाण के द्रवों से युक्त उत्तरवस्ति को रजो वीर्य संबंधी प्रवळ-विकारों की शांतिके छिये तीन या चार दफे प्रयोग करें जैसे रोगका वळावळ हो । अब रजोबीर्य सम्बंधी रोगोंका प्रतिपाद करेंगे ॥ ७॥

बातादि दोषदृषित रजीवीर्थ के ( रोग ) सक्षण.

वातादिदोषानिइतं खळु शुक्तरक्तं ।
क्रेयं स्वदोषकृतलक्षणवदनाभिः ॥
गंधस्वरूपकुणपं बहुरक्तदोषात् ।
ग्रंथिमभूतबहुलं कफवातजातम् ॥ ८ ॥
पूयो भवत्यतितरां बहुलं सपूति ।
भोत्पिचश्चाणितविकारकृतं तु वीजम् ॥
स्यात्सिष्मपातजनितं तु पुरीषगंधं ।
क्षीणं स्याद्थ भवेद्वहुमैथुनाच्च ॥ ९ ॥

भावार्थ:—वातादि दोषों से दूषित वीर्य व रज मे उन्ही बातादि दोषों के उन्हाण व बेदना प्रकट होते हैं। इसिटिये वातादिक से दूषित रजोविर्ध को वातादि दोषों के उक्षण व बेदवाओं से पिहचानना चाहिये कि यह बातदूषित है या पिसदूषित है आदि। रक्त से दूषित रजो वीर्य कुणप गंध [ मुदें के सी वास ] से युक्त होते हैं। कपवात से दूषित रजोविर्ध में बहुतसी गांठे हो जाती हैं। पिसरक्त के विकार से, रजोवीर्थ दुगैंघ व [ देखने में ] पीप के सदश हो जाते हैं। सिन्नपात से रजोवीर्थ में क तुल्य, गंध से युक्त होते ह। अतिमैथुन से रजोवीर्थ का क्षय होता है जिस से रजोवीर्थ क्षण जो कहलाते हैं।। ८।। ९।।

साध्यासाध्य विचार और वातादिदोषजन्य वर्थिरोग की विकेखा,

तेषु त्रिदोषजनिताः खल्ल बीजरोगाः । साध्यास्तथा कुणपपूरसमस्तकुच्छाः ॥

## साक्षादसाध्यतर एव पुरीषगंघः । स्त्रेहादिभिक्षिविधदोषकृतास्म्रसाध्याः॥ १०॥

मावार्थः - उपर्श्वेक रजोशीर्यगत रोगो में पृथक २ वात, पिश व कफ से उत्प्रक विकार (रोग) साध्य होते हैं। कुणपगंधि, पूयतुल्य, पूर्ति, प्रंथिमूत ये सब कष्ट साध्य हैं। पुरावगंधि रजोबीर्यविकार असाध्य हैं। वातादि पृथक् २ दोषजन्य रजोबीर्य विकार को स्नेहन स्वेदन आदि कमी द्वारा जीतना चाहिये॥ १०॥

रजोवीर्य के विकार में उत्तरबस्तिका प्रधानन्त्र व कुणपगंधिवीर्थिकिन्सा.

अत्रोत्तरप्रकटमस्तिविधानमेव कृकार्तवप्रवरदोषनिवारणं स्यात् ।

सिंपः पिवेत् प्रवरसारतरं-प्रसिद्धं शुद्धस्स्वयं कुणपविष्रिधिते तु झुक्के ॥११॥

भावार्थः — वीर्थ व रजसंबंधी दोषों के निवारण के लिथे उत्तरबस्ति का दी प्रयोग करना उचित है। क्यों कि उन रोगों को दूर करने मे यह विशेषतया समर्थ है। कुणपगंध से युक्त शुक्र में वहन विशेचनादिक से विशुद्ध होकर, इस रोग को जीतनेवाला सारभूत प्रासिद्ध घृत [शाल सारादि सावित व इनी प्रकार के अन्य घृत ) को भीना चाहिये॥ ११॥

## प्रंथिभूत व पूर्यनिभवीर्यचिकिस्साः

ग्रंथिमभूतघनपिच्छिछपाण्डराभे शुक्रे पछाञ्चलदिरार्जनभस्मसिद्धम् । सर्पिःपिनेद्धिकपूर्यानेभस्वनीजे द्विताछताछन्टपाटस्साधितं यत् ॥ १२ ॥

भावार्थ:—जो बीर्य, बहुतसी ग्रंथि [गांठ ] योंसे युक्त हो, व घट पिन्छिड (पिछपिछे ) पांडुवर्ण से युक्त हो, उस में पटाश [ढाक ] खैर, व अर्जुन (कोट ) इन के अस्म से सिद्ध घृत को पीना चाहिये। पूयनिभ (पीप के समान रहनेवाडे) बीर्य रोग में हिंताछ (ताड भेद ) ताड, बड व पाडल, इन से सिद्ध घृत को पीना चाहिये॥ १६॥

## विद्गंधि व शीणशुक्रकी विकित्साः

विद्गन्धिनि त्रिकदुकत्रिफछाग्निमंथाभाजांबुदमबरसिद्धः तु पेयम् । रेतः स्रयं कथितवृष्यमहाप्रयोगैः संवर्द्धयेदसरसायनसंविधानैः ॥ १३ ॥

भावार्थ:—पुरीषगंध से संयुक्त वीर्य रोग में त्रिकटु, त्रिफला, अगेथु, कमछ पुष्प, नागरमोथा, इन औषिधयों से सिद्ध उत्तम घृत को पिलाना चाहिये। क्षाण ग्रुक्त में पूर्व कथित महान् कृष्यप्रयोग और रसायन के सेवन से शुक्र को अंक्षाना चाहिये॥१३

## शुक्र व आर्त्रेय विकार की चिकित्सा.

एतेषु पंत्रमुं च शुक्रमयामयेषु स्नेदादिकं विधिमिद्दोत्तरवस्तियुक्तम् । कृपोत्तयात्त्वविकारमणेषु चैव तच्छुद्धये विविधक्षोधेनसत्कषामान् ॥१४॥ करकान् पिवेच तिळतेळ युतान्ययावत् पथ्यान्ययाचमनधूपनळेषनानि । संक्षोधनानि विद्धति विधानमार्गाद्योन्यामथार्तवविकारविनाशकानि॥१५॥

भावार्थ: - शुक्र कें इन पांची महान् रोगों को जीतने के लिथे स्नेहन वमन विरेचन, निरुद्धविति, व अनुवासन का प्रयोग करके उत्तरविति का प्रयोग करना चाहिये। इसी प्रकार रजी संबंधी रोगों में भी उस को शुद्धि करने लिये स्नेहन आदि , लेक्कर उत्तरविति तक की विधियों का उपयोग, करे एवं नाना प्रकार के शोधन औषधि-यों के कथाय व तिल के तैल से युक्त योग्य औषधियों के कल्क को विधि प्रकार पीते। त्या रजीविकारनाशक व पथ्यभूत आचमन [ औषधियों के कथाय से योनि को घोना ] धूप, लेप, शोधनिक्रया का शास्त्रिक विधि से प्रयोग योनिप्रदेश में वरें ॥१४॥१५॥

पित्तादिदोपजन्यार्ववरोगचिकित्सा.

दुर्गेधप्यनिभमज्जसमार्तवेषु देवद्वमाम्रसरलागरुचंदनानाम् । कावं पिवेत्कफमरुद्ययितामभूतग्रंथ्यार्तवे क्वटजसत्कदुकत्रयाणाम् ॥१६॥

भावार्थः — दुर्गधयुक्त, व पीप व मजा के सहरा आर्तव में देवदार वृक्ष, आम्र सर्ख्यक्ष, अम्र, चंदन इन के काथ को धीवें। कक व वात विकार से उत्पन्न प्रथिभूत [ गांठ से युक्त ] रजो रोग में कुडा व त्रिकटु के काथ को पीवें ॥१६॥

गुद्युक का लक्षण.

ें रेपूर्व भवेदतितरामिह व्याजशुद्धिस्निग्धं सुगंधि मधुरं स्फटिकोपछाभं । हिंदू भौद्रोपमं तिस्रजसिक्षभमेव शुक्तं शुद्धं भवत्यधिकमत्रयसुपुत्रहेतुः ॥ १७ ॥

माबार्थ: - उपर्युक्त विधि से वीर्य का शोधन करें तो वीर्यशुद्धि हो जाती है। जो बार्य अस्पंत स्निग्ध, सुगंध, मधुर, स्कटिक शिलाके समान, मधु व सफेदतिल के तेल के समान हैं, उसे शुद्ध शुक्र समझना चाहिये अर्थात् शुद्ध शुक्र के ये लक्षण हैं । ऐसे शुद्धविधि से ही उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है ॥१७॥

शुद्धार्तव का लक्षण.

े अञ्चलतेवं विविधालाहवांसपादिपंद्रीयमं श्रवप्रशास्त्रकृष्ट्य । भागास्त्रकृष्टिमान्यकर्त्रहुमाभं भक्षास्त्रितं न च विरंजनत तरसुवीक्यं ॥ ्रा भावार्थ: — जो रज ( आर्तन ) मैनशिलार्की द्रव, इंसपादि के पंक, सरगोश के तक, लालका रस व श्रेष्ठ लुंकुमके समान ( लाल ) होता है एवं वक्क पर कमे हुए को धोने पर छूट जावें, कपडे को न रंगे उसे शुद्ध आर्तन समझना चाहिये अर्थात् ये शुद्ध आर्तन के लक्षण हैं [ ऐसे ही आर्तन से संतान की उत्पत्ति होती है ) ॥ १८ ॥

स्री पुरुष व मधुसक की उत्पत्तिः

भुद्धर्तदमबलतः कुरुतेऽत्र कन्यां शुक्रस्य चाप्यधिकता विद्धाति पुन्ध् । तत्साम्यमाभु जनयोद्धे नपुंसकत्वं कर्मभधानपरिणामविश्वेषतस्तत् ॥१९॥

भावार्थ: — शुद्ध रजकी अविकता से शुद्धार्तन से युक्त की के शुद्धशुक्रयुक्त पुरुष की संयोग से गर्भाशय में गर्भ ठहर जाय तो कन्या की उत्पत्ति होती है । यदि वार्थ का जाधिक्य हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। दोनोंकी समानता हो नपुंसक का जन्म होता है। छंकिन ये सब, अपने २ पूर्वोपार्जित प्रधान मूत कर्मफळ के अनुसार होते हैं अर्थात् की पुं-नपुंसक होने में मुख्यकारण कर्म है। १९॥

## गर्भादानाविधिः

शुद्धार्तवामधिकशुद्धतरात्मशुक्र ब्रह्मव्रतस्त्वयमिद्दाधिकमासमात्रम् । स्नातश्रुत्यदिवसमभृति मयत्नाद्यायाक्षरः स्वकंथितेषु हि पुत्रकामः ॥२०॥

भावार्थः — जिस का शुक्र शुद्ध है जिस ने खंय एक महिनेपर्यंत ब्रह्म वर्ध धारण किया है ऐसे पुरुष शुद्धार्तववार्ध की के साथ [जिस ने एक मास तक ब्रह्म वर्ध धारण कर रख्खा हो ] चतुर्थ स्नान से छेकर [रजस्वला के आदि के तीन दिन खोडकर, और आदिसे दस या बारह दिन तक संतानोत्पादन के निमित्त ] प्रयत्नपूर्वक (की को प्रेमभरी वचनों से संतुष्ट करना आदि काम शाकानुसार ) संगम करें । बदि बह पुत्रो स्पादन की इच्छा रखता हो तो, जिन दिनो मे गमन करने से पुत्र की उत्पात्ति कहा है ऐसी युग्म रात्रियों [चौथी, छठवी आठवी दसवी रात्रि ] में बासेवन करें । पुत्री [ छडकी ] उत्पन्न करना चाहना हो अयुग्म रात्रियों (पांचवी, सात्तवी, नौथी रात्रि ) में बी सेवन करें ॥ २०॥

## ऋतुकाल व सधायुद्दीतगर्भस्यम्

रहार्त्यं दश्चित् मनदंति तद्शाः साक्षाददृष्टभिष पोदश्चरात्रमाहुः। सद्यो पृद्दीतवरगर्भसुद्धक्षणत्वं ग्ळानिश्रमस्त्रमतृषोद्रसंचस्त्रस्यात् ॥२१॥

१ मचि / मयि ) तेषु इति पाठांतरं ।

कार्न भावारी:— आतंत्र (रज) दर्शन से लेकर गर्भादान विषय के विशेष जान-कारों-नें दस दिनपर्धत के [राति] काल को ऋतुकाल कहा है । किसी का मत है [रात्रि] कि रजो दर्शन न होनेपर भी ऋतुकाल हो सकता है । कोई तो रजोदर्शन से लेकर सोलह रात्रि के काल का ऋतुकाल कहते है । जिस की को जिस समय गर्भ ठहर गया हो उसी समय उस में ग्लान, धकावट, इंश, प्याम, उदरचलन, थे लक्षण अकट होते है । (जिस से यह जाना जा सकता है कि अभी गर्भ ठहर गया) ॥२१॥

गर्भान्वितां मधुरक्षातलभेषजाक्ष्यम् मासद्वयं प्रतिदिनं नवनीतपुक्तम् । क्षाल्योदनं सततमभ्यवद्वारयेत्तां गृज्येन साधुपयसाय तृतीयमासे ॥२२॥ दध्नैव सम्यगसकुच्च चतुर्थमासे पूज्येन गव्यपयसा खल्ज पंचमेऽस्मिन् । पष्ठे चतुर्थ इव मास्यय सप्तमासे केशोद्धवश्च परिभोजय तां पयोश्वम् ॥२३॥ यष्ट्याबुजांबुवरनिवकदंवजबूरभाकषायद्धिदुग्धविपक्तसिषः । मात्रां पिवेत्पतिदिन तन्नतापशांत्ये मासंऽष्टमे प्रतिविधानिमहोच्यंतऽतः॥२४

भावार्थः — गर्भिणां का प्रथम दितीय मास मे मधुर और शांतल आषधि (शांक फल, वान्य, दूध आदि) व मक्खन से युक्त भात का प्रतिदिन खिलाना चाहिये। एवं तीसरे मास मे उत्तम गाय के दूव के साथ चावल का भाजन कराना चाहिये। चौथे महीने मे दही के साथ कई दे भाजन कराना चाहिये। एवं मांचवे महाने के समान दही के साथ भोजन कराना चाहिये। छठे महीने मे चौथे महीने के समान दही के साथ भोजन कराना चाहिये। सातवे महीने मे गर्भस्थ बालक को केशकी 'उत्पत्ति होती है। गर्भिणी को दूध के साथ अनका भाजन कराना चाहिये। एवं मुलेडी 'कामलपुष्प, नेप्रवाला, नीम, केला, कदंबवृक्ष की छाल, जामुन, इन के कपाय व दही, देख से पके हुए घृतकी माता ( खुराक ) को प्रतिदिन शरीर के ताप को शांत होने के लिये पिकाना चाहिये। आठवे महीने मे करने योग्य कियावोंको अब कहेंगे। २२॥ २३॥ २३॥

आस्थापयंदथ बलाविहितेन तैकंनाज्यान्वितंन द्धिदुग्धविमिश्रितंन । तैकंन चाष्टमधुरीषधसाधिनेन [पर्क] दत्तं हितं भवति चाप्यतुवासनं तु॥२५॥

१ गर्भग्रहण, या उसके यांग्य काल का ऋतुकाल कहते हैं। जबतक ऋतुमती, यह संवा है तय तक ही स्त्रीसेयन कर आगे वहीं। आगे के मैथुन के शर्भणारण नहीं होता है इसलिय उसे निंदा कहा गया है।

तिसे विस्तिमय चो त्रावस्तिम् च ते छ ममदाहिताय । विस्तेपदोषशमनं नवमेऽपि मासेऽप्येवं कृते विश्विद्र सुखं मसूते ॥२६॥ भाषार्थः — आठवें महिने में खरैटी से सावित तैंछ [ वछा तैंछ ] में की दहीं व दूध को मिळाकर आस्थापन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । एवं आठ प्रकार के पशुर औषधियों से सिद्ध तेळ से आस्थापन अनुवासन प्रयोग करना हितकर है । आस्थापन बस्ति देका चाहिये, एवं उसी तैंळ से उत्तरबस्तिका प्रयोग करना चाहिये, जिस से गर्भिणी को हित होता है । इसी प्रकार नव में महीने में भी समस्त दोषों के शमनकारक आहार ओषधादिकों का उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार विधि पूर्वक नौ महीने तक गर्भिणीका उपचार करनेपर वह सुख्पूर्वक प्रसन्न करती है ॥ २५ ॥ २६ ॥

निकटमसवा के लक्षण और प्रसवविधि.

कट्यां स्वपृष्ठनिलयेऽप्यतिवेदना स्याच्छ्लेष्मा च मूत्रसहितः प्रसर्त्यतीन । सद्यः प्रसूत इति तैरवगम्य तैलेनाभ्यज्य सोष्णजलसंपरिषेचितां ताम् ॥२०॥ स्वप्यात्त्रया सद्युपसृत्य निरूप्य चालीं प्राप्तां प्रवाहनपरां प्रमदां प्रकुर्यात्। यत्नाच्छनैः क्रमत एव ततश्च गाढं साक्षाद्यायमपहृत्य सुखं प्रसूते ॥२८॥

भावार्थ: — जब खीके प्रसन के लिये अत्यंत निकट समय आगया हो उस समय उस के किटमेंदेश में व पीठपर अत्यंत वेदना होती है और मूत्रके साथ अत्यधिक कपका (कफ और मूत्र दोनों अधिक निकलते हैं ) निर्ममन होता है । इन बक्षणोंसे शीम ही बह प्रसन करेगी, ऐसा समझकर उसे तेल से अभ्यंग कर उष्ण जल से स्नान करायें। तदनंतर उस खीको सुख शय्या [विछोना] पर दोनों पैरों को सिकुड़ाते हुए चित्त सुलांकें और शीम्र ही ज्यादा उमरवाली [बुड़ी] व बचा जनवाने में कुशल दाई को खबर देकर बुळाकर प्रसृतिकार्य में लगाना चाहिये। दाई भी जब प्रसन निकट हो तो पहिले धीर २ एकदम समय निकट आनेपर [पतनो मुख होनेपर] जोर से प्रवाहण कराते हुए बहुत ही यत्न के साथ प्रसृति कराने । ऐसा करने से वह सम्पूर्ण अपायों से रहित होकर सुख्यूर्वक प्रसन् करती है ॥ २७ ॥ २८ ॥

## जन्मोत्तर विधि

जातस्य चांबुकसुसैंधवसर्पिषा तां संशोध्य नी।भिनियतामति शुद्धितांगां ! अष्टांगुळीमृदुतरायतमृत्रवद्धां छित्वा गले नियमितां कुठ तैलाहेमां ॥२९॥ भाषार्थ:—विद्या जन्म लेते ही उस के शरीर पर लगी हुई जराबु को साफ करे लगा संधानमक, और घाँसे मुख को शुद्ध करे (धोडा घाँ और संधानमक को क्रिकाकर अंगुलिसे चटा देने जिस से गले में रहा हुआ कफ साफ होता है) पश्चात् आभि में लगे हुए नाल [नाभिनाडी] को साफ कर, और आठ अंगुल प्रमाण क्रिकार वहां [जहां आठ अंगुल प्रा होते है] मुलायम डोरी से बांधे और वहीं से साद देवें। अनंतर नालपर तेल (कृट के तेल) लगा कर उसे बन्ने के गले में बांधे भी देश।

#### अनंतर विधि.

पश्चायथा विहितमत्र मुसंहितायां तर्रसर्वमेव कुरु वालक्षांवणार्थम् । तां पाययंत्रसिवनीमितितेल्लिमां स्नेहान्विनाम्ळवरसोष्णतरां यवामूम्॥३०॥ भावार्थः—तदनंतर इसी संहित। में बालक के पोषण के लिये जो २ विधि बतलई गयी है उन सब को करें एवं प्रमृता माता को तेलका मालिश कर स्नेह व बाल्किसे युक्त उष्ण यवागू पिलाना चाहिये ॥ ३०॥

### अपरापतन के उपाय

इस्तेन तामपहरेदपरां च सक्ताम् तां पाययेदिषकळांगलकीसुकल्कैः ।
संख्रिप्य पादतळनाभ्युदरमदेशं संघूप्य यांनिमथवा फणिचर्मतें छैः ॥३१॥
भावार्थः—यदि अपग [ झोळ नाळ ] नहीं गिरे तो उसे हाथ से निकाळ छेवे
अथवा उसे कळिहारी के कल्क को पिळाना चाहिये। अथवा कळिहारी के कल्ळ को पादतळ
[ वैर के तळवे ] निम उदर इन स्थानों में छेप करें। अथवा सर्पकी कांचळी व तेळ
किक्कार इस से योनिमुख को धूप देवे। [ इस प्रकार के प्रयोग करने से शीख ही
अथवा लिर जाती है ] ॥ ३१॥

## स्तिकोएच.र.

एवं इता सुस्ववती सुरवसंप्रस्ता स्यात्स् तिकाति परिणेति ततः प्रयत्नात् । अभ्यंगयोनिबहुतर्पणपानकादीन् मासं कुरु प्रवत्नातिवारणार्थम् ॥३२॥ भावार्थः — इस प्रकार की विधियों के करने पर सुरवपूर्वक अपरा गिर जाती है। वदनंतर अपरा बाहर आने पर उस खीको स्तिका यह संझा हो जाती है। तदनंतर उस स्विका की के प्रवल वातदोष के निवारण के लिथे तेल का माल्शि, बोनितर्पण, भावक अमेरि वातनाशक प्रयोग एक महीने तक करें॥ ३२॥

१ यदि अपरा नहीं गिरे तो पेट में अफरा, और आनांह ( पेट क्लना ) उत्पन्न होतां है ॥

मार्चेड (मक्ट ) शूछ और उसकी चिकित्सा.

तदुष्ट्योणितनिमित्तमपीह भूछं सम्यग्जयेद्धिकमार्कछसंद्रितं तु । तद्रस्विमिर्विधिवदुत्तरपस्तिन। च प्रख्यातभेषजमणैरनिलायद्वद्भिः॥३३॥

भावार्थ: -- प्रम्ता की के दूषित रक्त का काव बराबर न होने पर मयंकर शूल उत्पन्न होता है जिसे मार्फल [ मक्कल ] शूल कहते हैं । उसे पूर्वीक्त श्रेष्ठ आरथापन, अनुवासन बस्ति के या उत्तरवस्ति के प्रयोग से एवं वातहर प्रसिद्ध औषिवर्ग से चिकित्सा कर के जीतना चाहिये ॥ ३३ ॥

उत्तरबस्तिका विशेषगुण.

तहुष्टक्षोणितमस्प्रदरमुत्रम्त्र-। कृष्ट्याभिघातबहुदोषसुबस्तिरोगान् ॥ योन्यामयानस्वित्रभुक्तगतान्विकारान् । मर्पोदितान् जयति बस्तिरिहोत्तराख्यः ॥ ३४॥

भावार्थः — उपर्युक्त दृषितरक्तजन्य रोग, रक्तप्रदर, भयंकर मूलकृष्ठ, और मूजाधात, बहुदोषों से उत्पन्न होनेवाले बिस्तगत रोग, योनिरोग, शुक्रगत सम्पूर्ण रोग मर्भरोग, इन सब को उत्तरबस्ति जीतना है। अर्थात् उत्तरबस्ति के प्रयोग से ये सब रोग टीक या शांत हो जाते हैं। ३४॥

धुम, कवलप्रद्व, नस्यविधिवर्णनप्रतिक्वा और धूम भेद्र

अत्रैव धूमकवलामलनस्ययोगच्यापश्चिकित्सितमलं प्रविधास्यते तत् । धूमो भवदतितरामिष्ठ पंचभेदः स्नेहप्रयोगवमनातिविरेककासैः ॥३५॥ ः

मावार्धः - अब यहां से आगे, धूमपान, कवलग्रह, नस्य इन की विधि व इन का प्रयोग यथावत् न होनेसे उत्पन्न आपित्यां और उन की चिकित्साविधि का वर्णन करेंगे । धूम, स्नेहन, प्रायोगिक, वमन, विरेचन व कासध्न के भेद से पांच प्रकार का है ॥ ३५॥

#### स्नेह्रमध्मरूक्षण.

अञ्चांगुलायतक्षरं परिवेष्ट्य वैश्लेणालेपयेदमलगुग्गुलसर्जनाम्ना । स्नेडान्वितेन बहुरूक्षतरः क्षरीरे स स्नेडिको भवति छूप इति प्रयुक्तः ॥३६॥

**१ वस्येदिति** पाटांतरं.

२ स्प्रंण इति पाडांत्ररं.

भावार्ष:—आठ अंगुळ लम्बी शर [तृली] लेकर उसपर [क्षीम सण या रेशमी] वस ळपेटे । उस के उत्पर निर्मल गुग्गुळ, राळ, स्नेह, [ तृत या तैळ ] इन को अच्छी तरह मिळाकर छेप कर दे (पिछे इसे अच्छी तरह सुखाकर अंदर से शर निकाळ छेवे तो धूमपान की बत्ती तैयार हो जाती है इस बत्ती को धूमपान की नळी में रख कर, उस पर आग लगा कर ) जिन के शरीर कक्ष हो इन के इस धूम का सेवन करावे इसे स्नेहिक या स्नेहनधूम कहते है ॥ ३६॥

प्रायोगिकवैरंचनिक कासःनधृमलक्षण.

एछाछवंगगज़पुष्पतमाळपत्रैः मायोगिके वमनकैरपि वागननीये । "वैरेचने तु बहुघोक्तिश्चिरोविरेकैः कासम्नके प्रकटकासहरौषधैस्तु ॥३७॥

भावार्थ:—इसी प्रकार इलायची, लगंग, नागकेशर, तमालपन्न, इन प्रायोगिक औषित्रियों से पूर्वोक्त क्रम से बत्ती तयार कर इस से घूम सेवन करावें इसे प्रायोगिक घूम कहते हैं। वामक औषि यो से सिद्ध बत्ती के द्वारा जो घूम सेवन किया जाता है उसे वामक धूम कहते हैं। विरेचन द्रव्यों से बत्ती बनाकर जो धूम सेवन कराया जाता है उसे विरेचनपूम कहते हैं। कासनाशक औषित्रयों से बत्ती तैयार कर जो धूम सेवन कराया जाता है उसे कासन्त घूम कहते हैं। ३७॥

ध्मपान की नली की लम्बाई.

भायोगिके भवति नेत्रमिहाष्ट्रचत्वारिंशत्तर्यागुलमितं घृततैलमिश्रे । द्वात्रिंशदैव जिननायसुसंख्यया तं वैरेचनेन्यतरयोः खलु षोडशैव ॥३८॥

भावार्थ:—प्रायोगिक घृम के लिये, घृमपान की नली ४८ अडतालीस अंगुल लम्बी, स्नेहन धूम के लिये नली ३२ वत्तीस अंगुल लम्बी, और विरेचन व कासध्न धूम के लिये १६ सोलह अंगुल लम्बी होनी चाहिये ऐसा जिनेंद्रशासन में निश्चित संस्था बतलायी गयी है। ३८॥

धूमनली के छिद्रममाण व धूमपानिधिधः

खिद्रं मनेद्रधिकपाषनिपाति तेषां स्नेहान्नितं इर मुखंन च नासिकायाम्। प्रायोगिकं तियत्र नासिकया निरंकपन्यं तथा मुखत एव इरेद्यथानत्॥३९॥ भावार्यः — उपरोक्त धूमपान की निल्यो का छिद्र (सूराक) उडदे के दाने की बराबर होना चाहिये ॥ रनेहनधूम को मुख [ मुंह ] और नाक से खींचन।

१ यह प्रमाण आगे के भाग का है ॥ जह में छिद्र अंगुठे जितना मोटा होना चाहिये ॥

चाहिये अर्थात् पीना चाहिये । प्रायोगिकं धूम को मुख व नाक से खींचना चाहिये । विरेचन धूम को नाक से, य यामक व कासका धूम को मुख से हां खींचना चाहिये ॥ ३९ ॥

### ध्रम निर्गमन विधि.

' यो नाम्बिकाशुरगृहीतमहातिध्वमस्तं छईयेन्मुखत एव मुखाहृहीत । अप्याननेन विस्कोद्दिपशीततस्तु नेच्छंति जैनमतकास्त्रविशेषण् हाः ॥४०॥

भावार्थः जिस भूम को नासिका द्वारा प्रदृण किया हो उसे मुख से बाहर उगलना चाहिये और जिस मुख से प्रहण किया है उसे मुख से उगलना चाहिये । इस से विपर्रात विधि को जैनशास्त्र के जानकार महर्षिगण स्वीकार नहीं करते ॥४०॥

## धूमपान कं अयोग्य मनुष्य.

मुरुर्छापदभ्रमविदाइतृषोप्णारक्तिवित्रभ्रमे। प्रविषश्चोक्तभयवतप्ताः । पाण्डमेषहितिविराध्र्वेपरुम्भहांदरोत्षीडिताः स्थविरवास्त्रविरिक्तदंदाः॥ ४१॥ आस्थापिताः क्षतयुता ह्यरसि क्षता ये गर्भान्विताइच सहसा द्रवपानयुक्ताः। रुक्षास्तथा विश्वितभाजनभाजना ये ये स्रोध्महीनमनुजाः खस्त्र धूमवर्ष्याः ४२

भादार्थ; — जो मून्छी, मद अम, दाह, तृथा, उष्णता, रक्तियत्त, अम, भयकर विषवाधा, शोक और भय से संतप्त [युक्त ] हो, पाण्डु, प्रमेह, तिमिर, उर्ध्ववात, महोदर से पीडित हो, जो अत्यंत बृद्ध या बाळक हो, जिसने विरेचन लिया हो, जिसे आस्थापन प्रयोग किया हो, क्षत [जखम] से युक्त हो, उरःक्षत युक्त हो, गिभेणी हो, एकदम द्रयपान किया हुआ हो, मांस भोजन किया हो, एवं कफराहित हो, ऐसे मनुष्योके प्रति धूमप्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

## ध्मसंबन का काल.

स्नातेन चाक्यपि भ्रक्तवतातिष्ठाःवा बुद्धेन पेथुनगतेन पर्छ विग्रुव्य । श्चुत्वाथ बांतमतुजेन च दंतशुद्धी प्रायोगिकः प्रतिदिनं मनुजैनियोज्यः॥४३॥

भावार्थ: -- जिसने स्नान किया हो, अन का माजन किया हो, सोकर उठा हो, मैथुन सेवन किया हो, मल विसर्जन किया हो, छीका हो, वमन किया हो, और जो

१ किली का मत है कि इस धूम की नाक से ही खीचना चाहिये ॥

्दंतश्चिद्धि किया हो ऐसे, समय में मनुष्य को प्रतिदिन प्रायोगिक भूमका सेवन करना चाहिये ॥ ४३ ॥

> अष्टासु चाप्यवसरेषु हि दोषकोपः साक्षाद्भवेदिति च तन्त्रश्रमैकहेतुः। धूमो निषेट्य इति जैनमते निरुक्तां वाक्यश्र तेन विषदाहरुनामश्रांतिः॥४४

भावार्थ: -- उपर्शुक्त अड अवसरों में दोशों का प्रकीप हुआ करता है। इस छिथे उन दोशों को शांत करने के छिये धूम का सेवन करना चाहिये इस प्रकार जैन मत में कहा है। १४॥

धूमसेवन का गुण.

तेनंद्रियाणि विमलामि मनःमसादा । दार्क्य सदा दशनंकश्चयंषु च स्यात् ॥ श्वासातिकासवमथुस्वरभेदनिद्रा - । काचमलापकपःसञ्जवनाशनं स्यात् ॥ ४५॥

भावार्थः — उस धूपन मयोग में इदियांमें निर्मलता आती है, गन में प्रसन्ता होती है, दंत व केशसमूह में दढता आती है। श्वास, कास, छीक, वमन, स्वरंभंग, निदा रोग, काच [?] प्रलाप, कफसाव ये रोग दूर होते हैं ॥ ४५॥

तंद्रा मतिइशयनम् शिरोगुरुत्वं । • दुर्गधमाननगतं मुखजातरोगान् ॥ धूमो विनाश्चयति सम्यगिह प्रयुक्तां । योगातियोगविषरोतिविधिमवीणैः ॥ ४६ ॥

भावार्थः --- आछस्य, जुलाम, शिरके भारीपना, मुखदुर्गंध व मुखगत अनेक रोगों को योग अतियोग व अयोग को जाननेवाछ वैद्यों के द्वारा विधिपूर्वक प्रयुक्त धूम अवस्य नाश करता है ॥ ४६ ॥

योगायोगातियोगः

यांगा भवत्यधिकरोगविनाश्वहेतुः। साक्षादयोग इति रोगसमृद्धिकृत्स्यात्।। योग्योषधेरतिविधानीमहातियांगः। सर्वोषधमकटकर्मसु संविचित्यः॥ ४७॥ भाषार्थ: जो धूम प्रबंख रोग की शांति के लिये कारणभूत है अर्थात् जिस के सेवन से रोग की ठीक २ शांति हैं। जाती है, जिसे योग या सम्पन्योग कहते हैं। जिस के प्रयोग से रोग बढ जाता है उसे अयोगे और योग्य जीविधियों से अधिक प्रमाण में धूम का प्रयोग करना उसे अतियोग कहते हैं। इन योग, अयोग, अतियोगों को प्रत्येक औषिकर्म में विचार करना चाहिये। ४७।।

## धूम के अतियोगजेम्य उपद्रव.

धूमे भवत्यतितरामितयोगकाले कर्णध्विनः शिरसि दुःसमिहात्महरे । दीर्बस्यमप्युक्षितं च विदाहतृष्णा संतर्पयेष्टिखरिस नस्यष्टतीर्भयत्तम् ॥४८॥ भावार्यः—भूम के अत्यधिक अयोग् होने पर कर्ण में शब्द का अवण होते ही रहना, शिरोवेदना, दृष्टिदुर्बस्ता, अरुचि, दाह व तृषा उत्पन्न होती है । उसे शिरो-तर्पण, नस्य व घृतों के प्रयोग से जीतना चाहिये ॥ ४८ ॥

### धूमपान के काल.

भायोगिकस्य परिमाणमिहास्रपातः श्वेषेषु दोषनिस्तेरवधिविषेयः। पीत्वागदं तिकसुतण्डुललां यवाग्रं धृयं पिषेद्रमनभेषलसंमसिद्धम् ॥४९॥

भावार्थ:— आंखों में आंसू आने तक प्रायोगिक घूमका प्रयोग करना चाहिये यही उस का प्रमाण है। बाकी के घूमों का प्रयोग दोषों के निकटनेतक करना चाहिये। वमन औषधियों से सिद्ध वामनीय घूम को अगद, तिल व चावल से सिद्ध यवागू को पीकर पीना चाहिये।। १९॥

## गंड्रव च कवलप्रह्वर्धन.

धृमं विषाय विधिवन्मुखश्चोधनार्थे गण्डूषयोगकवल्रप्रदणं विधास्ये । गण्डूषित्यभिदितं द्रवधारणं तच्छुष्कौषर्धरपि भवेत्कवल्रब्रहाल्यः ॥५०॥

भावार्थ:—विधिपूर्धक भूम प्रयोग का वर्णन कर के अब मुखकी शुद्धिके छिये गण्ड्य (कुरछा) प्रयोग व कबछ प्रहण का वर्णन करेंगे। मुग्वमें द्रवधारण करने को गण्ड्य कहते हैं। कबछप्रहण में शुष्क औषधियोंका भी धारण होता है।। ५०॥

<sup>• •</sup> १. कोई तो जिस से राग शामनं नहीं होता है, उसे अयोग करते हैं ॥

#### गंडूप धारणविधि.

सिद्धार्थकत्रिकदुकत्रिफछाइरिद्धा- । कलकं विखोद्य खबणाम्छसुखोष्णतायैः ॥ सुस्विककंठनिजकणेख्याटदेश- । स्तं धारयद्वमतः परिकर्तियेन्सः ॥ ५१॥

भावार्यः — सब से पहिले रोगी के कंठ, कर्ण व टलाट प्रदेशमें खेदन प्रयोग करना चाहिये। बादमे सफेद सरसों, त्रिकटु, त्रिफला व हल्दीको अन्छीतरह पीसकर (कल्क तैयार कर के) उसे लवण, आग्ल व मंदीणा पानी में घोल देवे और उस द्रव की मुखमें धारण करना चाहिये। उसे क्रवतक धाण करना चाहिये ! इसे आगे कहेंगे।। ५१।।

#### गंड्रपधारण का काल.

यावत्कफेन परिबंधितमीषधं स्यात्तावन्धुखं च परिपूर्णमचाल्यमेतत् । यावद्विलोचनपरिप्लवनं स्वनासास्रावं भवंदतितरां विस्रजेत्तदा तत् ॥५२॥

भाषार्थः — जब तक मुख में रिथत आषधि कफसे नहीं भरजाय तब तक मुख की किछकुछ हिछाना नहीं चाहिये। और जब नेत्र भीग जाय [ नेत्र में पानी भर जाय] पूर्व नाक्षिकासे स्नाव होने छग जाय तब आष्ट्रिको बाहर उगरुना चाहिये। ५२॥

### गंड्रषधारण की विशेषविधि.

अन्यद्विगृह्य पुनर्ष्यञ्चसंक्रमेण संचारयंद्थ च तद्विस्रजेद्यथावत्।
दोषे गतं गतवतीह शिरोगुरुत्वे वैस्वर्यमाननगतं स्वविधास्य यत्नात्॥५३॥
अन्यं न वार्यमधिकं गळकोषहेतुस्तृष्णाद्यपद्वनिमित्तामिति प्रगल्भैः।
प्रार्था भवति निजदोषविश्रेषभेदात् साराग्छतैळघृतमृत्रकषायवर्गाः॥५४॥

भावार्थ: -- पूर्वोक्त प्रकार से पुनः उस दन को छंकर मुख में धारण करना नाहिये। पुनः विधि प्रकार बाहर छोडना चाहिये। दोष निकल जावे, शिर का मारीपना ठीक हो जाने, स्वरमंग व अन्य मुखगतरोग शांत हो जाने तबतक, यनपूर्वक इस प्रयोग को करे। इस प्रकार रोग शांत हो जाने पर कि दूसरे दन को अधिक धारण न करे। अन्यथा गलशोषण, तृषा आदिक उपद्रव होते हैं, ऐसा विद्वज्जनों ने कहा है। एवं दोषभेद के अनुसार क्षार, अम्ल, तेल, घृत, मूश व कषाय वर्ग औषधियों के दब को धारण करना चांहिये॥ ५३॥ ५४॥

## 🚅 🔻 🥶 मंद्रूप के द्रव का प्रप्राण और कवस्रविधिः

. गॅड्र्चसद्भवगतं परिमाणमत्र मोक्तं हुस्तार्थमिति नान्यदतोस्ति किंग्विद् । । . . पूर्णे मुक्ते भवति तह्वमत्र चाल्यं हीनं न दोषहरमत्र भवेदशेषम् ॥५५॥०

भावार्थ: — गंडूष के दव का प्रमाण मुखकी अर्थ मात्रा [मुह के आधे में जितना समावें उतना ] भें बतलाया है। यदि द्रव से मुख को पूर्ण भर दिया जाय अथवा मुह भर द्रव धारण किया जाय तों, उसे मुख के अंदर इधर उधर न चटा सकने के कारण वह संपूर्ण दीवों को हरण करने भें समर्थ नहीं होता है। ५५।

तस्मान्ध्रुस्वार्थपरिमाणयुतं दवं तं निश्वेषदोषहरणाय विधेयमेवं ।

शुष्कीषपैश्र कबलं विधिवद्विधाय संचर्धतां हर्णमिच्छद्शेषदोषम् ॥५६॥

भावार्थः — इस कारण से सम्पूर्ण दोषों को हरण करने के लिये मुख के अर्थ प्रमाण द्ववं धारण करना चाहिये। एवं सर्वदोषों को हरण करने की इच्छा से, शुष्क [सूखें ] औषधियों से शास्त्रोक्तविधि से कवल धारण कर के उसे चबावे ॥ ५६॥

## नस्यवर्णन प्रातिहा च नस्य के दो भेद.

एवं विधाय विधिवत्कवलप्रहारूयं नस्यं ब्रवीमि कथितं खलु संहितायाम्। नस्यं चतुर्विधमपि द्विविधं यथावत् यत्स्नेहनार्थमपरं तु क्षिरीविरेक्स्म्॥५७॥

भावार्थः — इस प्रकार विधिपूर्वक गण्डूष व कवल प्रहण को निरूप्णकर अव आयुर्वेदसंहिता में प्रतिपाठित नस्यप्रयोग का कथन करेगे । यद्यपि नस्य चार प्रकार का है । किर भी मूलतः स्नेहन नस्य व शिरोविरेचन नस्य के भेदसे दो प्रकार है॥५०॥

## स्नेहन नस्य का उपयोगः

यत्स्नेहनार्यमुदितं गलरक्तमूर्थास्कंभोरसां बलकरं बरदृष्टिकृत्स्यात् । बाताभिघातिक्रिरसि स्वर्दतकेशस्मश्रुपशातस्वरदारुणके विषेपम् ॥१८॥

भावार्थः — स्नेहन नम्य कंठ रक्त मस्तक कंघा और छाती को बल देने वाला दे आंखी में तेजी लानेवाला है। वात से अभिघातित [पीडित ] शिर [शिरो रोग ] में, विचर्त, केश [बाल ] व मूळ गिरने गें, किन दाहण नामक रोग में इस स्नेहन नस्य का प्रयोग करना चाहिये॥ ५८॥

#### स्नेहननस्य का उपयोगः

कण्यियेषु तिमिरे स्वरभेदवक्त्रकोषेऽध्यकालपलिते वयबोधनेऽपि । पित्रानिलपभववक्त्रगतामयेषु सुरनेहनास्वयमधिक हितर्द्वसराणाम् ॥ ५९॥ भावार्थ:—कान के रोगों में, तिकिर रोग में, स्वरमंग में, मुखशोष में केश पक्षते में, आयु बढ़ाने में एवं ित्त व वात विकार उत्पन्न समस्त मुखगत रोगों में, इस स्नेहन नत्य का उपयोग करना चाहिये, जो कि मनुष्यों को अत्यंत हितकारी है ॥५९॥

#### विरेचननस्य का उपयोग व कालः

यस्याच्छिरोगतविरेचनमूर्ध्वजष्टश्चेष्मोञ्जवेषु बहुरोगचयेषु योज्यम् । नस्यं द्वयं विधिमञ्चक्तवतां प्रकुर्याद्यश्चे स्वकाछविषये करतापनायैः ॥६०॥

भावार्थ:—विरेचन नस्य को ऊर्ध्वजनुगत, इंसर्श के इड़ी के ऊपर के [ गळा नाक आंख आदि स्थानगत ] नानाप्रकार के कपजन्य रोग समृहों में प्रयोग करना चाहिये। इन दोनों नस्यों को भोजन नहीं किये हुए रोगी पर जिस दिन आकाश बाद हों से आच्छादित न हो, और दोषानुसार नस्य का जो काळे बतछाया गया है उस समय, हाथ से तपाना इत्यदि कियाओं के साथ २ प्रयोग करना चाहिये॥ ६०॥

## स्नेहननस्य की विधि व मात्रा.

सुस्यिमगंदगरूक्षं लक्ष्माटदेशे किं चिद्धिलंबित यथानिहितोत्तमांगे । उमामिताप्रयुतसद्विरद्वयेऽस्मिभासापुटे विधिवदत्र सुस्तोष्णविद्न् ॥ ६१॥ स्नेहस्य चाष्ट्रगणना विहितानि दद्यात् मत्यकशोऽत्र विहिता मथमा सु मात्रा। अन्या ततो द्विशुणिता द्विशुणक्रमेण मात्रत्रायं त्रिाविधचारुपुटेषु द्यात्॥६२

भावार्थ:— कपोछ, गछा, कान, छटाटदेश [ माथे के अप्रभाग ] को [ हाथ को तपा कर ] स्नेदन करे और मस्तक को इस प्रकार रखें कि मस्तक नीचे की ओर झुका हुआ और नाक के दोनों छेद उत्पर की ओर हो, इस प्रकार स्वकर एक २ नाक के छेदों में सुखीष्ण [ सुहाता हुआ बुछ गरम ] तैल के आठ २ बिन्दु ओं को विधि प्रकार | रुई आदि से छेकर ] छोडें । यह सोल्ह बिन्दु स्नेहन नस्य की प्रथममात्रा है । दितीय मात्रा इस से दिगुण है । तृतीय मात्रा इससे भी दिगुण है । इस प्रकार तान प्रकार की तीन मात्राओं को [ दोषों के बलावल को देखते हुए आवश्यकतानुसार ] नाक के छेदों में डाले ॥ ६२ ॥ ६१ ॥

१. ओ अस का काल है वही नस्य का काल है।

२. तर्जनी अंगुर्छी के दो पर्ष तक स्तेह में हुवो देवें। उस से जितने स्तेह का मोटा विंहु गिरे उसे एक विंदु जानना चाहिये।

#### प्रतिमर्शनस्य.

# शुस्नैश्नार्थक्षपदिष्टपिदं हि नस्यं मोक्तं तथा मततंसत्यविषश्चेनं च । तत्र मतीत्नचकाळविश्वेषणेषु कार्ये यथाविहिततत्मतिमर्श्वनं हु.॥ ६३ ॥

भावार्थः — उपर्युक्त नस्य, स्नेहन करने के लिये कहा गया है। इसी स्लेहन नस्य, का एक दूसेरा भेद है जिस का नाम प्रतिमर्शनस्य है। इस प्रतिमर्शनस्य प्रयोग के नी काल है। इन्हों नी कालों में विधि के अनुसार प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करका चाहिये॥ ६३॥

## प्रतिमर्शनस्य के नी काल व उस के फल.

मातस्समुस्थितनरेण कृतेऽवमभें सम्यग्न्यपोहित निश्चोपितं मसं यत्। नासामताननगतं मयकां च निद्रामावासनिर्गमनकालनिषेतं तु ॥ ६४ ॥ बातातपमयलधूमरजोऽतिवाषां नासागतं हरित श्वीतिमहांबुपामात् (१)। मभाकितात्मदश्वनेन नियोजितोऽयं दंतेषु दाद्र्यमधिकास्यसुगंधिता च ॥६५ कृषींद्रजामपहरत्यधिकां दिवातिस्रमोत्थितेन च कृतं मतिमर्भनं तु। निद्रावश्वेषम्य तिष्ठिरसो गुरुत्वं संहत्य दोषमि तं सुस्विनं करीति॥६६॥

भावार्थ: — प्रातःकाल में उठते ही इस प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करें तो रात्रि के समय नाक्षिका व मुख में संचित्त सर्व मल दूर होते हैं। एवं अध्यक्षिक प्रवल्ध निद्रा भी दूर हो जाती है। घर से बाहर निकलते समय प्रतिमर्श का सेवन करे तो नाक संबंधी वात, धूप, धूम व धूलि की बाधा दूर होती है। दंतधावन [दंतीन ] करने के बाद इस का प्रयोग करे तो दांत मजबूत हो जाती हैं। मुख सुगंधयुक्त होता है एवं [दांत व मुख सम्बंधी] भयंकर पीडायें नाश होती हैं। दिन में सोकर उठनेके बाद इस प्रतिमर्श का प्रयोग करें तो निद्रावशेष, शिरोगुरुत्व एवं अन्य अनेक दोषों को नाश कर उस मनुष्य को सुखी करता है।। ६४।। ६५।।

१. स्नेइन नस्यका दो भेद है एक मर्श और दूसरा प्रतिमर्श, इसे अवमर्श भी कहते हैं। इस कोक के पहिले के कोकों में जिस स्टेइन नस्य का वर्णन है वह मर्शनस्य है । क्यों कि ग्रंबांतरों में भी बेता ही कहा है ॥

२. १ प्रातःकाल उठकर, २ घर से बाहर निकलते समय, ३ दंत धावन के बाद ४ दिन में तोकर उठने के प्रधात्, ५ म.मं चलनेके बाद, ६ मूत्र त्यागने के बाद, ७ वमन के जंत, ६ मोलनांत, ९ सार्यकाल, वे प्रतिमर्श के नी काल हैं।

षयभगाञ्चलनरेण नियोजितस्तु पंयश्रमं व्यपय इत्यस्तिलांगदुःसम् । निवयं सुमृत्रितमताप्यभिषेचितोऽमं सद्यः मसादयति नीरदर्पगसंस्यम्॥६७॥

भाषार्थः -- रास्ता चलकर जो मनुष्य थक गया हो उस के प्रांत भी प्रतिमर्श का प्रयोगः, करें तो संपूर्ण मार्गश्रम दूर होता है एवं शरीर की वेदना दूर होती है। रोज मूत्र त्यागने के बाद इस का प्रयोग करे तो शरीर में स्थित नीर्द [मल ] को साब ही मसल [दूर] करता है।। ६७॥

> वाते नरेऽपि गरुरुप्रवर्षासमाञ्च निश्चेषतो ध्यपहरत्यभिवेषितस्तु । भक्ताभिकांसणमपि प्रकरोति साक्षाच्छ्रोतांविज्ञुद्धिविह शुक्तवतावमर्त्रः॥६८

मानार्थ:— वनन कराने के बाद प्रतिमर्श का प्रयोग करे तो वह कंद में हमें हुए कफ को शिष्ठ की पूर्णकर से दूर करता है एवं भोजन की इच्छा को भी उत्पन्न करता है। भोजन के अंत में इस नस्य का सेवन करे तो स्रोतों, की विद्यादि होती है। ६८॥

#### प्रतिमर्श का प्रमाण.

सायं नियोधतायदं सततं नराणां निद्रासुखं निश्चि करोति सुखन्योधम्।
मोक्तं नमाणमपि तत्मतिमर्श्वनस्य नासागतस्य च घृतस्य मुखे मवेशः॥६९॥
भावार्थः—सायकाळ में यदि इसका केवन करें तो उन बनुष्यों को उपित्रम्य
सुख निद्रा आता है। एवं सुखपूर्वक नींद मी खुळती है। स्नेह [ घृत ] नाक में ड्राकने
पर मुख में आजाय वही प्रतिमर्श नस्य का प्रमाण जानना चाहिये॥ ६९॥

### प्रतिमर्श नस्य का गुण

अस्माद्भवेदिति च सत्मितमर्श्वनात्तु वक्त्रं सुगिषि निजदंतसुकेश्वदाद्धी हैं रोगा स्वकर्णनयनानननासिकोत्था नश्युस्तथोध्वेगछप्तश्चरताश्च सर्वेशिक्षणा

भावार्थः — इस प्रतिमर्शन प्रयोग से मुग्य में स्माधि, देत व केशमें दढता होती है एवं कर्ण, आंख, मुख, नाक में अपन्न तथा गला और जन्नु के उपर के प्रदेश में दलक समस्त रोग दूर होते हैं ॥ ७० ॥

शिरोविरेचन (विरेचन नम्य) का वर्णन.

एवं मया निगदितं प्रतिभक्षेनं तं वक्ष्याम्यतः परमर शिरसो विरेकम् । ह नासागतं वदति नस्यमिति प्रसिद्धम् रूक्षीपवैरणि तथेव विरोविरेकम्।। ध्रा मार्थिः इस प्रकार हमने प्रतिमर्श नस्य का निरूपण किया, अंब आगी अधियोविरेचन का प्रतिपादन अच्छितरह करेंगे। नासागत औषधिकिया ( बीवध को नाक के द्वारा प्रधेश करनेवाटा कियाविशेष ) को नस्य कहते हैं यह छोक में प्रसिद्ध है। शिराविरेचन नस्य का प्रयोग रूक्ष औषधियों द्वारा भी होता है। ७१॥

## शिरोविरंचन द्रव की मात्रा.

वैरेचनद्रवकृतं परिमाणमेतत् संयोजयेदि चतुरश्रतुरश्र विदृत् । एवं कृता भवति सप्रथमातु मात्रा मात्रा ततो द्विगुणितद्विगुणक्रमेण॥ •२॥

भावार्थः—शिरोबिरेचन दव को एक २ नाक के छेदों में चार २ बिंदु डालना चारिये | यह विरेचन दव की पहिली [अत्यंत लघु ] मैशत्रा है । इस मात्रा से दिगुण महाम मात्रा, इस से भी दिगुण उत्तममात्रा है । इस प्रकार शिरोबिरेचन के दव का प्रमाण जानना ॥ ७२ ॥

मात्रा के विषय में विशेष कथन.

तिस्रो भवंति नियतासिपुरेषु मात्रा । उत्केदशोधनसुसंश्वमनेषु योज्य : ।। दोषोच्छ्येण विद्धीत भिषेक् च मात्रां । मात्रा भवेदिह यतः सखु दोषश्रद्धिः ॥ ७३ ॥

भावार्थ:-- उत्केद, शोधन, संशमन इन तीन प्रकार के कार्यों में तीन प्रकार की नियतमात्रा कोती है। इन को उत्केदनादि कमें में प्रयोग करना चाहिये। दोषों के

१ इस शिरोविरेचन द्रव के प्रमाण में कई मत है। कोई तो जवन्य मात्रा सार बिन्दु मध्यम मात्रा छह बिन्दु, व उत्तम मात्रा आठ बिदु ऐसा कहते हैं। और कई तो जवन्य सार बिन्दु और आग मध्यम उत्तम मात्रा जवन्य से द्विगुण २ त्रिगुण २ चतुर्गुण भी कहते हैं। इस खिये इस का मुख्य तात्वर्थ इतना ही है कि जवन्य मात्रा से आग के मात्राओं को दोषवळ पुरुषवळ आदि को देखते हुए कल्पना कर लेनी चाहिये। जधन्य मात्रा ४ बिन्दु है यह सर्वसम्मत है। इस विषय में अन्य प्रंथ में इस प्रकार कहा है।

चतुरश्चतुरो बिन्दूनैककस्मिन् समाचेरत्। एषा ल्रुष्वी मता मात्रा तथा शीव्रं विरेचयेत्॥ , अभ्यर्था दिगुणां थाऽपि त्रिगुणां वा चतुर्गुणां। यथाव्याधि विदिखा तु मात्रां समवचारयेत्॥

२ करोति इति पाठातरं.

कारेक के अनुसार, सिषक् मात्रा की कल्पना करें। क्यों कि मात्रा की दीव अधिकारक अति। है अर्थात् औषधिको योग्य प्रमाण में प्रयोग करने पर की बराबर दोषों की शुद्धि । होती है अन्यथा नहीं ॥ ७३ ॥

शिरोविरेवन के सम्यग्योग का स्थल.
श्रीत्री गस्तीष्ठनयनाननतास्त्रनासा-।
श्रुद्धिविशुद्धिरपि तद्रस्वनत्कफस्य ।
सम्यक्कुते शिरसि चापि विरेचनेऽस्मिन् ।
योगस्य योगविधितत्वतिषेचविद्धिः ॥ ७४ ॥

भावार्थ:—शिरोनिरेचन के प्रयोग करने पर यदि अच्छी तरह विरेचन हो जादे अर्थात् सम्यग्योग हो जादें तो, कर्ण, गड़ा, ओठ, आंख, मुंह, ताछ, नांक, इन की और प्रवृक्त कफ की अच्छी तरह विश्विद्ध हो जाती है। इस प्रकार, शिरोबिरेचन के योगांतियोग आदि की जाननेवाड़े विद्वान् वैद्य सम्यग्योग का प्रयोग करें ॥ ७४॥

प्रधमन नस्य का यंत्र-

छागस्तनद्वयनिभायतनास्य नाडी ! युग्पान्वितांगुलचतुष्किमितां च धूय- । साम्याकृतिं विधिषरं सुषिरद्वयात्तं । यंत्रं विधाय विधिवद्वर्योननस्यः (१)॥ ५५॥

भावार्थः — बकर्र के दोने स्तनों के सदश आकारवाली दो नाडीयों से बुक्त, चार अंगुळ लम्बन, धूमनिक्का के सम न आकारवाला दोनों तरक छेद से युक्त ऐसा एक यंत्र तयार करके उस के द्वारा प्रधमेन नस्य का प्रयोग करना चाहिये॥ ७५॥

योगातियोगावि विवार.

योगगयं विधिवद्श यथैव धूमे । शोक्तं तथेव रसनस्य विधी च सर्वे । धूमातियोगदुरुषद्वसन्चिक्तिसां । नस्यातियोगविषयेऽपि च तां प्रकृषीत् ॥ ७६ ॥

१ अवपीडन और प्रनामन, नस्य वे विरेचन नस्य के ही भेद हैं। किसीनिरेचक औषावियों के रख निकाल कर नाक में छोडना यह अवपीडन नस्य है। और इन्हीं औषवियों के चूर्ण को पूर्व के दारा नाक में प्रवेश कराना इन प्रधमन कहते हैं॥

भावार्धः - धूम प्रयोग में सम्यग्योग, हीनयोग व अतियोग के जो लक्षण कहे गये हैं यही लक्षण विरेचनरस व नस्य के सम्यग्योग, हीनयोग, अतियोग के भी जानना। धूम के अतियोग से उत्पन्न उपद्रवों की जो चिकित्सा बतलाई गई है उसे नस्य के अतियोग में भी उपयोग करना चाहिये॥ ७६॥

#### मणशोथ वर्णन

्र एवं नस्यविधिविश्वेषविद्याः सर्वामधेष्वीषधा-।
नयप्यामेति विद्य्धसाधुपरिपक्षक्रमाधाजयेत् ॥
इत्यत्युत्तमसंहिताविनिहिता तत्रापि स्रोफिक्रया-।
मुक्तामत्र सविस्तरेण कथयाम्यल्पासरैर्छक्षिताम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार नस्यविधि को विस्तार के साथ निरूपण किया । समस्त रोगो में श्रीषियोंका प्रयोग, रोग को अन्म पक विदम्ध अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिये । ऐसा अत्युत्तम आयुर्वेदसंहिता में कहा है । अब आयुर्वेदसंहिता में जिस के सम्बंध में विस्तार के साथ कथन किया गया है ऐसे शोफ व उस को चिकित्साविधि का यहा थोडे अक्षरों में अर्थात सक्षेप में कथन करेगे ॥ ७७॥

## व्रणशोध का स्वरूप व भेद.

ये चानेकविधामया स्थुर्धिकं श्वोफाकृतिव्धेनना-। स्तेभ्यो भिक्वविश्वेषस्रभणयुतस्त्वङ्गांससंबंधनः॥ श्वोफस्स्याद्विषमः समः पृथुतरो वाल्पः ससंघातवान्। बाताचैः रुधिरेण चापि निलिक्षेरागंतुकेनापदा॥ ७८॥

भावार्थ:—नाना प्रकार के प्रंथि, विद्धि आदि रोग जो शोध के आकृति के होते हैं उन से भिन्न और विशिष्ट रूक्षणों से संयुक्त त्वचा, मास के सम्बंध से उत्पन्न एक शोफ (शोध=सूजन) नामक रोग है जो विषम सम, बढा, छोटा, व संघातस्वरूप वाला है। इस की उत्पत्ति बात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त एवं आगंतुक कारण से होती है (इस लिथे इस के भेद भी छह हैं)॥ ७८॥

#### शोधीं के लक्षण.

तेभ्यो दोषविशेषछक्षणगुणादोषोद्धवा श्रोफकाः। पित्तोभ्द्तवदत्र रक्तजनितः शोफातिकृष्णस्तथा ॥.

# रक्तात्पित्रसमुद्धवोपमग्रुणोप्यागंतुजो स्टाहित—। स्तेषामामविदग्षपकविस्तसत् सङ्क्षणं वस्यतं ॥ ७९ ॥ '

भाषार्थ:—वात, वित्त व ब.फ से उत्पन्न होंने वाले शोथों में वातादि दोषों के ही लक्षण व गुण प्रकट होते हैं या पाये जाते हैं एवं सन्निपातज शोथ में तानों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। रक्तजन्य शोध में वित्तज शोध के समान लक्षण प्रकट होते हैं वित्तज शोध के समान लक्षण प्रकट होते है और वह अत्यंत काला होता है। आगंतुज शोध में वित्त व रक्तज शोध के समान लक्षण होते है, वह लाल होता है। अब आगे इन शोधों के आन, विद्य्य व प्रक अवस्था के लक्षणों को कहेंगे। अ९॥

शोध की आग्नाबस्था के लक्षण.

दोषाणां प्रवस्नात्मति मतिदिनं दुर्योगयोगात्स्ववं । बाह्याभ्यंतरसिक्तयाविरहितत्वाद्दा प्रश्नातिं गतः ॥ योऽसी स्यात्किविनोऽल्परुक् स्थिरतरत्वक्साम्यवणीन्वितो । मंदोष्माल्वतरोऽतिकेतिनितरामामारूयशोफरस्मृतः ॥ ८० ॥

भावार्यः—-नणशोध में वातादि दोषों के प्रावत्य कलाधिक [शोध में कुषित दोषों का प्रभाव ज्यादा ] हो, शोध की शांति के लिये प्रयुक्त योग [चिकित्सा ] की विपतितता हो अर्थात् सन्यायोग न हो, या उस के शामनाथ बाह्य व आभ्यंतर किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं की गयी हो तो वह शोध शमन न हो कर पाकामिमुख [पक्ष रगता है ] होता है। [ऐसे शोध का आमावस्था, विदग्धावस्था, पकावस्था इस प्रकार तीन अवस्थायें होती है उन में आमशोध का लक्षण निम्न लिखित प्रकार है ]। जो शोध, काउन, अल्पपीडायुक्त, स्थिर (जैसे के तसा) वच्चा (स्वस्थत्वचा) के समान वर्ण से युक्त [उस का रंग नहीं बदला हो ] एवं कम गरम हो, तथा शोध योडा हो, और शीत हो तो समझना चाहिये कि यह आमशोध है अर्थात् ये आम शोध के लक्षण हैं ॥ ८०॥

विद्ग्धशीथ लक्षण

यश्रानेकविषोऽतिकाषदुतरोष्पात्याकुछः सत्वरो । यश्र स्याद्धिको विवर्णविकटः प्राध्मातवस्तिस्सयः॥

१ अधिकोऽपि इति पाठांतरं

## स्थाने चंक्रपणासने च श्रयने दुःसपदो वृश्विका- । विद्रश्येव भवेत्तृवात्यक्षिकुच्छ्रामो विद्रश्यः स्पृतः ॥८१॥

भावार्थ: जिस में अनेक प्रकार की अत्यधिक पीडा होती हो, जो बहुत ही उच्णतासे आकुछित हो, बहुत ही विवर्ण हो गया हो, फूछे हुए बस्ति (मराक) के समान तना हुआ हो, खड़े रहने में, चलने फिरने में, बैठने में, सोने में दुःख देता ही, जिस में बिच्लू काटे हुए के समान वेदना होती हो, जिस के होते हुए तृषा व अरुचि अधिक होती हो, और भयंकर हो तो उसे विद्य्य शोध समझना चाहिये अर्थात् ये विद्य्यशोय के लक्षण है।। ८१।।

#### पकशोध लक्षण.

यश्च स्यादुपश्चांतरुङ्मृदुतरा निर्स्शिद्दितोऽस्पस्त्वयं । कण्डूत्वक्परिपोटतोदवाछिनिम्नाद्यैः सर्ता छक्षितः ॥ अंग्रुल्याः परिपीदिते च छुछितं भूपो धृतौ बारिब— । द्यः श्रीतो निरुपद्ववो रुचिकरः पकः स श्रोफः स्मृतः ॥८२॥

भावार्थ: — जिस में पीडा की शांति होगई है, मृदु है, छाछ नहीं है, (सफेद है) सूजन कम होगया है, खुजली चलती है, त्वचा कटने लगती है, सूई चुमने जैसी पीडा होती है, बली पडती है, (तनाय का नाश होता है) देखने में गहरी माल्म होती है, अगुंली से दबानेपर जल से भरे हुए मशक के समान अंदर पीप इधर उधर जाती है, छूने में शांत है, उपद्रशों से रहित है, जिस के होते हुए अन में रूचि उत्पन्न होती है [अरुचि नष्ट होती है] उसे पक शोध समझना चाहिये॥ ८२॥

### कफजन्यदोधि के विशिष्टपकस्स्मण.

गंभीरानुगते बलासजनिते रोगे सुपक्वे क्वचि- । न्धुद्धेत्पकसमस्तलक्षणमहष्त्वाऽपक एवेत्यस्म् ॥ वैद्यो यत्र पुनश्च श्रीतलतरस्त्वकसाम्यवर्णान्वितः । श्रांपस्तत्र निनीय मोहमास्तिल हित्वाशु संशोधयेत् ॥ ८३ ॥

भावार्थः ---गम्भीर [ गहरी ] गतिवाला कप्रजन्य शोध अच्छी तरह पक जाने पर भी, सम्पूर्ण पक लक्षण न दिलने के का ण, कही २ उसे अपक समझ कर वैद्य मेह को प्रप्त होता है। अर्थात् विदारण कर शोबन नहीं करता है। इसलिये ऐने

शोध में, शीतलस्पर्श व स्थिस्थ त्वचा के समान वर्ण देख कर अपने सम्पूर्ण अज्ञान की त्याग कर शीव्र ही उसे शोधन करना चाहिये ॥ ८३ ॥

#### शोधोपशमनविधि

आमं दोषविश्वेषभषजगणालेपैः मशांति नये—।
हुष्टैः पाचनकैर्विदम्भमधिकं संपाचयेद्वंधनैः ॥
पक्षं पीटनकैरसुपीडितमलं संभिद्य संशोधये—।
हुध्वा वधनमध्यतीव शिविलो गाडस्समश्रोच्यते ॥ ८४ ॥

भावार्ध: — आम शोध को दोषों को प्रशमन करने वाले औषधियों से लेपन कर उपशांत करना चाहिये। विदग्ध शोध को क्रूर पाचन औषधियों के पुल्टिश बांध कर पकाना चाहिये। पक शोध को पीड्झ औषधियों द्वारा पीडित कर और मेदन [मिद] कर एकदम् ढीला, कंस के या मध्यम (न ज्यादा ढीला न अधिक कस के) राति से, [जिस की जहां जरूरत हो] बंधन [पट्टी] बाधकर संशोधन करना चाहिये। इन शिथिल आदि बंधन विधानों को अब कहेंगे॥ ८४॥

#### बंधनाविधि.

संधिष्वक्षिषु वंधनं शिथिलागित्युक्तं समं चानने । श्वात्वाक्षणगळे समेद्रवृषणे पृष्ठोक्षपार्श्वोरसि ॥ गाढं स्फिक्लिल्स्सिक्वंक्षजधने कुसौ सक्सं तथा । योज्यं भेषजकर्मानिर्मितभिषण् भेषज्यविद्याविदन् ॥८५॥

भावार्थः — रारीर के संधिरधानों में, नेहों में सदा शिथिछ बंधन ही बीधना चाहिये। मुख, हाथ, पर, कान, गला, शिक्षेंद्रिय, अंडकोष, पीठ, दोनों पार्स्व[फसली ] और छाती इन स्थानों में समबंधन [मध्यम र्राति से ] करना चाहिये। चूतड, शिर, राङ् जधन स्थान, कुक्षि] [कूल ] कक्ष इन स्थानों में गाद [बस के ] बंधन करना चाहिये। भेषज कर्म में निपुण वैद्य भैनज्य विद्या को जानते हुए अर्थात् ध्यान में रख कर उपरोक्त प्रकार बंधनिकास करें ॥ ८५॥

#### असवैद्यानिंदा.

यथात्माञ्चतयाममाञ्च विद्धात्यस्यंतपकोयमि - ।
त्यक्कानाद्विपक्षमाममिति यथापेक्षते लक्षणैः॥
तो चाक्कानपुरस्सरी परिष्ठरेद्विद्धान्महापातकी।
यो जानाति विद्यधपक्कविधिवत्सोऽयं भिष्यवल्लभःन॥ ८६॥

भाषार्थ:— जो अपनी अज्ञनता से, आम [क्रञा] शोध [क्रीडें] की क्रेम्बर्स पक सम्झकर चीर देता है अथवा जो अत्यंत पक शोध को अपक [ आम ] समझ केर उपेक्षा कर देता है, ऐसे दोनों प्रकार के वैच अज्ञानी हैं और महापापी हैं। ऐसे केमों को विद्वान् रोगी छोड देवें अर्थात् उन से अपनी इटाज न करावें। जो शोध के आम। विद्राम्, पक, अवस्थ ओंको अच्छी तरह जानता है वहाँ वैचों के स्वामी या वैचों में श्रेष्ठ है।। ८६।।

एवं कर्मचतुष्ट्यमितिविधि सम्यग्विधायाधुना ।
 सर्वेषामितिदुः त्वकारणजरारोगमभातिमदैः ॥
 केम्रान्कामश्रमांकगंख सहमान्नीलालिमालोपमा— ।
 न्कर्तु सत्यतमोकभषजगणैरालक्ष्यते सिक्कया ॥ ८७ ॥

भाषार्थ:—इस तरह चार प्रकार के कर्म व उन के [अतियोगिद होने पर उत्पक्त आपत्तियों के ] प्रतिविधान [चिकित्सा ] को अच्छी तरह वर्णन कर के अब काशतृण, चंद्र, व शंख के सहश रहने वाले सफेद केशों (बालों) को, नींब, अलिमाला [अमरपंक्ति] के सहश काले कर ने के लिये श्रेष्ठ चिकित्सा का, सर्व प्राणियों को दुःख देने वाले जरा [बुढ.पा] रोग को उपमशन करनेवाले, सत्यसूद [अन्यर्थ] औषिथियों के कथन के साथ २ निरूपण करेगे ॥ ८७॥

#### पछितनाशक छेपः

आम्रास्थ्यंतरसारचूर्णसद्दशं लोहस्य चूर्ण तयो-स्तुर्यं स्यात्त्रिफलाविचूर्णमतुलं नीलांजनस्यापि च ॥ एतचचूर्ण चतुष्ट्यं शिफलया पकोदकैः षहुर्णे-।

स्तैक्षेन द्विगुणेन मर्दितिमदं लोइस्य पात्रे स्थितम् ॥ ८८ ॥ भान्ये मासचतुष्ट्यं सुनिहिते चोध्दृत्य तत्पूजयि— । त्वाक्रिम्पेत्त्रिफलांबुभीतासितसकेश्चांच्छश्चांकोपमान ॥ तत्कुर्यात्क्षणतोऽश्ववभ्द्रमरसंकाश्चानश्चेषानश्चरं । विन्यस्यामललोहकांतकृतसद्भृतं तु संभारयेन् ॥ ८९ ॥

भावार्थ: — भाम की गुठली के मिंगी का चूर्ण व लोहे के चूर्ण को सममाग केंवें। इन दोनों के बराबर त्रिफलाचूर्ण और निलांजन [त्तिया या सुग्मा] चूर्ण लेवें। इन चारों चूर्णों को ( सर्व चूर्ण के साथ ) एकत्र कर इस में छह गुना त्रिक्तले के कादश और दुगना

सिक का तेल निकार अच्छी तरह मर्दन [ घोट ] कर लोहे के पात्र में. भर दे और इसे अग्न्य की सारी में चार महीने तक स्लें अर्थात् गाढ दें। पश्चात् उसे निकाल कर समावान् की भाकि भाव से पूजा कर के बालों पर लेपे करें एवं बादमें त्रिफला के काले से अपे डिले । वे चंदके समान रहनेवाले सफोद बाल भी क्षणमात्र से ही मेंघ [ बादल ] व अमर के समान काले हो जाते है। इसी योग को शुद्धकांतलोह के भाम के साथ तैयार कर के खावे और साथ सदाचरण का पालन करें।। ८८॥ ८९ भी

## केशकृष्णीकरणपर छेप.

मृद्ध्यिनि फलानि चूंततरुसंभूतानि संगृष्ध सं। चूर्ण्यायस्कृतकोळजैः पछश्चतं तैलाहके न्यस्य ते –॥ रत्रेष त्रिफळाकषायमपि च द्रोणं घटे संस्कृते। षष्पासं वर्षान्यकूपनिहितं चोक्तकमाळेपयेत्॥९०॥

भावार्थ: — मृदुगुठियों से युक्त आम के फल, (कच्चा आम-क्यारी) छोइ चूर्ण, बेर, इन को समभाग छेकर चूर्ण करे। इस प्रकार तैयार किये हुए सी पक चूर्ण की, एक आढक तिल के तेल य एक दोण तिफला के कांटे में अच्छी तहाइ से मिला कर एक [ घी व तेल से ] संस्कृत [ मिट्टी के ) घड़े में मरे और इस घड़े को छह महीने तक धान्य राशि में गढ दें। उसे छह महीने के बाद निकाल कार पूर्णिक कम से छेप करे तो सफेद बाल काले हो जाते हैं। १०।।

केशकृष्णीकरण तृतीय विधि.

भृंगायस्त्रिफछाञ्चनैः कुतिमिदं चूर्णे हितं लोहित-।
एवं च त्रिफछांभसा त्रिग्राणितेनाछोड्य संस्थापितम्॥
मातस्तज्जलनस्यपानविधिना संपर्ध संकेपनैः।
केशाः काञ्चसमा भ्रमदश्रमरसंकाशा भवेयुः क्षणात्॥ ९१॥

यावार्थ: — मांगरा, छोइचूर्ण, त्रिफला, इन को समभाग छेकर चूर्ण करे और इसे तिशुना त्रिफला के कथाय में घोल कर (घड़े में भर कर थान्य शाही में) रखें, इस प्रकार साथित जै।विधि के दव का प्रात:काल उठ कर नरम छेथे, पींचे, केशों पर मर्दन व केप करे तो, काश के समान रहनेवाले सफेद बाक क्षणक ल में भौरों के हमान काले हो जाते हैं।। ९१।।

**१ रात्रि के समय केप** करे 4 सुबह था डाले । २ कार्च्या हाति पाठातरं,

#### केशकृष्णीकरण तैल.

पिण्डीतित्रिफडामृतांबुरुह्सक्षीरद्भुपत्वद्भहा-।
नीलीनीलसराजरक्तक्रुमुदांत्रिकाथसंसिद्धके ॥
तिले कोहरजस्सयष्टिमधुकं नीलांजनं चूर्णितं।
दत्वा खल्वतले प्रमर्दितमिदं केबैककाण्यिवहम् ॥ ९२ ॥

भावीर्थ — मनफल, त्रिफला, गिलोय, कमल, क्षारवक्षों का छाल, महानीक नीलकमल व रक्तकमल के जड, इन से सिद्ध तैल में लंहचूर्ण को मिला कर सहस्र में डाल कर खूक बोटे। फिर उसे पूर्वोक्त विधि प्रकार उपयोग में टावें तो केश अत्यंत काले होते हैं!। ९२॥

> करकं सित्त्रप्रकाकृतं प्रथमतस्सिक्टिंग्य केश्वान् सितान् । धौतांस्तित्त्रप्रकांबुना पुनरिप प्रमुक्षयंत्सीद्रसः ॥ भ्दृतैस्तंबुलजे सुकुंदकयुतैस्तत्तण्बुलाम्बुद्रवैः । पिष्टैर्लोहरजस्समैरसितसत्केशा भवति स्फुटम् ॥ ९३ ॥

भावार्थ:—सफेद बालों पर पहिले त्रिफला के कस्क को लेप कर के त्रिफला के काढे से भी डाले। पश्चात् लोहचूर्ण को इस के बराबर, चम्पा, वायविडंग कुंदुरु इन के रस व चावल के भोवन से अन्छीतरह पीस कर बालो पर लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं॥ ९३॥

केश कृष्णीकरण हरीतक्यांद् छेप.

t

तैलं भ्ट्रष्ट्रशतकी समधृतं कांसस्य चूर्ण स्त्रयं।
भृष्टं लंहरजस्तयो समधृतं निलांजनं तत्समम्॥
भृगी सन्मद्यंतिकासहभवासैशियनीलीनिशा—।
कल्केस्तत्सहबेस्सुपदितमिदं तैलेन खल्बं।पलं॥ ९४॥
लंहे पात्रवरं घने सुनिहितं धान्यं।रुक्र्षस्थितम्।
प्रकं तच्च समुध्हतं समुचितैस्सत्यूजनैः पूजितं।
लिस्पेत्सांमतमेतदंजनिभान् केशान् मकुर्यात्सतान्॥ ९५॥

र अथवा आंब्रिकाथ इस राज्द का अर्थ चतुर्यांत्रकाथ भी हो सकता है। र लिखा इति पाठांतरे,

भावार्थ:—तेल से भूना हुआ हरड, और कांस के चूर्ण थे दोनों सममाग, इन दोनों के बराधर कोहचूर्ण, इतना ही निलांजन [त्तिया] इन सब को एकमेक कर भिळामें । मांगरा, मिल्लका [मोतिया] सहचर [पीली कटसरैया] कटसरैया, नील, हलदी इन के कल्क को उपरोक्त चूर्ण के बराबर लेकर उस में मिलावे। पश्चात् इस में तेल भिळाकर खरक में अर्ज्जातरह मर्दन करे एवं उसे अर्च्छ (मजबूत) लोहे के बरतन में हालकर लह महीता, तीन महीना, या एक महीना पर्यंत धान्यराशि में रखें। फिर उसे किकाल कर उन्चित पूजा विधि व द्रव्य से पूजन कर के स्पेद बालोंपर लेपन करे तो क्षमाल ही केश कज्जल के समान काले होते हैं॥ ९४॥ ९५॥

# केशकुष्णीकरण स्थामादितेलः

इयामसेरेयकाणां सहचिरयुतसत्कृष्णिपण्डीतकानाम् ।
पुष्पाण्यशापि पत्राण्यधिकतरमहानीलिकानीलिकानाम् ॥
तन्धी नाम्राजुनानां निचललदरसत्क्षीरिणां च दुमाणां ।
संभोष्याच्ण्यं चूणे समधृतमिक्षलं लोहचूणेन सार्धम् ॥ ९६ ॥
प्राक्तिश्चूणेस्समानं सरसिजवरसत्स्थानपंकं समस्तं ।
नीक्षीभृंगासमानां स्वरसिक्लिलितं त्रैफलेनाम्भसा च ॥
लाहं कुंभे निधाय स्थितमय दश्चरात्रं ततस्तैः कषायैः ।
कल्केस्तावद्विपच्यं तिल्जनमिलिनेमा यावदा न्यतकं माः ॥ ९७ ॥
पत्तीलं यथावन्निहितमिलिनेने लाहकुमे तु मासं ।
तालिपेच्ल्यं किमानलिक्लिकिसक्तिल्वालां जनामान् ॥
कुर्यात्सयस्समस्तान् आविल्लितलस्लाहं कांतां हवृंतान् ।
वक्ते विन्यस्य यत्नादिधिकतरमरं राज्येत्तरकपालम् ॥ ९८ ॥

भावार्थः — फूल नियंगृ [१] करसेरया पीली करसरेया, काला नेनफल, इन के फूल, महानील और नील के पत्र, शालपणीं, अमकी गुठली की निगी, अर्जुन की छाल, समुद्रफल, बर, क्षीरी बुक्षों की छाल, और लोह चूर्ण इन सब को सममाग लेकर चूर्ण करे। इन सब चूर्णी के बराबर कमल स्थान [ जहां कमल रहता है उस स्थान ] के कीचह को लेकर ( उस मे ) मिलाये। और इसे, नील व मांगरा इन दोनों के क्षाय-भाग स्वरस, व त्रिफला के काथ [ काला ] से मर्दन कर एकमेक करके लोहे के घड़े में, भरकर [ मुंह बंद कर के ] दस रात रखें। इस प्रकार तथार किया हुआ

भृष्ट हैं कि व निर्म के निर्म के निर्म के निर्म के कि को तेंच की तेंच की तेंच की तेंच की तेंच की निर्म के निर्

निकिमृंगरसं फल्जवरसं मत्येकमेकं तथा ।
तेलं मस्यितं पृष्ठ निक्षिलं संलोह्य संस्थापितम् ॥
सारस्यासनदृक्षणस्य श्वकलीभृतस्य शूर्यं घटे ।
मह्मातिकयया द्यां निपतितं दग्ध्वा हरेदासदम् ॥ ९९ ॥
ताम्रायोंऽजनघोषचूर्णमासिल मस्यं मगृद्धायसं ।
पात्रे न्यस्य तथा समेन सहसा सम्मर्दयेकिष्ठ्रवम् ॥
तं तैः मोक्तरसैः पुनस्समितैः अग्नी मृदौ पाचितं ।
धान्ये मासचतुष्ट्यं सुनिहितं चोध्वृत्य संप्जयेत् ॥ १०० ॥
केशान्काश्वसमान्फल्जयलस्यक्तेन लिम्नान्युनः ।
धौतांस्तित्त्रफलोदकेन सहसा संमृक्षयेदौषत्रम् ॥
वेक्त्रे न्यस्य सुकांतवृत्त्यसस्कृत्संचारयेत्संततं ।
साक्षादंजनपुंजमेचकनियः संजायते मूर्वजः ॥ १०१॥

भावार्थ:—नील, भागरे के रस, त्रिफला के काथ (काटा) ये प्रत्येक एक र प्रस्थ (६४ तीले) और तिल का तैल एक प्रस्थ लेकर सब- मिलाकर रखें। विजयसार दुस के सार (इस के बाहर की छाल को छोड़कर खंदर का जो मजबूत भाग होता है वह ) के दुकडों को दो होण प्रमाण लेकर, घढ़े के घरे और मिलाने के तैल निकालने की विधि से, आग्नसे जलाकर अधःपातन करके उस का आसव निकाल। फिर, तार्च, लोह, नीलांजन, [सुरमा] कांसा, इन के (समभाग विभक्त) एक प्रस्थ चूर्ण को लोह कि विधान में डालकर हव पदार्थ के विना ही अच्छीतरह घोटना चाहियें। घोटने

<sup>्</sup>राहः १ तेळ १९६६दे असप उस तैलको हाथमें छेकर सफेद बाल या वस छेके पंसा के उस्पर कंगाकर देलें। यदि वह काला न हुआ तो किर उक्त काथ व कब्क काल कर पकार्वे । इस अकार जब तक बाक काला न हो तब तक बार २ काथ करूक डाल कर पकारा नीहिंगे।

२ हो चरणोंका अर्थ ठीक समक्षा नहीं।

के बाद इस् उपर्श्वतः रहों के साथ जो उस के बराबर हो मृदु अग्नि में पक्ता बर धारण यादि में चार मिक्टिने तक रखें। पश्चात् उसे निकाड़ कर पूजन करें। अनंतर काहा के समान सफेद बालों पर त्रिफला के बल्क लेपन कर त्रिफला के काढ़े से की धोडाड़ें। बाद उपर्युक्त औषि को शीघ ही केशो पर लगावे। जिस से केश काजक की साहा के समान काले व चमकांल हो जाते हैं। ९९॥ १००॥ १०१॥

## महा अक्ष तेल

काश्वयी वीजपूरवकटतरकपित्याम्रजंबृद्रपाणां । श्रेकेयस्यापि पुष्पाण्यमृतइटमहानीक्षिकामोदयंती ॥ नीळीपशाणि नीळांजनत्वरककासीसिपण्डीतवीजम् । वर्षाभुसारिया याअसितातेष्ठथुतयच्चाव्हका काणकास्त्री ॥१०२॥ पर्य नीकोरपछारुयं ग्रुइ छकु बस्तयं तत्र संभूतपहुं । वर्षाञ्चं कल्कितान्तानसनस्वदिरसारोदकैस्त्रैफछैर्यं ॥ एतत्सर्वे दशाहं निहितमिहमहालोहकुंभे ततस्तैः। कल्कैः मोक्तैः कषायदेशमिरतितरां चादैकरक्षेतस्रम् ॥ १०३ ॥ स्यादत्रैवादकं तन्मृदुपचनविधी छोहपात्रे विपकं। तत्ती कं भेषजेर । दृढतराविलसङ्घोहपाने न्यसद्दा । तैलेनेतन यस्नाश्चियतपारिजनः शुद्धदेहो निवाते ॥ गेहे स्थित्वा तु नस्यं वालिपछितजर।कांतदेहं प्रद्वयति ॥१०४॥ कृत्वा त्रेखवरण नस्यमसकृत्मासं यथाकं बुधै-। र्भत्यः स्वात्क्रमस्थाननः भियतमा बृद्धोऽपि सद्यौदनः ॥ तेनदं महदक्षेतेल्यमभलं दद्यात् त्रियेभ्यो जने- । भ्यःसपिसुलावहं शुभकरं तत्कर्तुरथीगमम् ॥ १०५ ॥

भवार्थः—कम्मारी बीजीरा निंबू, कथ, आम, जामुन, रांटेस [ भूरि छरोडा— गंब-त्य्विरोस ] इन के फूछ, गिछोय, इट [ शिवार ] महानीछ, वनमिछका, नीएके पर्च, नीटांजन [तृतिया या सुरमा] तुवरक, कसीस, मेनफलका भीज, पुनर्नवा,सारिवा,काछोतिछ, मुक्टेडी, काणकाधी, सफेद कमट, नीटकमट, मोटासरी, छाडकमट, और कमड रहेने के स्थान की कीचड, इन सब को एक २ तीटा देकर उस में विजयसार, खेर का सार भाग, त्रिकटा इन के काथ भिटाकर करक तैयार करे और उस एक छोटे के बड़े मिश्रा के) काथ व पानी से, एक आढक बहेडे के तेल की मृदु अपने के क्षा पक्षा पित्र होने पर एक मान्त लोहके पाना [ घडा ] में रखें। बाद जिल के शरीर पित्र होने पर एक मान्त लोहके पाना [ घडा ] में रखें। बाद जिल के शरीर पित्र होने पर एक मान्त लोहके पाना [ घडा ] में रखें। बाद जिल के शरीर पित्र [ सफेद बाल से युक्त ] झुरां, व बुढापेसे आक्रांत है ऐसे मनुष्यके [ शरीर ] को वमन विरेचनादिक से शुद्धकर, उसको नियत बंधुओं के साथ, हवारहित मकान में प्रवेश कराकर इस तेल से बहुत यत्न के साथ नस्य देना चाहिये । इस नस्यप्रयोग को बार २ एक मासतक करने पर नासिकागत समस्त रोग दूर होते हैं और उस मनुष्य का मुख कमल के समान सुंदर बनजाता है। वह सब को प्रिय लगने लगता है उतना ही नहीं वह बृद्ध मी जवान के समान हो जाता है। इसालिये यह संपत्तिक सुखदायक शुमकर, व निमल है और इसे तैयार करनेवाले को अर्थ [ द्रव्य ] की प्राप्ति होती है। इस महान अक्षतिल को [ तैयार कर] अपने प्रियजनों को देना चाहिये।। १०२॥१०३ १०९।१०५॥

#### वयस्तम्भक नस्य.

श्विरीयकोरण्टकभृगनीसीरसैः पुटं त्रिस्त्रिरसुक्षमेण । सदक्षश्चंभात्तिस्त्रकगुक्कारिण्यमृनि बीजान्यथ भावियत्वा ॥१०६॥ पृथग्रजोभावममृनि नीत्वा विषकतोयेन ततो समेन । विमर्च स्टब्सं तु सुतैस्रमेषां सदा वयस्तम्भवपीइ नस्यम् ॥१००॥

भावार्थ: — बहेडा, सफेद तिल, कंगुका (फूल प्रियंगु) अरि (खदिर भेद) इन के बीजों को अलग २, सिरस के छाल, कोरंट, भागरा व नील के रस से क्रमशः तीन २ भावना देनी चाहिये। पश्चात् उस भावित बीजों के चूणों को समभाग लेकर उबले हुए पानी के साथ मर्दन करके उस से तैल निकाल लेवें। इन तैलों के नस्य केने से मनुष्य सदा जैसे के तैसे जवान बना रहता है।। १०६॥ १०७॥

#### उपसंहार

इत्येनं कृतसूत्रमार्गविधिना कृष्णत्रयोगे। मया । सिद्धो सिद्धानोपदिष्टविषयः सिद्धांतसंतानतः ॥ ताम्योगान्परिपाल्य साधुगुणसंपद्धाय मित्राय सं - । द्याचीयनकारणाम्बरुणया वसाम्यतोऽर्थावस्य ॥ ९०८ ॥

भावार्थ: इस प्रकार सिद्धजनों ( पूज्य आचार्य आदि मुनिगण ) के द्वारा उपदिष्ट स्वानुभवसिद्ध या अवस्य फळदायक केशों को काळे करनेवाले प्रयोगों की

सिखांत परम्परा से छेकर आगमीक विधि के साथ हमने प्रतिपादन किया किया कि बीवन के कारणभूत उच प्रयोगों को अच्छी तरह समझकर [ और विधि के अनुसार निर्माण कर]। दशा से प्रेरित हो अच्छे गुणों से युक्त निर्मों को देना चाहिये अर्थात् प्रयोग करना चाहिये। यहां से आगे अर्थ कारक विषय का प्रतिपादन करेंगे।। १०८ ।।

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुभास्त्रमहोबुनिषः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसापनतटद्वयभासुरतं । निस्तिमिदं हि शीकरनिम जगदेकहितम् ॥ १०९॥

भावार्थ:—जिस में संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, कि छोक्कि परकोक के छिए प्रयोजनीभृत साधनरूपी जिस के दो संदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्र सुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निक्छी हुई बंदूके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक मात्र हितसाधक है [इसकिए-ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १०९ ॥

इत्युव्रादित्याचार्यविरचितकल्याणकारकोत्तरे चिकित्साधिकारे सर्वोषधकर्मव्यापिच्चिकित्सितं नाम तृतीयोऽध्यायः आदितस्त्रयोविंकाः परिच्छेदः॥

इत्युगादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्षमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा छिखित भावार्थदीपिका टीका में सबैंबियकर्मीपबद्दचिकित्साधिकार नामक उत्तरतंत्रोमें तृतीय व आदिसे तंइसवां परिच्छेद समाप्त ।



# 🍜 अयः चतुर्विशः परिच्छेदः 🔑 😅

#### मंगळाचरण

प्रणम्य जिनवल्लमं त्रिष्ठवनेश्वरं विश्वतं ।
प्रधानधनद्दीनतोद्धतसुद्दर्पपदम् ॥
श्रीवितिसतसुदाहतं निरवज्ञेषमीश्रं नृणां ॥
श्रीरपरिरक्षणार्थमधिकार्थसार्थावस्म् ॥ १ ॥

भावार्यः—तीन छोकके अधिपति, प्रसिद्ध, प्रधान ऐरवर्य { सम्यक्तव ] से रिह्त मनुष्यों के अभिमान को दूर करनेवाछे, संपूर्ण चिकित्सा शाकों के प्रतिपादक, सर्व मन्पप्राणियों के स्वामी, ऐसे श्री जिनेश्वर को नमत्कार कर मनुष्यों के शरीर रक्षण करने, के छिये कारणभूत व अधिक अर्थसमृहसंयुक्त या उत्पन्न करनेवाछे प्रकृत प्रकरण को प्रतिपादन करेंगे ॥ १॥

### रसवर्णन प्रतिशाः "

श्वरीरपरिरक्षणादिइ तृणां भवत्यायुषः । मृद्वदिरिषकोद्धतेद्वियवल नृणां वर्द्धते ॥ निरयक्षेपयतरस्यात्विलमर्थहीनस्य चे— । स्यतः परमलं रसस्य परिकर्ष वश्यामहे ॥ २ ॥

मावार्थ: - रारीर के अच्छीतरह रक्षण करने से आयुष्यकी कि होती है। आयुष्य व रारीर की वृद्धि से इंदियों में राक्ति की वृद्धि होती है। आयुष्य व रारीर कर्छ जिन के पास नहीं है उनके संपूर्ण ऐस्वर्यीदिक व्यर्थ है। यदि वे दोनी है तो अन्य ऐस्वर्यीदिक व हो तो मी मनुष्य सुखी होता है। इसिछिय अब रेस बनाने की विधि कहेंगे जिस से रारीरके रसों की वृद्धि होती है।। २॥

## रसके त्रिविध संस्कार

रसा हि रसराज इत्यभिहितः स्वयं छोहसं—।
कमकामिवापतोऽधीनवहमाबहृत्यप्यलम् ॥
रसस्य परिमूच्छेनं मरणसुध्दृतोद्धंघनं । ः

माबार्यः —रस (पारद्≔पारा) को रसराज भी कहते हैं। यह रस छोहों के विकास कियाविशेष के कियाविशेष के अर्थ से बहुत अर्थ को उत्पन्न करता है। इस रस की [मुख्यतः] मूर्च्छन, मारण (मिस्मकरण) बंधन इस प्रकार तीन तरह की किया (संस्कार) कही गई है,जिन के बीन प्रकार के मिन २ फळ होते हैं।। ३।।

#### त्रिविध'संस्कार के भिन्न २ फल

रसस्तु खलु मूर्च्छितो इरति दृष्टरेशगन्स्वयं । मृतस्तु प्रनेषान्यभोगकर इच्यते ऽवस्यतः ॥ यथोक्तपरिमार्गवंषमिद स्मिद्ध इत्युच्यते । ततस्त्वतुक्कतेचरत्वमजरामरत्वं भवेत् ॥ १॥

मामार्थ: — मूर्च्छित पारा अनेक दुष्ट रोगों को नाश करता है। मृत [भस्म किया हुआ ] स्त धन धान्य की समृद्धि करके मीगोपभोगको उत्पन्न करता है। यथोक विधिसे वंधन किए हुए रस [ बद्धरस ] जो कि छिद्ध रस कह्छाता है, उससे अप्रतिम खेचरत्व ( आकाश में गमन करने की शाक्ति ) व अजरामस्त्व प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

# मुर्च्छन व मारण

षुराणगुढम्दितो रसवरं स्वयं मूर्च्छये । त्किपित्यफळसद्रसैक्रियत एव गोवंघनेः ॥ पळाञ्चनिजवीज तद्रसमुचिकणैर्जीरकैः । रसस्य सहसा वधो भवति वा क्रुचीबीजकैः ॥ ५ ॥

भाषार्थः — रसको पुराने गुड से मर्दित कर मूर्च्छित करना चाह्रिये अर्थात् ऐसा करते से रस मूर्छित होता है। कैथ के फड के रस से रस का मरण ( भस्म ) होता है। गोबंधन से पढ़ाश बीज के चिक्रण रस से, जीरे से एवं कुची बीज से रस का शीव ही भस्म होता है। ५॥

# मृतरसंस्वनविधिः

पिवेन्मृतरसं तु दोवपरिमाणमेवातुरो । विपकपयसा गुढेन सहितेन नित्यं नरः ॥ कनत्कनकष्ट्रपिष्ट्रचनितापयो नस्यम- । स्यर्नतरमयांगनाकरविगर्दनं योजयेत् ॥ ६ ॥ भाषार्थः दोषों के प्रमाण [्वळाबळ ] के अमुसार मृतरस की सुवर्ण है विस कर अच्छी तरह पके हुए दूध में गुढ़ के साथ रोज रोगी सेवन करें हैं सहनंतर सीदुग्व का नस्य देना चाहिये। बाद में कियों के हाथ से शरीर का मर्दन कराना चाहिये। है!

अनेन विधिना सरीरमसिखं रसः क्रामति । मयोगक्त्रतो रसक्रमण एव विद्वायते ॥ \* सुवर्णभरिषर्पणादशिकवीर्यनीरोगता । रसायनविधानमप्यनुदिनं नियोज्यं सदा ॥ ७ ॥

सावार्थः — इस प्रकारकी विधिष्ठे रसका संवन करनेपर वह रस शारीर के सर्वे अध्वयवोमें व्याप्त होजाता है। प्रयोग करनेकी कुशल्याक्षे रस, का सर्व शरीर हंगात होना भी मालुन होता है। सुवर्णके धर्षण करने के अधिक बीर्य की प्राप्ति [शाकि] व निरंगिता होती है। इस के साथ रसायन विधान की भी प्रतिदिन योजना करनी चाहिये॥ ७॥

#### बद्धरसका गुज

रसः खंख रसायनं भवति बद्ध एव स्फुटं। न चापरसपूरिस्रोहगणसंस्कृती भस्यते ॥ ततस्तु खळु रोगकुष्टगणसंभवस्सर्वये—। स्यनिद्यरसर्वधनं शकटेम्डा संबंध्यते ॥ ८॥

भार्त्राची:—विधिपूर्वक बंबन किया हुआ रस [बद रस ] रआयन होता है। इस से दूकर रसयुक्त कोहगणों के द्वारा संस्कृत (बद्ध) रसों को नहीं खाना चाहिये ऐसे रसों को व्यदि खाबे तो कुछ आदि अनेक रोग समृद्द उत्पन्न होते हैं। इसिंखये बिटकुर्क दोषरहित रसबंधन विधान को यहा कहेंगे॥ ८॥

#### रसबंधन विधि.

अञ्चेषपरिकर्मनिश्चतसमस्तपाठादिकः । कमिर्धुरुपरः सदैव जिननाथमभ्यर्चपन् ॥ श्रषानपरिचारकोपकरणार्थसंपत्तिमान् । रसिद्वपरिबंधनं वैतिविधातुमश्चोतसद्दे ॥ ९ ॥

भावार्थः --रसवंधनचित्रि के शास की जाननेवाछ। वैव प्रधानपश्चित्क, रसवंधन के लिय आवश्यक समस्त उपकरण, अर्थ (इंग्र) संगति व गुरुवाकि क्षे युक्त होकर हमेशा जिलेखर की पूजा करते हुए रसर्वधन करने के खिये आरम्भ करें ॥ ९॥

रसञ्चालानिमाणाबिधि.

अथ मधममुत्तरायणदिन तु पंत्र शुनौ ।
स्वचंद्रवखयुक्तलप्रकरणे मुहूर्ते शुभ ॥
मञ्जस्तदिशि वास्तुलक्षणगुणेक्षितावासम— ।
प्यानेद्यरसंघनार्थमतिगुप्तमुद्धावयेत् ॥ १०॥

भावार्य श्री श्रीष्ठ रस बंधन करने के लिये सर्व प्रथम उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में हुन्त, चन्द्रवक् के युक्त श्रेष्ठ करण, क्यादि शुभलक्षणोंसे स्वक्षित (युक्त) श्रुम मुद्धते में प्रशस्त दिशा में, एक ऐसा मक्त (रसशाला) निर्मण करना चाहिया जो वास्तुक्षका में कथित गुणों से युक्त और अत्यंत गुप्त हो ॥ १०॥

रसंसस्कार विधि.

जिनेद्रमिषदेवतामनुविधाय यक्षेश्वर ।
विधाय वरदांविकामपि तदाञ्जक्र्याण्डिनी ॥
समर्च्य निस्त्रलाचेनैस्तत्नुविसर्गमार्ग जर्न ।
स्वतुर्शाणेतवद्ग मिष्टगुरुपंचसन्मत्रकम् ॥ ११ ॥
कृतांत्रलिस्य प्रणम्य भुवनत्रयेकाधिपा— ।
नशेष जिनवल्लभाननुदिनं समारभयत् ॥
मधानतमसिद्धभक्तिकृतपूर्वदीक्षामिमां ।
नवग्रस्युतां प्रशुक्ष रस्रोसद्धये ब्राह्मान् ॥ १२ ॥

भावार्थः — रहिलि हि के लिय सबसे पिहले [ पूर्वोक्त रसहाला में ] श्री जिनेंद्र मगवान, अधिदेवता [ मुख्य २ देवतायें ] यक्षेश्वर [ यक्षेंके स्वामी — गोमुख आदि यक्ष ] वर प्रदान करनेवाली अधिकता व कृष्णां हिनी यक्षी इन को, इन को हम्पूर्ण अर्चनिक्षि से अर्चन [ पूजा ] कर कायोसर्या पूर्वक पंचनमस्कार ( णमोंकार ) मंत्र को २१ चौबीस वार जप करना चाहिये। तदनंतर हाथ जोडकर तीनों लोकों के स्थानी, समस्त जिनेश्वर अर्थात् चौविस तीर्थकरों को नमस्कार करके, प्रधानभूत सिद्धभक्ति को मिक्ति से पठन करना चाहिये और नवप्रहों से यक्त [ नवप्रहों के अर्चन करकें ] इस पूर्वदीक्षाको आरण कर हमेशा बुद्धिमान वैद्य रस के संस्कार करने के लिये औरम्म करें । ॥ ११ ॥ १२ ॥

रसंद्रमथ श्रोघयेत्सुकचिरेष्टकेणान्वितं ।
स्तनोद्भवरसेन सम्यगवमर्घ खल्बोपछे ॥
स्रुधीतसुरुकांजिकाविपुलपात्रदोळागतं ।
पचेत्त्रिकदुकांजिकाळवणवर्गाहेगूर्जितम् ॥ १३ ॥
एवं दिनत्रयमखण्डितवन्हिकुण्डे ।
स्विन्नस्सुखं। प्णतरकांजिकया सुधीतः ॥
" शुद्धो रसा भवति राक्षस एव साक्षात् ।
सर्वे चरत्यपि च जीर्णयतीह लोहम् ॥ १४ ॥

भावार्थ:—पारा भे ईट के चूर्ण व दूव मिलाकर खरल में अच्छी तस्ह घोटें। श्रीटने के बाद उसे कांजीसे घोनें, इस से पारे की शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध पारद को सोंठ मिरच पीपल कांजी लवणवर्ग हीग इन में भिलाकर पीटली बांधे। बाद में उस कांजी से भरे हुए बढ़े पात्र में, दोलायंत्र के द्वारा प्रकाने। (एवं स्वेदन करें) इस प्रकार बरावर तीन दिनतक स्वेदन करना चाहिय। स्वेदित करने के बाद उसे सुहाता २ कांजी से घोना चाहिय। ऐसा करने से पारा अत्यंत शुद्ध होता है एवं साक्षात् राक्षस के समान सम्पूर्ण धातुओं को खाता है और पचाता है। (अर्थात् पारे कां सोना आदि धातुओं को डालने पर एकदम वे उस में मिल जाते हैं और पारे कां वजन भी नहीं बढता। फिर उससे सोना आदिकोंको अलग भी नहीं कर सकते)। १३ । १४॥

तं वीक्ष्य भारकरिनभमभया परीतं ।
सिद्धान्मणम्य सुरसं परिपूष्य यत्नात् ॥
द्यान्त्याभिकृतवीजिमहातिरक्तम् ।
सरंजितं फकरसायनपादवांऽक्षम् ॥ १५ ॥
गर्भद्वेतेः क्रमत एव हि जीणीयत्वा ।
सूक्ष्मांवरिद्धगुणितावयवस्रतं तं ॥
भारत्रयैः त्रिकृद्धकेवेणस्त्याम्छैः ।
समावितैविद्वदेरघरोत्तरस्यैः ॥ १६ ॥
रम्भाषलाञ्चकमलोज्जव्यान् दोलां ॥
संस्वेदयेद्विपुलभाजनकांजिकायां ।
राजा तथा मतिदिनं विद्यति विद्वान् ॥ १७ ॥

१ श्रृति इति पाठातरं॥

भाषार्थ- वह रस सूर्य के समान उज्बळ कांति से युक्त होता है। ऐसे रस को देख कर सिद्धों को नमस्कार कर के यत्न के साथ उस रस की पूजा करें और उस फरूभूत रक्षयन में चौषाई हिस्सा योग्य अत्यंतलाल बीजें [ सुवर्ण ] की डालना हिए। पश्चात् उसे गर्भद्वति के क्रम से अर्ण कर के (मिलाकर) एक पतले कपडे को दुइरा कर उस से इस रस की छानें, तदनंतर छने हुए इस रस के उत्पर व नीचे क्षारत्रय, त्रिकटु, उदणवर्ग, अम्डवर्ग इन से भावित विदे को रखें ( उस के बीच में रस रख दे ) और उसे केला, प्रकाश, कमल इन के पत्तियों से बांध कर पोटली करें।इस पोटली को कांजी से भरे हुए एक बढ़े पात्र में जिस में चतुर्युण जीरा डाटा गया है दोलायंत्र के द्वारा पकांकर खेदन करना चाहिए। अर्थात् वाफ देना चाहिए। विद्वान् वैष को उचित है कि इस किया को प्रतिनित्य रात में ही करें !! १५-१६-१७ !

> बीबाभ्रतीक्ष्णवरमाक्षिक्षपातुसस्य-। संस्कारमञ्ज कथयानि यथाक्रमण ।। ं संक्षेपतः कनकमुद्धसर्वधनार्थे । योगिमधानप्रमागवतः मगुग्र ॥ १८ ॥

भावार्थ:-अब यहांसे आगे योगियों के द्वारा प्रतिपादित परमागम शास के आधारसे सुवर्णकारक रसबंधन करनेके छिये जमशः सुवर्ण, अभ्रक, तीक्णछोड मा क्षेत्रभात व इन के सन्त्रों के कमशः संस्कार कहेंगे ॥ १८॥

> तामं सुनीजसङ्गं परिष्ठत्व ताम । पश्रीकृतं विशुणमासिककरकेलितं ॥

रसप्रासंस्य जीर्णार्थं तक्कितं परिकारितं ॥

१ कोई एक भातु पकंत समय उसमें कुसरा भातु डालने से वह उस डाले हुए भातु के रंगे ते युक्त हो जाय, तो इसे बीज कहने हैं। कहा भी है। निर्वापणविशेषण तत्ताहर्ण भवेषाता। अपूर्क विश्वसंस्कारं तद्वीजमिति कथ्यते ॥ शुद्ध क्षेत्रा चांदी के। बीज कहते हैं:---शुद्धं स्वर्णे च कृत्यं च बीजमित्यभिधीयते ॥

र किसी भी पदार्थ की पारामें प्राप्त कराना जो उसे पाराके गर्भ [ अंदर ] मे ही रह रूप बनाना पहता है उते गर्भद्वति कहते हैं ॥ कहा भी है:--ब्रालस्य द्वाचर्ण गर्भे गर्भेद्वतिक्वाहता ॥

है पाराके द्वारा झाल किये द्वार किसी भी बातु को जीर्ज करने के छिए श्वार, अस्कपदार्थ गंबक, गोमूण, अवून कादि पदाओं का जो संयोग किया जाता है उन पदार्थी को विड कहते हैं ॥ करा भी रे:-- श्रीरेरम्बेश गुंधारीम्बेश पद्वभिस्तथा ॥

अभ्वंतरे स्थिरसृवीजवरं प्रकृत्य ।
वासे कुरु प्रवक्तंभककरककेपस् ॥ १९ ॥
सङ्ग्रह्मसृत्रमगुणं प्रविधाय वज्ञ — ।
सृवागतं वदनयस्य पिश्राय पीसान् ॥
सम्यग्धेयेरखदिरसद्धमरेस्ततस्तं ।
निर्मेष शुद्धगुक्तिकामवलोवय यत्नात् ॥ २० ॥
सूयस्यवेव बहुत्रः परिरजयेशां ।
पूर्ववणीतगुक्तिकामथ भिष्य सूर्रमां ॥
व्यक्तितां रसवरे स च देयमादी ।
वश्येऽवसानसमयेऽपि यथाक्रमेण ॥ २१ ॥

भावार्थ: — उत्तम बाज ( सुवर्ण ) के बराबर ताम ( ताम्बा ) ठेकर उस का पत्र तैयार करके, उसपर उससे दिगुण सुवर्णमाक्षिक के करक से छेप करें। पश्चाल् उस ताम्रपत्र के अंदर के भाग में बीज को रखें और ( ताम्रपत्र के ) बाहर के भाग में बीज को रखें और ( ताम्रपत्र के ) बाहर के भाग में गंधक के करक से ख्व [ गाढा ] छेप करें। फिर उस [ ताम्रपत्र ] को गोलाकार के रूप में मोडकर गोली के समान बनावे और उसे वज्रम्या के अंदर रखकर उस के मुख को बंद कर के खिर के कोलसे से अच्छी तरह धमाना चाहिये। इस के बाद उस वज्रम्या को फोडकर देखने पर उस के अंदर एक गोल आकार की गोली देखने की मिलेगी। उस गोली को पुनः बहुतवार यत्नपूर्वक उक्त ऋष से संस्कार कर के रंजन करना चाहिये। इस प्रकर कई वार संस्कार कर के आखिर में उस गोली को फोडकर बारीक चूर्ण कर के इसे ऋगशः आदि, मध्य व अंत में डालते हुए पारा में मिलाना चाहिये। अर्थात् इस को ऋगशः थोडः २ डालते हुए परा का बारण करना चाहिये। १९०० २१ ॥

रस प्रयोग विधि.

रेगाञ्चकं पटकिकं पदुवज्यकारूयं । संवेषयेक्कृवणटक्षणके।पणेन ॥ सार्थे पुनर्ववरसेन निवंधवेणी— । नाधाणिधाय विषयेट्ररकांजिकायाम् ॥ २२ ॥ नाके मणोय सकलद्वतां गतां त— ।

र " व्हेलू " इति पाठांतरं २ " रव्स्नं " इति पाठांतरं ३ कक्षां इति गाठांतरं

दिश्वाय खल्बरवदी प्रणिषाय घीषान् ॥
सीवर्णकृषिसहितां परिमर्घ सम्य- ।
क्संयोजयद्वसवरेण सहैक्जारम् ॥ २३ ॥
दंदोरुमेढकविषानत एवं सम्य- ।
क्संमर्घ सोष्णवरकांजिकया सुधीतं ॥
मुक्ष्मांवरद्विगुणितावयवस्रतं तं- ।
संस्वद्येत्कथितचारुविदेश सार्थम् ॥ २४ ॥

भावार्थ: पीछा अभ्रक, पटालिक, पटुत्रज्ञक उन में संधानमक, टङ्काक्कार, सीठ भिरच व पीपल मिलाकर पुनर्नवा (विषयप्रा) के रस से अच्छीतरह घोटना चाहिये। किर इस को एक पोटली बनाकर उसे कांकी में [दोलायंत्रा हारा] पकावे। जब वह अच्छीतरह पक जावे तो उसे एक मूधा में डालकर और मूधा को अन्तिपर रखकर फंकनी से खूब फंको। इसे फंकते २ जब मूधा में रखा हुआ पटार्ध दबरूप [ पतला ] हो जाय तो परचात् उस दव को पत्थर के खरल में डालकर उस में सोने का चूर्ण मिलाकर अच्छीतरह मर्दन करें। इस के बाट इस में उत्तम पारा डालकर एक ही दफे अच्छीतरह मिलावे। फिर इसे इंदेमें दकाविधान से मले प्रकार घोटकर गरम कांजी से घोकर पतले दोहरे कपडे से छान ले और शास्त्र में कहे हुए श्रेष्ठ विष्ट के साथ स्वेदन करें अर्थात् बाफ देवे। २२-२३-२४।।

तीक्ष्णं निक्ष्यं वरमाक्षिकभातुक्ष्म । व्यामिश्रमुष्णवरकां जिक्षया सुधीतं ॥ उत्ववाथ्य साधु बहुनः परिन्नोधयेच्य । गोमुत्रतक्रतिल्जंद्विर्जेद्रनायः ॥ २५ ॥ एतत्कनत्कनककूष्युतं सुतिक्ष्णं । मान्नीककूष्मिप षड्गुणमत्र द्यात् ॥ भास्वद्रसेंद्रवरभाजनमस्यमस्य । २६ ॥ गर्भद्रैतिकमत एव सुर्जाणयश्च ॥ २६ ॥

१ यहापर द्वेदभेदक विधानका अर्थ समझमे नहीं आया, शायद द्विलोह मेलक विधान होनकता है, वैद्य विचार करें।

२ द्विरव इति पाठांतरं॥ ३ माति इति पाठातरं॥

मध्ये सुवर्णवरमातिकचातुन्त्रं ।
द्यात्समं रसवरस्य सुवर्णमेव ॥
द्यात्समं रसवरस्य सुवर्णमेव ॥
द्यात्समं तद्दिप कीर्णय पादमर्थम् ॥ २७ ॥
तं स्वच्छिपिच्छिष्ठरसं पदुशुद्धस्य— ।
नमुषागतं सुविहितान्यसुभाजनस्यम् ॥
५ भूमौ निधाय पिहितं तु विताहितमात्रं ।
तस्योपिर मितिदिनं विद्धीत चाग्निम् ॥ २८ ॥
मासं निरंतरमिहाग्निनिभावितं तं ।
चोध्हत्य पूजितमञ्जेषसुपूजनाग्रेः ॥
सञ्चद्रताम्रवरतारद्छं पृष्ठिपे— ।
नमेद्यस्नादरसमदितसद्देदम् ॥ २९ ॥

भाषार्थ:---तीक्ष्ण ओह को चूर्ण कर के उस में उतना ही सुवर्ण माश्विक के चूर्ण मिलाकर उसे गरम कांजी से अन्त्रक्षेत्ररह धोने और कई बार कांजी के साथ अन्त्रभी तरह पकावे। उस के बाद उसे गोमुन तन्न ( छाछ ) तिलका तैल, द्विरज, इन्द्र ( इन्द्रजी ) इन के काथ से शुद्ध करना चाहिये । अर्थात् उस को गरम करके उक्त द्रश्र में बुझाते जाये। [ इस प्रकार करने से उस की शुद्धि होती है ] । इस प्रकार शोधित तीक्ष्ण कोह के चूर्ण में ( उतना ही ) उत्तम सुवर्ण चूर्ण और छह गुना सुवर्णमक्षिक चूर्ण मिळावे । पारा के भोजन [ प्राप्त ] भूत इस तीक्ष्णचूर्ण को थोडा २ पारा में डाङते हुए गर्भद्वति के ऋम से जीर्ण करना चाहिये। इस प्रकार जीर्ण करते वखत बीच में पारा के समाव सुवर्णमाक्षिक चुर्ण और उतना ही सुवर्ण चूर्ण डाठकर पश्चात् तीव्र अग्निसे जळावे।पश्चात् उस में शुद्ध बीज को चतुर्थाश या अर्थाश डालकर जीर्ण करें। इस प्रकार के संस्कार से वह स्वन्छ व पिछपिछेहर का रस बन जात। है। उसे शुद्ध करके (धोकर) मूखा में रखें। उस मुषा को किसी अन्य योग्य पात्र में रख कर संधिवंधन करे । फिर उसे एक वालिक्त [१२अंगुळ] प्रमाण गहरा गहा खोदकर उसमें रखें और उस पर मिही डाडकर बंद कर के ऊपर प्रतिदिन आग जलाने। इस प्रकार एक महीने तक बराबर आग जला कर बाद में उस से निकाल कर उस संस्कृत रक्षेद्र [पारा] की सम्पूर्ण सामग्री व विधि से पूजा करनी चाहिये। परचात उसे भेघनाद के रस से घोट कर उस से शुद्ध ताम्बा व चांदी के पत्र का छेपन करे ॥ इस प्रयोग से सोना वन सकता है ] ॥२५।२६।२७।२८।१९॥

१ बस इति पाठातरं ॥

# रंस वयोगक्स

कृदि रसरसमसारनियोजितो भवति वरसमांस स वेदकः। किञ्चलसारवरः अववेदका दशकतं रससारयुका रसः॥ ३०॥

भावार्थ—रस के समान प्रमाण में कोणी का प्रहाण करें तो उस का दशमांशर्में फड़ का अनुमव होता है। यदि रस की अपेक्षा कीणी त्रिग्रुण प्रमाणमें हो तो सीगुणा अधिक कामका अनुमव होगा। एवं कोणी के रसके साथ रसका उपनेग करें तो हजार गुणा अधिक काम पहुंचता है ॥ ३०॥

# रसकृहकाविषि,

भव रसं परिकृष्ट्यते धुवं समतमन्निसहं इहर सर्वथा । मकटतापनवासनकासनैजिनमतक्रमतो हि यथकपात् ॥ ३१॥

भावार्थ - उस रस को सदा तापन, कासन व बासनिक्रया के द्वारा ब्रिक्सिक्सि क्रा प्रयोग करना माहिए जिस से वह रस बहुत समृद्ध होता है ॥ ३१ ॥

> . स्वयातासक्षेपघमुम् तिका- । तुषमधीश्वरद्वारणसद्वसेः ॥ अतिविषेष्य घनांतरितान्तरा- । विषात्र ; सुगोस्तनसूचिकाम् ॥ ३२ ॥ यहिरिहांतरमञ्जककरूकसं- । मतिविद्धिर्यतगोस्तनमृश्विकां ॥ निहितचादरसं घन संगति ! पिश्तिमन्त्रिस्ते बहुवासंयत् ॥ ३३ ॥ मित्रपोत्ककरीयकरीयके -स्तुषकरीषयुतश्रमेररणु- ॥ भ्रमरकेथ करीपयुर्विमहा- । भ्रमरकैरपि रूक्षितवन्दिना ॥ ३४ ॥ इति यथा ऋषेतोऽग्निसंह् रसं । मकटंसारणया परिवृद्धितैः ॥ विदिवसारणतेख्युतैः रसैः क्षिप समं कनकद्रवर्ता गतम् ॥ ३५ ॥

अपि च सारितसहुद्धिकां द्वरः ॥

क्रमत एव चतुर्गणसारता ॥

गुक्कि एव च सारणमार्गतो ।
विदितचारुभिदैरिप जीर्णयत् ॥ ३६ ॥
स खळ सिद्धरसस्सयसारितः ।
पुनरपीइ चतुर्शुणसारतः ॥
"क्रमयुतिरतिमर्दनपाचनै— ।
भवति तत्मितसारितनामकः ॥ ३७ ॥
अयमपि मितसारित सहस्र— ।
स्समगुणोत्तमदेतुसुसारितः ॥
विदितसिद्धरसे तु चतुर्शुणे ।
क्रमविजीर्णरसो श्रनुसारितः ॥ ३८ ॥

भावार्थ: —रस बृंहण विधि में सब से पहिन्ने सेंगिलोण, हरतान, मुखतानी मही, धान्य का मुसा इन के रसों के साथ अच्छी तरह पीस कर गाढ़ी करें व उस में दाख व मूसाकानी को मिलावें ।

बाद में बाहर और अंदर से अभ्रक करक से छिप्त दाख व मुसाकानी से युक्त उस रस को एक पात्र में ड:छ कर एवं डककर अग्निमुख में रखना चाहिये।

ताड, भूसा, काडे, तुषश्रमर, करीषश्रमर, अण्डश्रमर, महाकरीषश्रमर इन छकदियों के रुक्ष अग्नि से अग्निप्रयोग करना चाहिए। तदनंतर सारणा संस्कार करना
चाहिए। सारणा के टिए योग्य तैल के साथ समान प्रमाण में स्वर्ण इस को भी
दालना चाहिये। फिर सारणा संस्कार कर गोड़ी तैयार करनी चाहिए। कम से फिर
उसे चतुर्गुण रूप से सारण करना, चाहिये एवं शास्त्रोक्त कम से उस गोड़ी को फोड़
कर जीर्ण करना चाहिए। इस प्रकार अर्छा तरह सारित सिद्ध रस को कम
कम से मर्दन, पाचनादिक कियावों के साथ चतुर्गुण सारण करने से यह
प्रतिसारित नामक रस होता है।

उस प्रतिसारित रस को भी पुनः चतुर्भुण सिद्ध रस में सारण कर जीर्ण करें तो वह और भी उत्तम गुणविशिष्ट हो जाता है। उसे अनुसारित रस कहते हैं। १२। १६। १८॥

#### सारणाफल.

# मथमसारणया श्रतरंजिका दश्चश्चतं मतिसारणया रसः। श्रतसहस्रमरं मतिरंजयेत्यधिकरंजनयाप्यञ्चसारितः॥ ३९॥

भावार्थः—सिद्ध रस के ऊपर हारणा संस्कार पाहेले २ करने पर सी गुणा अधिक शक्तिमान हो जाता है । उस सारणा पर पुनः प्रतिसारण संस्कार करने पर हजार गुणा अधिक पल होता है एवं अनुसारण संस्कार से लाख गुणा अधिक पल होता है एवं अनुसारण संस्कार से लाख गुणा अधिक पल होता है ॥ ३९ ॥

मिणिभिरप्यतिरंजितसद्रसः । स्पृत्ति भेदति वेषकरः परः ॥ , तद्धिकं परिकर्मविधानमा अस्ति छमत्र यथाक्रमती ब्रुवे ॥ ४० ॥

भावार्थ: --- रस के ऊपर रत्नों का संस्कार करें तो भी वह अत्यंत गुणविशिष्ट हो जाता है | उस के स्पर्शन से रत्नादिक फुटते हैं | उस रत्नसंस्कार के विधान अब विधि-प्रकार शीष्ट्र कहेंगे | १० |

स्तनरसेनं विषाणसुराष्ट्रज । परिविषधी सुकल्कविखेपनैः ॥ कठिनवज्रमपि स्फुटति स्फुट । स्फुटविषाकवशान्मणयोऽथ किम् ॥४२॥

भावार्थ: — भेढासिंगा व कप्रकचरी को स्तनदुग्य के साथ मर्दन कर अच्छे कल्को का लपन करनेपर कार्टन से कठिन वज्र भी फटता है। बाकी अन्य रतनो के विषय में ते। क्या कहना : ॥ ४१ ॥

#### रस संस्कारफल.

स्वेदात्तीत्रश्सो भवर्त्यतितरं समर्दनाभिर्मछो । स्याङ्घोहाद्द्वज्ञवान्सुजार्णतरसम्बद्धातिबद्धस्सदा ॥ गर्भद्रावणयकतास्रुपगतः सरंजनाद्रमकः । सम्यक्सारणया प्रयोगवज्ञता व्याप्नोति संकामति ॥४२॥

भावार्थ:—रस को स्वेदन संस्कार करने से उस में तीवता आती है। मर्दन करने से वह मळरहित होता है। धातुवों के संस्कार से वह बळवान होता है। जीर्ज संस्कार से वह खेळवान होता है। जीर्ज संस्कार से वह खेळवान होता है। बंधनप्रयोग करने से सिद्ध होता है। गर्भदावण संस्कार से वह भी राजित होता है। सारणध्रयोग से अच्छोतरह शरीर मे ज्यात होता है। धर ॥

#### सिद्धरस माहायम्य.

एवं मोक्तमहाष्टकर्मिमरछं बद्धो रसो जीवबस्ख्यातस्तत्पिरकर्मधुक्तसमये शुद्धस्त्वयं सिद्धवत् ॥
श्रात्वा जीवसमानतामपि रसे देवोपमस्सर्वदा ।
संवित्योप्यणिमादिभिः मकटितैरुषद्गुणौषैस्सदा ॥ ४३ ॥

भावाँथै:—इस प्रकार पारदरस को सिद्ध करने के आठ महासंस्कार कहें गये। इन के प्रयोग से वह रस सिद्धों के समान शुद्ध होता है। एवं स्वयं वह रस जीव के समान ही होता है अर्थात् उस में प्रवल शक्ति आती है। इतना ही नहीं उसे अधिनादि ऐश्वर्यों से युक्त साक्षात् देव के सामन ही समझना चाहिए। अर्थात् वह रस अनेक प्रकार से सातिशय फल्युक्त होता है। ४३।।

#### पारहस्तंभन.

सर्पाक्षीत्रस्वारिणी सहचरी पाठा सकाकादनी । तेषां फ्लरसे पद्धावति सदा प्रोचद्रतिस्तंभिकाः ॥ ताः स्युष्कल्ककषायतैल्युतसंस्वेदैस्सदा पारद— स्तिष्ठत्वित्रक्षसं सहस्रधपनैधैतोऽपि शस्त्रादिभिः॥ ४.८ ॥

भावार्थः — सरहटीगण्डनी, सरपता, पीली कटसरैया, पाठा व काकादिनी इन के रस में वह पारद इधर उधर न जाकर अच्छी तरह स्तंभित होता है । उन के कल्क व कथाय से युक्त तेल से संस्वेदन प्रयोग करने पर पारद अस्पंत तक्षण अभिन में भी बराबर स्थिर हो कर ठहरता है ॥ ४४ ॥

#### रस संक्रमणः

कांता मेवनिनादिकाश्रवणिकातांबृह्णसंभीरिणी— त्पेताः पंचरसस्य छोइनिचयैः संक्रामिकास्सर्वदा ॥ तासां सद्रसकरकमिश्रितपयस्तैस्संमतापात्स्वयं । संतः पत्रदृद्धपदेषतो व्याप्नोति विवेष्वपि ॥ ४५ ॥

भावार्थ — मोथा, पलाश, गोरखमुण्डी, तांबूछ व दूषिया इक्ष इन पांच इक्षों के रस सदा घातु मेदों के संक्रामक है। इन के साथ कल्क मिलाकर पारा मिलावें और पंचे में लेपन कर दर्पण में लगावें तो शपने आप न्याप्त होता है। १५॥

#### पारद प्रयोजन.

मत्स्याक्षीगिरिकार्णेका शिखािशस्वाजंघा रहासीिरणी — ! त्येता निर्मुखतां अमुतकसमी यांगं प्रकुर्वेति ताः ॥ आरामो द्ववर्शातस्रीतिलक्षिकाप्येका तथा दृश्विका — । द्येतत्त्वद्धतमञ्जक रसवरस्याहारमाहार्यत् ॥ १६ ॥

भावार्थः — मछेछी, सफेद किणिही, शिखी, किलिहीरी, जंघावृक्ष, दूषियावृक्ष इन के रसके साथ अन्नक व पारेकी मिलाकर उपयोग करना अनेक रोगोमें दितकर है। तथा आरामशीतला व विधुवा घास के साथ अन्नक का प्रयोग करे तो पारद को भी अच्छी तरह जीर्ण कर देता हैं॥ १६॥

#### सिद्धरसंमाहाय्य.

इत्येवं घनचूर्णग्रुज्वखरसं हेम्ना च सयोजितं। बन्ही निश्वखताग्रुपेतपिषकं संवासनात्यासनैः॥ तं संग्रुव्छितमेव वामृतपर्छं संभक्ष्य ग्रह्वक्षयं। बीर्यं रोगविहीनतामतिवलं प्राप्नोति मर्त्यः स्वयम्॥ ४७॥

भावार्थः—इस प्रकार अच्छीतरह सिद्ध रस की सुवर्णभस्म के साथ संयोजित करने से, आस्थापन व अनुवारन के प्रयोग से, वन्हि में भी निश्चलता की प्राप्त होता है। ऐसे संमूर्छित अमृतकी भक्षण करने से यह मनुष्य श्रीव्र ही अक्षय शक्ति व रेगिश्चिता, व शरीरदार्क्य आदि की प्राप्त करता है। ४७॥

बद्धं सिद्धरसं पलद्वयमलं संग्रुह्ध लोहे शुभे।
पात्रे न्यस्य पलं घृतं त्रिफलया सिद्धस्य तोयस्य च ॥
दत्वाति मणिधाय पक्वमतिमृद्धिनयोगाद्धरी—।
तक्षा द्वे च नियुज्य पूज्यतमबीर्याज्यावश्चेषिकृतम् ॥ ४८॥
पीत्वा तद्घृतमुत्तमं प्रतिदिनं मत्योंऽतिमत्तिद्विपे—।
नद्रोधद्वीर्यवल्यमतापसिहतः साक्षाद्धं चत्क्षणात् ॥
क्रिकं पल्याद्वतं रसवरस्यात्युप्ररोगापदं।
स्यादेकं पल्याुज्वलत्कनकवदं तस्य नस्यावहम् ॥ ४९॥

भारतार्थ:--कथन संस्कारके सिद्ध रसको एक पछ प्रमाण छेकर एक अब्छे कोहें क पात्र में डालें। उस में एक पछप्रमाण त्रिफला जलसे सिद्ध बूत को मिळावें। फिर उसे मृदु अग्नि के द्वारा पकाकर उस में दो हरीतकी मिखावें। जिस से वह शुद्ध घृत तैपार होता है।

उस घृत को प्रतिदिन पीनेपर तक्षण यह मनुष्य मदोन्मत हाथी के समान बुक्चान् व तेजोयुक्त हो जाता है। उस के साथ एक पक प्रमाण रसका सेवन करें तो मयंकरसे भयंकर रोग भी दूर होते हैं। उस घृत के छाथ एक पक प्रमाण सुक्रणेमसम् को मिकाकर नस्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ४८॥ ५९॥

## सिद्धवृतामृत.

अथ घृतपरुपेकं दे रसस्यादये द्वे । पयसि परुचतुष्कं पाचितं छोइपात्रे ॥ मृदुतरतुषवन्दी शीरजीणीवसेषं । घृतममृतसमानं देवतानां च पूज्यम् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — एक पळप्रमाणघृत, दो पळ प्रमाण रस, चार पळ प्रमाण दूध इत को डोहे के पात्रमें डाळकर भूसे की मृदु अग्नि से पकावें। जब वह दूध सब के सब जीर्ण होकर केवल घृत ही घृत रहता है वह अमृतके समान होजाता है एवं वह देवतावों को भी पूज्य है।। ५०।।

### रसप्रहण विधिः

व्योमव्यासस्तिक्षणमासिकसमग्रासं गृहीत्वा स्फुटं । वन्हे निश्रलतां गतं रसवरं भूमी निषायादरात् ॥ तस्पात्स्तोकरसं मगृहच कनकं पादं त्रदायाहति । दीपेनात्विह जीर्णयेदिति मया दीपक्रिया बक्ष्यते ॥ ५१ ॥

भाषार्थः -- जो रस सिद्ध हो जुका है जिसे अग्नि में रखकर उसकी निश्चछता से परीक्षा कर जुके हैं उस को आकाश में ज्याम स्कृप मिक्कियों के जितने प्रमाण
में छेकर जमीनपर रखे, फिर उस से घोडासा रम छेकर उस में पाब हिस्सा सुवर्णमस्म
मिळावें, उस को सेवन करें। जिस के ऊपर दीपन प्रयोग करने पर वह गृहांनरस जल्दी
जीर्ण होता है। इमिछिये अब दांपन प्रयोग कहा जाता है। ५१॥

#### दीपनयोग

र्दापरिनाबदलक्तकानि पटलान्याहृत्य रक्तोज्वलान् । वर्गेर्गन्यकसद्विपेस्तनस्समायदेनैलेपयेत् ॥ तवास्थाप्य रसं युरीतकनकं वध्वा च सूक्ष्मांवरी- । स्खण्डैः पुरुष्टिकां करंजतिल्लंजैरादीपयेदीपिकाम् ॥ ५२ ॥

भावार्थ: — सबसे पहिले दीपों के पात्रपर लाख के रस, गंधक, वर्ग व विष वर्ग इनको स्तनदुग्ध के साथ मर्दन कर लेपन करना चाहिय। फिर उस पात्र में कनक भस्म मिश्रित रसको रखकर एक पतले कपडे से उसे बांध कर फिर उस दीप को कंजां व तिल तैल से दीपित करना चाहिय॥ ५२॥

> तत्र मछेपनविधावतिरंजकः स्पात् । इच्छिष्टनामकरसः कृतकल्कको वा ॥ योऽयं भवेदधिकवेदकश्वक्तियुक्तो । छोद्दैस्सद्देव परिवर्तियतीह बद्धः ॥ ५३ ॥

भाषार्थः — इस मकार की प्रलेपनाक्रिया से वह रस अत्यंत उज्बल होता है। और अधिक शाक्ति का अनुभव कराता है एवं रस व कलको में वह उत्कृष्ट रहता है। इतना हो नहीं सिद्धरस शरीर के प्रत्येक धातुवोंका परिवर्तन करा देता है। ५३॥

#### रससंक्रमणीवध.

एवं बद्धविश्वद्धसिद्ध्यस्याजस्येह संकामणं।
वश्य माभिककाकविद्धनिष्ठका कर्णामलं माहिषं॥
स्थीक्षीरक्षतं नरस्य वटपी प्रख्यातपारापती।
श्रृंगीटंकणचूर्णमिश्रितमधूष्टिष्ठष्टेन संक्रामति॥ ४८॥

भाषार्थः - इस प्रकार विधि प्रकार सिद्ध विशुद्ध सिद्ध रस्थाज का वर्णन किया गया है। अब उस रसराजका संक्रमण का वर्णन करेंगे अर्थात् जिन औवधियों से उस का संक्रमण होता है उन का उद्धेख करेंगे । सोनामखी, काकबिट्, नर्छा (सुगंघ इन्यविशेष) मैस का कर्णामळ, क्षीदृग्य, पारावतीवृक्ष, मेढा सिंगा, टंकण [ सुद्दागा ] चूर्ण इन से मिश्रित मोम से उस रस्थाजका संक्रमण होता है।। ५४ ॥

इत्येवं दीपिकातामवितथविक्रसयोनिकासमबद्धाः । व्याख्याता सिक्रमयं सक्रकतनुरुजाशांतये शांताचितैः ॥ व्यादित्येर्मुनीद्ररनवरतमहादानक्षिक्रसुक्षीकैः । कृत्वा युक्त्यात्र दत्वा पुनरपि च धनं दातुकामेरकामैः ॥ ५५॥ भावार्थ:—इस प्रकार शांतचित्र को धारण करनेवाले, इस प्रंथ के निर्माण के द्वारा युक्तिसे धनका दान देकर अनवरत दान प्रकृत्ति के अभिलाधी अपितु तत्फल के निष्कानी महादानशील, सुशील उपादित्याचार्य मुनिनाधने योनिचि कित्साको प्रारंभ कर दीपनिका पर्यंत चिकित्साकम को प्रतिपादन किया ॥ ५५॥

## अंतिम कथन.

- ्रु इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहाबुनिषः । -सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्रयभासुरतो । निसृतमिदं हि श्रीकरनिर्भ जगदेकहितम् ॥ ५६ ॥
- भाषार्थः—जिस में संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह कोक परकोक के किए प्रयोजनीभृत साधनरूपी जिस के दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्र मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बंदू के समान यह शास्त्र है। साथ में जगत्का एक मात्र हितसाधक है [ इसकिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ५६ !।

# इत्युमादिलाचार्यविरचितकल्याणकारकोत्तरे चिकित्साधिकारे रसरसायनसिद्धाधिकारो नाम चतुर्थोऽध्यायः आदितअतुर्विशतितमः परिच्छेदः॥

र इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यानाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्थनाथ शास्त्री द्वारा व्विक्षित भावार्थदीपिका टीका में रसरसायनासिद्वाधिकार नामक उत्तरतंत्रामें चौथा व आदिसे चौवीमवां परिच्छेद समाप्त ।



# अथ पंचविंशातितमः परिच्छेदः

#### मंगलाचरण.

प्रणिपत्य जिनेद्रभिद्रसन्मुनिष्टंदारकष्टंदवंदितम् । तनुभृत्तनुतापनोदिनः कथयाम्यल्पविकल्पकल्पकान् ॥ १ ॥

भावार्थः — मुनिनाथ, गणधर, देवेंद्र आदियों के द्वारा पूर्व श्री जिनेंद्र को नमस्कार कर प्राणियों के शरीरतापको दूर करनेवाले कल्पों के कुछ विकल्पों [ मेद ] को कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १॥

#### प्रतिश

मथमं सभय।विकल्पकं मजुजानामभयभदायकम् । विभिवत्कथयाम्यतः परं परमोद्यागरतो नृणामहम् ॥ २ ॥

भावार्थः — सब से पहिले इम बहुत प्रयत्न पूर्वक हरीतकी कल्प की शास्त्रोक्त विधिपूर्वक कहेंगे जो मनुष्योंको अभय प्रदान करनेवाला है ॥ २ ॥

#### हरीतकी प्रशंसा.

अभया ह्यभया शुभगदा सतताभ्यासवशाद्रसायनम् । लवणैविनिद्दंत्यथानिङं घृनयुक्ता खलु पित्तमञ्जतम् ॥ ३ ॥

भावार्थः — अभया [हरडा ] सचमुच में अभया ही है, सुख देनेवाली है। सतत अभ्यास रखे तो वह रसोंकी बृद्धि के विये रसायन के समान ही है। उसका उपयोग सेंघालोण आदि लवणवर्ग के साथ करे तो बातकोपको नाश करती है। बृत के साथ उपयोग करें तीन पित्तकोपको दूर करती है। ३॥

### हरीतकी उपयोग भेद

कफमुङ्गिवर्ताह नागरेर्गदयुक्तान्विलदोषरोगनुत् । सितया सितयात्युषद्रवानभया ह्यात्मवता निषंविता ॥४॥

भावार्थ: सोठ के साथ अभयाका सेवन करें तो कपको ट्र करती है। कुठ के साथ उपयोग करें तो संपूर्ण दोपा का नाश करती है। यदि उस का उपयोग शकर के साथ करें तो रोगगत उपद्रवा की दूर करती है। १॥

#### हरीतक्यामलक भेद.

# अभयानलियद्विरतं विमलं शामलकं फकोत्तवं। हिमवाच्छित्रिरं श्वरीरिणामभयात्युष्णगुणा तु भदतः॥५॥

भाषार्थः अभया अग्निवर्दक कही गई है। आमलक (आमला) पल फलो में उत्तम व निर्मल है। आमला हिम के समान अखंत शांत है। और अभया क्षाति उंग्ण है। यही इन दांनो पदायों का गुणकी अपेक्षा मेट है॥ ५॥

### विफलागुणः

अभवति विभातको गुणैरुभयं वेति सुभाषित जिनैः। त्रिफलेति यथार्थनापिका फलतीह त्रिफलान् त्रिवर्गजान् ॥६॥

भावार्थः — अभयाके समान ही बहेटा भी गुण से युक्त है ऐसा श्री जिननाथ ने कहा है। इसिटिये हरड बहेटा व आमछा ये तीनो त्रिफटा कहलाते हैं और त्रिदोष वर्ग से उत्पन्न दोषों को दूर करते है। इसिटिये इनका त्रिफला यह नाम सार्थक है॥६॥

## त्रिफला प्रशंसा

तिफला मनुजामृतं भ्रुवि त्रिफला सर्वरूजापद्दारिणी । त्रिफला वयसथ घारिणी त्रिफला देहदृहत्यकारिणी ॥७॥ त्रिफला त्रिफलेति भाषिता विद्वुधैरज्ञतबुद्धिकारिणा । मलशुद्धिकृदुद्धताप्रिकृतस्खलितानां प्रवयो बहत्यलम् ॥ ८॥

भावार्थः — त्रिफला मनुष्यों को इस भूलोक मे अमृतके समान है, वह सर्व रोगों को नाश करनेवाली है। त्रिफला मनुष्यों को जवान बनाये रखनेवार्टी है बार शरीर में दढता उत्पन्न करती है।

शिफला तीन फलोसे युक्त है ऐसा विद्वानोंने कहा है। यह अद्भुत बुद्धि उत्पन्न करती है, मल ग्रोबन करती है, और अग्नि दीपन करती है। इतना ही नहीं इद्ध होकर शक्ति से स्वितिशे की भी शक्ति प्रदान करती है। ७॥ ८॥

त्रिफङायसमाक्षिकमागाधिका सविदंगसुभृगरजश्च समम् ! त्रिगुणं च भवेदपि वालुवकं पयसेदमृतं पिव क्रष्टहरम् ॥ ९ ॥

भावार्थ: -- त्रिफटा को यदि लोहभस्म, सोनामाखी, पीपल, वायिष्ठंग, मंगरा के चूर्ण के साथ उपयोग करें तो तीन गुण को प्रकट करता है। और इन को ही दूध के साथ उपयोग करें तो यह कुछ रोग को भी दूर करने वाला अमृत है। १॥

# त्रिफक्षां पिब गव्यघृतेन युतां त्रिफक्षां सितया साहितायथवा । त्रिफक्षां करितातिवकालुक्षितां त्रिफक्षां कथितां तु श्विकाजतुना ॥ १०॥

भावार्थः -- त्रिफ डा को गोधृत के साथ पीना चाहिये, त्रिफला को शक्कर के साथ में पीना चाहिये, अथवा त्रिफला को अतिबढ़ा के साथ सेवन करना चाहिये और जिफला को शिलाजीत के साथ कपाय कर पीना चाहिये ॥ १०॥

इति योगविकल्पयुतां तिफलां सतत खलु यां निपिवन्मनुजः। स्थिरनुद्धिवर्लेद्रियवीर्ययुतिश्वरमायुरं परमं स्थते॥ ११॥

भावार्थः इस प्रकार अनेक विकल्पके योगो से युक्त विफला रक्षायन को सतत पीने से यह मनुष्य स्थैर्य, बुद्धि, बर्क, इंद्रियनैर्मल्य, धीर्य अर्दियों से युक्त होता है और दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करता है ॥ ११॥

शिलाजतु योग.

एवं शिळाजतु शिलोद्धवकत्कछोह्-। कांतातिनीछघनमप्यतिस्कष्मचूर्णम् ॥ कृत्वैकमेकमिइसत्त्रिफलाकषायैः। संभावितं तसुभृतां सक्छाभयध्नम् ॥ १२ ॥

भावार्थः - इसी प्रकार शिलाजीत, पत्थरका फूल, इनका कल्क, लोहभस्म, नागरमोथा, अतिनील, बडी इलायची, इनको अलग २ अच्छीतरह चूर्ण कर प्रत्येक की त्रिफला कषायेस भावना देवें। फिर उसका सेवन करे ते सर्व प्रकार के रोगों को वह नाश करता है। १२॥

शिलाङ्गव कल्पः

अथ शिक्रोद्भवमप्यतियत्नतः खिद्दसार्युतं परिपाचित्रम् । त्रिफलया च विपक्तमिदं पिवन् इरति कुष्ठमणानतिनिष्ठुरान् ॥ १३ ॥

भावार्थः — पत्थर के फूछ को खदिरसार के साथ अच्छीतर**ह बहुत यत्मपूर्वक** पकार्षे, फिर उसे त्रिफ्छा के साथ पकार्षे। उस को सेवन करने से भयंकर से भयंकर कुछ रोग भी दूर होते हैं॥ १३॥

शिलाजतुकस्प.

यदि त्रिलाजतुनापि श्विलोद्कं पिष सदैव श्विलोद्भवस्कलैः । अपि च निषद्वानेषसुरूक्षकैनिश्विलकृष्टविनाद्यकरं परम् ॥ १४ ॥ भावार्थ:---पत्थर के छल के कलक, निंब व कुनिंब की छाल के साथ व'शिला-जीत के साथ शिलाजल को पीवें तो सर्व प्रकार के कुछ नष्ट होते हैं ॥ १४॥

#### श्चयनाशक कल्प.

.अपि श्विलोद्धवनस्त्रलकस्त्रकाथितगब्धपयः परिभिन्नितः। मगधजान्वितसिस्तितयान्वितः क्षयगदः क्षपयन्क्षणमात्रतः॥ १५ ॥

भावार्थः ---पत्थर के फुल व शिलावल्क के कल्कके साथ कथित गेरदुग्व के साथ पीपल व शक्कर को मिलाकर सेवन करने से अतिशीव्र क्षयरोग दूर होता है ॥ १५ ॥

#### बलवर्धक पायस.

अपि ग्रिकोत्थसुनस्कलचूर्णमिश्रितपयः परिपाचितपायसम् । सत्ततमेव निषेट्य सुदुर्बलोऽप्यतिबलो भवति प्रतिमासतः ॥ १६ ॥

भावार्थ:—-शिलावल्कके चूर्ण के साथ दूध का मिश्रण कर उस से पकाये हुए खीरका सतत सेवन करें तो एक महिने में अर्थत दुर्बल भी अर्थत ब्लाबन होता है।। १६॥

#### शिलावल्कलांजनकल्पः

अपि शिलामलबन्कलचूर्णसंयुतमलक्तकसत्पटलं स्फुटम् । द्यतवरेण कृतांजनमंत्रसा कुरुत एतदनिवहशो दशा॥ १०॥

भावार्थः — शुद्ध शिष्ठावल्कछके चूर्ण के साथ छाख के पटल को मिछाकर वी के साथ अंजन तैयार करे तो वह अंजन सदा आखोके छिये उपयोगी है ॥ १७॥ कुशकर व वर्धनकरपः

# इह श्विन्ठोद्भववस्कलमंबुना पित्र फलनिकचूर्णविभिश्वितम् । कृत्वकरं परमं मतिपादितं घृतसितापयसा परिबृहणम् ॥१८॥

- भाषार्थः ---शिलावस्तल के कपाय के साथ शिफला चूर्ण को मिलाकर पांवे ते। कुशकर है। वहीं छत, शक्कर व दूध के साथ सेवन करें ती रसों का वर्डक है।।१८॥

उपस्वरुक्तस्कानिषेत्रणादास्त्रिस्तरोगगणः प्रस्तयं त्रजेत् । त्रिकस्त्रया सह सर्करया धुनर्मगधजान्त्रितचास्त्रिदंगजैः ॥१९॥

भावार्थ:—शिला की छाल के करक की त्रिफला, शकर, घृत, पीपल न बाय विडंग के साथ सेवन करें ते सुर्व रेगा की वह नाश करता है ॥ १९॥ 11

#### शिलाजनुकल्पः

# <sup>ं</sup> इति यथोपस्रवस्कस्करकसंविद्दितकस्पमनस्पमुदाहृतम् । विदितचारुश्विस्राजतुकस्पमप्यभिकमस्पविकस्पयुतं त्रुवे ॥ २०॥

भाषार्थ: — अभीतक शिलावल्कल [ छाला ] के कल्क को विस्तारके साथ प्रतिपादन किया । अब शिलाजीत के कल्पको अधिक प्रकार का होनेपर भी अल्पविकल्पों अके साथ कहेंगे ॥ २०॥

#### शिलाजीतकी उत्पत्ति.

भावार्थ:—अब शिलाजीत के कल्प को उस की उत्पत्ति स्वभाव आदिकों के कथन के साथ र प्रतिपादन करेंगे । प्रीष्म ऋतु में अत्यंत प्रकाशमान [तेजयुक्त] अग्ने के समान रहनेवाले सूर्यिकरणों से पर्वत अत्यंत तस होकर वे अपने शिरक्षणी ऊंची र चोटी के अत्यंत कठिन व फटे हुए आज बाज के प्रदेशकरणी गंडस्थल से [कपोल ] युक्त पर्वत के शिखर में रहनेवाले कठिन परथरों से, मदोन्मत्ताशाधी के जिस प्रकार मदजल बहता है उसी प्रकार लाख के रस के समान लाल रस चुक्ते हैं। यही रस, तीन लोक में अतिशयकारक व उत्कृष्ट वीर्यवाला शिलाजीत के हैं अथवा यही तीन लोकको अतिशय बल व वीर्यशाली बनाता है ॥२१॥

## शिलाजतुयोग.

त्रपुत्तीसायस्मृताम्रवदर्गनसत्कांचनानां च यांनि । नियतासख्याक्रमंणोत्तरमाधिकतर सन्यमतद्यथावत् ॥ विषक्षांबुक्षीरसर्पिस्साईतामिह् महाश्लेष्माविस्रोत्धेः । गिरिनिर्यासो रसेंद्रः कनककृदलिखन्याधिहुक्रेषणं च ॥२२॥

भाषार्थः... गगा, सीम, लोह, ताम्र, चांदी, सीना, ये छह धातु शिखाजीत के थानि है। इत नियम उत्तरीसर धातुओसे उत्पन्न शिलाजनु एक से एक अधिक गुणवाजा

१ पर्वतस्य परयशे में रामा आदि चातुओं का कुछ न कुछ अदा अवस्य रहता है। जब परयर तप जाता है तो वे घोतु पिचल कर शिलाजीम के कुम में होते हैं। इसलियें इन घानुओं को शिष्टाजीन के योनि के माम से कहा है।

है। ऐसे शिक्षाजीत को यथाविधि सेवन करना चाहिये। शिक्षाजीत विक्रण का काहान दूध, भी इन के साथ मिळा कर, महान् कफ, पित्त, वातजन्य विकार में सेवन करें। सूर्व रसों में श्रेष्ठ यह शिलाजीत कनक (सोने से युक्त) सहित है और सम्पूर्ण व्याधियों की नाश करनेवाला श्रेष्ठ औषध है।। २२।।

## कृष्ण शिलाजतुकःपः

जवाय्येषा विश्वेषा जतुबदिइभवेत्यंचवर्णा सुवर्णा । ज्यापार पारदीयोषमरसवरषट्सर्वछोहानुवेषी ॥ . तामूषां टङ्क्रगुंजाष्ट्रतगुळमधुसंगर्दितं शृद्धमाव- । त्यीवेदादत्यनूनं जनयति कनकं तत्क्षणादेव साक्षात् ॥ है ३ ॥ .

भाषाय: - कृष्ण [काळा] शिलाजीत नामक शिलाजीत का एक भेद हैं, उसे उपा कहते हैं, वह लाख के समान द्रव व चमकीला रहता है। उस में पंचवणी स्पष्ट दिखते हैं। उसे पारद कर्म में उपयोग करते हैं। यह छह धातुर्वोको द्रव करने विलाजीत के साथ टंकणकार, गुंजा, धृत, मधु और गुंड को मिश्रित कर एवं मर्दितकर अग्नि में रखकर फंकने से कुछ समय में ही उस से सुवर्ण निकलता है।। २३।।

## वाभ्येषाकल्प.

बाम्येषायविषां विचार्य विषवित् संभक्षितां पक्षिभिः । संभक्ष्याक्षयतां व्रजेद्विलुलितां क्षीराज्यसच्छर्कराम् ॥ शुक्तवात्राप्यक्षवं धृतेन पयसा श्वाकाम्छपत्रादिसं । बज्यो निर्जितञ्जकर्जितगुणा वीर्याधिकस्स्यान्तरः ॥ २४ ॥

भाषार्थ:— विष को जाननेवाला वैश्व पक्षियों के द्वारा ख़ाये हुए, निर्विष ऐसा वाम्येषा [क्षवचवीज वा तालमखाना ] को विच र पूर्वक (क्षविष है या निर्विष ?) प्रहण कर दूध ची, शक्कर के साथ मिला कर सेवन करावे। इस के सेवन काल में ची दूध के साथ मात ग्वानेको देवे और शाक अग्ल, पशशाक आदि खाने को न दें क्यों कि ये वार्जित है। इस विधिसे उसे सेवन करनेसे मनुष्य अक्षयत्व को प्राप्त होता है अर्थात् जब तक आयुष्य है तब तक उस का शर्रार जवान जैसा हृष्ट पुष्ट बना रहता है। उस के

१ इस से यह जाना जाता है कि वह सबिव या निर्विव है ? बयों कि सबिवको पक्षिया नहीं खानी दें।!

शरीर में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह सब शत्रुओंको जीत सक ॥ है । उसी विकास सक में उत्तमीत्रम सुण और बीर्य उत्पन्न होते है ॥ २४॥

#### पाषाणभेद कल्प.

नानाष्ट्रक्षफलोपमाकृतियुताः पाषाणभेदास्स्वयं । द्वात्वा तानिप तत्फलांबुबहुद्धाः पक्वान् सुचूर्णाकृतान ॥ कृत्वा श्रीरष्ट्रतेसुजातसहितान् जीर्णे पयस्सर्पिषा । सुक्त्वान्नं वरशास्त्रिजं निजगुणैर्मत्योऽमरम्स्यादरम् ॥ २५ ॥

भाषार्थ:— अनेक वृक्षों के पालों के आकार में रहनेवाट पाषाण भेदों की (पालान भेद) अण्छीतरह जानकर उनकी उन्हीं के पालों के वयाथ से वई कर पकाकर अच्छीतरह चूर्ण करे और उसे दूभ घी शक्कर या गुड़ के साथ खावे उस के अर्थ होने पर दूच घृत के छाथ उत्तम चावल के भान को खावे । इस के सेवन से मनुष्य अपने गुण व शर्गर से साक्षात् देव के समान बन जता है।। २५॥

#### भक्षातपावाण कल्प.

प्रस्थां दिशि कृष्णमेकमधिकं महात्यायाणकम् ॥
तत्यायाणनिजामिधानविहितप्रामोपि तत्यार्थत— ।
स्तैश्रान्थरवगम्य सर्वममलं पापाणचृणं हरेत् ॥ २६ ॥
तच्यणिदकमादकं घृतवरं महातत्वलादकं ।
गुद्धं चिप गुद्धादकं बहुपलेस्संसिद्धमहातकां— ॥
ग्रिकार्थश्र चतुःभिरादकमितः पकं तथा द्रोणम— ।
प्रतच्छुद्धतनुःविग्रुद्धचरितस्सिद्धालये पूजयत् ॥ २० ॥
द्रोणं तद्दरमेषजं मतिदिनं मात्रां विदित्वा क्रमात् ।
ग्रीद्धां मेषजजीणतामपि तथा मोक्तांस्वेद्दमस्थितः ॥
ग्रास्थीनां मवरीदनं धृतपयोगिश्रं समदनन्नरः ।
स्नान।भ्यंगविकेपनादिकृतसंस्कारे भवत्सर्वदा ॥ २८ ॥

आवार्थः --- प्रस्य त के लिए। क नगर सं तीन के स पूर्व दिशा में एक महातक प्राथाण नामक एक विशिष्ट काला पाषाण [पत्थर] मीजदाहै। उसी के अस पास महात्याकण नामक प्रमाभी है। इन बातों से य अन्य चिन्हों से उसे पहिचान कर

निर्में पाषाण चूर्ण को एकिंगित करें। आढें क प्रमाण वह महात पाषाण चूर्ण, आढक प्रमाण उत्तम गोधृत, आढ क प्रमाण महातक [ मिलावा ] तेल, और आढक प्रमाण शुद्ध गुढ इन को चार आढ़ के विधि प्रकार तैयार किये हुए महातक मूं के कि काथ से यथावित सिद्ध करें अर्थात् अवलें बनावे। इस प्रकार सावित एक द्रोण सं प्रमाण औषधिकों शुद्ध शरीर व शुद्ध संयमवाला सिद्ध मंदिर में पूजा करें। इस द्रोण प्रमाण उत्तम औषधि को प्रतिनित्य कमसे कुछ नियत प्रमाण में चाटना चाहिये। और औषि को जीर्ण होनेपर पूर्वे के प्रकार के योग्य मकान में रहते हुए घृत व दूध से मिश्रित शाल्यन्नका मोजन करना चाहिये एवं हमेशा स्नान अभ्यंग (मालिश ) लेपन आदि से शरीर का संस्कार मो करते रहना चाहिये। यह ध्यान रहे। की स्नान, अभ्यंग लेपन आदि संस्कार जिसके उत्तार किये गये हों उसे ही इस कल्पका सेवन कराना चाहिये।। २६ ॥ २०॥ २८॥

भह्णातपापःणकत्प के त्रिशेष गुण तद्रोणं कथितौषधं सुचरितव्युद्धात्मदेहम्स्ययं । लीद्धा गृहनिचातवेदपानि सुखं शय्यातले संवसन् ॥ नित्यं सत्यतमत्रतः प्रतिदिनं जैनेंद्रपंत्राक्षरो । दीर्घायुर्वलेवान् जयत्यातित्रां रोगेंद्रवृदं नरः ॥ २९ ॥

भावार्थ: — सदाचारी, शुद्धात्मा (कशायरहित ) व शुद्ध शरीरवाला [वमनादि पंचकर्मांसे शुद्ध ] ग्रुप्त व वातरहित मकान में सुव्वश्य्या पर प्रतिनित्य सत्य, ब्रह्मचर्यादि व्रत पूर्वक, जिनेंद्र देव के मंत्रोंको उच्चारण करते रहते हुए उपरोक्त औषधि को एक द्रोण प्रमाण सेवन करें तो वह दीर्घायु व दलवान होता है एवं वह, बड़े से बड़े २ रोगराजों को भी जीतता है ॥ २९॥

### ब्रितीयभहातपापाणकल्प.

भक्षातोपस्रचूर्णमप्यभिष्तिं गोक्षीरिपष्टं पुटें-। र्धम्यं गोमयवन्हिना त्रिभिरिह माक्स्ट्रितः सर्वदा ॥ श्रीराज्येश्वविद्यारिमित्रितमस्र पीत्वात्र सद्धपत्रै—॥ र्जीर्णं चारुरसायनाहृतियुतः साक्षाद्भवेद्देववत् ॥ ३०॥

१ चार सेर का एक आटक, चौमठ तेल्वे का एक सेर, चार आदक का एक द्रोण. २ पाव दिश्सा पानी रहे उस प्रकार सिद्ध कपाय, यह भी आंध्रकाथका अर्थ हो सकता है।

भावार्थ: -- महात पाषाण चूर्ण को गाय के दूध के साथ घोटकर कंडों की अग्नि से तीन पुट देना चाहिये। फिर वमन विरेचन आदि से जिस का शरीर शुद्ध हुआ है ऐसा मनुष्य उस पुटित चूर्ण को दूध घी इक्षुविकार (मिश्री या शकर ) व अन्य उत्तम औषध मिटाकर पीवे या क्षेत्रन करे उस के आर्ण होनेपर रसायन गुणयुक्त मोजन (दूध म'त) करे तो वह साक्षात देव के समान बन जाता है। ३०॥

#### सर्परीकस्प.

मोक्तं यद्विषयं फल्लन्नययुतं मख्यातसत्त्वर्परी—।
पानीयं मिष्वन् विषक्वमसकुच्छुद्धात्मदेहः पुरा ॥
पण्मासादतिदुर्बेकोऽपि बल्लबान् स्थूलस्तया मध्यमः।
स्यादननं वरशालिकं कृतपयोमिशं सदाप्याहरेत् ॥ ३१ ॥

भावार्थ: — प्रथम मनुष्य, तमनादिक से व कथाय आदि के निप्रह से अपने शारीर व आत्मा को शुद्धि कर के पश्चात वह पूर्वोक्त त्रिफटा रसायन के साथ श्रेष्ठ खर्परी [ उपधातुविशेष ] को पानी के साथ पकाकर उस पानी ( क्याथ ) को कि बार बराबर छह महीने तक पाँवे ते। अत्यंत दुर्बेट मनुष्य भी बट्यन् हो जाता / और अत्यंत रथूट ( मोटा ) भी मध्यम [ जितना च हिये उतना ] होता है । इसके सेवन काट में, घी दूध के साथ उत्तम चावट के भात को सदा खाना चाहिये ॥३१॥

# खर्परीकल्प के विद्यापगुण.

अब्दं तद्विहितकमादनुदिनं पीत्वा तु तेनैव सं । स्नातः स्निग्धततुर्विषानिविदितावासी यथोक्ताहृतिः ॥ मत्येद्रस्युरस्रक्षिमा बलयुतस्साक्ष।दनंगोपमो । जीवेद्वर्षसङ्ख्यंधुरतरो भूत्वातिगः सर्वदा ॥ ३२ ॥

भावार्थ:— उपर्श्वक खर्गी करूप को एक वर्ष पर्यंत पूर्वोक्त कम से प्रतिनित्य सेवन करे एवं उस के सेवन कार्ट्से उसी के जल से स्नान करे, शांति को चिकना करे [ तैल मालिश करते रहे] पूर्वोक्त प्रकार के स्कान में निवास करे एवं आहार [ घी दूप से युक्त भ'त ] का सेवन करे तो वह म्नुष्य चक्रवर्ती व देव के समान बळवान, व काम देव के समान, सब को अतिक्रमण करने वाला, अत्यंत मनीहर तहणक्ष्प के धारी होकर हजार वर्ष तक जीता है ॥ ३२ ॥

#### यज्ञ कल्प

वजाण्यप्यथ वज्रळोहमसिकं वजोरुशंघीफकं।
मोधद्रजकपालमप्यतितरं वज्राख्यपाषाणकम् ॥
यद्यल्लब्यमतः मगृश्च विधिना दग्ध्वा तु भस्त्राप्रिना ।
सम्यक्पाटळवीरवृक्षकृतसद्धस्माम्मसि मिक्षपेत् ॥ ३३ ॥
तान्यत्युष्णकुळत्थपकसिक्छं सप्ताभिषेकान्कमात् ।
कृत्वैवं पुनराथिकं पयसि च मिक्षप्य यत्नाद्युषः ॥
चूर्णीकृत्य सिताज्यमिश्रममलं श्वात्वात्र मात्रां स्वयं ।
लीद्वाहारनिवासवित्स जयति मख्यातरोगाकरः ॥ ३४ ॥

भावार्थ — वज्र अनेक प्रकार के होते हैं। वज्र, वज्रलेह, वज्रबंध फल, वज्रकपाल, और वज्रपापाण इस प्रकार के वज्रभेदों में से जो २ प्रान्त हो सकें संप्रह कर, विधि-पूर्वक झोंकनी की तेज आग से जलावे। जब वह लाल हो जावे तो उसे पाटल व अर्जुन वक्ष की लकड़ी के मस्म के पानी में डाले अर्थात् बुझावें। बाद में कुल्यी के अर्थुण क्वाथसे सात बार धीवें। पुन बहुत यत्नपूर्वक दूध में उसे डाले। बाद में उस चूर्ण को ची व शक्कर के साथ मिलाकर, योग्य मात्रा में चाटे और इस के सेवन काल में पूर्विक प्रकार के अहर (दूध घी के साथ चावल के मात )का सेवन व मकान में निवास करें। इस से मनुष्य प्रसिद्ध २ रेगों को जीतना है। ३३॥ ३४॥

वज्रकल्प का विशेषगुणः

षणासातुपयुज्य वज्रमयसङ्घेषज्यमाज्यान्वितं । जीर्णेस्मिन्वरभेषजैर्धतपयोमिश्रान्नमप्याहृतम् ॥ जीवेद्वर्षसहस्रमंबरचरैः भूत्वातिगर्वः सदा । भोद्यद्योवनदर्पदार्थितवलः सद्दज्ञकायां नरः ॥ ३५ ॥

भावार्थ: -- उपर्युक्त बज्जनय औषित्रों से युक्त बज्ज रसायनको मी निस्नादर छड्ड महीनेपर्यंत बराबर सेवन करे और प्रतिनिष्य उसके जीर्ण होनेपर व अन्य उत्तम ओपिक्यों

१ यह किया सातवार करें। २ आग से कलाकर दूच में बुझावं। यह भी सातवार करे। ३ यदापि '' अभिपेक ' का अर्थ घोना या जलभारा दालना है। इसल्ये टीका में भी यही किया है। लेकिन यह प्रकरण शादि का होने के कारण घोने की अपेक्षा, गरम कर के बुझाना यह अर्थ करना अन्छा है। उस क्वाय में डुझाने से, घोने जैसा है। जाता है। अतः बुझाने का अर्थ मी अधियेक दावरने निकल सकता है।

के साथ वृतदुग्ध मिश्रित अनका मोजन करें तो वह मनुष्य वज्रके समान मजबूत शरीरकी धारण करता है एवं ये वन के मद से युक्त बल को धरण करके विद्याधरे के साथ भी गर्व करते हुए इजःशें वर्ष जीता है ॥ ३५ ॥

## मुसिकाकल्प.

या चैवं भ्रुवि मृत्तिका प्रतिदिनं संभक्ष्यते पश्चिम-। स्तां क्षीरंण घृतेन चेश्चरससंयुक्तेन संभक्षयेत् ॥ अक्षुण्णं बलमप्यवार्थमधिकं वीर्यं च नीरांगतां । वांछक्रब्दसहस्रमायुरनवद्यास्मीयवंषा नरः ॥ ३४ ॥

भावार्थ. — निस मही को लोक में प्रतिदिन पक्षियां खती हैं ( उस को संप्रह कर ) घृत, दृध इक्ष्रस के स.थ मिछावर, उसे निद्धिववेष को धारण करते हुए मनुष्यः खावं तो वह कभी किसी के द्वारा नाश नहीं होनेवाले बल, अप्रतिहतवीर्यः और आशेष्य की प्राप्त करता है। और इजारों वर्ष की आयु की भी प्राप्त करता है ॥३६॥

#### गोशंग्यांदि ५ ल्प.

गाश्चं भी गिरिश्वंग जामिप यहीत्वाक्षोध्य संचुणितां । गव्यक्षारधृतैविपाच्य गुडसंपिश्रः प्रभक्ष्य क्रपात् ॥ पश्चात् क्षीरष्टताञ्चनं।ऽक्षयवस्य प्राप्नं।ति पर्त्यस्स्वयं । निर्वीर्योऽप्यतिवीर्यमूर्जितगुणः साक्षाद्भवेश्विश्वयः ॥ ३७ ॥

भावार्थ: - गंश्रंभी [ बबूर ] व गिरिश्टगङा ( शिलाजीत ) को लेकर अच्छी तरह सुखाकर चूर्ण करें। फिर उस चूर्ण वो गोक्षीर गोघृत व गुड मिलाकर यथाविधि पकावे अर्थात् अर्थेटह तैयार करे | फिर उसे क्रममे खावे | बाद में दूध व घृत से युक्त अन का भोजन करे। इस से मनुष्य अक्षय बलको प्राप्त व रता है । बीर्यरहित होनेपर भी अंत्यंत वीर्य को प्राप्त वस्ता है। एवं निश्चय ही उत्तमीत्तम गुणो से युक्त ं होता है ॥ ३७ ॥ <sup>.</sup>

#### परंडादिकस्प.

प्रण्डामृतहस्तिक्षणिविष्टसद्वीरांधिपैः पाचितं । भक्ष्यान् शक्तिविधानतः प्रतिदिनं संभक्ष्य मंश्वसयं ॥ वीर्य प्राउपबर्स विस्नासविस्सन् सचौदने प्राप्य तत् । पश्चादायुरवार । ति त्रिशतमब्दानां निरुद्धामयः ॥ ३८ ॥ भावार्थ: एरंड की जह, गिलोय, गजकणी, भिकास, इनके द्वारा साधित मक्ष्यें (पाक अवलेड आदि) की प्रतिक विधान से मतिदिन भक्षण करे तो शीम ही अक्षय वीर्य, विशिष्टशिक, मनोहर योवन को प्राप्तकर सम्पूर्ण रोगों से रहित होकर तीन सी वर्ष की आयुकों भी प्राप्त करता है ॥३८॥

### नाग्यादिकल्प.

नागी सत्स्वरकार्णका कुटजभूनिम्बोक्तिम्बासमू— । सं संचुर्ण्य घृतेन मिश्रितामेदं लीड्डा सदा निर्मेखः ॥ रोगेंद्रानिक्लानुषद्रवयुतान् जित्वा विषाण्यप्यश्चे— । षाण्यत्यज्ञतयौवनिस्थतवयो जीवेत्सद्दस्नं नरः ॥ ३९ ॥

भावार्थ:— नागी (वंध्याककोटक) खरकाणिका [तालमखाना] कूदा विराम्यता, महानिम्ब [वकायन] इन को इन के जड के साथ चूर्ण कर के घृत के झाथ मिलाकर चाटनेसे अनेक उपहवों से युक्त बड़े २ रोग, उपविषों को भी जीतकर अद्भुत थीवन सहित हजार वर्ध जीता है॥ ३९॥

#### भारकल्प.

अनेवातत सित्त्रयाश्च विधिना सम्यग्विषास्यं यनाक् । भारैः सात्त्रिफछासुचित्रकगणः वेताश्वगंषासृता ॥ वर्षाश्चः प्रसुक्षैविश्चविद्दितस्य स्वजैभीवितं । मोधन्याभिविनाञ्चनैरसद्देश्वेरससम्यक्फछैः ॥ ४०॥

भावार्थ:—-यहांसे आगे, क्षार, त्रिफला, चित्रक्षगण, सफेद असगंध, गिक्रेय, पुनर्नवा आदि विशिष्ट व श्रेष्ठ औषधि जो कि मयंबर रोगों को नाश करने में समर्थ है, असदश है, जिन के फल भी प्रत्यक्ष देखे गये हैं उन के द्वारा कहे गये श्रेष्ठ कियाविशेषा को अर्थात् इन औषाधियों के कल्पा को प्रतिपादन करेंगे ॥ ४०॥

### क्षारक स्पविधान

भारैरिश्वरकेश्वतालितिलजापापार्गनिर्गुश्किता । रंभाकीम्बुजिनित्रचित्रकतिलच्यातोरुमुष्टे(द्वांदैः ॥

<sup>-</sup>१. **अवदक्किका इ**ति पाठातर

कार्य के विश्वेभस्य वर्षुणां भासि ततः वादावश्रेषीकृतैः ।

तत्पादामस्रसहुँदैः परिपचेकातिह्रवं फाणितम् ॥ ४१ ॥ तस्मिन्सित्त्रकदुत्रिजातकधनान् संचूर्ण्यं पादांश्वती । दत्वा मिश्रितमेतदुक्तकृतसंस्कारं घटे स्थापितं ॥ सद्धान्ये कलकं निधाय पिहितं मासोध्हतं तं नरः। संभक्ष्याक्षयरोगवस्त्रभगणान् जित्वा चिरं जीवति ॥ ४२॥

भावार्थ:— तलमलाना, ईल, मृहली, तिल्जा (तिल्वासिनी शाली-तिल जिसके अंदर रहता है वह धान )चिराचिरा, सम्हाल, बेला, आक, कमल, एरंडवृक्ष, चीता तिल, इन प्रसिद्ध औषावियों को जलाकर भरमें करके उसे ( भरम से ) चौगुना पानीमें घोल-कर छानें। फिर उस क्षार जल को मंदाग्रिसे पकावर जब चौथाई पानी शेष रहे तो उस में [ उस पानी से ] चौथाई गुड मिलावे। फिर इतनी देरतक पकावे कि वह फाणित के समान न अधिक गाला हो और न पतला हो। पश्चात् उस में सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागरमोथा, इनको समभाग लेकर सूदमचूर्ण करके चतुर्थाश प्रमाण में मिलावे। इस प्रकार सिद्ध औषधि को पूर्वीक्तक्रमसे संस्कृत घड़े में भरकर, मुख को बंद कर धान्यराशि में गाल दें। एक महीने के बाद उसे निकालकर विधिन्नकार सेवन करे तो असाध्य बड़े २ रोगो को भी जीतकर चिरकाल तक जीता है॥ ४१ ॥ ४२ ॥

#### चित्रककल्प.

शुद्धं चित्रकम् छमुक्तविधिना निष्काथ्य तस्मिन्कषा—।
ये दग्ध्वा सहसा क्षिपेदमिलना सच्छकीरा शखना—॥
भीरप्याश्च विगाल्य फाणितयुतं कीर्ताकृतं सर्वग—।
नध्द्रव्येशि भिश्रितं श्चविद्धितं सम्यग्धदे संस्कृते ॥ ४३॥
तद्धान्धं निहितं समुध्हतमतो मासात्सुगंधं सुरू—।
पं सुस्वादु समस्तरोगानिवहमध्वसिसीव्यास्पदं ॥
एवं चित्रकसद्दसायनवरं पीत्वा नरस्तंततं।
यक्ष्माणं भ्रष्येदन्नवष्टमत्यर्थिसि सर्वान्गदान् ॥ ४४॥

१ इसी: रसस्तु यः पकः किंचिद्राद्धे बहुद्रवः । स पवेश्विकारेषु ख्यातः फाणितसंक्षया ॥ ईख का रस के इतना पकावे कि वह थोडा गाउ। हो ज्यादा पतना है। इसे फाणित कहते हैं॥

ं भाषार्थ: - गुद्धे किये हुए चित्रक के मूल को काथ विधि से पूक्तकर कादा हुपार कर के उस में शीप्र ही निर्मल श्रेष्ठ शर्करा व शंखनामि को जलाकर बाके और शिष्ठ, ही उसे छानकरके उस में भाणित मिलावे। वह ठंडा होजाने पर सम्पूर्ण संघ इस्से के कि कल्क मिलाकर, उसे संस्कृत वहें में भरकर घान्यराशि में गाढ दें। और एक महीने के बाद निकाल दे। इस प्रकार सिद्ध सुगंध, सुरूप, सुरुचि, सर्वरोग समूह को नाश करनेवाले, व सौल्यदायक इस चित्रक रसायन को विधिप्रकार हमेशा सेवन करे तो विशिष्ठ बलशाली राजयक्ष्मा [क्षय] भयंकर बचासीर एवं सम्पूर्ण रोग भी नाश हो जाते हैं। १३ ॥ १४ ॥

### त्रिफलादिकःप.

प्तं सित्त्रफलासुचित्रकगणाद्यक्तोरुसद्भेषजा । न्युक्तान्युक्तकषायपाकविधिना कृत्वा निषेट्यातुरः ॥ जीवेद्दर्पञ्चतत्रयं निष्टियोगैकमपाथी स्वयं । निर्वीयोऽप्यतिवीर्यर्धर्यसिहतः साक्षादनगोपमः ॥ ४५ ॥

भावार्थः — इसी प्रकार पूर्वोक्त ( ४० वें स्रोक में वहे गये ) शिष्तकां चित्रकाणोक्त आदि औषधियों को उक्त कषायपाक विधान से प्रकाकर [ फाणित या राक्कर, गंधद्रव्य आदि मिलाकर चित्रक कल्प के समान सिद्ध कर के ] रोगी सेवन करे तो वह मनुष्य तीन सौ वर्ष पर्यंत संपूर्ण रोगों से रहित हो कर बल्हीन होनेपर भी अध्यंत बल्हाली होते हुए, अध्यंत धैर्यशाली व कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण कर सुखसे जीता है ॥ ४५॥

#### कल्प का उपसंहार.

इत्येवं विविधविकस्पकस्पयोगं शास्त्रोक्तकमविधिना निषेक्य मर्त्यः । माप्नोति मकटबळ मतापमायुर्वीये चामतिहततां निरामयत्वम् ॥४६॥

भावार्थ:—इस प्रकार अनेक भेदों से विभक्त कल्पों के योगोंको शास्त्रोक्त विवि से सेवन करे तो वह मनुष्य विशिष्टबल, तेज, आयु, वीर्य, अजयत्व व निरीगृता की प्राप्त करता है।। ४६॥

मत्यक्षमकटफल्लमसिद्धयोगान् सिद्धांतोध्हतनिजबुद्धिभिः मणीतान् । बुध्यैवं विधिवदिह प्रयुज्य यस्ताहुर्यायासिलसिपवो भवंति मर्त्याः ॥४७॥

<sup>।</sup> १ वित्रक के जड़ की चूने के पानी में डालकर रखने से शुद्ध है। जाता है।

मांबंधि — जिन के पंछ प्रत्यक्ष में प्रकट हैं अर्थात् अनुभूत हैं, जो हुनिया में मिं प्रसिद्धि की प्राप्त हुए हैं, और सिद्धांत के पारगामी आचार्यों द्वारा प्रतिपादिस हैं ऐसे पूर्वीकी जीपधयोगों को जानकर विधि व यत्नपूर्वक जो मनुष्य उपयोग (सिंचन ) करते हैं वे सम्पूर्ण वैरियों को दुर्जिय होते हैं अर्थात् विशिष्ट कलंगार्क कि से उन्हें कोई भी वैरी जीत नहीं सकते ॥ ४७॥

इति तद्धितं रसरसायनकं परमीषधान्यस्तं । भास्त्रविहितविधिनात्र नरास्सम्भुपेत्य नित्यमुखिनी भवंति ते ॥ अथ चोक्तयुक्तविधिनात्र सदसद्वस्तुवेदिना सत्यिमिति । किमृत संकथनीयमञ्जापमित सततं निषेठ्यताम् ॥ ४८ ॥ ४

मानायोः — उपर्युक्त, मनुष्यों को हितकारक रस, रसायन व विशिष्ट औषधियों को प्रतिनित्य शास्त्रों का विति से सेवन करे तो मनुष्य नित्य सुखी हो जाते हैं। (इन औषधियोंके गुणोंकी प्रमाणता के लिये) पूर्वोक्त कथन सब सत्य ही है असत्य नहीं है यह कहने की क्या आवश्यकता है? असत्य व नकत्वी वस्तुओंको जानने बाले बुद्धिमान् मनुष्य इन सब रसायन आदिकों को पूर्वोक्तिविधि के अनुसार हमेशा (विचारपूर्वक) सेवन करें और देखें कि वे कैसे प्रमाव करते हैं? तार्याय यह है कि पूर्वोक्त थोगों के बारे में यह गुण करता है कि नहीं ऐसी शंका करने की जहरत नहीं है। नि:शंक होकर सेवन करें। गुण अवश्य दिखेगा ॥४८॥

नगरी यथा नगरमात्मपरिकरसमस्तसाधनैः।
रक्षति च रिषुभयात्तन्तां तनुष्ठक्तभेषजगणैरतथामयात्॥
इत्यीषधाचरणमत्र सुकृतीजनयोग्यमन्यथा।
धर्मसुर्वनिस्वयदेदगणः प्रस्तयं प्रयाति बहुदोषद्चितः॥४९॥

आदें समस्त साधनों से नगर को शाहुओं के अथसे रक्षा करता है उसी प्रकार शरीर के स्वामी [मनुष्य] औषत्र समृह रूपी साधनों द्वारा रोगरूपी शाहुओं के अयसे रक्षा करता है उसी प्रकार शरीर के स्वामी [मनुष्य] औषत्र समृह रूपी साधनों द्वारा रोगरूपी शाहुओं के अयसे शरीर की रक्षा करें। यदि वह पुण्यात्मा मनुष्यों के योग्य यहांपर [इन संहिता में ] कहें हुएं अविश्व वं आचरण का सेवन न करके अन्यथा प्रवृत्ति करें तो धर्म व सुख के छिये आश्रयभूत दृष्ट शरीर अत्यंत कुषित दोषों से दूषित होकर नह हो जायगा।। ६९॥

इत्येवं विविधीषधान्यले । सत्यमतो मनुजा निषेट्य सं- ॥ श्राप्तुवंति स्फुटवेव सर्वथा- । मुत्रिकं चतुष्कसत्फलोदयम् ॥ ५८ ॥

भावार्थ: — इस मकार पूर्व प्रतिपादित नाना प्रकार के ओषियों के बुद्धिमान.

• मनुष्य दथाविधि सेवन कर इस भव में तीन पुरुषार्थों को तो पाते ही हैं, लेकिन पर भव में भी धर्म अर्थ, काम मोक्ष को निश्चय से प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है औषि के सेवन से शरीर आरोग्य युक्त व दृढ हो जाता है। उस स्वस्थ शरीर को पाकर वह यदि अच्छी तरह धर्म सेवन करें तो अवश्य ही परभव में पुरुषार्थ मिलेगे अन्यथा नहीं। ५०।।

गंथकर्ता की प्रशस्ति

श्रीविष्णुराजपरमेश्वरमीिखमाला— । संलाखितांचियुगलः सकलागमज्ञः ॥ आलापनीयगुणसीकत सन्मुनीद्रः । श्रीनंदिनीदतगुरुगुरुक्कितांड्म् ॥ ५१ ॥

भावार्थ: — महाराजा श्री विष्णुगजा के मुकुट की माटा से जिन के चरण मुगळ सुशोभित हैं अर्थात् किन के चरण वमल में विष्णुराज नमस्कार करता है, जो सम्पूर्ण आगम के इत्ता हैं, प्रशंसनीय गुणों के घारी यशस्वी श्रेष्ठ मुनियों के स्वामी हैं अर्थात् आचार्य हैं ऐसे श्रीनंदि नाम से प्रक्षिद्ध जो महामुनि हुए हैं वे मेरे [ उप्रा-दिंत्याचार्य के ] परम गुरु हैं। उन ही से मेरा उद्धार हुआ है।। ५१॥

तस्याज्ञया विविधभेषजदानसिध्यै । सद्भैधवत्सछतपः परिपुरणार्थम् ॥ श्रास्त्रं कृतं जिनमतोध्हतमेतदृद्यत् । कल्याणकारकमिति प्रथितं धरायाम् ॥ ५२ ॥

भावार्थ: - उनकी [ गुरु की ] आज्ञासे नाना प्रकार के औषध दान की लिखि को लिये एवं सज्जन वैद्यों के साथ वारसल्य प्रदर्शनरूपी तप की पूर्ति के लिये जिन मत से उच्हत और लोक में कल्याणकारक के नाम से प्रसिद्ध इस शास्त्र को मैने बनाया॥५२॥

इत्येतदुत्तरमतुत्तरमुत्तमक्कैः विस्तीणेवस्तुगुतमस्तसमस्तदोषं । श्राम्भाषिसं जिनवैरस्युना मुनीदोवादित्यपण्डितमहागुरुभिः प्रणीतम् ॥५३॥ भावार्थः—इस प्रकार प्रतिपादित यह उत्तरतंत्र आयंत उत्तम हैं। अनेक पदार्थी के विस्तृत कथन के साथ युक्त है। संपूर्ण दोषों से रहित है। पिक सर्वज्ञ जिनेंद्र मगवान के द्वारा प्रतिपादित है [ उसीके आधारसे ] अब मुनींद्र उप्नादित्याचार्य नामके विद्वान् महागुरु के द्वारा प्रणीत है ॥ ५३ ॥

सर्वार्घाधिकपागधीयविल्लसद्भाषाविश्वषोड्डवलात् । प्राणावायमहागमाद्वितयं संगुद्ध संक्षेपतः ॥ उप्रादित्यगुरुर्गुरुर्गुरुगुणैरुद्धासि सीख्यास्पदं । श्वास्त्रं संस्कृतभाषया रचितवानित्येषु भेदस्तयोः॥ ५४ ॥

भावार्थ:—सर्व अर्थ को प्रतिप्रादन करनेवाली सर्वार्धमागधी मापा में अत्यंतु सुंदर जो है माणानाय नामक महाशास्त्र (अंग) उस से यथानत् संक्षेप रूप से संप्रहकर उप्रादित्य गुरुने उत्तम गुणो से युक्त सुख के स्थानभूत इस शास्त्र को संस्कृतभाषा में रचना की है। इन दोनों में इतना ही अंतर है। ५॥।

सारंकारं सुकब्दं श्रवणसुखमण प्रार्थितं स्वार्थविद्धः । प्राणायुस्सत्ववीर्यप्रकटवळकरं प्राणिनां स्वस्थहेतुम् ॥ निध्युक्तं विचारक्षममिति कुक्कलाः शास्त्रमेलद्ययावत् । कल्याणारुयं जिनेदेविरचितमधिगम्याग्च सौख्यं लभेते ॥ ५५॥

भावार्थ:—यह कल्याणकारक नामक शास्त्र अनेक अलंकारों से युक्त है, सुंदर-रान्दोंसे प्रथित है, सुनने के लिये सुखमय है (श्रुतिकटु नहीं है ) कुछ स्वार्थ की जाननेवालों [आत्मज्ञानी] की प्रार्थना से निर्मापित है, प्राणियों के प्राण, आयु, सत्त्व वीर्य, बल को उत्पन्न करनेवाला और स्वास्थ्य के कारणभूत है । पूर्वके गणधरादि महाऋषियों द्वारा प्रतिपादित महान् शास्त्र रूपी निधि से उत्पन्न है । विचार को महने-वाला अर्थात् प्रशस्त युक्तियों से युक्त है । जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है ऐसे इस शास्त्र को बुद्धिमान् मनुष्य प्राप्त कर के उस के अनुकूल प्रवृत्ति करें तो शींच्र ही सील्य को पाते हैं ॥ ५५ ॥

> अध्यर्धद्विसहस्रकैरपि तथाशीतित्रयस्मोत्तरै — । र्वृत्तेस्सचरितैरिहाधिकमहावृत्तेर्जिनंद्रोदितैः ॥ शोक्त शास्त्रपिदं प्रमाणनयनिक्षेपैर्विच।यर्थिय – । ज्जीयात्तद्रविचंद्रतारकमलं सीख्यास्पृदं प्राणिनास् ॥५६॥

भावार्थः —श्री जिनेंद्र भगवंत के द्वारा प्रतिपादित भिन्नर महान्हत्तों ( छंदस् ) के द्वारा, प्रमाण नय व निक्षेपोंका विचार कर सार्थक रूपसे दो हजार पांचसी तेरासी महाइत्तोसे निर्मित, सर्व प्राणियोंको सुख प्रदान करनेवाला यह शास्त्र जबतक इस लोक में सूर्य, चंद व नक्षश रहें तवतक बराबर अटल रहे ॥ ५६ ॥

अंतिम कथन.

इति जिनवनत्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहाबुनियेः ।
सकलपदार्थविरतत्तरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसायनतटद्वयभासुरता ।
निस्तिमिद हि शीकरानियं जगदेकहितम् ॥ ५७ ॥

भावार्थ:— जिस भे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोक के लिए प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिस के दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रमुखसे उन्पन्न दा खसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगत्का एक मात्र हितसाधक है। इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है। ॥ ५७ ॥

इत्युप्रादित्याचार्यविरचितकत्याणकारकोत्तरतंत्रे नानाविकरप कल्पनासिद्धयं कल्पाधिकारः पंचमोऽध्यायः आदितः पंचविंशतिनमः परिच्छेदः॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में त्रिद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा विकित भावार्यदीपिका टीका में कल्पसिद्धाधिकार नामक उत्तरतंत्रामें पांचवां व आदिसे पच्चीसवां परिच्छेद समाप्त।



# अथ परिाद्यीष्टरिष्टाध्यायः

#### भंगलाचरण व प्रतिश्वा.

# अरिष्ठनेमिं परमेष्ठिनं जिनं प्रणम्य भन्त्या प्राविनष्टकल्पं । विश्विष्टसंदिष्टसुरिष्टलक्षणं प्रवक्ष्यते स्वस्थजनेषु भाषितम् ॥१॥

भावार्थः — जन्मजरामरणार हित, परमेशी, सर्वकर्मी से राहित श्री नेनिनाथ तीर्थकर को भक्ति से नमस्कार कर ख़स्य मनुष्यों में पाय जानेवाळे एवं ( पूर्क वार्यो हारा ) विशेष रूप से प्रतिपादित रिष्ट [ मरणसूचक चिन्ह ] उक्षणों का निरूपण किया जायगा ॥ १॥

### रिष्टवर्णनं।हेशः

# रहस्यमेतःपरमागमागतं महाद्वनीनां परमार्थवेदिनां । निगद्यते रिष्टमिदं सुभावनापरात्मनामेव न मोहितात्मनाम् ॥२॥

भावार्थ: — यह रहस्य प्रमार्थ तत्व को जाननेवाले गणघर आदि तपोघनों के द्वारा निर्मित प्रमागम की परंपरा से आया हुआ है। और इन रिष्टों का प्रतिपादन सदा शुभ भावना में तत्पर सज्जनों के लिये किया गया है। न कि सांसारिक मेह में पड़े हुए प्राणियों के लिये। क्यों कि उन के लिये न रिष्टों का दर्शन ही हो सकता है, और न उपयोग है। हो सकता है। २।।

# मृतिर्मृतेर्छक्षणमायुषक्षयं मृतंरुपायाद्गर्छं कथंचन । विमोदितानां मरणं महद्भयं ब्रवीमि चेत्तरातः कर्य नौ भन्नुसार॥

भावार्थ: अयु के नाश होकर इस आत्मा के गत्यंतर की जो प्राप्ति होती है उसे मरण कहते हैं। विवादिक में भी मरण के कारण विद्यमान होने से वह भी किसी अंश में मरण ही कहलाते हैं। मोहनीय कर्म से पीडित पुरुषों को मरण का भय अत्यिक माछुम होता है। इसिटिय आगे उसी बात को कहेंगे जिस से उस का भय न हो ॥३॥

#### रहो में सदा मरणभय.

अथ भयत्नादिह रिष्टलक्षणं सुभावितानां प्रवदे महात्मनां । कटकटीभूतवयोधिकेष्विष प्रतीतमृत्योभयमेव सर्वदाः॥ ४॥ भाषार्थः अब आगे संसार की स्थिति को अब्धितरह निचार करनेवाके महात्वावों के छिये बहुत प्रयत्न पूर्वक मरणसूचक चिन्हों को कहेंगे। जो अत्यविक वृद्ध हुए हैं उनको मरणका भय सदा रहता है।। ४॥

मृत्यु को व्यक्त करने का निवेध.

ज्रुष्ठजामृत्युभयेन भाविता भवांतरेष्वमतिबुद्धदेशिनः । यतम् ते विभ्यति मृत्युभीतितस्ततो न तेषां भरणं बदेदिश॥ ५॥

भावार्थ: — जो छोग बुढापा रोग, मरण इन के भय से युक्त हैं और जो भवांतरों के विषय में कुछ भी जानकार नहीं है अर्थात् संसार के स्रक्षप को नहीं समझते हैं ऐसे व्यक्तियोंको (उन में व्यक्त मरण चिन्हों से इस का अमुक्त समय में मरण होजायगा यह निश्चय से मालुम पड़ने पर भी ) कभी भी मरण वार्ताको नहीं कहना चाहिये | क्यों कि वे छोग अपने मरण विषय को सुनकर असंत भयभीत हो जाते हैं। (जिससे अनेक रोग होकर मरण के अवधिके पहिले ही मरनेका भय रहता है, इतना ही नहीं यहि अरयधिक डरपोक हो तो तरकाल भी प्राणस्याग कर सकते हैं। | ५ ॥

मृत्यु को व्यक्त करने का विधान.

चतुर्गतिष्यप्यतुषध्ददुालिता विभीतिचत्ताः सञ्ज सारवस्तुः ते । समस्तसौख्यास्पद्मक्तिकांक्षिणस्मुखेन श्रुण्वतु निगद्यतेऽधुना ॥ ६ ॥

भावार्थ: — जो चतुर्गतिभ्रमणस्वस्त इस संसार के दुं: खों से भयभीत होकर सारभूत श्रेष्ठ व समस्त सौख्य के लिये स्थानभूत मोक्षको प्राप्त करका चाहते हैं, उनके " क्षिये तो मरणवार्ता को अवस्य कहना ही चाहिये। और वे भी अपने मरणसमय के चिन्होंको खुशी से सुनें। अब आगे उसी अरिष्ट लक्षणका प्रतिपादन करेंगे॥ ६॥

रिष्टलक्षण.

यदेव सर्वे विपरीतस्रक्षणं स्वपूर्वज्ञीतमकृतिस्वभावतः । तदेव रिष्टं मतिपादितं जिनैरतःपरं स्पष्टतरं मवक्ष्यते ॥ ७ ॥

भाषार्थ—शरीर के बास्तविक प्रकृति व स्वभावसे बिछकुळ विपरीत जो भी लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें जिनेंद्र भगवानने रिष्ट कहा है । इसी रिष्ट का लक्षण विस्तार के साथ यहां से आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ ७ ॥

۔ دیائی

#### द्विवार्षिकमरणलक्षण.

सदेव चंद्रार्कसुवण्डलं गहीत्रिसण्डमासण्डलकार्ध्वकच्छवि। गर्भाति सच्छिद्रसमेतमेव वा स जीवतित्थं सन्ध बत्सरद्वयं॥ ८॥

भादार्थ: जब मनुष्य को चंद्रमंडल, सूर्यमंडल पृथ्यो के तीनों खंड, इंद्रधनुष्य की प्रभा के समान पांचरंग से युक्त दिखते हों, अथवा ये छिद्रयुक्त दीखते हों, तो समझाना चाहिये कि वह दो वर्ष तक ही जीता है अर्थात् वह दो वर्ष में मरेगा॥ ८॥

### वार्षिकमृत्युलक्षण.

ंयदर्क्षचंद्रिपि च मण्डलमभां ध्रवं च तारामथवाप्यरुम्धतीम् । 🕝 🥕 मरुत्पथं चंद्रकरं दिवातपं न स्वैव पश्येक्षहि सोऽपि बत्सरात् ॥ ९ ॥

कार आवार्थः — जो मनुष्य अर्द्ध चंद्र में मण्डलाकार को देखता हो, और जिस को भुवतारा, अर्ह्भनी तारा, आकाश, चंद्रकिरण व दिनमें भूप नहीं दीखते हो वह एक वर्ष स्रोअधिक जी नहीं सकता ॥ ९ ॥

#### पकाद्शमासिकमरणलक्षण.

स्फुरत्त्रभाभासुरमिंदुमण्डळं निरस्ततेजोनिकरं दिवाकरं। य एव पद्मयन्मनुजः कदाचन श्याति चेकादश्रमासतो दिवस् ॥ १० ॥

भावाधे—जो मनुष्य चंद्रमण्डल को अधिक तीत्र प्रकाशयुक्त कृ सूर्थ मण्डल को तेजोरिहत अनुभव करता हो या देखता हो वह ग्यारह महीने मे स्प्री को जता हैं अर्थात् मरण को प्राप्त करता है ॥ १०॥

#### दशमासिक मरण लक्षणः

ह मपश्यति छर्दिकपात्ममूत्रसत्पुरीचरेतस्सुरचापसत्वभं । सुवर्णताराच्छविस्रप्त एव वा प्रबुद्ध एवं दश्चमान्स जीवति ॥ ११ ॥

भावार्थ:—स्वप्न में या जागृत अवर्था में जो मनुष्य अपना वमन, कफ, मूत्र, मल व बीर्य को इंद्रधनुष, सुवर्ण अथवा नक्षत्र के वर्ण में देखता हो वह दस मासतक जीता है ॥ ११ ॥

नवमासिक मरण लक्षण.

- सुदर्भहातं सुरकोकमागतं मृतान्यिक्षाचानथ वांबरे पुरे। महत्त्व जीवेश्वनमासमञ्जूतान् मळंनमानानिषकाञ्चतास्वरान्॥ १२॥ भाषार्थ: — जो मनुष्य श्वर्ग से आये हुए सुवर्ण वृक्ष को देखता ही और भयंकर कृप में कटकते हुए शरीरवाले व अत्यक्षिक मुद्धे [ नत ] हुए मनुष्यों को देखता ही एवं भाकाशु में मृत मनुष्यों को या विशाचों को देखता हो, वह नी महीने तक ही जिला है ॥ १२ ॥

### अष्टमासिकमरणसक्षण.

अकारणात्स्थू छतरो नरोऽविरादकारणादेव क्रुन्नः स्वयं भवेद्

भावार्थः — जो मनुष्य कारण के विना ही अतिशीष्र अधिक स्थूल हो जावे और कारण के विना ही स्वयं अत्यंत कृश हो जावे, और जिसकी प्रकृति कार्ष्ण के ंविना ही एकदम विकृत हो जावे तो वह मनुष्य आठ महीने तक ही जीता है ॥ १३ ॥

### सप्तमासिक मरण लक्षणः

यदप्रतो बाष्यथवापि पृष्टतः पदं सखण्डत्वप्रपीति कृर्दमे । सर्पाश्चरेषः स्वयमाद्र एव वा स सप्तमासाकपरं स जीवति ॥ ११ ॥

भावार्थ: -- जिस मनुष्य का पैर की चड में रखने पर उस पाद का चिन्ह आगे से या पीछे से आबा कटा हुआ सा हो जावें, पूर्ण पाद का चिन्ह न आवे, और पैर में छगा हुआ की चड अपने आप ही [ किसी विशिष्ट कारण के निना ही ] गीला ह्या रहे तो वह सात महीने के बाद नहीं जीता है। १४।

#### वाण्मासिकमरणलक्षणः

बल्ककाकोद्धतपृध्दकौशिकाविशिष्टकंगोप्रसुपिंगलादयः । श्विरस्पतिकाम्य वसंति चेद्बलात् स षट्सु मासेषु विनक्ष्यति ध्रुवम्॥१५॥

भावार्यः — उल्छ, कौआ, उदण्ड गृध, कौशिक, कंगु, उप, पिंगळ आदि पक्षी जिसके शिर को उलांबकर गये हों या जबरदस्ती शिरपर आकर बैठते हों जह क्रुह महीने में अवश्य मरण को प्राप्त करता है ॥ १५॥

#### पंचमासिक मरणलक्षण.

स पांशुतिथिन सुपांशुनाप्यरं ज्ञिरस्यसाक्षाद्वमृत्रते स्वयं । सपूमनीधार्गिद्वाभिवीक्ष्यते नरी विनद्यत्यय पत्रमासतः ॥ १६६ ॥ भाषार्थ: — धूळ से मिळा हुआ पानी अथवा के वळ धूळ से अप्रत्यक्षरूप से अपने मस्त क को मर्दन कर छेता है अर्थात् अकस्मात् उसे माळ्म हुए विना ही किर में छगा हुआ मिळता है अथवा उसे अपना मस्तक धूवों व हिम से व्यास हुआ सा माळूम होता है तो वह पांच महीने में मरता है ॥ १६॥

### चतुर्थ मासिक मरण लक्षण.

यदभ्रहीनेऽपि वियत्यन्नसद्विकांस्रविद्युत्पभया प्रपत्न्यति । यमस्य दिग्मागगतं निरंतरं शयात्यसौ मासचतुष्ट्याहिनम् ॥ १७॥

भावार्थ: — जो मनुष्य सदा बक्षिण दिशाके आवाश में मेघ का अस्तित्व न होनेपर मी बिजली की प्रमा के साथ, प्रंचड व चंचल आकाश को देखता है वह मनुष्य चार महीने में अवश्य स्वर्ग को चला जाता है ॥ १७॥

### त्रेमासिकमरण सक्षण.

यदा न पश्यत्यवछोक्य चात्मनस्तत्तुं प्रष्ठप्ते माहिषोष्ट्रवर्हभान् । भवातुरारुत्त दिवा च वायसैर्वृतोऽपि मासत्रयमेव जीवाति ॥ १८ ॥

माबार्थ: — जिसे देखने पर अपना शरीर भी नहीं दिखता हो, स्वप्न में सवारी करने की इच्छा से भैंस, ऊंट, गथा, इन पर चढ़ कर सवार्ग करते हुए नजर आवे तथा तथा दिन में की वों के साथ मरा हुआ माछ्म होवे तो वह तीन महिना पर्यंत ही जिपेगा ॥ १८॥

### द्विम।सिकमरणचिन्हः

सुरेंद्रचापं जक्ष्मध्यसंश्थितं प्रदृश्य साक्षात् क्षणमाजतम्बर्धः । विचार्थे मासद्भयजीतितःस्वयं परित्यजेदात्मपरिप्रद्वं बुधः ॥ १९ ॥

भाषार्थ: -- जिस मनुष्यको जल के बाच में साक्षात् इंद्रधनुष दीखकर क्षण भर में बिल्य होगया है ऐका प्रतात हो तो वह बुद्धिमान् मनुष्य अपना जीवन दो महीने का अवशेष जानका सर्व पारिप्रहों का परिचाग करें ॥ १९ ॥

#### मासिकमरणचिन्ह.

वदालकादक्षेनच्द्रभास्करमदीप्रतेत्रस्युनरां न पद्यति । समझपात्रं पतिवित्रमन्यया विखोकयदा स च मासमात्रतः॥ २०॥ भश्यार्थ:—जो मनुष्य अलका (कुटिल्केशे) व चंद्रमर्थ के तेज प्रकाश को भी नहीं देखता हो (जिसे नहीं दिखता हो) एवं समक्ष में उन के मतिबिंब को अन्यथा रूप से देखता हो तो समझना चाहिये कि उस का निवास केवल एक महीने का है।। २०॥

#### पाक्षिकमरण(चेन्ह.

यदा परस्मिन्निह दृष्टिमण्डले स्वयं स्वरूपं न च पद्दयति स्फुटं। प्रदीप्तगंषं च न वेक्ति यस्तत त्रिपंचरात्रेषु नरी न विद्यते ॥२१॥

भावार्थ:--जिस समय जिस मनुष्य का रूप दूसरों के दृष्टिमण्डल में अन्हीं तरह नहीं दिखता हो एवं जिसे तेज वासका भी अनुभव नहीं होता हो, वह तीन बार पांच दिन से अर्थात् १५ दिनसे अधिक नहीं जी सकता है ॥२१॥

### द्वादशरात्रिकमरणचिन्ह.

यदा श्वरीरं श्रवंगधतां वदेदकारणादेव वदंति वेदना । मबुद्ध वा स्वप्नतयैव यो नरेः स जीवति द्वादशरात्रमेव वा ॥ २२ ॥

आवार्थ: जब को भनुष्य अपने शरीर में मुद्दें के वास का अनुभव करता हो, कारण के विना की शरीर में पीड़ा बतलाता हो जागते हुए भी स्वप्नसे युक्त के समान मनुष्यों को दिख पड़ता हो तब से वह बाग्ह दिन तक की जीयेगा।। २२।।

### सप्तरात्रिकमरणचिन्हः

यदात्यिक्नहोत्यवछोऽसितो भवेद्यदार्विदं समवक्त्रमण्डलम् । यदा क्रपोले वलकेद्रगोपकस्स एव जीवेदिह सप्तरात्रिकं ॥ २३ ॥

भाषार्थ:—जन शरीर अकस्मात् ही निर्बंछ व काटा पड जाता हैं, सर्व साधारण के समान रहनेवाला [सामन्यरूपयुक्त ] मुख मंडल ( अकस्मात् ) कमक के समान गोल व मनोहर हो जावे, कपोल में इंद्रगोप के समान चिन्ह दिखाई दे तो समझना चाहिये कि वह सात दिन तक ही जीयेगा ॥ २३ ॥

#### त्रेरात्रिकमरणिवन्ह.

तुदं श्वरीरे मतिपीदयत्यप्यनूनमर्भाणि च मारुता यदा । तथोमदुर्श्वीकविद्धवन्नरस्सदैव दुःसी त्रिदिनं स जीवति ॥ २४ ॥ भावार्थ: — वात के प्रकाप से जब शरीर में सुई चुभनें जैसी [भवकर] पांडा हो, सर्कस्थानों में भी अत्यंत पांडा हो, भयंकर व दुण्ट विष्ट्र से कटे हुए मलक के समाव अत्यधिक वेदना (दर्द) से प्रतिक्षण व्याकुछित हो तो समझना चाहिये कि वह तीन दिन तक ही जीता है ॥ २४॥

#### दिरात्रिकमरणाविन्ह.

जकस्युश्रीतीईमश्रीतकोपमैः मसिच्यता यस्य न रामहर्नः। न वेचि यस्सर्वश्ररीरसिक्तियां नरो न कीवेड्रिदिनात्यरं सः॥ २५॥

भावार्थ:—वरफ के समान अद्भूत टप्डे जल से सेचन करने पर भी जिसे रोमांच नहीं होता है और जो अपने शरीर की सर्वित्रियायोंका अनुभव नहीं करता हो, वह दो दिन से अधिक जी नहीं सकता है।। २५॥

### एकरात्रिकमरणचिन्ह.

श्रुणोवि योप्येव समुद्रघोषमप्यपांगमं क्योतिरतिमयत्नतः । यथा न पत्रयेदयवा न नासिका नरश्च जीवेदिवसं न चापरम् ॥ २५ ॥

भावार्थ — जिसे समुदेशोष नहीं सुनाई देता हो, अत्यत प्रयत्न करनेपर भी आंख के कोये की ज्योति व नाक का अप्रमाग भा नहीं दिखता हो, वह एक ही दिन जीता है। इस से अधिक नहीं ॥ २६॥

### वेवार्षिकआदिमरणचिन्हः

पादं जंघां स्वजान्हकटिकृक्षिगळांस्त्वलं। इस्तवाहांसवक्षाऽगं क्षिरश्च क्रमतो यदा ॥ २७ ॥ न पश्येदात्मनच्छायां क्रमान्त्रिक्षेकवत्सरं। मासान्दश्च तथा सम्वतुरेकान्स जीवति ॥ २८ ॥ तथा पक्षाष्ट्रसत्त्रीणि दिनान्येकाधिकान्यापे। जीवेदिति नरो मत्वा त्यजेदात्मयरिग्रहम् ॥ २९ ॥

भावार्थ: — जिस मनुष्य को अपना पाद नहीं दिखें तो वह तीन वर्ष, जंघा नहीं दीखे तो दो वर्ष, जानु ( घुटना ) नहीं दीखे तो एक वर्ष, उरु ( साथल ) नहीं

१ कान के छिट्टों को अंगु।लियें।ने दकनेपर जो एक जाति का शब्द 'सुनाई देता है उसे समुद्राचीय कहते हैं॥

दीख पढ़े तो दस महाने, कटिप्रदेश नहीं दिखे तो सात महिने कुक्षि (कूख) नहीं दीखे तो चार महिने, और गर्दन नहीं दीखे तो एक महीना तक ही जीता है। उसी प्रकार हाथ नहीं दीखे तो पंद्रह दिन, बाहु (भुजा) न दीखे तो आठ दिन, अंस (खंदे=भुजा की जोड) नहीं दीखे तो तीन दिन, वक्षस्थल (छाती] शिर और अपनी छाया नहीं दिखे तो दो दिन तक जीता है, ऐसा समझ कर बुद्धिमान् मनुष्य परिप्रह का त्याग कर दे अर्थात् दीक्षा धारण करें ॥ २७॥ २८॥

### नवान्हिकादिमरणचिन्हः

भूयुग्पं नववासरं श्रवणयोः घोषं च सप्तान्हिकं। नासा पंचित्नादिभिन्यनयोज्योतिदिनानां त्रयं॥ निष्ठामकदिनं विकारति रसखाहारातो बुद्धिमां-। स्त्यवत्वा देहिमदं त्यजेत विधिवत् संसारभीरःपुमान्॥ ३०॥

भावार्थ:— दोनों भूवे। के विकृत होनेपर मनुष्य नी दिन, कान में समुद्र-घोष सदश आवाज आने पर कात दिन, न'क में विकृति होनेपर पांच या चार दिन, आंखों की ज्योति में विकार होनेपर तीन दिन और रसनेंद्रिय विकृत होनेपर एक दिन जी सकता है। इस को अच्छी तरह समझकर संसार से भीनेवाला बुद्धिमान् मनुष्य की उचित है कि वह शास्त्रोक्तविधि प्रकार दंह से मोह को छोडकर शरीरका परित्याग करें। अर्थात् सक्केखना धारण करें।। ३०॥

मरणका विशेषलक्षणः

हरभ्रांतिरिनिषरं दशस्पुरणता स्वेदश्र वक्त्रे भृशं । स्थैर्थे जीवसिरासु पादकरयोरत्यंतरोमोद्रमं ॥ साक्षास्त्रिमछपवृत्तिरिष तत्तीवज्वरः न्वाससं । रोपश्र मभवन्नरस्य सहसा मृत्यूरुसछक्षणम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः --- मनुष्य की दृष्टि में भ्राति होना, आंखो में अंधेरी आना, आंखो म रफुरण व आंसूका अधिक रूप से बहना, मुख में विशेष पसीना आना, जीव सिराओ [जीवनधारक रक्तवाहिनी रसवाहिनी आदि नाडीयों ] में स्थिरता उत्पन्न होना अर्थात् हरून चरून बंद हो जाना, पाद व हाथपर अत्यिवक रूप से रोम का उत्पन्न होना,मरूकी अधिक प्रवृत्ति होना, तीने अवरसे पीडित होना, श्वास का रुक जाना, ये रुक्षण अकस्मात् प्रकट हो जावें तो सन्द्यना चाहिये कि उस मनुष्य वा मरण जल्दी होनेवाला है ॥३१॥

१. १०६ डिग्रीसे जपर ज्वर का होना.

रिष्टक्ष्कट होने पर मुमुक्षुआत्माका कर्तव्य.

प्रं साम्राष्ट्रप्रिष्टो विशिष्टस्त्यक्ता सर्व वस्तुनाळं कळतं ।
गत्वोदीची तां दिशं वा प्रतीची मारवा सम्यग्रम्यदेशं विश्वाक्षम् ॥३२॥
निर्जतके निर्मळस्मिमागे निराकुळे निरप्रतानिमित्ते ।
तीर्थे जिनानामयवाळचे वा मनोहरं पग्रवने वने वा ॥ ३३ ॥
विचार्य पूर्वोत्तरसिर्धां तां भूमी शिलायां शिकतामु वापि ।
विभाय तत्सेत्रपतेरसप्त्रमामभ्यर्ववेडजैनपदार्शवेदम् ॥ ३४ ॥
एवं समभ्यर्च्य जिनेंद्रष्टंदं नत्वा सुदृष्टिः प्रविनष्टभीतिः ।
ध्यायेदथ ध्यानमपीद धर्म्य संशुक्छमात्मीयस्त्राज्ञुरूपम् ॥३५॥
एवं नमस्कारपदान्यन्नं विचित्येज्जैनग्रणैकसपत् ।
ममापि भूगादिति मक्तिहेत्त् समाधिमिष्टःमन्नुनेषु मान्यः ॥ ३६ ॥

भावार्थ:— उपर्श्वत प्रकार के लक्षणोसे युक्त रिष्टों को प्रत्यक्ष देखनेपर विवेकी पुरुष को उचित है कि वह अपने वस्तु, वाहन, पुत्र, मित्र, कलत्र, बंधुकन आदि समस्त परिप्रद्दों को छंड कर उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित किसी विशाल व रम्य प्रदेश की ओर जावे। जहां के भूप्रदेश जीवोंसे रिहत, पित्र, संसार से निःस्पृहता को उत्पक्ष करने के किये निमित्तभूत, एवं निराकुछ हो, ऐसे तीर्थस्थान, सुंदरजिनमंदिर, बगीचा या जंगल में जाकर वहां पर पूर्व या उत्तर दिशा में, निर्मलभूमि, शिला या बाल्य पर बैठकर सब सं पाईले उस क्षेत्र के अधिपति (क्षेत्रपाल) की पूजा करें। पश्चात् अधिनेंद्र मगवान के चरणकमलों को मिक्तभावसे पूजन करें। इस प्रकार चौबीस तिर्थकरों की पूजा कर के और उन्हें नमस्कार कर वह भय से रहित सम्यग्हिल्ट मनुष्य, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म्य ध्यान व द्युक्त ध्यान की ध्यावे। वह मनुष्यों में अध्य समाधि मरण को चाहता हुआ, ध्यानावस्था में जिनेद्र देव के विशिष्टगुणकर्यी सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो या हुझमें प्रगट हो इत्यादि दिन्य विचार या माव से पंचारमें क्रियोंके दिश्य मंत्रा (पंचनमस्कार) का एकाप्रचित्त से दितवन करें। [समय निकट आनेपर सक्षेत्रना धारण कर के किर ध्यानावस्त होवे] [१३ २॥३ ३॥३ ४॥३ ६॥

रिष्टर्वणनका उपसंद्वार.

उप्रादित्यमुनींद्रवाक्यकाँटतं स्वस्थेषु रिष्टं विदि-! त्वा तत्सन्मुनयो मनस्यञ्जदिनं संघार्थ वैद्यादिकान् ॥

१ सध्ययाचा इति पाडांतरं॥

# संसारस्य निरूपितानपि जराजन्मोरुमृत्युक्तमान् । दंहस्याभ्रुवतां विचित्य तपसा ज्येष्ठा भवेयुरसद्या।।

भावार्थ:—इस प्रकार महामुनि उग्रादित्य चार्यके वचन के द्वारा प्रकाटित स्वस्थ पुरुषों में पाये जानेवाले मरणसूचक चिन्हों को अन्छीतग्रह समझकर, [यदि वे चिन्ह अपने २ द्वारीर में प्रगट हों तो ] मुनिपुंगव, मन मे धैर्य ध्येयं आदिनों को धारण करते हुए एवं संसार का विरूपपना जन्म जरा (बुढापा) मरण इनके क्रम या स्वरूप और शारीर की अस्थिरता आदि बातों को चिंतवन बरते हुए, हमेशा मेक्षदायकत्व में अप्रेसर होवें ॥ ३७ ॥

इति जिनबन्त्रनिर्भतसुन्नास्त्रपहांबुनिधेः । सक्रष्ठपदार्थविस्तृततारंगकुळाकुळतः ॥ उभयवार्यसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ: — जिस में संर्ण इन्य, तत्व व पदार्थक्ती तरंग उठ रहे है, इह छोक परछोक के लिए प्रयोजनीं भूत साधनक्त्पी जिस के दो सुंदर तट हैं। ऐसे श्रीजिनेंद्रमुख से उत्पन्न शाश्वसभुद्र से निकली हुई बूंदके समान यह शाख है। साथ में जग्त्का एक मात्र हितसाधक है [इसलिए ही इसका नाग कल्याणकारक है]॥ ३८॥

इत्युद्रादित्याचार्यकृतकल्याकारणके महासंहितायामुत्तरोत्तरे [भागे] स्वस्थारिष्टानिष्टदं महारहस्यं महामुनीनां भावनार्थ-मुपदिष्टपरिशिष्टरिष्टाध्यायः॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक महासंहिता के उत्तर नंत्र के उत्तर माग में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्थनाय श्वाह्मी द्वारा छिखित भावार्थदीपिका टीका में स्वस्थों में अनिष्टद अस्ष्टिस्चक, महामुनियोंको भावना करने के खिये उपदिष्ट, परम रहस्य को वर्णन करनेवाळा परिशिष्टरिष्टाच्याय समाप्त।

# अथ हिताहिताध्यायः।

इह तावदायं वैधं आईतमेवेति निश्चीयते । यथा चोक्तं--

# आईतं वैद्यमाद्यं स्याद्यतस्तत्यूर्वपक्षतः। हिताहिताय विज्ञेयं स्याद्वादस्थितिसाधनम्॥

इह ताबिद्वताहिताध्याये स्वपक्षस्थापनं कर्तुमुद्यतः स्याद्वादवादिनामुपिर पूर्व-पक्षमेवमुद्वोषयत्याचार्यः । हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं तिपत्तस्यापध्यमित्यनेन हेतुना न किंचिद् द्रव्यमेकाततो दिताहितं वास्तांित कृत्या केचिदाचार्या ब्रुवितः । तन्न सम्यगिह खलु द्रव्याणि स्वभावतस्ययोगतश्चेकांतिहितान्येकांताहितानि च मवंति । एकाताहितानि सजातिसात्म्यत्वात् सिललघृतद्व्यवीदनप्रभृतांिन । एकाताहितानि तु दहनपचनमारणादिष्वपि प्रवृत्तान्यप्रिक्षारिवषािण । संयोगतश्वापराणि विषसदशान्येव भवति । हिताहितािन तु यद्वायोः पथ्यं तिपत्तस्यापथ्यं वायोश्वासिद्धमित्यत्वतु न सम्यगित्येकातवा-दिना प्रतिपादितं तत्तु न सम्यक्षथितिमिति चेदेकातशद्वः सर्वथावाची वर्तते न कथं-चिदाची । सर्वथाशद्वस्यायमर्थः । सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकारिहितािन द्रव्याणि हितान्येव मवंति चेत्, नवज्वरातिसारकुष्टभगंदरातिसाराक्षिरागप्रवणादिनिपाडितशर्रारिणामिप

# हिताहिताध्याय का भावानुवाद.

यहांपर सबने पहिले इस बातका निश्चय करते हैं कि आधुर्वेदमे सबसे प्रथम-स्थान आईत आयुर्वेद के लिये ही मिल सकता है। कहा भी है।

आहित वैद्य [ आयुर्वे : ] ही प्रथम है । क्यो कि स्यादादकी स्थितिके लिये वह सावन है। और पूर्वपक्षसे दितादितकी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिये उपयुक्त है।

यहांपर अपने पक्षको स्थापन करने मे प्रवृत्त आचार्य पहिले स्यादादवादियों के प्रति पूर्वपक्षको समर्थन करते है। बादमें उसका निरसन करेगे।

लोकमें पदार्थोंका गुणधर्म अनेकांतात्मक है। जो बात के लिये हितकर है वह पित्तके लिये अहितकर है। अतएव द्रव्य हिताहितात्मक है। इस हेतुसे दुनियामें कोई भी द्रव्य एकांतद्दृष्टिसे हित या अहितक्त्पमें नहीं है इस प्रकार कोई आचार्य [ जैना-चार्य ] कहते है। यह ठीक नहीं है। क्यों कि लोक में द्रव्य अपने स्वभाव व संयोगसे एकांत हित व अहित के रूपमे देखे जाते हैं। एकांत हितकर तो रोगके लिये प्रयोजनी-भूत जल, चृत, द्र्व व अन आदि है। एकांत अहित जलांन, पचाने, मारने आदि में

सर्वयात्यंतिहतान्येव भवंतीत्येविमिदानी प्रणीतिरेतैरप्यातुरेरात्महितार्थिभिः सततमुपभोक्तः व्यानि स्युरतथा क्षाराग्निशास्त्रविषाण्यप्यतिनिपुणवैद्यगणस्तत्तत्साध्यव्याधिषु प्रयुक्तानि प्रत्यक्षतस्तत्क्षणादेव प्रवृद्धव्याध्युपशमनं कृत्यातुरमितसुखिनमाशु विधायात्यंतिहतान्येव भवंतीत्येवं सर्वाणि वस्त्वि हितान्येवेति तत्सिद्धं भवति ॥ तथाचोक्तः— विषमिपि विषातकं भवत्याहेयं नहि स्पृशंतं मारयति विषं स्वशक्तिमते तद्पि मंत्रेगदीन प्रयुक्तं स्थावरमेतेनेतरं मतुनं ॥

तथा विषोदरिचिकित्सायां । परुषविषमविषिविषयणमध्योषधिमित्युक्तं । यथाः— काकोदन्यश्वमारकगुंजामूळकल्कं दापयेत् । इक्षुखंडानि वा कृष्णसर्पेण दंशियत्वा भक्षयेत् । म्रुजं कंदजं वा विषमासेवेत । तेनागदो भवतीति विषमि विषोद-भिणा निषिवितमविषात्मकमेवामृतिमिति वातिसुखाय कल्प्यते । विषस्य विषमीषधिमिति वचनात् । तथोक्तं चरके विषचिकित्सायां ।

> जंगमं स्याद्धोभागमूध्वभागं तु मूळजं । तस्याइंष्ट्रिविषं मौळं इंति मौळं च दंष्ट्रिनम् ॥

तथा चाग्निरप्यग्निविपौषधस्वेनोपदृष्टः ।

प्रवृत्त अग्नि, क्षार, विष आदि है। पदार्थीके संयोगसे अन्य भी पदार्थ विषसदश होते है। वे भी एकांत्रसे अहितकारक है।

[प्र] द्रव्य हिताहितात्मक है। जो वातके लिये हितकर है वह पित्तके लिये अहितकर है यह जो कहा गया है वह ठींक नहीं हं, ऐसा कहोंगे तो हम सवाल करते हैं कि एकांत राद्ध का क्या अर्थ है। उत्तर में एकांतवादी कहता है कि एकांतराब्द सर्वथा बाची है। कथंचित् वाची [किसीतरह अन्यरूप भी हो सकेगा] नहीं है। सर्वथा राब्दका खुलासा इस प्रकार है। सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकारोंसे हित द्रव्य हितकारक ही होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। ऐसा कहोंगे तो ठींक नहीं है। क्यों कि यदि हितकारक द्रव्य एकांतसे हितकारक ही होंगे तो जो हितद्रव्य हैं उनका उपयोग नत्रव्यर, अतिसार, कुछ, भगंदर, नेत्ररोग, त्रण आदि भयंकर रोगोंमें भी हितकारक ही सिद्ध होगा। फिर अब उपर्युक्त सभी रोगियोंको अपने रोगोंके उपरामन कं लिये हितद्रव्य जो उन रोगोंके लिये उपराक्त हो चाहे अनुपयुक्त उनका उपयोग करना ही पड़ेगा। इसीप्रकार क्षार, आग्ने व विषसदश पदार्थ किसी किसी रोगको तात्कालिक उपराम करते हुए प्रत्यक्ष देखे जानेपर सभी रोगोंके लिये अत्यंत हिताबह ठहर जायेगे। क्यों कि क्षार, अग्नि, विष आदिसे भी अनेक रोग तत्क्षण साध्य देखे जाते है। कहा भी है। विष

र मंत्र नत्रागदापयुक्तं इति क पुस्तके । २ स्थावरमरनेतरं मनुजा इति क पुस्तके ।

स्ते कुन्नाग्निमतपनं कार्यमुष्णं च भेषजम् । इति दहेदंत्रमयोत्कृत्य यत्र बंधो न शक्यते । आचूषणच्छेददाहाः सर्वत्रैव च पूजिताः ॥

तथा चैवमतिनिशितक्र्गशस्त्राण्यपि प्रयुक्तानि स्नावणविधावतिसुखकराणि भवेयुरि-रथेवयुक्तं च ।

> छ। घवं वेदन। श्वांतिव्यां वेवेंगपरिक्षयः । सम्यग्विनिस्रते लिंगं प्रसादो मनसस्तथा ॥

> > सुश्रुत अ. १४ स्हो. ३३

इत्येवमिनश्वारशस्त्रविषाणि हित्तहितान्येव सर्वथेति प्रतिपादयतः स्ववचन विशेषदोषोऽध्यतिप्रसञ्येत । तथास्ताति चेत् चिकित्सा तु पुनस्सर्वप्राणिनां सर्वव्याधि— प्रशमनविषश्वारास्त्राग्निभिः चतुर्भिस्तथा प्रवर्तते कर्माभिनिर्वर्यते ॥ तथा चोक्तम् ।

> कर्मणा कश्चिदंकेन द्वाभ्यां कश्चित्त्रिभिस्तथा। विकारस्साध्यते कश्चिच्चतुर्भिर्षि कर्मभिः॥

भी विषांतक अर्थात् विषको नाश करनेवाला होता है। इसलिए वह सर्वथा त्याज्य नहीं है। क्यों कि उसे स्पर्श करनेवालेको बह मारता नहीं है। यदि उसे मंत्र व भौषधको प्रयोगसे उपयोग किया जाय तो उससे कोई हानि नहीं है अर्थात् मरण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार विषोदरचिकित्सामे प्रतिपादन किया गया है कि कठिन अयंकर विषोक्ता सेवन करना भी कभी कभी औषध होता है। जैसे काकोदनी,अश्वमारक, गुंजामूल कल्क को देनेका विधान मिलता है। ईखके दुकलेको कृष्णसर्पसे दंश कराकर भक्षण करना चाहिये। मूलज बा कंदज विषको सेवन करना चाहिये जिससे बह निरोगी होता है, इस प्रकार विषोदरी विषका भी सेवन करें तो वह अविधालमक होकर वह अत्यंतसुख के लिये कारण होता है। शास्त्रोमें भी विषका विष ही औषध के रूपमें प्रतिपादित है। चरक संहिताके विषचिकित्साप्रकरणमे कहा भी है। जंगम विषकी गित नीचेकी ओर होती है। और मूलज विषकी गति उपरक्ती ओर होती है। इस लिए दंष्ट्रिविष मूलविषका नाश करता है औष मूलज विष दृष्टिविषका नाश करता है। इसीप्रकार अग्नि भी अग्निविषके लिए औषि के रूपमें उपयुक्त होती है। जहांपर धाव हो गई हो एवं वंधनिकया अश्वय हो, वहापर कृश अन्तिसे जलाना एवं उप्प आंविवता उपयोग करना एवं च धावको उकर कर पुन: जलान, आदि प्रयोग करना,

योगतश्च पराणि विषसदशान्येव भवंत्येवं प्रतिपादितं, तदप्रसिद्धविरुद्धानैकांतिकं वर्तते । केषांचिन्मनुष्याणां सर्वभिक्षणामध्यशनशीलानां पित्तममास्युतगुडमुद्गमूलक्षपाय दुग्धदिषमधुल्वरशितांषणनवपुराणातिजांणांतितरुणातिकक्षातिश्चितग्धातितरमयुक्तबहुभक्षण-भोजनपानकाषनेकविधविरुद्धाविरुद्धद्रव्यकदंबकाकारकरं बह्वाहारनिषेविणां भिक्षाशिनां भिक्ष्रणामतिबलायुश्तुष्टिपुष्टिजननत्वादिरुद्धान्यय्यविरुद्धान्येवोपलक्षायितव्यानि भवंति । तद् स्था विरुद्धाविरुद्धान्येव सवंति । तद् स्याद्धाद्यादिवैद्धशास्त्राचार्यः सुभुतोऽप्येवमाह ॥

# सारम्यतोऽस्पतया बाऽपि तीक्ष्णाग्नेस्तरूणस्य च । स्निग्धम्यायामहस्मिनां विरुद्धं वितथं भवेत् ॥

तस्माद्वस्तूनामनेकांतात्मकत्वादाहितमेव वैद्यामिति निश्चीयते । तथा चैबमाह, केषांचिदेकांतवादिनां पृथग्दर्शिनां द्रव्यरसभीर्यविपाकिष्ठिया विपाको द्रव्यस्य स्वाद्राम्डकदु-कात्मकः प्रत्येकमन्यवादिनां मतमत्यंतं दूषणास्पदं वर्तते इति । किंतु द्रव्यं, रसवीर्यस्निग्धं तीक्षणं पिच्छिलं स्रक्षमुष्णं शीतं वैद्यदां मृदुत्वं च वीर्यविपाकेभ्यो भिन्नं वा स्यादाभिनं वा । यदि भिन्नं स्यात् गोविषाणवत् पृथग्दरयेतेति । यद्यभिन्नमेकमेव स्यादिद्रशक्रपुरद्वस्वत् ।

चाहिये। घावके विषको चूसकर निकालना, छेदन करना, जलाना ये क्रियायें विषचिकित्सामें सर्वत्र उपयोगी है। इसीप्रकार अत्यंत तीक्षण शस्त्रोंका भी प्रयोग विष
(रक्त) स्नावण विधानमें अत्यंत सुखकर हो सकता है। कहा भी है। शरीर में हलकेपनेका अनुभव होना, रोगका बेग कम होना, मनकी प्रसन्नता ये अच्छीतरह रक्त
विस्नावण होनेके लक्षण हैं। इसप्रकार अग्नि, विष, क्षार आदिको जो सर्वधा हितकारक
या सर्वधा अहितकारक ही बतलाता है उसे स्ववचनिवरोधदोषका भी प्रसंग आसकता
है। उसीप्रकार यदि माना जाय तो चिकित्साविधिमें सर्व प्राणियों को संपूर्ण रोगोंको
प्रशमन शरनेके लिए विष, क्षार, अस्त और अग्नि कर्मका जो प्रयोग बतलाया गया है
उसका विरोध होगा। कहा भी है कि कोई रोग एक कर्मसे चिकित्सित होता है, कोई
हो कर्मीसे और कोई तीन कर्मीसे एवं कोई र दिकार चारों ही वर्मी [विष,क्षार,अग्नि

इसी प्रकार संयोगसे अन्य पदार्थ भी विषसदश ही होते हैं ऐसा जो कहा है यह असिद्ध विरुद्ध और अनैकांतिक दोषसे दूषित है। कोई २ मनुष्य सब कुछ खानेवाले,

१ दिशाने इति मुद्रितपुस्तके सुभुतसंहिता स्वस्थान अ. २१ की २२

द्रव्यरसर्वार्थिविपाकशद्भाः पर्यायशब्दास्युस्तस्माद्द्रव्यरसर्वार्यविपाकात्मकं वस्तुतस्वात्तेषां कथंचिद्भेदांमदस्वरूपिकरूपणक्रमेण बहुवक्तव्यमस्तिति प्रपंचमुपसंहृत्य दृष्टेष्टप्रमाणाम्या-मिकद्वात्मद्रव्यक्षेत्राकालभावचतुष्ट्यसिनिधानादस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वैकत्वानेकत्ववक्त-व्यावक्तव्याद्यात्मकसापेक्षस्वभावद्रव्यरसर्वीर्यविपाकस्वरूपिनिरूपणतः स्याद्वादमेवावलंबनं कृत्वा वैद्यशाक्षाचार्यः सुश्रुतोऽप्येवमाह ॥

पृथक्त्वदक्षिनामेष वादिनां वादसंग्रहः ।
चतुर्णामपि सामग्रयमिच्छंत्यत्र विपश्चितः ॥
तह्र्व्यमात्मना किंचित् किंचिद्वीर्येण संयुत्तम् ।
किंचिद्रसिवपाकाभ्यां दुोषं इति करोति वा ॥
पाको नास्ति विना वीर्योद्वीर्यं नास्ति विना रसात् ।
रसो नास्ति विना द्रव्याद्द्रव्यं श्रेष्ठतम स्मृतम् ॥
जन्म तु द्रव्यगुण[रस]योरन्योन्यापेक्षिकं रमृतम् ।
अन्योन्यापेक्षिकं जन्म यथा स्यादंददेदिनोः ॥
वीर्यसंज्ञा गुणा येऽष्टी तेऽपि द्रव्याश्रयाः स्मृताः ।

बारबार खानेवाले, पित्तकर [ मांसरिहत ] गुड, मृंगका कषाय, दूध, दही, मधु, घृत, ठंडा, गरम, ताजे बासे रूक्ष स्निग्ध आदि अनेक प्रकारके विरुद्ध बहुतसे आहारोंको प्रहण करनेवाले सन्यासियोंको वह संयोगजन्य आहार होनेपर भी तृष्टि पृष्टि आयुबलकी हृदिहेतुक देखा जाता है । एवं विरुद्ध होनेपर भी अविरुद्ध दंखे जाते है । अर्थात् ऐसे संयुक्त आहारोंको प्रहण करने पर भी वे मिक्षुक साधु हृष्ट पृष्ट देखे जाते है । इसलिए इन्य, क्षेत्र काल, भावके बलसे सर्व पदार्थ विरुद्ध होनेपर भी अविरुद्ध होते है । अत एव स्याद्वादवादि वेध सुश्रुताचार्य भी इस प्रकार कहते हैं कि यधिप विरुद्ध पदार्थोंका मक्षण करना अपायकारक है । तथापि उन पदार्थोंको खानेका अभ्यास नित्य करने सं, अल्प प्रमाणमे खानेसे, जठराग्नि अत्यधिक प्रदीप्त रहनेपर, खानेवाला तरुण व स्वस्य रहनेपर स्निग्ध पदार्थों के मक्षण के साथ कसरत करने वाले होनेपर, विरुद्ध पदार्थों के खाने पर भी अविरुद्ध ही होते हैं अर्थात् उन पदार्थों से कोई हानि नहीं होती । इसलिए पदार्थों मे अनेकांतात्मक धर्म रहते हैं । अत्यव जैन शासनमें प्रतिपदित आयुर्वेद ही सर्व प्राणियोंके लिए श्रेयरकर है इस प्रकार निश्चय किया जाता है ।

२ सुभूतसंहिता स्त्रस्थान अ- ४१ क्ये. १३ १४-१५-१६-१७

# रसेषु न भवन्त्येतं निर्गुणास्तु गुणाःसमृताः । १ द्रव्याइव्यं तु यस्माच्च विद्यी वीर्ये तु पहूसाः। द्रव्यं श्रेष्ठपतो व्रेयं शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥

इत्येवमा चनेक श्लोकसमूहस्य सकारो पदेराकाशेषविरोषद्रव्यगुणात्मकवस्तुस्वरूप-निरूपणं स्याद्वादवादमेवश्रित्य स्वरास्त्रं स्वयमभिमतस्याद्वादस्थितिरेव तावत्। नानाचार्यः।

त्तरमाज्जिनेद्रप्रणीतप्रमाणते उक्तं तस्माचद्रभिमतदुर्भतैकांतवादं परिखञ्य विवक्षितस्य-रूपानेकथर्माथिष्ठितानेकवस्तुतत्वप्रतिपादनपरं माणावायमहागमांभोनिधेरमोनिधर्छक्मीरिव सकल्लोकहितां है बानवचिवानिर्गतेतिविद्यार्दे भेरप्यद्यापि सद्योमुदितहृद्यैरत्यादराद्गृह्यते ॥

ततो जिन गतिमुखकमलविनिर्गतपरमागमत्वादतिकरुणात्मकत्वात्सर्वजीवदयापरत्वा-कदंबकात्रिवणीष्टदशांगुलशारिकानामजल्कासह्यपदा-केचिङ्जळुकावसाधन स्वस्थेति तिर्यग्यनुष्यसंसाराणां चिकित्सा विधायित्वात्तथा वधेनाप्येवविधेन कन्याणाभिव्यवहारेण बंधुभूतेन भूतानां सहायवतो विशिखानुचिकतद्योतिवेदाचार निरूपणिविकित्साभिनानेपि सत्यवर्मपरेण प्रमोदकारुण्येपि क्षमालक्षणप्रज्ञाज्ञानविज्ञानायनेक-गुणगणोपेतेन वैधेन पुरुषिशेषापेश क्षित यथाई प्रतिपत्तिक्रियायां चिकित्सा विधायते इति तत्कथं क्रियते इति चेत्।

उपर प्रतिगरित द्रव्यरप्त वीर्थित्रपाक का पृथक्त इन मे भिनता माननेवाले एकातवारियों का मत है । परंतु जो वस्तुतत्व के रहस्यज्ञ विद्वान् हैं

इसी प्रकार कोई एकातवादी द्रव्य रस वीर्थ विवासको पृथक्वरूपसे स्वादु, अस्छ व कट्क रूपसे स्वीकार करते हैं, यह अन्यंत दृषणास्पद है। ऐसी हास्तमें द्रव्यरस एवं बीर्यरूप स्निग्ध सीदण, पिछिछ, मृदुत्व, रूश्न, उप्ण, शीत, निर्मछता ये बीर्य विपाकसे मिन है या अभिन्न १ यदि भिन्न हो तो गोविषाणके समान पृथक् देखनेमें आवेगे। यदि अभिन हो तो ये सब इंद्र रुक्त पुरंदरादि शब्दोके समान एक ही पदार्थ के पर्यायवाची रुद्ध ठहर जावेगे। इसलिये द्रव्य रस वीर्य विपाकात्मक ही बस्तुतत्व होनेसे एवं उनके द्रव्यसे कथंचित् भेदांभद स्वरूप होनेसे, उनका निरूपण अयंत विस्तृत है। अतएव उसे यहांपर उपसंहार कर इतना ही कहा जाता है कि प्रत्यक्षानुमान प्रमाणसे अविरुद्ध रूपसे रहनेवाले, द्रव्य, केत्र काल, भावके सानिष्यके, पदार्थीमें अस्तित्व मास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्वानेकत्व, वक्तव्यावक्तव्यादि परस्परविरुद्ध अपितु सापेक्ष स्वरूपके अनंत धर्म रहते है। उसीप्रकार द्रव्यरस विर्यविपाकादि भी अविरोधरू-पसे रहते हैं। इसी स्वाद्वादवादको अवलंबन कर वेषशास्त्राचार्य सुश्रुत भी कहते हैं।

१ इस्ये इस्याणि यस्मादि विपच्यंते न पहुसाः ॥ इति मुदित्तमुभूतंत्रीहताम् ॥

# दया च सर्वभृतेषु द्वादिता व्रतथारिषु । कारूण्यं विख्वस्थानेषु चोषेक्षा निर्देये श्रवे ॥

# आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषस्रये विदुः । स्रीणदोषेऽनृतं वाक्यं न त्रूयादोषसंभवम् ॥

एक को प्राधान्य नहीं देकर चारों के समुदाय को ही प्राधान्य देते हैं। क्यों कि वह उपयुक्त द्रव्य कहीं २ अपने स्वभावसे दोषोंको हरण करता है या उत्पन्न करता है, कहीं २ वीर्थसे युक्त होकर दोपोंको नाश करता है या उत्पन्न करता है। कहीं कहीं विपाकसे युक्त होकर दोपोंको दूर करता है या उत्पन्न करता है। इसके अछावा द्रव्यमें वीर्यके विना विपाक नहीं हुआ करता है, एवं रसके आश्रयके विना वीर्यमा नहीं हुआ करता है। रस , गुण ] द्रव्यके आश्रयको छोडकर नहीं रह सकता। इस छिए द्रव्य ही सबसे श्रेष्ठ है। जिसप्रकार देह व आत्माकी उत्पत्ति परस्पर सापेक्षिक है उसी प्रकार दव्य की गुणकी उत्पत्ति मी परस्पर सापेक्षिक है। वीर्य के रूप में प्रतिपादित स्निग्वत्व आदि जो आठ गुण है वे भी द्रव्य के ही आश्रित हैं। क्यों कि ये गुण रसो में अर्थात् गुणों मे नहीं हुआ करते। उदाहरणार्थ-शक्तर का गुण मधुरत्व है। उस मधुरत्व गुण में कोई और गुण नहीं हुआ करता है। क्यों कि वह स्वतः एक गुण है। अत्रण्व आगम में गुणों को निर्गुण के रूप में प्रतिपादन किया है। गुणवीर्य आदिक छह रस वगैरे सभी द्रव्य में ही रहते हैं। इसल्टिए द्रव्य ही सबमें श्रेष्ठ है, बाक्षिक सभी धर्म उसिक आश्रयमें रहते

### तथाचैवमुक्ता द्याप्तगुणाः ।

# इःनमप्रइतं तस्य वैराग्यं च जगत्यतेः । सदैश्वर्यं च धर्मश्र सहसिद्धं चतुष्ट्यं ॥ इति

हैं, इत्यादि अनेक स्रोकोंके कथनसे संपूर्ण पदार्थ द्रव्यगुणात्मक सिद्ध होते है, यह कथने स्याद्वादवादुका आश्रय करके ही श्रीसुश्रुताचार्यने अपने प्रंथमे किया है। इसलिए स्यादादकी स्थिति ही उनको भी मान्य है यह निश्चित हुआ।

इसलिए जिनेद्रशासनमें प्रतिपादित तत्वोंको त्वीकारकर अन्योके द्वारा प्रतिपादित एकांततत्वको त्यागकर विवक्षित अविवक्षित [ मुख्य गौण ] त्वरूप अनेक धर्मीके धाक ऐसे अनेक वस्तुवोके प्रतिपादक प्राणावाय महागमरूपी समुद्रसे, निकली हुई लक्ष्मीके समान, संपूर्ण लोकके लिए हितकारक ऐसे लोकबंधु निर्दोणी वैद्यकी ओरसे यह अनवद्यविद्या निकली है। अतएव आज भी ध्वगण बहुत इसन्नताके साथ इसे अत्यादर से प्रहण करते है।

इसिलिये यह जिनेंद्रके मुखकमल से निकला हुआ परमागम होनेसे, अतिकरणा स्वरूपक होनेसे, सर्व जीवोंके प्रति दयापर होनेसे कोई कोई वेच जलौक वंगरह छगाकर, जो चिकित्सा करते है उसकी अपेक्षा जहांतक हो कदंब त्रिवर्णदशांगुलशारिका प्रयोग्यासे अजञ्जक चिकित्सा तिर्थंच व मनुष्योकी करनेका प्रयत्न करें। क्यों कि वेच का धर्म है कि वह कोमल मनवाला हो, दूसरोके लिए हितका व्यवहार करे, सबके साथ बंधुत्वका व्यवहार करे, प्राणियोंका सहायक बनें, और सर्व प्राणियोंको हितकामना से वेचाचारको निरूपण करते हुए सत्यधर्मनिष्ठ, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ एवं क्षमा स्वरूप प्रज्ञा ज्ञान विज्ञान आदि अनेक गुणों से युक्त होकर पुरुपविशेषकी अपेक्षा से आगमानुसार चिकित्सा करें। वह क्यों ? इस के उत्तर में कहा जाता है कि—

सर्व प्राणियों में दया करना, व्रतधारियों में संतोषवृत्ति को धारण करना, दीन व दु:खी प्राणियों में करुणा बुद्धिकों धारण करना एवं निर्दय दुर्जनों में उपेक्षा या माध्यस्थ वृत्तिकों रखना सजन मनुष्योंका धर्म हैं। इस प्रकार आगम का कथन होने से इस आयुर्वेद शास में भी बहुत से जीवों के नाश के लिए कारणिम्त ऐसे मधुमद्यमांसिद करमल आहारों का प्रहण करना अनेक दोषों के प्रकोपके लिये कारण है एवं समस्त व्यायियों की वृद्धिके लिए निमित्त हैं। अतएव पशुपति, बृहस्पति, गौतम, अभिवेश्य, हस्तचारि, बान्दलि, राजपुत्र, गार्थ, भार्गव, भारव्वज, पालकाप्य, विशाल, कौशिकपुत्र बंदम्य, नर, नारद, कुंभदत्त, विभांडक, हिरण्याक्षक, पाराशर, कौशिन्य, काथायिन, तथा चैवं सनातनधर्माणामप्युक्तं स्वरूपम् ।

अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं विद्युक्तता ।

सनातनस्य धर्मस्य यूख्येते दुरासदाः ॥
धर्माचार्येश्वरमते इति चरणेप्युक्तम् ।

रजस्तमोभ्यां निर्धुक्तास्तपोज्ञानबल्छन ये । येषां त्रिकाळमयळज्ञानयव्याहतं सदा ॥

कपिलमुनिवाक्यमेतत् ।

आप्ताः श्रिष्टविबुद्धास्तं तेषां वाक्यमसंश्वयम् । सत्यं वक्ष्यंति ते कस्माकीरुजोऽतयसोऽन्ततम् ॥

तित्तिर, तैतिल्य, माण्डव्य, शिब, शिबा, बहुपत्र, अश्मिद, कास्यप, यज्ञवल्क, मृगर्शम, शाबायन, ब्रह्म, प्रजापित, अश्विनि, सुरेंद्र, धन्वंतिर आदि ऋषियोने एवं अन्य मुनियोने अतिनिध, अभक्ष्य, दुस्सह एवं दुर्गतिहेतुक मध्यमधुमांस को दूर से ही निराकरण किया है। इस समय भी हभेशा सर्व शासकार व सज्जनोके हारा एवं अतिकुशल वेषाके हारा वह त्यक्त होता है, फिर एंसे निंध पदार्थों का ग्रहण किस प्रकार किया जाता है! अथवा इन ब्रह्मादिक आप व मुनिगणों के द्वारा वे मध्यमधुमांसादिक भक्षण किये जाते हैं तो वे आप व मुनि किस प्रकार हो सकते हैं? यदि वे भक्षण नहीं करते हों तो स्वयं भक्षण न करते हुए दूसरोंको नरकपतन के निमित्तभूत, निष्करुण ऐसे मांस-भक्षण का उपदेश कैसे देते हैं! यह परमाश्वयं की बात है। फिर भी वे मांस भक्षण के लिए उपदेश देते ही ऐसा कहे तो वे आप कभी नहीं बन सकते ही एवं मुनि भी नहीं बन सकते ही एवं यह विधशास्त्र आगम भी नहीं हो सकता है। कहा भी है:—

आगम तो आप्तका वचन है। दोषोका जिन्होंने सर्वथा नाश किया है उसे आप्त कहते है। जिनके दोषोका अंत हुआ है वे कभी दोषपूर्ण असत्यवचनको नहीं बोछ सकते हैं।

इसी प्रकार आप्त के गुण निम्नलिखित प्रकार कहे गये हैं।

उस जगत्पति परमात्मा का अक्षय ज्ञान, वैराग्य, श्थिर ऐश्वर्य, एवं धर्म थे चार गुण उसके साथ ही उत्पन्न होनेवाले हैं।

इसी प्रकार सनातनधर्मका स्वरूप भी कहा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिप्रह ये अत्यंत कठिनतासे प्राप्त करने योग्य है एवं सनतान धर्मके थे मूल हैं।

धर्माचार्य ईश्वर के मत में इस प्रकार कहा है। रज व तमसे जो निर्मुक्त हैं, जो अपने ता व ज्ञान के वल से संयुक्त हैं, जिनका ज्ञान त्रिकालसंबंधा विषयों का प्रहण करता है, जो निर्मल व अक्षय हैं वे आम कहलते हैं। एवं वैषशासं तु पुनरातोपदिष्टमेव आगमिव । अतीदियपदार्थविषयत्व । त्, वैषशास्त्रमदृद्धं मनाणिति वचनात् । तथा चैवं शासं प्रमाणं पुरुषप्रमाणात् । तेऽपि प्रमाणं प्रवदंत्येतद् । आचार्य आह पुनर्दितीयो धर्मस्तथा निर्धार्थते इति प्रमाणं । तस्माद्देशं नामात्मकर्मकृत—महान्याधिनिर्म् लकरणप्रायश्चित्तनिमत्तमनुष्ठितं धर्मशास्त्रमेतत् । तथा चवम् ।

बाह्याम्यंत्रिवाविशेषविशुद्धात्मनामुपशमप्रधानोपवासैस्समैशुनविरामरसपित्यागख-लयूषयवागूणोदककदुकितक्तकषायाम्लक्षाराक्षमात्रनिषंवणमनोवाह्यायनिरोधस्नेहच्छेदनादि— क्रियामहक्तायक्षेशयुतवतचर्यादिधर्मोपदेशात्। उक्तं हि स्निग्धस्वित्ववांतिविरिक्तानुवासितास्था-पितशिरोविरिक्तशिराविद्धैर्मनुष्यैः परिहर्तव्यानि क्रोधायासशोकमैशुनदिवास्वप्नवैभागणया-नारोहणचिरास्थानचंकमणशीतवातातपविरद्धाध्यशनासास्याजीर्णान्यपि ल्याते । वासमेकं विस्तरमुपरिष्टाद्वस्थाम इति वचनात्।

कपिल मुनि का वचन इसप्रकार है। आप्त शिष्ट व ज्ञानी होते हैं। उनका वचन संशपरहित हुआ करता है। वे सदा सत्यवचन ही बोलने हैं। क्यों कि निरोगी व अज्ञानरहित होनेशे वे असत्य नहीं बोल सकते हैं।

इस प्रकार यह वैद्यशास्त्र तो आसोपदिष्ट है। अत एव वह आगम है। एवं उसे अतीदिय पदार्थों के विषय होने के कारण अदृष्टप्रमाणके नाम से कहा गया है । इसिलिये यह शास्त्र प्रमाण है, ( हेतु ) उस के कथन करनेवाले पुरुष [ आप्त ] प्रमाण होने से । वे भी इसे प्रमाण के रूप से कहते हैं । दूसरी बात यह वैद्यशास्त्र द्वितीय धर्मशास्त्र ही है । अतएव प्रमाणभूत है । इसिल्ये यह आयुर्वेदशास्त्र अपने पूर्वीपात्तकर्मी से उत्पन्न महान्याधियोंको निर्मूछन करने के छिप्ने प्रायश्चित्तके रूप में आबरित धर्मशास्त्र है । कहा भी है। बाह्य म्यंतरिकयाविशेषो से अपनी आत्माको शुद्ध करना, मंदकषायप्रधानी होकर उपनास करना, मेथुनविरति, रसपरित्याग, खळ, यून, यवागू, उष्णोदक, कटु, तिक्त, कषाय, आम्छ, मधुरका आक्षमात्र सेवन, मन बचन काय का निरोध, स्नेह, छेदनादि किया, महा कायक्रेशकर व्रतचर्यादि के आचरण करने का उपदेश इस शास्त्र में दिया गया है। यही धर्मीपदेश हैं। ऐसा भी कहा है कि जिन के शरीरपर रिनम्धिकया, स्वदेनिक्रिया, विरेचन, अनुव सन, आरथापन, शिरोबिरेचन, शिराबिद्धन आदि कियाओं का प्रयोग किया गया हो उन को चाहिये कि बे कोष, श्रम, शोक, मैथुन, दिवसशयन, अधिक बोलना, वाहनागेहण, बहुत देरतक एक स्थान में बैठे रहना, अधिक चलना, शीत का सेयन, अधिक धूपका सेवन, विरुद्ध भोजन, बार २ भोजन, शरीरके लिये अननुकुछ भोजन, अर्जार्ग आदि का वे तथा कृत्याविषादिरक्षःकोधं धर्मादुःवंसते जानपदा इति महोपसर्गनिवारणार्थं शांति प्रायिश्वत्तमंगळजाष्योपहारदयादानपरैर्भवितन्यामिति वचनात्। तथा चरकेऽण्याहिसा माणिमां शाणसंबर्द्धना नामेति वचनात् । पैतामहेप्येत्रमुक्तम् ।

कालं व्यायामः सर्विषश्चैव पानं मोक्षवेनाःमरणं च स्थितानां भाज्यमात्राविष श्रलास्त्रनसेवा भुतेष्वद्रोहश्राधुषो ग्रुप्तिराया । तथा चैवं,

सर्वाः कियास्सुखार्था, जीवानां न च सुखं विना धर्मात् इति सुखकार्यः पाद्मैः पुरैव धर्मा भवति कार्यः ॥ इति प्राज्ञभाषितत्वात् ॥ एवं हि शास्त्रोपोद्घाताच्छ्यते ॥

> अवंतिषु तथापंद्रपृषद्युषाम भूपतिः । विनयं समितिक्रम्य गोश्रकार वृथा वश्रम् ॥ ततांऽविनयदुर्भूत एतस्मिन्विहते तथा । विवस्तांश्र सुखे दिव्योभिर्मृतैस्समवाद्यतः ॥

परित्याग करें। एवं एक ही स्थानमें रहना भी आवश्यक है इत्यादि विस्तार से आगे जाकर कहेगे इस प्रकार (अन्यत्र ) कहा है।

इसी प्रकार कृत्या, त्रियोद्रिक्त, वराक्षसोत्थ कोघ को प्रजाजन धर्म से नाश करते हैं एवं ऐसे कोधिस छोकमें महोपसर्ग उत्पन्न होते हैं। उन के निवारणके लिये शांति, प्रायिश्वत, मगलजप, उपहार, दयादान आदि श्रुम प्रवृत्तियां करनी चाहिये। इसी प्रकार चरक में भी कहा है कि प्राणियों के प्राण के संवर्दन करने से यथार्थ अहिंसा होती है। प्रतामह में भी कहा है। यथाकाल व्यायाम करना घृतपान, .... सर्व प्राणियोंके प्रति अद्रोह, ये सब आगे के आयुष्यकों संरक्षण करने के लिए कारण होते हैं। इसीप्रकार प्राणियोंकी सर्व कियारूपप्रवृत्ति सुख के लिए हुआ करती हैं। सुख तो धर्म के विना कभी प्राप्त नहीं होसकता है। अतएव सुख चाहनेवाले बुद्धिमानों को सब से पहिले धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये। इसप्रकार विद्वानोंने वहा है एवं आगमों में भी उसी प्रकार का कथन है।

उज्जयिनी मे पृषद्वान नामका राजा था जिसने कि विनय को उल्लंबन कर व्यर्थ हो भोवप किया। तदनंतर वह अनिनयदुर्भूत होकर वह जब यरां से च्युत होगया तो स्वर्ग में सूर्य होकर उत्पन्न हुआ। वां अनेक सुखों में मन्न हुआ। उस के बाद उस

१ यह स्त्रोक अनेक प्रतियों को देखने पर भी अत्यापिक अधुद्ध ही मिला है ।

उचचार ततोऽन्यमं सुक्रुरोऽनगमानुषे । इतः प्रभृति भूतानि इच्यन्तेऽश्रद्धसादिति इमं हि ऋरकपीणमात्यजनताऽन्वहं नरः। आर्प्य प्राप्स्यन्ति दोषस्वं दोषजं बास्पनः श्रयम् ॥ ततो रोगाः प्रजायंते जन्तूनां देश्यसंभवाः । उपसगीश्र वर्धते नानान्यंजनवेदनाः ॥ ततस्तु भगवान्द्रद्धो दिवीदासो महायज्ञाः । चिन्तयागास माणानां शान्त्यर्थे शास्त्रमुत्तमम् ॥

शांतिकमं कुर्वन्काचिद्भूतवेतालकृत्यादिकं समुत्थापयतीत्येवं वधनिमित्त-जातानां रोगाणां कथं वधजनितं मांसं प्रशमनकरं, तत्समानत्वात्। तस्य कृतकर्मजावानां जंत्रतां व्याधीनां च स्थयमतिपापनिष्टुरवधहेतुकं मांसं कथं तदुपशमनार्थं योगुज्यते । तथा चरकेपुक्तम्---

> केर्प जस्तु भैवेज्जंतुः कर्मजास्तस्य चापयाः न इयृते कर्मणा जन्म व्याधीनां पुरुषस्य च ॥ इति

क्राने नीचिकियात्रिय मनुष्यों में प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का प्रचार किया । उसके बाद इस भूमंडलपर छोग इंदिय सुखोंकी इन्छ। से यन्न में पशु वैगरह की आहुति देते हैं। इस क़ुर कर्म को जो मनुष्य छोडते नहीं हैं उनको अनेक दोष प्राप्त होते हैं। दोषों से आत्मा का नाहा होता हैं। आत्मा के गुणों के या पुण्य कर्म के अभाव में अनेक रोग जो कि अनेक प्रकार की शींडा से युक्त है प्राप्त होते हैं, ये रोग प्राणियों के पूर्व जन्मकृत दोषों से या पाप कर्मी से उत्पन्न होते हैं । एवं अनेकं प्रकार की पाँडा से युक्त उपसर्ग भी बढते हैं। तत्र महायश के भारक ब्रह्मदेवने प्राणियों में शांति स्थापन के लिये जीवों की उत्तम शास्त्र का उपदेश दिया है।

इसी प्रकार कोई कोई इस पाप के लिए झांतिकर्म करने की इच्छा रखनेवाले भूत वेताल पिशाच आदि दृष्टदेवोंको उठाकर प्राणियोंका वध करते हैं। परंतु समझमें नहीं आता कि हिंसा के निमित्त से उत्पन्न रोगों को हिंसाजनित मांप्त किस प्रकार शमन कर सकता है ? क्यों कि वह समानकोर्टमें है । (रक्तसे दृषित वस्त्र रक्तसे ही धोया नहीं जाता है।) इसीप्रकार ब्राणियों के कर्म से उत्पन्न रोगों के उपशमन के लिए स्वयं अत्यंत पापजन्य, निष्दुर, बधहेतुक मांसका प्रयोग क्यो किया जाता है ? इसी प्रकार चरकमे भी कहा है ।

१ चरक सूत्र स्थान अ. २५ क्षा. १८. २ मतो: ३ शेगाणां इति माद्रेत पुस्तकेः

तन्मांसं पापजन्यव्याधेः प्रतिकारं न भवत्येवेति निमित्तेनान्युक्तम् ॥

पापजत्वात्रिदीषत्वात्मकथातुनिवंषनात् । आगयानां समानत्वात्मांसं न त्रतिकारकम् ॥

तथा चरकेऽध्युक्तम् ।

# संबदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् । हासदेतुर्वित्रेषास्तु मक्तेरुभयस्य ष ॥

इत्येवं सामान्यविशेषात्मकविधिप्रतिवेधयुक्तं । तस्माहैषशास्त्रामारोग्यनिमित्तमनुष्टीयते । तक्षारोग्यं धर्मार्थकाममोक्षसाधनं भवति । नहि शक्यं रोगवतां धर्मार्दानि प्रसाधिवतुमिति । उक्तं हिः—

न वर्षे विकीर्षेत् न वित्तं विकीर्षेत् न भोगान्बुश्केत् न मोक्षं इयासीत् । अनारोग्ययुक्तः सुधीरोपि मर्त्यश्चतुवर्गसिद्धिस्तथारोग्यश्चम् ॥

यह प्राणिमात्र ही कर्मजन्य है । प्राणियों के शेग भी कर्मजन्य हैं । जिसप्रकार कर्मके विना रोगोकी उत्पत्ति नहीं होसकती है, उसी प्रकार कर्मके विना पुरुष की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । वह मांस पापजन्य न्याधियोका प्रतीकारक नहीं होसकता है, इसप्रकार निमित्तशास्त्र में (निदानशास्त्र ) भी कहा है।

पापसे उत्पन्न होनेसे, त्रिदोषोंके उद्देक के टिए कारणी मूत होने से, मल [दोषपूर्ण] धातुत्रों के कारण होनेसे, रोगों के किए मांस कभी प्रतीकारक नहीं होसकता।

इसीप्रकार चरकने भी कहा है।

किसी भी समय प्रत्येक पदार्थ का सामान्य धर्म उसकी बृद्धि के लिये कारण पडता है। और विशेष धर्म उस के क्षय के लिए कारण पडता है। एवं सामान्य व विशेष दोनोंकी प्रवृत्ति वृद्धिहानि दोनों के लिए कारण होजाती है। अर्थाद सामान्य विशेष की प्रवृत्ति का संबंध शरीर के साथ रहा करता है।

इस प्रकार सामान्य विशेषात्मकविधिनिषेधसे युक्त मर्व पदार्थ है। अत्वान वैश्व शास्त्र भारोग्यनिमित्त प्रहण किया जाता है। यह आरोग्य धर्म, अर्थ, काम और मोश्वके लिए साधक होता है। क्यों कि रोगी धर्मादिकोंको माधन नहीं कर सकते। कहा भी है:-

**१ चरक स्**षस्थान अ. १ को ४४.

चतुष्कस्य प्रणाशे तृनाशः । तथा चैवं समधात्याधारोग्यरुचिशक्तिकलानि लक्षणं तस्य साधनमस्य हितमितकलमस्य चतुष्टयावासिमानेवमेतिसम् वैधशाको धर्मार्थन्योक्षस धनपरे सर्वक्रमावितेऽनेकलोकहितकरसर्वधर्भशास्त्रप्राणावाये विध्यमानेपि तत्पारिकव्य तत्प्रतिपक्षकाराविरतिकठिनकठोरेनिंण्डुरहृद्येश्व वानरोरगादिमञ्चलविद्यामित्रगौतमकास्यप्पप्रतिविद्याज्ञकेरसर्वमक्षिमिरन्थरपि दुरात्मभिरिदानीतनवैद्यशास्त्राणां प्रणेतृपिः पांड्य-चरकिश्वहापसप्रभृतिमासलोल्चंपरत्यंतिवशुद्धान्नपानविध्वविद्योपध्यान्यवेदलकंदम्लफल — पत्रशाक्षवर्गाधिकारे विश्वद्वद्वव्द्वव्यविधां च विगतमलकलंकोदकलपूर्णमहातटाक्सतो चांडा-लमातंगप्रभृतिभिर्दुर्जने सज्जनप्रवेशनिवारणार्थं गोश्वंगस्थापनमित्र किष्टिनिष्टुरदुष्टजने—सर्वक्रप्रणातप्रणात्राणात्रायमहागमनिर्गतसद्वर्मवश्वशाक्षतस्करेरतोर्धमिचहनिगूहनार्थं पूर्वपर विरुद्धदोगदुष्टमतिकुठिलैः पिशिताशनलंपर्वश्वटुलतरलमध्नम्बमासनिभेवणमिविशिष्टजनोपदिष्टं कष्टं पश्चातममेत्र निश्चायते । तत्कयं पूर्वपरिविरोधदुष्टिमिति चेदुच्यते ।

अनारोग्ययुक्त मनुष्य धीरवीर होनेपर भी वह धर्मका आचारण नहीं करसकता, वह अर्थ का उपार्जन नहीं कर सकता, भीगोंको भोग नहीं सकता, मोक्ष में जा नहीं सकता, उसे न चतुर्वर्ग की सिद्धि ही हो सकती और न आरोग्य शास्त्रका अध्ययन ही उससे होसकता है।

इस प्रकार चतुर्वर्गके नारा होनेपर मनुष्यका अस्तित्वका ही नारा होता है । अर्थात वह किसी काम का नहीं है । इसिलिये समधात अंदि आरोग्य. कांति. शक्ति, बल ही जिस स्वास्थ्यका लक्षण है और जो चतुर्वर्गकी प्राप्ति के लिए साधनभूत हैं उनका कथन धर्मार्थ मोक्ष को साधन करनेवाले, सर्वज्ञमापित, अनेक लोक के छिए हितकारक अतएव धर्मशास्त्र रूपी इस वैषशास प्राणावाय में होनेपर भी उस छोडकर उस से विपर्तत वृत्तिको धारण करनेवाळ अविरतिकठिनता से कठोर व निष्ठुर इदय को धारण करनेवाछे, वानर उरगादि (बंदर, सर्प) को भक्षण करनेवाछे विश्वामित्र, कास्यप पत्र, आदि सन्यासियोदाम एवं सर्व मक्षक आजकन के अन्य दुष्ट शासकार पांड्य, चरक, भिक्षु, तापंस अ दि मांत्रलोलुपों द्वारा अत्यंक शुद्ध अनपान विधि व विविध धान्य, द्विद्व कंदम् क, फल, पत्र व शाक वर्गाधिकार में एवं इवद्वय विवान में जिस प्रकार विगतमळकळक (निर्मळ) जळसे भरे हुए सरीवर के तटमें चौडाळ म तंग आदि दुष्टजन, सजानों के प्रवेशको रोकने के लिए गोर्श्वगादिको डाल देते हैं, उक्षीप्रकार जघन्य निष्ठर-हृद्य दुष्टजन एवं सर्वज्ञवणीत प्राणात्राय महागम से निकले हुए वैवक रूपी धर्मशास के चोर. प्रश्नीपर विरुद्ध दोवें। से दुष्ट, अतिकुटिक्रमतियुक्त, मांत्रमी अनकंपट ऐसे दुर्जनों के द्वारा उस सद्दर्भके चिन्ह की छिताने के दिए इस वैचशास में भीचजनीचित अर्खत कष्टमय मध्यमदामांस सेवनका विधान बादमें मिल:गया गया है इसप्रकार निश्चय किया जाता है। वह पूर्वापरिवरोधदोषसे दुष्ट क्यों है इस का उत्तर अध्वार्य देते हैं।

वेषशास्त्रस्यादावेष पूर्वाचाँ पृत्रं क्रिक्तंत्रकर्तृभिः परमिपिभः पात्रापात्रविवेकक्षैः कर्तव्याकर्तव्यनिवह्निश्चिकिरसेयं याग्यानामेव कर्तव्यति विविध्रातिषेषारमकं शास्त्रमुक्तं । द्विजसाधुबांधवां भ्युपगतजनानां चारमबाधवानामिशारमभेपजः प्रतिकर्तव्यम् । एवं साधु भवति । व्याधशाकुनिकपतितपापकर्मकृता च न प्रतिकर्तव्यम् । एवं विद्याप्रकाशते, मित्रयशोर्धधर्मकामाश्च
भवंतित्येवं पूर्वमुक्तं, पश्चान्मांसादिनिषवेणं कथं स्वयमेवाचार्याः प्रतिपादयंतिति पूर्वापरविरुद्धमेतत् । तस्मादन्येरेव दुश्चरितः पश्चात्कृतमिति निश्चेतव्यं ।

अथवा वैवशास्त्रे तावनमांसोपयोग एव न घटते। कथमिति चंदन्नभेषजरसायनं भ्यो भिन्नत्वात्। कथं १ ब्रह्मादिरिप लाकस्याहारिस्थिखुन्पत्तिहेतुरिःयुक्तत्वात्। न च ब्रह्मादिनां मांसमाहारार्थं जिन्त्रित्यन्नक्रमो युक्तश्च क्षीरपाः क्षीरान्नदा अन्नदाश्चेति ततः परमान्नदा इति बचनात्। तथा महापाठे शिश्नामन्नदानमाहारित्रिभौ प्रथमण्णमासिकं ल्रम्बन्ययसा भोजयेदिति बचनात्। मांसमन्नं न भवत्येव, पयसात्यंतिवरोधित्वात्। तथाचोक्तमः।

वैद्यशास्त्र के आदि में ही मूछ तंत्रकार परमिति, पाश्वपानविवेकज्ञ, पूर्वाचार्योने कर्तव्या क्रिव्यधर्म से युक्त इस चिकित्साको योग्योंके प्रति ही करनी चाहिये, अयोग्यों के प्रति नहीं, इस प्रकार विधिनिवेधारमक शास्त्र को कहा है।

द्विज साधु व बांचवोके समान रहनेवाले मिना आदि सज्जनोकी चिकित्साको अपने आसीय बांचवोके समान सनझकर अपने अध्यों से करनी चाहिये। वह कर्तव्य प्रशस्त है। परंतु भिल्ल, शिकारी, पतित आदि पापकर्मों को करनेवालोंके मित उपकार नहीं करना चाहिये अर्थात् चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। बारण कि वे उस उपकार का उपयोग पापकर्म के प्रति करते हैं। इस प्रकार इस वैद्य विद्याको उन्नित होती है एवं मिना, यश, धर्म, अर्थ कामादिकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार पहिले कहकर बादमें मांसादि सेवनका विधान आचार्य स्वयं कैसे कर सकते हैं। यही पूर्वीपरविरोध है। इसिकिय अन्य दुरात्मात्रोने ही पीछेसे उन प्रधोमें उसे मिलाया इस प्रकार निश्चय करना चाहिये।

अथवा वैद्यशासमें मांसका उपयोग ही नहीं बन सकता है। क्यों कि बह मांस अस, ओवध न रसायनों से अत्यंत भिन्न है। क्यों? क्यों कि आपके आगमों में कहा है कि ब्रह्मादि देन भी छो कि आहार की स्थिति न उत्पत्ति के छिए कारण हैं। ब्रह्मा-दियों के मत से आहारके कार्य में मांसका उपयोग अन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। आर न नह उचित ही है। क्यों कि आहारक्रमकी वृद्धि में क्षीर श्लीरान्त, अस, परमान हत्यादि के कम से वृद्धि बतछाई गई है। मांसका उल्लेख उस में नहीं है। इसी मकार महापाठ में बाउकों को अनदानआहारविधान के प्रकरण में पहिले छह महिने उद्द हिन्का ] अस न दूप का भोजन कराना चाहिये, इसप्रकार कहा है। मांझ तो अस कभी नहीं होसकता है। क्यों कि दूप के सथ उसका अत्यंत विरोध है। उसी नकार कहा भी ह:—

# प्रांसगरस्यगुडमाचमोदकैः कुष्ठमावहति सेवितं पयः श्राकजांववसुरासवैश्र त-न्मारयत्यवुधमाशु सर्पवत् ॥

अथवा अछोकिकमविशिष्टंमहृषं शास्त्रवर्जितं मांसक्षीरं न सममश्रीयात्। को हि नाम नरस्सुखीति । अपि चैवं ब्रह्मोषं छोकस्याहार्यवधानमेवमुक्तं । सर्वप्राणिनामाहारविधान-मेवमुक्तं हि ।

> क्कुयोनिजानां मधुमद्यमांसकदत्रमन्त्रं च तथा परेषां । कल्याणकं चक्रधरस्य भाज्यं, स्वर्गेऽसृत भागमहिस्वितानां ॥

पिनृसंतर्भणार्थमपि न भवत्येव मांसं । कथं ?

सायुज्यमायाति परेण पुंसा योगस्थितास्तेषि ततः प्रश्रद्धाः । केचिदिवं दिव्यमनुष्यभावं न तत्र मासादिकदश्रभुक्तिः । इति ।

तथा मासं भेपजमपि न भनत्येव, द्रव्यसंप्रहिविज्ञानीयाय्याये मांसस्यापाठात् ।

मांस, मछली, गुड उडद से बनी हुई भिठाई के साथ दूव का सेवन करें तो बह कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। शाक जंबू फल से बने हुए मदिरा के साथ दूध का उपयोग करें तो उस मूर्ख को वह शीघ्र ही मार डालता है।

अथवा लोकबाहा, अविशिष्ट, भीमत्स, शास्त्रवर्जित ऐसे मांस को दूप के साथ नहीं खाना चाहिए। उससे मनुष्य सुखी कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्म कृषि द्वारा कथित लोक के आहार का विवान कहा गया। सर्व प्राणियों का आहार विवान इस प्रकार कहा गया है।

कुयोनिज [नीच जात्युत्पन्न ] जीवों को मधु, मध, मांस व खराब अन भोजन है। अन्य प्राणियों को अन भोजन है। चक्रवर्ति को कल्याणकान भोजन है। एवं स्वर्ग व भोगभूभित्थित जीवों को अमृताहार है।

ि पितृसंतर्भण के लिए भी मांस का उपयोग नहीं हो सकता है । क्या कारण है ? इस के उत्तर भे प्रंथकार कहते हैं ।

वे योगस्थित ज्ञानी पुरुष उत्तम स्थान में जाकर समता को प्राप्त कर छेते हैं। उन में कोई स्वर्ग में जाकर जन्म छेते हैं। और कोई पश्चित्र भानवीय देह को प्राप्त कर छेते हैं। वहां पर मांसादि कदनों को भक्षण करने का विधान नहीं है।

इसी प्रकार मांस औषध भी नहीं हो सकता है। क्यों कि औषधि के लिए उपयुक्त द्रव्यसंप्रह विज्ञायक अत्याय भे मांस का प्रद्रण नहीं किया गरा है। अथका अथवा प्रकीर्णकीषधेष्विप मांसमीषधं न भवत्येव । तत्र द्विविधमीषधिमित्युक्तम् संशमन-संशोधनक्रमेण । न तावत्संशोधनं च मवत्यूर्धभागाधोमागोमयसस्तंशोधनशक्त्य— भावात् । संशमनमि मांसं न भवति, रपृष्टरसामावात् । रपृष्टरसं हि द्रव्यं संशमनाय कल्प्यते । यथा मधुराम्छलवणाः वातप्नाः, मधुरतिक्तकपायाः पित्तव्नाः, कटुतिक्तकषायाः क्षेष्मव्नाः । अथवा मांसं छवणं नारित, छवणसंयोगभक्षणात् । आम्छरसोपि नारित आख्ट-संपाचनात् । तथैव संभारसंस्काराईत्वात् कटुतिक्तकषायरसाश्च न संभवत्येव । तथा मांसं मधुरमि न भवित, मधुरस्य छवणेनात्यंतिवर्राचित्वात् अथवा महापाठे मासपाकोग्पभिहिकः -

### स्नहगोरसधान्याम्लफकाम्छकदुकैस्सह । स्वित्र गांसं च सर्पिष्क बल्प राचनबृहणम् ॥

इति द्रव्यसंयोगादेव मांसस्य वरुकरणत्वं चत्तदान्येषामिष द्रव्याणां सस्कार-विशेषाद्वरुवृष्यरुचिकरत्वं दष्टमिष्टं चेति मांसमेव शोभनं भवतात्येवं तन्न । तथा रुक्णचृत-संभारोदनविरिद्वितस्य मांसस्य परिदूषणमिष श्रुयते ।

प्रकार्णक औषधों में भी मांस को आषधि के रूप में प्रहण नहीं किया है। प्रकार्णक ओषध संशमन व संशोधन के भेद से दो प्रकार कहे गए है । वह मांस संशोधन औषध तो नहीं हो सकता है। क्यों कि उर्ध्वभाग, अधोभाग व उभय भाग से संशोधन करने का सामध्ये उस मास में नहीं है। संशमन भी मांस नहीं हो सकता है। उस में कोई मी खास विशिष्ट रस न होनेसे। जिस पदार्थ मे खास विशिष्ट रस रहता है वहीं संशमन के लिए उपयोगी है। जैसे मचुर, आम्छ व छश्णरस वातहर है। मधुर, तिक्त व कषायरस फितहर है। करु, तिक्त व कषायरस कपहर है। अध्वा मांस छश्णरस भी नहीं है। क्यों कि उसे छश्णसंयोग कर ही मक्षण करना पडता है। आम्छरस भी वह नहीं है क्यों कि उसे छश्णसंयोग कर ही मक्षण करना पडता है। आम्छरस भी वह नहीं है क्यों कि शरीरस्थ आम्छ का वह पाचन कर देता है अर्थात् वह आम्छिवरोशी है। इसी प्रकार विशिष्ट संस्कार योग्य होनेसे करुतिक्त कषायरस भी उस में नहीं होते। एवं मांस मधुर भी नहीं है। क्यों कि मधुर का तो छश्ण के साथ अत्यंत विरोध है। मांस का उपयोग तो छश्ण के साथ किया जाता है। अथवा महापाठ में मांसपाक भी कहा गया है। तेछ, गोरस, धान्यान्छ, फलाम्छ व करुक रस के साथ संस्कृत एवं घृतसहित मांस बलकर है, हिनकर एवं शरीरपोषक है।

इस प्रकार अन्य द्रव्यों के संयोग से ही मांस में बळकर व पोषक हाकि है, ऐसा कहेंगे; तो हम [अन्य] भी कह सकते हैं कि अन्य द्रव्योंमें भी संस्कार विशेष से ही बळकरत्व, रुचिकराव व पोषकत्व आदि गुण देखें गए हैं । इसळिए मांस ही उन पदार्थी से अच्छा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। छवण, छूत व संभारसंस्कार से रहित मास का दूषण भी आकि यहां सुना जाना है। जिसे—

### श्रद्धं मांसं स्त्रियो बृद्धा बाळार्कस्तरुणं द्वि । प्रस्युचे मैथुनं निद्धा सद्यःपाणहराणि षद् ॥ इति

अधवा सर्वाण्योषधानि सर्क्षाराणि वीर्यवंत्यन्यत्र मधुसर्पिःपिप्पलिबिडंगेभ्य इत्यत्र सार्द्रवा नीरसातिवक्तन्ये सक्षीरवचनं मांसनिराकरणार्थमेव स्यात् तथाः—

> मयस्तदेशसंभूतं प्रश्वस्ते काळ उद्धृतं । अल्पमात्रं मनस्कांतं गंधवर्णरसान्यितं । दोषध्नमम्बानिकरमधिकाधिविपत्तिषु समीक्ष्य वक्षं काळे च भषजं फलमुच्यते ।

इत्येवमादिलक्षणविरहितत्वात् कालंमात्रादिनियमाभावात् ।

द्रबं कुदुवयादयात् स्तेदं पोढशिकान्वितं । चूर्णे विढाळपदकं कल्कमेक्षणसम्मितम् ॥

शुद्धमांस, बृद्धियों का सेवन, बालार्किकरण, तरुणद्धी, प्रत्यूषकाल का मैथुन व प्रत्यूषकाल की निद्रा ये छह बाते शीघ्र ही मनुष्य के प्राणा को नाश करने वाली है ।

अथवा सर्व ओषध दूत्र के साथ उपयोग करने पर ही वीर्यवान् [रोगप्रतिबन्धक] हो सकते हैं। मधु, घृत, पिप्छ व वायविडंग को छोड कर, अर्थात् इन के साथ दूध का संयोग होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ओषियों के साथ क्षीर के उपयोग के लिए जो कहा है वह मांसके निराकरण के लिए ही कहा है। इसीलिए कहा है कि:—

प्रशस्त देश मे उत्पन्न, प्रशस्त काल भें उद्भृत, अल्पमात्र में प्रहण किया हुआ, मनोहर, गंधवर्ण व रस से संयुक्त, दोषनाशक, अधिक बीमारी में भी अग्लानिकर, एवं योग्यकाल व प्रमाण को देखकर दिया हुआ ओपध ही फलकारी होता है । इत्यादि लक्षण मांसमें न होने से, उस में कालमात्रादिक का नियम नहीं बन सकता है। अर्थात् यदि मांस प्राह्म होता तो उस की मात्रा का भी कथन आचार्य करते या उसको प्रहण करने का काल इत्यादि का भी कथन करते। परन्तु उस प्रकार उस का कथन नहीं किया है। परन्तु अन्य पदार्थों की मात्रा व काल आदि के सम्बन्ध में कथन मिलता है। त्रेसे:—

द्रव को एक कुडुव प्रमाण [ ३२ तोले ] प्रहण करना चाहिए । तेल आदि स्निग्व पदार्थ पोडशिका [ पल, ८ तोले ] प्रमाण से प्रहण करना चाहिए । और चूर्ण इति वचनात् मांसमीवधं न भनतीत्येवं तत्प्रमाणापाठात् । सर्वीवधस्य कालोप्यू-हितः । यथा तत्र, प्रातर्भक्तं, प्राग्मकं, ऊर्ध्वभक्तं, मध्यमक्तं, अंतरभक्तं, समक्तं, समुद्रं, मुहुर्मुहुप्रीसे प्रासांतरे चेति दशौषधकालेष्वेषूत्तरतरिमन्काले विशेष मांसं भक्षवितव्यमिति कालाभावादौषधं नोपपद्यत इत्येवमुक्तं च ।

> द्रव्याणामि संग्रहे तदुचितं क्षेत्रादिकाले तथा । द्रव्योपाजनतत्तुराधिकमहासद्दंधिकानुग्रहे ॥ ते सर्वे च विशेषभेषजगणास्संत्यत्र किंचित्वपचि— न्मांसं नास्ति न श्रव्दनोषि घटते स्यादीषधं तत्कथम् ॥

तथा मास रसायनगपि न भवत्येव, रसायनाधिकारे तस्यापाठात् । श्लीरिवरो-चित्वात्, मांसस्य तस्मिन् जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारिवधानाच । अथवा बहूनमां-

को बिडालपदक [ प्रमाणियशेष ] प्रमाण से ग्रहण करना चाहिए । एवं कर्लक को अक्षप्रमाण [ २ तोले ] ग्रहण करना चाहिए।

इस प्रकार कहा है, परन्तु इस में मांस का पाठ नहीं है। अतएव मांस औषध नहीं हो सकता है। सभी आषधों को प्रहण करने का काल भी वतलाया गया है। जैसे कि प्रातःकाल में प्रहण करना। भोजन से पिहेले, भोजन के बाद, भोजन के बांच में, भोजनांतर में, भोजन के साथ, मुद्र के साथ, बार बार, प्रास के साथ, प्रासांतर में, इस प्रकार आषध प्रहण करने के दस काल बतलाये गए है। परंतु इन में खास कर उत्तरकाल में मांस का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार नहीं कहा है क्यों कि उस के लिए कोई काल नियत नहीं है। अतएव वह औषध नहीं हो सकता है। इस प्रकार कहा भी है:—

होता में जितने भर भी आषध विशेष हैं उन का प्रहण द्रव्यसंप्रह के प्रकरण में, द्रव्यसंप्रहोचित क्षेत्रकालदिक में, एवं द्रव्योपार्जन के हिए कारणिसूत सदंधिका प्रकरण में किया गया है। प्रन्तु उन प्रकरणों में मान का प्रहण नहीं है। जहां शब्द से भा उसका अंक्षेप नहीं है वह आंषध किस प्रकार हो सकता है?

द्सी प्रकार मांस रसायन भी नहीं हो सकता है। क्यों कि रसायनाधिकार में उस का पाठ नहीं हैं। क्षीर का विरोधी होने से, मांस के जीण होने पर दूध, घृत वं अन का सेयन करना चाहिए, ऐसा आहार विवान में किया गया है।

अथवा बहुत से मांसमक्षियों को देखकर कालदोप से वैच भी मांस-प्रक्षक बन

साशिनों रुष्ट्वा काळपरिणामाँहैयाश्व स्वयं पिशितभक्षकास्संतः (तैः ) स्वशास्त्रेऽन्नपानियी शाक वर्गाविकारे मूळतंत्रबाद्यं मांसं कृतमिति उक्तं च ।

> आंगेप्याभयसिक्तयास्त्र च चतुष्कर्ममयोगपुत-होषाणामपि संचयादिषु तथा भैषच्यकर्मस्वपि । रोगोपक्रमषष्टिभेदविविषे वीर्यस्य भेदे प्रती-कारं नास्ति समस्तमांसकथनं श्लाकेषु तत्कथ्यते ?॥

इत्यशेषांगबाह्यमन्नमोषधं तथा रक्षायनमिष न भवतीत्येवं निरंतरं शाखेषु निराकृतमध्येतिलोलुपाः स्वयमञ्जानिनोषि सत्कृत्य मासं भक्ष्मितु मभिल्षेतसून्नतः केचिदेवं भाषं
ते " मासं मासेन वर्द्वत इति " । अथवा साधूक्तं मासे भक्षिते सात मासं वर्द्धत इति
संबंधादर्थवत्स्यात् । अपि च पूर्वोक्तमेवार्थवदिति वक्तव्यं विचार्यते । किं त मास मक्षणानंतरं मासन्वरूपेणव मासमापवर्द्धयत्याद्दोस्विद्दसादिक्रमेणवेति विकल्पद्दयं । नहिं मासं
मासन्वरूपेण मासामिवृद्धं करोति । कुतः १ कुट्यमृत्यिद्धयोरिव मासरारीरयोरन्योन्यामि-

गए। अतएव स्वार्थ से उन्होंने अन्नपानविधि व शाकवर्गीधिकार में मूळतंत्रबाह्य मांस को घुसेड दिया है। कहा भी है—

इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में शरीर में अभयोत्पन क्रियाओं के प्रयोग में, चतुष्कर्म के प्रयोग में, दोषों के संचय होनेपर, भेषज्यकर्म में, रोगोत्पादक साठ प्रकार के भेदों में और औषधवीर्य के भेदों में मांस की प्रतीकार के रूप में कहीं कथन नहीं है अर्थात् यह किसी भी दोष का प्रतीकारक नहीं हो सकता है। फिर इस का कथन शाक पदार्थी में क्योंकर हो सकता है ?

इस प्रकार समस्त अंगशास्त्रों से बहिर्मूत मांस अन औषध व रसायन भी नहीं हो सकता है, इत्यादि प्रकार से सदा शास्त्रों में निषिद्ध होने पर भी अतिलोलुपी व स्वयं अज्ञानी, स्वयं गांस खाने की अभिलापा से कहते हैं कि ''मास गांससे बढ़ा करता है''। अथवा टीक ही कहा है कि मांस के खाने पर मांस बढ़ता है, इस प्रकार सम्बन्ध से अर्थ प्रदूण करना चाहिए। अब उसी अर्थ के बक्तव्य पर विचार करंगे।

क्या उस मांस भक्षण के अनन्तर शगिर में मांस की स्वक्ष्य में ही मांस की बृद्धि होती है, इस प्रकार दो विकल्प उठाये जाते हैं।
मांस मांसके स्वरूप में बृद्धि को नहीं करता है। क्यों कि भीत व भृतिह के समान मांस व शरीर में परस्वर अभिवर्धन संबंध नहीं है। ऐसा होनेपर अगुसिद्धांत दोष का भी वर्धनसंबंधामात् । अपसिद्धांतत्वाच्च । तस्माद्रसादिक्रमेणेव शरीराभिवृद्धिनिर्दिष्टा । तथा भैवज्यसाधनं चोक्तं । पांचभीतिकस्य चतुर्विधस्याहारस्य वड्सोपेतस्य अष्टविध-बीर्यस्य द्विविधवीर्यस्य वाऽनेकगुणोपयुक्तस्य सम्यक्पिश्णतस्य प्यस्तेजोगुणभूतस्य सारः परमसूक्ष्मः स रस इत्युच्यते । क्षारपाणिनाप्युक्तम् । रसो भूत्वा द्वेधी भवति स्तन्यं शोणितं च । शोणितं भूत्वा द्वेधी भवति रजो मांसं च । मांसं च भूत्वा द्वेधी भवति, सिरा मेदश्व । मेदो भूत्वा द्वंधी भवति स्नाप्वस्थि च । अस्थि भूत्वा द्वंधी भवति वसा मजा च । मजा भूत्वा देधी भवति, मजा च । गुक्रा स्था भवति इति । तथा चोक्तम् ।।

## रसादकं ततो गांसं ग्रांसान्मेदः प्रवर्तते । मेदसास्यि ततो मज्जा तस्यादशुकं ततः प्रजा ॥ इति

एवं धातृपथातुनिः तिरातैरुपदिष्टा विशिष्टेस्तत्वदृष्टिभिर्वेद्यैरन्यैश्वाप्यतिकुश्लेः रस-वैदिभिरिति ॥ अथवा मांसभक्षकाणामेत्र शर्रारेषु मांसाभिवृद्धिरितरेपां न भवत्येव, तन्न घटामटाट्यते । कथामिति चेत्तदभिक्षणामृषीणामन्येषां पुरुषविशेषाणां क्षीणां वापि तश्चान

प्रसंग आवेगा। अर्थात् सिद्धांतिविरुद्ध विषय होगा। इसालिए रसादिकम से हां रागेरामिहाँद्ध होतां हैं! मांस स्वरूप से नहीं। इसा प्रकार आपध साधन भी कहा गया है ।
पंचभौतिक, चनुर्विधाहार, षड्स, दिविध अथवा अष्टविधवर्थियुक्त, अनेक गुणयुक्त,
पदार्थ अच्छी तरह रारीर में परिणत होकर जो उस का परम सूक्ष्मतर
सार है उसे रस कहते हैं। क्षारपाणि ने भी कहा है। नस होकर उस का देधीमाव
स्तन्यक्षीर व रक्तके रूप में होता है। रक्त होकर उस का देधीमाव रज व मांस के
रूप में होता है। मांस होकर उस का देधीमाव सिरा व मेद के रूप में होता है।
मेद होकर उस का देधीमाव स्तायु व हड़ी के रूप में होता है। हड़ी होकर उसका
देशीमाव वसा व मजा के रूप में होता है। मण्जा होकर उसका देधीमाव मण्जा के
ही रूप मे व शुका के रूप में होता है। शुका से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार
कहा भी हे—

रस से रक्त की उत्पन्ति होती है। उस से मास बनता है। मांस से मेद बनता है। मेद से हड़ी, हड़ी से मध्ना बनता है। मध्ना से शुक्र व उस से संतान की उत्पत्ति होती है।

इस प्रकार धातु उपधातुओं की निप्पत्ति विशिष्ट तस्वदर्शी वैद्य व अन्य अतिकुशल रस वेदी आतों के द्वारा कही गई है। अधवा मांस मक्षकों के शरीर में ही मांस मांसाभिष्टादि के लिए कारण है, अन्य जीवों के शरीर में नहीं, ऐसा कहें तो यह घटता रित्राणामितिस्निन्वस्यूळशरीराणि दृश्यंते । तथा चैतंप्यत्यंतबळवंतो पुत्रवंतस्य । तथा कित् विशित्ताशिनोप्यतिकृशाः क्ष्णीवाः दुर्बळाप्रयो व्याधिप्रस्तांगाः क्षणिणः क्षयिणस्य निष्पुत्राश्चोप्यद्रण्यचरा मधुमयमांस्य विश्विताहार् यूथपतयो गजगवयमहिषवृषमपृषतमेषहरिणरुक्चमस्यराहादयः स्थळजळ-कुळगिरितरुवनचरास्तृणगुल्मळतांत्रिपाहारिणः स्थिरोपचितशरीरबळविळासवीयीविक्रम-वृष्णयुष्यस्त्वसंपन्ना बहुपुत्रकळत्रसंपूर्णा बहुञ्यवाधिनस्यत्तकामिनश्चोपळव्येते ॥ तथा किचित्वेवळमितिपिशिताशिनास्सहञ्याव्रतम्भुदिपमाजीरप्रभृतयो हावृष्या निष्पुत्रास्सवस्यर-काधिनश्चरेये विमिनाध्यक्तम् । अधिनश्चरेये विमिनाध्यक्तम् ।

मांसादः श्वापदःसर्वे बत्सरांतरकामिनः । अवुष्यास्ततएव स्थुरभक्ष्यपित्रितात्रिनः ॥

इति मांसमक्षिणां मृगारीनामि वृष्यहानिः संजाता ॥

नहीं। कारण कि मांस को मक्षण नहीं करनेवाले ऋषिजन व अन्य चिरित्रशील पुरुष विशेषों के क्षिन्त व स्थूल शरीर देखे जाते हैं। साथ ही वे अत्यंत बलशाली व पुत्रवान् देखे जाते हैं। विपरीन में कई मांस मक्षक भी अत्यंत कृश, नपुंसक, दुर्बल जठरा भेव ले, रोगप्रस्त शरीरवाले, क्षीण शरीरवाले, क्षयपीडित व संतानरिहत भी देखे जाते हैं। अतः यह अनेकातिकदोष से दृषित है। इसी प्रकार अन्य तिर्धंच प्राणी जंगल में रहनेवाले, मधु, मध, मांशदिक आहारों को प्रहण नहीं करनेवाले गज, गवय, बेल, चित्तीदार हिरन, बकरा, हिरन, रुरु [मृगविशेष] क्ष्मरम् ग, एवं वराहादि, स्थलचर, जलचर; कुलगिरिचर, तरुचर व वनचर प्राणी तृण गुल्म छता व वृक्षों के पत्ते वगैरह को खानेवाले स्थिर व मजबूत शरीर को धारण करते हुए बलशीर्थ पृष्टि आदि से युक्त, बहुपुत्र व कलत्र से युक्त अत्यधिक कामी व मैथुन सेवन करनेवाले देखे जनते हैं। विपरीत में कोई अत्यश्चिक केवल मांस खानेवाले हिंह, ज्याप्न, तरक्षु [कांटे से युक्त शरीरवाले प्राणिविशेष ] दिन्य, मार्जार आदि धातुरहित, संतानरिहत होकर वर्ष में एकाप्य दर्भ, मेथुन सेवन करनेव ले होते हैं। इस प्रकार निमने भी कहा है।

अमक्ष्य मांत को मक्षण करनेवां सर्व जंगली प्राणी एक वर्ष में एक दफे मेथुन करनेवां हैं। क्यों कि उन के शरीर में धानु पृष्ट नहीं रहता है। इस प्रकार मांसमक्षी मृगादिकों के शरीर में कृष्यत्व [पृष्टि] नहीं रहता है यह सिद्ध हुआ।

अत्र केचिरपुनरुखागमृगवराहादीनामितकीन्यसनामस्रोक्य तद्रक्षकाणामि तद्रद्रतिवृध्यं भवतित्येवं मन्यमानास्त्रंतोषं, ते तस्माद्रक्षयंतीत्येवं तद्रपहास्यतामुप्यांति । कयिमाते
चेत्, न कदान्विद्रिष छागैरुख्यागो मक्षितो, मृगवा मृगो, वराहो वा वराहैरित्येतद्रपहास्यकारणं । न तु पुनरुख्यगादयरुखागादीन् भक्षियेत्वातिवृष्या भवंतीति दृष्टमिष्टं च । त एते
पुनच्छार्गमृगवराहादयो विविधतरुत्णगुन्मवारुष्ठतावितानाद्याप्यनिपेपणाप्रशातव्याययस्तंतुष्ट्युद्रयस्तन्बद्युद्धवातवः प्रवृद्धंद्यतवृष्यास्तवहुपुत्राक्षोपळक्ष्यते । तत एव तृणाशिनां
शक्ष्यस्त्रक्षीराण्यायव्यन्नेगेपादीयतं । न तु पुनः पिशिताशिनामिति । तथा चोक्तम्—

अजाबिगोमिहिप्यश्व गजन्वरोष्ट्राणां मूत्राण्यष्टौ कर्मण्यानि भवति ! तथा चैवम् ॥

# आजमीष्ट्ं तथा गन्यमाविकं माहिषं च यत् अइवानां च करीणां च मृग्याविव पयस्मृतम् ॥

इत्यष्टप्रकारक्षीरम्त्राण्यापत्रत्वेनीपादीयंते, न तु पिशिताशिनाम् । तथा चीक्तम् ।

यहां पर कोई कोई इस विचार से कि वकरे, हरिण, बराहादि प्राणियों में अत्यविक मंथुनसेवन देखा जाता है, अतए र उन के मांस को खाने से भी उन के समान हीं अत्यविक धातुयुक्त शरीर बनता है, संतोष के साथ मांस को खाते हुए उपहास्पता को प्राप्त होते हैं। क्यो कि बकरों ने वकरों को नहीं खाया है, हरिण ने हरिण को नहीं खाया है, एवं वराहों ने वराह को खाकर पौष्टिकता को प्राप्त नकी है। यहीं अपहास्य कारण है। छागादिक प्राणी छागादिकों को खाकर ही पृष्ट होते हुए न देखें गए हैं और न वह इष्ट ही है। परन्तु ने छागादिक प्राणी अनेक प्रकार के इक्ष, धास, गुल्न, पौने, छताक्रपी औषधों को सेवन कर के ही अपने अनेक रोगों को उपशांत कर छेते हैं एवं संतुष्ट हो कर, शुद्ध धातुयुक्त हो कर, पृष्ट रहते हुए, वहुसंतान बाले देखे जिते हैं। इशिछिए तृणमक्षक प्राणियों के मछ, मूत्र, दूध आदिक औषधि के उपयोग में प्रहण किए जाते हैं। परन्तु मांसभक्षकप्राणियों के प्रहण नहीं किए जाते हैं। इरी प्रकार कहा भी है—

बकरी, मेढी, गाय, मैस, बोडी, हथिनी, गर्थया, ऊंटनी इस प्रकार आट जाति के प्राणियों का दृष औषित्र के कार्य में कार्यकारी होते हैं । इसीलिए कहा भी है कि दृष्ट आज [ वकरों का ] अह [ उंटनी का ] गन्य, माहिष, आविक, आधाय, गजसंबंधी, मुग्य इस प्रकार आट प्रकार से विभक्त है । इसी प्रकार कहा भी हे—

विधितमभेक्ष्यमेव विश्विताश्चिम्गेषु तद्व्यतेऽत्र त—
त्विश्वितपयःश्वकुञ्जलमळं परिहत्य, तृणाश्चिनां वया ॥
जळश्चपसंख्ययाष्ट्रविधमेव यथाईमहीवधेष्वति—
भाषितसमस्तशास्वकथनं कथयत्यश्चिकं तृणादिषु ॥

इत्यनेकहेतुर्देशंतसंतानक्रमेण पूर्वापरिवरोधदोषदुष्टमितकष्टं किनिष्टं वीमत्सं पूर्निकृमिसं भवं मूळतंत्रव्याधातकं मांसमिति निराकृतं, तदिदानीतनवैद्याः पूर्वापरिवरोधदुष्टं पित्यक्तुमशक्ताः । किनिष्ठेरंतराळ्वतिभिरन्येरेव मांसाधिकारः कृत इति स्वयं जानन्तोऽध्यज्ञानमहांधकारावगुंठित हृदयमिथ्यादृष्ट्यो दुष्टजना विशिष्टवर्जितं मधुमद्यमांसमनवरतं भक्षियतुमभिळवंते । दोषप्रच्छा-दनार्थमन्येषां सतां छौकिकानां इदयरंजनिमित्तं तत्संतोषजननं संततमेवमुद्घोषयंति । न हि सुविहितबहुसम्मतवैद्यशाक्षे मांसाधिकारो मांसभक्षणार्थमारम्यते, किंतु स्थायरजंगमपार्थवादिद्वध्याणां रसवीर्यविपाकिवशेषशक्तिरीदृशी इत्येवं सविस्तरमत्र निरूप्यत इति न दोषः । तदेतत्समस्तं पिशितभक्षणावरणकारणोक्तवचनक्रदंवकं भिष्याजाळकळंकितमवळोक्यते। कर्षः

मांस अभक्ष्य ही है, क्यों कि वह मांसभक्षक प्राणियों के शरीर में दूषित होता है। अतएव उन मांसभक्षक प्राणियों के शरीर का मांस दूध, मल, मूत्र आदि को छोड़ कर तृणभक्षक प्राणियों का मल, मूत्र, दूध आदि जो आठ प्रकार की संख्या से जो कहे गए हैं उन्हीं का ग्रहण औषधों में करने के ब्लिए समस्त शाखों का कथन है।

इस प्रकार अनेक हेतु व द्रष्टांतोंकी परंपरा से मांस का कथन पूर्वापरिवरों व दोष से दूषित है, अत्यंत कष्टदायक, अत्यंत नीचतम, घृणा के योग्य व कृषिजनन के लिए उत्पत्तिस्थान व मूलतंत्र के व्यावातक है। अतएव उसका निराकरण किया गया है। परंतु आजकल के वैध ऐसे पूर्वापरिवरोधदोष से दुष्ट मांस को छोड़ने में अक्षमर्थ है। पूर्वाचार्यों के प्रंथों में न रहनेपर भी बीच के ही क्षुद्र हदयों के द्वारा यह बाद में जोड़ा गया है, यह स्वयं जानते हुए भी अज्ञानमहांधकार से व्यातहृदयवाले मिध्यादृष्टि दुष्ट ममुख्य, शिष्टों के द्वारा त्याज्य मधुमध मांस को सदा मक्षण करनेकी अभिलाया करते हैं। साथ ही दोषको आंख्छादन करनेके लिए एवं अन्य सज्जनों के चित्त को संतुष्ट करने के लिए हमेशा इस प्रकार कहते हैं कि बहुसम्मत वैधशास में मांतमक्षण करने के लिए मांसाधिकार का निर्माण नहीं किया है। अपितु स्थावर जंगम पार्थिवादि द्रव्यों के रसवार्थ विपाक की शक्ति इस प्रकार की है। यह सूचित करने के लिए मांस का गुण दोष विस्तार के साथ विचार किया गया है। अतएव दोष नहीं है। इसके उत्तर में आचार्थ कहते हैं कि यह सब मांसमक्षण के दोष को दकनेके लिये प्रयुक्त बचनसम्ह मिध्यात्वजाल से कलंकित होकर देखा जाता है। क्यों ह

स्ववचनविरोधित्वात् । तथा चैवं प्रव्यक्तकंठमुक्तं हि मांसं स्वयं मक्षयित्वा वैषःपश्चादन्येषां वक्तुं गुणदोषान्विचारयेदिति । तथा चोक्तम् ।

धान्येषु मांसेषु फळेषु कंद्-शाकेषु चातुःक्तिजळममाणात् आस्त्राच तेर्भूतगणैः मसग्र तदादिश्वेद्द्रव्यमनस्पञ्ज्यः ॥ (१) क्ष्मांजान्न क्ष्माञ्जतेजः खराद्द्रम्यानिकानिलैः द्रयोगोल्वणैः क्रमात्भृतिर्मधुरादिरसोद्धवः ॥ [१] मांसाश्चिनां च मांसादीन्भसयेद्विधिवश्वरः । विश्रद्धमनसस्तस्य मांसं मांसेन वर्धते ॥

तथा चरकेऽध्युक्तम् ।

आनूपोदसमांसानां मेध्यानामुपर्वाजयत् । जक्षेत्रयानां मांसानि मसद्दानां भृज्ञानि च ॥ भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधुं चातुपिवेश्वरः ।

तथा चरके शोषचिकित्सायाम् । शोषव्याधिगृहीतानां सर्वधंदेहवर्तिनाम् सर्वसन्यास-योग्यानां, तत्परलोकानिरपेक्षाणामश्रोगतिनेतृकमनंतसंसारतरणात्प्रतिपक्षपक्षावलंबनकांक्षया साक्षात् भिक्ष्णां मांसमभिभक्षथितुं क्रम चेत्येवमाह ।

स्ववचन से ही विरोध होने से। कारण कि आप छोगोंने मुक्तकंठ सं स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि "वैद्य को उचित है कि वह पहिछे स्वयं मांसको खाकर बादमें दूसरोंको उस के गुणदोष का प्रतिपादन करे "। इसी प्रकार कहा भी है:—

धान्य, मांस, फल, कंद व शाक आदि पदार्थी के गुण दोष को कहने के पहिले स्वतः वेद उनका स्वाद लेलेवें। बादमें उनका गुण दोष विचार करें।

मांस मक्षक प्राणियों के मांस को मनुष्य विधिप्रकार खावें । विशुद्ध हृदयवाछे उस मनुष्य का मांस मांससे ही बढता है । इसी प्रकार चरक में कहा हैं । शरीरके छिए पोषक ऐसे आनुवज्ञ व मांस को उपयोग करना चाहिये। जलेशय प्राणियों के मांसको विशेषकर खाना चाहिये। तथा मदिरा, कींधु [मद्य विशेष] व मधु को भी पीना चाहिये। इसी प्रकार चरक में शोष चिकित्साप्रकरण में भी कहा है:—

शोषरोग गृहीत, प्राणके विषय में संदेहवर्ति, और सन्यास के योग्य, अधोगत नेतृक रोगी होनेपर भी अनंत संसार के प्रतिपक्षपक्ष के अवलंबन करने की इच्छा से . साक्षात् ऋषियोको भी मांसमक्षण का समर्थन किया है। श्रोविणे वहिंणं दयात् वहिंश्रव्देन वापरान् ।

एदादुः स्वांश्रावांश्र विधिना सुमकल्पितान् ॥
काकांस्तिचिरिश्रव्देन वाग्रेश्रव्देन चोरमान्

मृश्रान्मत्स्यांत्रश्रव्देन दयाद्गं स्पदान्यि ॥
छोपाकान् स्थू छनङ्कछान् विद्यकांश्रोपकाल्पतान् ।
श्रृगाकश्रावांश्र भिषक् श्रश्रव्देन दापयत् ॥
सिंश्रत्यसांश्र् व्याप्रानेवंविषांस्तथा ।
मांसादान्मृगश्रव्देन द्यान्मांसाभिषृद्धये ॥
मांसानि यान्यनभ्यासादिनिष्ठानि प्रयोजयेत् ।
तेष्ट्रधा सुलं भोक्तं श्रव्यंते तानि व तथा ॥
णानञ्जुगुप्सश्रवाद्यात् जम्भं वा पुनकञ्जिलेत् ।
तस्माच्छवांपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत् ॥

शोषरोगियों के लिए मांसभक्षक प्राणियों के मांसवर्धक मांस को विधिप्रकार सेवन करावें । उन्हें मोरके मांस को खिलावें । बर्हि [ मयूर ] शदू से और भी गृद्ध, उल्लू, नीलकंठ आदि के मांसका भी प्रइण कर उन को विधिवर्वक तैयार कराकर देवें । इसी प्रकार तीतर के मांस को भी खिळावे। तितिर शब्द से कौवे के मांसको भी प्रहण करना चाहिये। वर्षि मत्स्य [मळ्ळी] के मांस को भी देवें। वर्षि [मतस्य भेद] शद्ध से सर्पों का भी प्रहण करना चाहिये। मतस्य के अंत्रको भी खिलाना चाहिये। इसी प्रकार गंडूपद किंग्ड विशेष को भी खाने देना चाहिये। इसी प्रकार खरगोश के मांस को भी देना चाहिये। शश [खरगोश ] शद्ध से सियार, स्थूछ नौछ, बिछा, सियार के बचे आदि के मांस का प्रहुण करना चाहिये । इसी प्रकार मांसभक्षक प्राणियों के मांस को भी उस रोगी को खिलाना चाहिये | इससे सिंह, राँछ, तरक्षु [ कांटेदार शरीरवाला जंगलीप्रााणीविशेष ] व्याघ्र आदि के मांस का एवं हाथी गेंडा आदि प्राणियों के मांस का भी प्रयोग करना चाहिये। जिस से उस रोगी के शरीर में मांस की बढ़ि होती है। यदि किसी को मांस खाने का अभ्यास न हो एवं उस से घणा करता हो तो उस के सामने मांस की प्रसंशाकर उसे मांस के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना चाहिये जिस से वह रोगी उस मांस को सुखपूर्वक खासकेगा। कदाचित् उसे मालुम होजाय कि यह कौवा, बिल्ली, गीदड आदि का मांस है, पहिले तो वह घूणा से खायाम ही नहीं या किसी तरह जबर्दस्ती खावे तो खाते ही वमन करेगा। उस के हृदय में घृणा उत्पन्न न हो इसके छिए अन्य प्राणियों के मांस का नाम कहकर देना इत्यनेकप्रकारैश्शास्त्रांतरेषु मधुमधमांसनिषेत्रणं निरंतरमुक्तं कथिमदानी प्रच्छादियतुं शक्यते ?

तथा चैवमेके भाषंते—तरुगुल्मलतादीनां कंदमूलफलपत्रपुष्पादीषधाग्यपि जीव-शरीरत्वात्मांसान्येव भवंताति । एवं चेत् साधुभिरुक्तंः—

### मांसं जीवश्वरीरं जीवश्वरीरं भवेष वा मांसम्। यह जियो वृक्षो वृक्षस्तु भवेष वा निवः॥

इति व्याप्यव्यापक्तस्वभावत्त्राद्वस्तुनः व्यापकस्य यत्र भाव व्याप्यस्य तत्रैव भाव इति व्याप्तिः। ततो व्याप्तत्वात् मांसं मांसमेव तथात्मत्रीर्यादयोपीव शिशपा वृक्ष एव स्यात् वृक्षोत्तिवा-दयो यथा। इत्येतस्माद्धेतोः मांसं जीवशरीर जीवशरीरं च मांसं न स्यादित्यादि शुद्धाशुद्धयोग्या-योग्यभोग्यामोग्यभक्ष्याभक्ष्यपेयापेयगम्यागम्यादयो लोकव्यापाराः सिद्धा भवंतीत्युक्तम्।

चाहिये। इत्यादि प्रकार से मांस मक्षण का पोषण किया गया है। १. इस प्रकार अनेकिवधसे शास्त्रांतरोमे मधु, मद्य व मांससदृश निंद्य पदार्थों के सेवन का समर्थन किया गया है, अब उसे किस प्रकार आच्छादन कर सकते हैं।

अब कोई यहांपर ऐसी शंका करते हैं कि दृक्ष, गुल्म, छता, कंदमूछ, फल, पत्र आदि औषध भी जीवशरीर होने से मांस ही है। फिर उन का मक्षण क्यों किया जाता है? इस के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि:—

मांस तो जीवशरीर ही है। परंतु जीवशरीर सबके सब मांस ही होना चाहियें ऐसी कोई नियम नहीं है। वह मांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार नित्र तो वृक्ष है, परंतु वृक्ष सभी निंव हो ऐसा हो नहीं सकता। इसी प्रकार मांस जीवशरीर होनेपर भी जीवशरीर मांस ही होना चाहिये, ऐसा नियम नहीं होसकता है।

इस प्रकार पदार्थों का धर्म व्याप्य व्यापक रूपसे मौजूद है। व्याप्य की सत्ता जहांपर रहेगी वहां व्यापक की सत्ता अवस्य होगा। परंतु व्यापक के सद्भाव मे व्याप्य होना ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे शिशपा व दक्ष का संबंध है। जहां जहां शिशपात्व है वहां वहांपर दक्षत्व है। परंतु जहां जहां दक्षत्व है वहां वहांपर शिशपात्व होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। इस कारणसे मांस जीवशरीर होनेपर भी जीवशरीर मांस नहीं हो सकेगा, इत्यादि प्रकार से लोक मे शुद्धाशुद्ध, योग्यायोग्य, भोग्याभोग्य, भक्ष्या- भक्ष्य, पेयापेय, गम्यागम्य, आदि लोकव्यवहार होते हैं।

१ इस के आगे मासका पोषण करते हुए मद्या पीने का भी समर्थन चरक में किया गया है। जो पर्म व नीति से बाह्य है। सं०

## ं **मा**म्ना नारीति सामान्यं भगिनीभार्ययोरिह । **एका सेन्या न सेन्येका, तथा चीदनवांसयोः ॥** इति

तथा च पूर्वाचार्याणां छौकिकसमयिकावशेषविशेषक्षमनुष्याणां प्राप्तिपरिहारछक्षणोपेतकर्तन्यसिद्धिरेवं प्रसिद्धा । ततीन्यथा सम्मतं चेति, तत्कथामिते चेन्नान।विधिना धान्यवैदछादिम् छन्यसिद्धिरेवं प्रसिद्धा । ततीन्यथा सम्मतं चेति, तत्कथामिते चेन्नान।विधिना धान्यवैदछादिम् छन्यत्रप्रणावशेषस्थावरद्वयाणि देवतार्चनयोग्यानि म्राह्मणक्षत्रियवैद्यादिविशिष्टोपभोग्यानि विधिक्तपौँस्पृश्यरजः शुक्रसंभूतदोषधातुमछम् त्रशरीरविरिहतानि विश्वद्धान्यविरुद्धानि विगत-पापानि निर्दोषाणि निरुपद्रवाणि निर्मछानि निरुपमानि सुगंधीनि सुरूपाणि सुक्षेत्रजान्येवं-विधान्यपि भेषजानि मांसानीति प्रतिपादयेत् । सत्यधर्मपरो वैद्यस्तकारे तिद्धिपि च स्यात् [?] । एवमुक्तक्रमेण स्थावरद्वयाण्यीप मांसान्येव प्रतिपादयतो वेद्यस्य प्रत्यक्षविरोधरववचनन्विरोधागमिवरोधछोकविरोधाद्यशेषविरोधदोषपाषाणवृष्टिरिनिष्टोत्पातवृष्टिरिव तस्य मस्तके निशितनिश्चिश्यधिरेव पति । तद्भयान्तैवं मांसमित्युच्यते । किंतु जीवशरीरव्याधातनिभित्तन्वात्थायरात्मकभेषजान्यपि पापनिमित्तान्येव कथं योगुज्यते इति चेत् । सुष्ठूकं जीवधातनिभित्तं व्यास्थावरात्मकभेषजान्यपि पापनिमित्तान्येव कथं योगुज्यते इति चेत् । सुष्ठूकं जीवधातनिभित्तं

नाम से नारी [ स्त्री ] इस प्रकार की सामान्य संज्ञा से युक्त होनेपर भी भगिनी और भार्यों में एक सेव्या है | दूसरी सेव्य नहीं है | इसी प्रकार अन्न व मांस दोनों जीवशरीरसामान्य होनेपर भी एक सेव्य है और एक सेव्य नहीं है |

इशी प्रकार लौकिक और पारमार्थिक विषयों को जाननेवाले विशेषह पूर्वाचार्योंने लोक में हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपी कर्तव्यसिद्धि का प्रतिपादन किया है। यदि यह बात न हां तो जिस प्रकार धान्य, बैदल, मूल, फल पुष्प पत्रादिक स्थावरद्व्योंको देवतापूजन के योग्य, नाम्हण, क्षत्रिय वैश्यादिक विशिष्ट पुरुषों के उपमोग के लिए योग्य, विधिरूप अस्पृश्य रज व शुक्र से उत्पन्न धातुमल मूनादिक्षरीरदोष से रहित, विशुद्ध, अविरुद्ध, पापरहित, निर्दोष, निर्मल, निरुपम, सुगंधा, सुरूप, सुक्षेत्रज, आदि रूपसे कहा है मांस को भी उसी प्रकार कहना चाहिये। सत्यधर्मनिष्ठ वैष उस प्रकार कह नहीं सकता है। इस प्रकार स्थावर द्व्योंको मांस के नाम से कहनेवाले वैद्यके लिए प्रत्यक्ष विरोध दोष आजावेगा। साथ ही स्ववचनविरोध आगमिवरोध, लोकविरोधादि समस्तविरोधदोषरूपी अनिष्टपाषाणवृष्टि प्रलयवृष्टि के समनन उस के मस्तकपर तीक्ष्ण शस्त्रधाराके समान पढते हैं। उस मय से मांस को इस प्रकार नहीं है, ऐसा कथन किया जाता है।

परंतु जीवशरीरव्याघातिनिमित्त होने से स्थावरात्मक पापनिमित्तऔषधी का ,उपयोग अप किस प्रकार करते हैं ? इस प्रकार पूछनेपर आचार्य उत्तर देते. हैं कि ठीक ही कहा है कि जीवों के घात के लिये किये जानेवाला कार्य पापहेतु है इस तत्पापहेतुरिति कः संदेष्टं बदेव् । अहिंसालक्षणो धर्मः प्राणिनामवध इति वचनात् । अत्र पुनः धर्माधर्मविकल्पश्चतुर्विधो मवति, पापं पापनिमित्तं, पापं धर्मनिमित्तं, धर्मः पापनिमित्तं, धर्मो धर्मनिमित्तं, धर्मः पापनिमित्तं, धर्मो धर्मनिमित्तमित्यन्योन्यानुबंधित्वात् । कामकृताकामकृताविकल्पाल्लीकिकलोकोत्तरिक-धर्मद्वैविध्याश्च लोकन्यापारदेवतायतनकरणदेवर्षित्राह्मणपूजानिमित्तमकामकृतं पापं धर्मा-मिद्द्वये [ भत्रति ] तथा चोक्तम् ॥

पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावयक्षेश्वो बहुपुण्यराश्ची । दोषाय नालं काणका विषस्य न दूषिका श्वीतश्चिबांबुराश्ची ॥ इति तथा चैवं द्विजसाधुमुनिगणविशिष्टेष्ठजनचिकित्सार्थं सकरुणमर्चियवानीतमीवधं पुण्याय । एवं पैतामहेऽस्युक्तम् ।

अचीयेत्वोधिपानम्ब-मुचराञ्चागतं हरेत् । पूर्वदक्षिणपाश्चात्यपत्रपुष्पफकानि च ॥

में कौन संदेह के साथ बोल सकता है। क्यों कि धर्म तो अहिंसा लक्षण है वह प्राणियों को न मारने से होता है। यहांपर धर्माधर्म विकल्प चार प्रकार से होता है। पापका निमित्त पाप, धर्मानिमित्त पाप, पापनिमित्त धर्म, धर्मानिमित्त धर्म, इस प्रकार परस्पर अन्योन्यसंबंधसे चार प्रकार से विभक्त होते है। एवं सकामभावना व निष्काम भावना से एवं लौकिक व लोकोत्तर रूप से किये हुए धर्मका भी दो प्रकार है। लौकिकन्यापार रूपी देवायतन, देवपूजा, गुरुपूजा, ब्राह्मणपूजा आदि के लिये निष्काम भावना से कृत पाप धर्माभिवृद्धि के लिए ही कारण होता है। कहा भी है।

पूज्य जिनेंद्रकी पूजा करने के लिए मंदिर बांधने, सामग्री धोने आदि आरंभमें लगने वाले पापका लेश पुण्यसमुद्रके सामने दोषको उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है। जिस प्रकार शीतामृतसमुद्रमें विषका एक कण उसको दूषित करनेके लिए समर्थ नहीं होसकता है उसीप्रकार पुण्यकार्य के लिए किथे हुए अल्पपापसे विशेषहानि नहीं होसकती है। इसीप्रकार दिज, साधु व मुनिगण आदि महापुरुषोंकी चिकित्साके लिये करणा के साध अर्चना कर लिया हुआ स्थावर औषध पुण्य के लिये ही कारण होता है। पैतामहमें भी कहा है:—

उत्तर दिशाकी ओर गए हुए बक्ष के मूळ को अर्चन कर उसे छान। चाहिए। एवं पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशा की ओर झुके हुए पत्र, फळ व पुंष्पों को प्रहण करना चाहिये। एवं सक्कणमीषधानयनवचनमीषधं प्राण्यनुष्रहार्थं, निर्मूळतो न विनाशयेदित्यर्थः। अथवा तृष्णगुल्मळतावृक्षाबशेषप्राणिपशुत्राह्मणशिरः छेदनदिसं मृतपापादीनामसमानत्वादसदृश्च्यतः अस्तोपदेशात् । तथा प्रायश्चित्तत्येतळक्षणमुख्यते ।

> माय इत्युच्यते छोकिश्चित्तं तस्य मनी भवेत्। तिचत्रग्राहको धर्मः मायश्चित्तिमिति स्मृतम्।।

उक्तं चः—

अनुतार्यन विख्याज्याद्धितमाद्धतचर्यया । पादमर्घत्रयं सर्वमपहन्यादिति स्मृतम् । एकश्चक्तं तथा नक्तं तथाप्यायाचितन च । एकरात्रोपवासश्च पादकुच्छ्ं मकीर्तितम् । ( ? )

अथवा च तस्य मिध्या मवतु मे दुष्कृतमिति वचनादिष प्रशाम्यंत्यल्पपापानीति सिद्धांत-वचनात् । अथवा गंधपणेषु गंधिकोपदिष्टानि नानाद्वीपांतरगतानि नानाविधरसर्वार्थिवपा-

इस प्रकार करुणा के साथ औषित को प्रहण करने का विधान जो किया गया है वह प्राणियों के प्रति अनुप्रह के लिए है। अतएव उन वृक्षादिकों को मूल से नारा नहीं करना चाहिए। अधवा तृण, गुल्म, लता वृक्ष आदि समस्त प्राणि, पशु, ब्राह्मण आदि का शिरच्छेदन से उत्पन्न पाप, सभी समान नहीं हो सकते। अतएव उस के लिए प्रायश्वित्त मी भिन्न २ प्रकार के कहे गए हैं। प्रायश्वित्त का अर्थ आचार्यों ने इस प्रकार बताया है कि:—-

प्रभ्य नाम छोक का है अर्थात् संसार के मनुष्यों को प्रायः के नाम से कहते हैं। चित्त नाम उन के मन का है। उस छोक [प्राय] के चित्त से प्रहण होनेवाछा जो घर्म है उसे प्रायक्षित्त कहते हैं। कहा भी है—

प्रायिश्व के लिए भिन्न २ प्रकारके आत्मपिशणामोंकी मृदुतासे किए हुए पापोंमें क्रमशः पाद, अर्भ, त्रयांश, और पूर्ण रूप में नाश होते हैं। इसी प्रकार पादकुच्छू प्रायिश्वत्त में एक मुक्तादिक के अनुष्ठान का उपदेश है।

इसी प्रकार वह सभी दुष्कृत मेरे मिथ्या हों इत्यादि-आलोचना प्रतिक्रमणात्मक रान्दों से भी पापों का रामन होता है, इस प्रकार सिद्धांत का कथन है । अथवा साधुजनों की चिकित्सा प्रकारण में कहा गया है कि सुगंध द्रव्य की दुकानों में मिलने बाले सुगंध द्रव्य विशेष, नाना द्वीपांतरों में उत्पन्न, अनेक प्रकार के रसवीर्थ विपाक-

जपरके दोनों स्त्रोक पैतामहके हैं । परंत्र ठीक तरह से लगते नहीं । पहिले चरण पाठ अशुद्ध पड़ा हुआ मालुम होता है । दोनों स्त्रोकोंका सारांश जपर दिया गया है ।

कप्रधानानि, ध्रुपास्तानि, सुरूपाणि, सुमृष्टानि, सुगंधीन्यशेषविशेषगुणगणाकीणीनि, संपू-णान्यभिनवान्यखिलामलभेषजानि संतर्पणानि, तैस्साधुजनानां चिकित्सा कर्तव्यति । तदलाभे परकृष्णक्षेत्रेषु हलमुखोत्पादितान्यविशुक्तानि सर्वतुषु सर्शेषधाणि यथालाभं संप्रहं कुर्शितेति । तदलाभेष्येवमुच्छिन्नभिनशकलामकाचित्तकभिनसकलचित्तात्पप्रदेशबहुप्रदेशप्रत्येकसाधारण शरीरक्रमेण भेषजान्यपापानि सुविचार्य गृहीत्वा साधूनां साधुरेव चिकित्सां कुर्यादिति कल्प-व्यवहारेऽप्युक्तं । उच्छिन्नभिन्नसकलं आमकाचित्तभिन्नसकलं च भिन्नसकलं चित्तं अल्पप्रदेश बहुप्रदेशमिति, तस्मात्साधूनां साधुरेव चिकित्सकस्त्यात्त्या चोक्तम् ।

सजोगनिश्वेह रितीपिनिन्छये साधुगणेसाधु (१) इति साधुचिकित्सकालामे आवकः स्यात्तदलामे मिथ्यादृष्टिरित, तदलामे दुष्टिमिथ्यादृष्टिनापि वैश्वेन सन्मानदानिवसंभा-तिशयसंत्रीषधिवश्वादानिक्रयया संतोष्य साधूनां चिकित्सा कारियतव्या, सर्वथा परिरक्षणीया-स्तर्वसाधवस्तेषां सुखमेव चितनीयम् कर्मश्रयार्थमिति ।

तथा चरकेणाप्युक्तम् रोगभिषान्त्रिषयाध्यायेः---

प्रधान, सुप्रासुक, सुरूप, सुस्त्राच, सुगंधयुक्त, समस्त गुणो से युक्त, ताजे व निर्मल, , संतर्पण गुण से युक्त औषघों से साधुजनों की चिकि:सा करनी चाहिए । यदि उस प्रकार के औषध न मिले कृष्णप्रदेशों मे उत्पन, हलमुख से उत्पाटित असिधक हाष्क ,नहीं, सर्व ऋतुवों में सर्व योग्य औषधियों को यथालाभ संप्रह करना चाहिए । उस का भी लाभ न होने पर जिस की सचित्तता दूर की जा चुकी है, ऐसे प्रत्येक ंसाधारणादि भेदक्रमो के अनुसार शरीरविभाग पर विचार कर शुद्ध प्रासुक औषियो क्लो प्रहण कर साधुत्रों की चिकित्सा साधुजन ही करें | इस प्रकार कल्पन्यवहार में कहा गया है। साधुजनों की चिकित्सा प्रस्क शुद्ध द्रव्यों के द्वारा योगनिष्ठ साधुजन **श**्ठीक तरह से कर सकते हैं। यदि चिकित्सक साधु न मिले तो श्रावक से चिकित्सा करावें। यदि वह भी न मिले तो मिथ्यादृष्टि वैद्य को सन्मान, दान, आदरातिशय, मंत्र, औषघ विद्यादिक प्रदान कर संतोषित करें और उस से चिकित्सा करावे। क्यों कि साधुजन सर्वथा संरक्षण करने योग्य हैं। अतएत्र उन के सुख के छिए अर्थात् रोगा-दिक के निवारण के लिए सदा चिता करनी चाहिये । क्यों कि वे कर्मक्षय करने के छिए उचत है। अतएव उन के मार्ग में निर्विन्तता को उपस्थित करना आवस्पक है । . बे साधुगण शरीर के निरोग होने पर ही अपने कर्मक्षयरूपी संयममार्ग में प्रवृत्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार चरक ने भी अपने राग और वैद्य संबंधी अध्याय में प्रतिपादन किया है।

क्मीसिद्धिमधीसिद्धं यशोलामं प्रेत्य च स्वर्गमिच्छता त्वया, गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणमृतां हितं सर्वथाश्रितम् \* इति । इमं वस्तु स्थावरं जंगमं चेति । तत्र स्थावर इन्यवर्ग......[?] जंगमस्तु पुनर्देहिवर्गः । इन्यवर्गयोराहार्याहर्ग्रह्मपुकार्योपकारक— साध्यसावनरस्यरक्षणमस्यमक्षणकादिविकल्पात्मकत्वात् । तयोर्भक्ष्यं स्थावरद्रव्यं वर्तते । मक्षणकाले हि वर्ग इति तत्विकल्पविज्ञानवाह्ममूढमिध्यादृष्टिवैद्यास्तर्वमक्षकारसंवृत्ता इति । तिथा चोक्तम् ॥

### गुणादियुक्तद्रव्येषु श्वरीरेष्वापे तान्विदुः। स्थानवृद्धिश्वयास्त्रस्मादेहानां द्रव्यदेतुकाः।

इतीत्थं सर्वथा देहिपरिरक्षणार्थमेव स्थायरद्रव्याण्यौषधत्वेनोपादीयंते । तदा जंग-मेण्वपि क्षोरपृतद्धितऋप्रमृतीनि तत्वाणिनां पोषणस्पर्शनवत्सस्तनपानादिसुखनिमित्त-

जो मनुष्य वैद्य होकर कर्मिक्षिद्ध [चिकित्सा में सफलता] अर्थसिद्धि [द्रव्य-लाम] इह लोक में कीर्ति और परलोक में स्वर्ग की अपेक्षा करता हो, उसे उचित है कि वह गुरूपदेश के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें एवं गी, ब्राह्मण आदि को लेकर सर्व प्राणियों का आरोग्य वैद्यपर ही आश्रित है, इस बात को ध्यान में रक्खें | और उन्हें सदा आरोग्य का आश्वासन देवे |

वह द्रव्यवर्ग दो प्रकार का है। एक स्थावर द्रव्यवर्ग और दूमरा जंगमद्रव्यवर्ग। [स्थावर द्रव्यवर्ग पृथवी, अप्, तेज, वायु, वनस्पत्यात्मक है]। जंगम द्रव्यवर्ग तो प्राणिवर्ग है। द्रव्यवर्गों में आहार्य आहारक, उपकार्य उपकारक, साच्य साधन, रक्ष्य रक्षण, भक्ष्य भक्षण, इस प्रकार के विकल्प होते हैं। उन में स्थावर द्रव्य तो भक्ष्य वर्ग में है। भक्षणकाल में कौनसा पदार्थ मक्ष्यवर्ग में है, और कौनसा मक्षणवर्ग में है इस प्रकार के तत्वविकल्पज्ञानसे सून्य मूढिमिध्यादृष्टि वैद्यगण सर्व [भक्ष्याभक्ष्य] मक्षक वन गए। कहा भी है—

गुणादियुक्त द्रव्यों में, [ उन स्थावर ] शरीरों में भी स्थिति, वृद्धि व क्षय करने का सामर्थ्य है। अतएव देह के लिए द्रव्य [स्थावर ] भी पोषक है।

इन प्रकार सर्वथा प्राणियों के संरक्षण के लिए ही स्थावर द्रव्यों को औषि के रूप में प्रहण किया जाता है। इसी प्रकार जंगम प्राणियों के भी क्षीर, घृत, दही, तक्र आदियों को उन प्राणियों के पोषण, स्पर्शन, क्सस्तनपान आदि सुखनिमित्त

<sup>&</sup>quot; रामीशासितभ्यमिति मुद्रितचरकसंहितायाम् । परन्तु रोगभिषग्जिसीय विमान अभ्याय इति मुद्रितपुस्तके ।

संभूतान्याक्षारमेषजविकल्पनार्थमुपकल्प्यंते । तस्मादभक्ष्यो देहिवर्गी इत्येव सिद्धो नः सिद्धांतः । तथा चोक्तम् ।

> मांसं ताबदिहाह्तिर्न भवति, शख्यातसञ्चेषकं । नैवात्युत्तमसद्रसायनमपि मोक्तं कथं ब्रह्मणा । सर्वज्ञेन दयाखना तनुभृतामत्यर्थमेतत्कृतं । तस्मात्तन्मधुमयमांससहितं पश्चात्कृतं कंपटैः॥

एवामिदानींतनभेषा दुर्गृहीतदुर्विद्यात्रलेपाद्यहंकारदुर्विदग्धाः परमार्धवस्तुतर्व सवि-स्तरं कथमपि न गृण्हंतीत्येवमुक्तं च।

> अबस्युखमाराध्यस्युखतरमाराध्यतं विश्वेषकः । ब्रानकवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति ॥

एवं----

से उत्पन्न होने से औषिथों के उपयोग में प्रहण किया जाता है । इसलिए देश्विर्ग [प्राणिवर्ग] अभक्ष्य है। इस प्रकार का हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ। इसलिए कहा है कि—

यह मांस आहार के काम में नहीं आसकता है। और प्रख्यात औषधि में भी इस की गणना नहीं है। और न यह उत्तम रसायन ही हो सकता है। किर ऐसे निय अभक्ष्य, निरुपयोगी, हिंसाजनितपदार्थ को सेवन करने के छिए सर्वह, द्याछ, ब्रह्मऋषि किस प्रकार कह सकते हैं? अतः निश्चित है कि इस आयुर्वेदशास्त्र में निहालंपटों के द्वारा मधु, मय, और मांस बाद में मिछाये गये हैं।

इस प्रकार युक्ति व शास्त्रप्रमाण से विस्तार के साथ समझाने पर भी दुष्ट दक्षि-कोण से गृहीतदुर्विषा के अहंकार से मदोन्मत्त, आजकल के वैध किसी तरह उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें आश्चर्य क्या है ? कहा भी है——

बिलकुल न समझनेवाले मूर्स को सुधारना कठिन नहीं है ! इसी प्रकार विशेष जाननेवाले बुद्धिमान् व्यक्ति को भी किसी विषय को समझाना किर भी सरल है। परंतु थोडे ज्ञान को पाकर अधिकगर्व करमेवाले मानीपंडित को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। सामान्यजनों की बात ही क्या है।

#### प्रंथ अध्ययन फल ।

यो या वेत्रि जिनेंद्रमात्रितियदं कल्वाणसत्कारकम् । सम्यवस्वीत्तरमष्ट्रसत्यकरणं (१) संपत्करं सर्वदा ॥ सोऽयं सर्वजनस्तुतः सद्यस्नाथार्थितांत्रिद्वयः । साक्षाद्वयमोक्षभाग्भवति सद्धर्भवेकामाथिकान् ॥

इतिहास संवर्भ ।

रूपातः श्रीतृपतुंगबञ्जभमहाराजाभिराजस्थितः। मोचज्रिसमांवरे बहुविधमख्यातविद्वज्जने ॥ मांसाञ्चिषकरेंद्रतास्त्रिकभिषाग्विद्याविद्यामग्रतो । मांसे निष्पकतां निरूप्य नितरां जैनेंद्रवैद्यस्थितम् ॥

इत्मरोषिवरोषिविशिष्टदुष्टिपिशिताशिवैषशाक्षेषु मांसिनराकरणार्थमुमादित्याचार्ये-र्वृपतुंगवल्लभेंदसभायामुद्घोषितं प्रकरणम् ।

> आरोग्यशास्त्रपधिगम्य मुनिर्विपश्चित् । स्वास्थ्यं स साधयति सिद्धसुखैकहेतुम् ॥

इस प्रकार इस जिनेंद्रभाषित कल्याणकारकको. जो अनेक उत्तमोत्तम प्रकरणों से संयुक्त व संपत्कर है, जानता है वह इह लोक में धर्मार्थ काम पुरुषार्थी को पाकर एवं सर्वजनवंद्य होकर, संपूर्ण राजाओं से पूजितपदकमलों को प्राप्त करते हुए ित्रिलोकाधिपति । साक्षात् मोक्ष का अधिपति बनता है ।

प्रसिद्ध नृपतुंगवल्लभ महाराजाधिराज की सभा में, जहां अनेक प्रकार के उद्भट विद्वान् उपस्थित थे, एवं मांसाशनकी प्रधातता को पोषण करनेत्राले बहुत से आयुर्वेद के विद्वान थे, उन के सामने मांस की निष्फलता को सिद्ध कर के इस जैनेंद्र वैद्य ने विजय पार्ड है ।

इस प्रकार अनेक विशिष्टदुष्टमांलभक्षणपोषक वैद्य शास्त्रों में मांसनिराकरण करने के छिए **श्रीउग्नादित्याचार्य** द्वारा सृ**पतृंगवल्लभराजेंद्र** की सभा में उद्घोषित यह प्रकरण है।

### आयुर्वेदाध्ययनफळ.

जो बुद्धिमान् मुनि इस आरोग्यशास्त्र का अध्ययन कर उस के रहस्य को समझता है, वह मोक्ससुख के छिए कारणीभून स्वाध्य को साध्य कर छेता है। जो इसे अन्यः स्वदोषकृतरोगनिपीडितांगो । बध्नाति कर्म निजकुष्परिणांममेदात् ॥ भाषितमुग्नादित्मेर्गुपैरुदारस्समग्रमुग्नादित्यं । भाषितनिवज्ञयंतं । समग्रमुग्नादित्यम् ॥

#### इत्युमादित्याचार्यवरिचतकत्याणकारके दितादिताध्यायः ।

अध्ययन नहीं करता है, वह अपने दोषों के द्वारा उत्पन्न रोगों से पीडित शरी खाँही होने से, चित्त में उत्पन्न होनेवाले अनेक दुष्ट परिणामों के विकल्प से कर्म से बद्ध होता है। अतएव मुनियों को भी आयुर्वेद का अध्ययन आवश्यक है।

इस प्रकार गुणों से उदार उग्नादित्याचार्य के द्वारा यह कल्याणकारक महाशास्त्र कहा गया है। जो इसे अध्ययन करता है, नमन व स्तुति करता है, वह उप्नादित्य [सूर्य] के समान तेज की प्राप्त करता है।

इसप्रकार श्रीउप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारककी भावार्थदांपिका टीकामें हिताहिताप्याय समाप्त हुआ ।



श्रीमस्वरपगंभीरस्याद्वादामोघ**लांछनम् ।** जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य श्वासनं जिनश्वासनम् ॥

इति भद्रं।



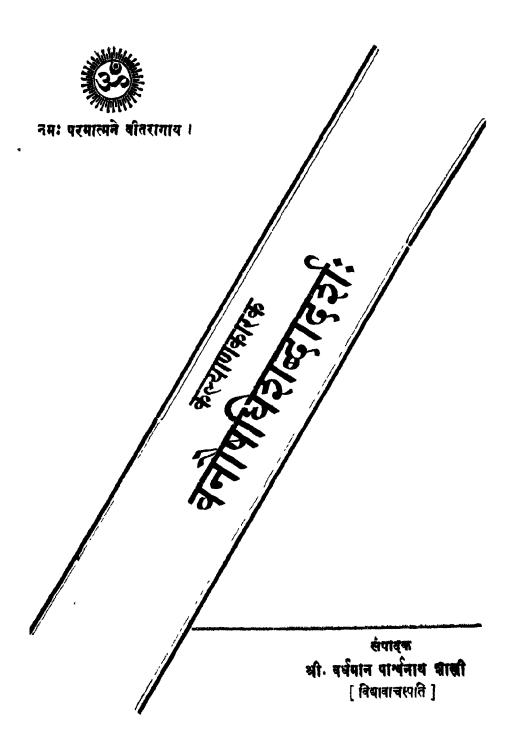

ನ.ಎರೆಲೆ ಹೊಸ್ಟೆ

साल्डाण पूर्णि.मा.

शालपणीं, शाखबन, शारिबन.

अंदर्क अंबुल अंबुल अंदर्का अंग्रमती

अगुरु, अगर. मुनिद्धम, हथियाष्ट्रसः

(a) (g) (g) (g)

अतिह

पहाडमूळ.

ಆಗರು ಬೀಟ

**ಅಶಿವೀಶ ವೃಶ್ವ** 

四八品(.

#### ಕಡೆಗಲ ಗಿಡ, ಉಪ್ಪು, ಶಂಖ್ಯ. ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಸೌಧೀರಾಂಜನ್ಯ 25. ch. gat. अंटिन वर्षेट्रास्त ಅಂಡಕೊಡಿ. ಚಿ**ರಕ್**ಡೀ. (1) 21 21 31 ಬೇರ. श्रीकल्याणकारक बनौषिधि शब्दादर्श. <u>ह</u>ोळ्यांत काळा सुरमा, काळा शेगना, सोतोजन. सौबीरांजन, कृष्णांजन, रकांजन, पीतांजन. औषध घाटणे. प्ट, कमट, जल्बेन, स्थटकमछिनी, कमऊ. परार्ठा. मोथ, मेच. चृक्ष, ज्ञाड. अंडकोष. अंक्षार्जा. | | | , 100 सीबीरांजन, रसांजन, सुर्मा, रसोंत. कमल, हिज्जदब्ध, समुद्रम्ल, स्थलपिमी, गेंदावृक्ष. पाठा, यूथिका, पाढा, जुर्हा. हिंदी. मुस्तक, मोथा. वृक्ष की जह. पेड. अंडकोष. देरावृक्ष. (해) (해) (해) (4) (4) (d) (d) संस्कृत.

अंकोस आंधिक आंधिक अंजन

| संस्कृत.           |                                       |                                        | मराही.                          | कनडी.                 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| अभि<br>अभि         | (4)                                   | कित्रकाष्ट्रस, रक्तिनित्रकाष्ट्रस, महा | बिस्तव, चित्रक, केशर, पीतवाला,  | ಚಿತ್ರಮೂಲ.             |
|                    | 9                                     | तक, निब्क, (दणी, पिता, चांता इसा,      | रक्तिचित्रक, विववा, कामहाचे     |                       |
|                    |                                       | हाल चीता भिटावेका वृक्ष, नीब्र् का     | शांड, पित्त, ज्वाला, मात, जार,  |                       |
|                    |                                       | इक्ष, सोना, पित.                       | सोने, निब्                      |                       |
| म्योगन             | (4)                                   | अगेथु.                                 | अप्रिक नृक्ष.                   | n, ch.                |
| आभिदय              | ्रा                                   | देखो अप्रि.                            | पहा अग्नि.                      | ಚಿತ್ರಮೂಲ              |
| अ जिसम्ब           | (d)                                   | मणिक रिकाबृक्ष, अरणी,                  | थोर एग्ण, नखेल, जीमूत, तर्कारी. | 18 C) ST              |
|                    | )                                     | अगेथ्वस.                               |                                 |                       |
| <b>अनामी</b>       | (स्रा                                 | कृष्णजारक, अतेजारक, काका               | भेततिर, इष्णिषिरे, काळाऊंबर.    | ಬಳ ಜೀರಿಗೇ, ಕರಿಜೀರಿಗೆ. |
|                    |                                       | दुंबरिका, काला जीरा, संफदर्जारा,       |                                 | ಕಾರ್ಣಕ್ಕ              |
|                    |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                 |                       |
| अवक्रण             | (3)                                   | असनक्स, विजयतार,                       | हेदांचा इक्ष, योरराळेचा इक्ष,   | ಹಿತಿ ಹೊನ್ನೇಮರ         |
| •                  |                                       |                                        | असनाचे झाड,                     |                       |
| मलगन्धा            | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | बनयकानी, अजमोद.                        | राननुकस, तिक्षण.                | ಎಾರಾಳ, ನೀರುತುಳಗಿತ್ತ   |
| अनमोद्             | ( <b>ad</b> )                         | वनयत्राती, पारस्कियवार्ता, यवार्ता     | अजमाद, ओम, मुख्यासीम.           | ಆ ಜನೋಡ, ವೋಮ್ಮ         |
|                    |                                       | अजमोद, खुरासार्ग अजमायन,               |                                 |                       |
|                    |                                       | अजमायन.                                |                                 | *                     |
| अवस्थित (मी) (पु.) | ( <del>g</del> .)                     | मेदासिंगी.                             | मेडाशागां. काकडसिगी.            | <b>(4) で、 配 か り に</b> |

| HF9.f.         |                  | <u> </u>                     | । मरादी.                             | क्रमही.                                  |
|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>斯特代</b> 荷   | ( <del>L</del> ) | वासक्ष्य, अइसाष्ट्रस, बसीटा, | अह्रस्रा.                            | ಆಡುಸಾಲ್ತ್ರ್ ಆಡುಸೋಗ್ತೆ                    |
| and the        |                  | अव्सीमसीना,                  | जबस.                                 | ent.                                     |
| था तिवाह्या    | ( <b>af</b> )    | पीतवर्णवका, नागबन्छा, सहदेई, | विभक्ती, बाघांटी, नाट्यपुष्गी, छेचा, | ಸಹದೇನಿ [ಸ್ತಿಥಿಬಹುರುವ ]                   |
| Rá<br>P        |                  | क्षंबं, गुल्सकरी, कंबी.      | कासोटी, गेटारी, बिरहंटी.             | ್ಯಾಯದೊಪ್ಪ ಲ್ಯಾ                           |
| आतितिषा        | (M)              | अतीस [ शुक्र कृष्ण अरुणवर्ण  | अतिथिय                               | <b>6</b>                                 |
|                | ·                | क्दिविशेष ]                  | •                                    |                                          |
| 16 N           | (म)              | नित्र थिशेष.                 | बकाण निव                             | ನುಪಾದ್ಮಪ್ಪ, <b>ಆರಜೀವು</b> .              |
| आहरमार्        | ( air )          | अपराजिता, कोईल, कृष्मकांता,  | भतकारी.                              | ಗಿರಿಕರ್ಣಿಕ.                              |
| अभोपानिनी      | (स्री)           | ाोमी [अयोमुखा ]              | पाथरी.                               | ಹಕ್ಕರಿಕೆ ಗಿಡ್ಕ                           |
| अनिक्रिं       | (ज्ञी)           | बहुदा                        | बेह्टा,                              | ತಾರೀಕಾಯಿ.                                |
| अपवर्ग क्षेत्र | (न)              | स्बनामस्यात बृक्षबीज.        | स्वनामस्यात क्श्रमीज                 | ಅಸವರ್ಗ::(ಜ                               |
| अ समार्ग       | (A)              | क्षुपतिशेष, विरिवता,         | आ <u>घाडा</u> •                      | ಉತ್ತ ರಾಣೆ.                               |
| भगव            | (म)              | डशीर, खस                     | থানো,                                | ಲಾಮುಂಚಾ, ಅಳಲೇಗಿಡ                         |
|                | Í                | म् गीतको सादा                | हरेकी भनमिरादी मैजिषा बोबंद          | # \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| ्र<br>स        |                  |                              | मुणाल, जना, जयंती कांजिका            | 3 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| ন্মু           | (표)              | अभक्त                        | अभक्त.                               | <b>8</b><br>137.<br>34.                  |
| अमर्त्ह        | (3)              | हडसंकरी                      | कुंडी, नदीयड,                        | me 40.                                   |

| *************************************** |           | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1481                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मराडी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्तनदी.                                 |
| असन                                     | ( 4)      | विजयसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अस्पा:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8500 x 20                               |
| आमि निख                                 | (F        | कालेनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | काळे तिळ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चैठि ।<br>चैठि । क्रिकी                 |
| आह्य                                    | ( ( ( )   | हडसंकरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हाडमंक्ती.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ಯೇಲಕ್ಕೆ ಹಡಸಂಕರೀ.                        |
| अस्मि                                   | ( ( ( ( ) | काकार्नी कुस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | फड़ीचे निबहुंग.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಡೆಬ್ಬಗಳ್ಳಿ, ಕಾನಾಸ್ ಕಲ್ಲಿ.               |
| गरा                                     | (2)       | विमातक इस, रुदाक्ष, कर्षपरिमाण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बेहेडा, रुटाक्ष, कर्षप्रमाण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ತ್ತುಗೆ ಗಿಡ್ಯ ಸೌವರ್ಚಲನ <b>ಾ</b>          |
|                                         |           | बहेडाइक्ष, हदास, २ तोलेका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಎರಡು ತೊಲೆ ಪ್ರವಾಣ.                       |
| आक्षेप्रज                               | (a)       | पानीलोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भेतलोघ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಲೋದ್ರೆ, ಕಬರಾ, ಅಳಿ ಲೋಭ್ರ.                |
|                                         |           | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| अस्तिक्षां                              | ( M)      | उनाविशेष, मुसाकणीं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ त्वधु उन्दीरकानी, २ उन्दीरमारी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಕರ್ಣೆಬಳ್ಳೆ, ಹರುಪ್                       |
| आह्य                                    | (F)       | वृत, श्रीवास, वी, सरवंशा गोन्द.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ಕುಸ್ತ್ರ ಸರಲವೈಕ್ಸ್ಪದ ಅಂಟ್ರು              |
| आजिम्धि                                 | (野)       | देखी अजगंथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पहा अनगंता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ಕಜಗುಭಾ ನೋಡಿ.                            |
| आटक्ष                                   | (F)       | अड़सा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अङ्ग्रह्मा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ಆಡು ಸೋಗ್ತೆ                              |
| आहक्षी                                  | ( ( ( ( ) | शमी पान्यविशेष, अदहर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तुरी,सोरटीमार्ता,गोपीचन्दन,नुरदी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ತೊಗರೀ ಗಡೆ. ಸಬಹರೀ,                       |
| आत्म                                    | (न)       | अद्राख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आल!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มี<br>อ                                 |
| आदित्यपणि                               | (4)       | अक्षांबा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सूर्यक्रुडम्ही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 C |
| आमलक                                    | (3)       | मांसा, अर्सा, बसौटा[न] कर्कताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आंत्रळी. अङ्ळसा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ಸ್ತ್ರೇ ಸುರ್, ಅಡು ಸೋಗ್ತೆ                 |
|                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |           | Andrew the second secon | The second secon |                                         |

| HEST.             | र्दिदीः                       | म्रादी.                | फनदी.                           |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| (a)               | आम.                           | आंबा.                  | ಕುಶಾಭ ಬಿಡ                       |
| ie                | आम.                           | अंब                    | 15 S                            |
|                   | आमका पत्ता                    | आंबेचा पाला.           | ವ್ಯವಿಭ ಎಲ್ಲೆ.                   |
|                   | आंबादा                        | अंबाडा.                | ಆಂಬಾಟಿ.                         |
|                   | तितडी, इसली                   | मिंच.                  | 8187.                           |
| -                 | अमलतास                        | थोर बाहाया,            | ब्र <sub>ी</sub> भ              |
| (b) Selballe      | जंगली आछ, कंदिबिशेष.          | कंद्विशेष.             | ಬಲ ರಾತ್ರ ಸಿಗೆಡ್ಡಿ.              |
|                   | मिलानेना पल                   | काज, विवया.            | ಗೇರು ಕಾಯಿ.                      |
| आरंबती (क्री)     | पारेयत बुधा फल                | थोर बाहाया, ठघुपालेयत. | ಹೆಗೆ ಕ್ರೈ ಅಲೀವತ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಿ. |
| •                 | देखो अल्ब                     | पहा अल्मे.             | ್ಕೊಡಿ ಆಲಕ್ಕ್                    |
|                   | कहु, तुंबी                    | मोपळा.                 | ಕುಂಬಳಕಾಯಿ.                      |
| , -               | आद, एहवा                      | कांसाळ, अळु, एखुबालुक. | ಬಟಾಕುಶಿಕಾಯಿ,                    |
| 14                | देखो अस्मंतक                  | पहा असंतक.             | ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾತರೆ.                 |
| अन्यक्षत्रक (प्र) | जीवक अष्टवर्ग औषाधि, विजयसार. | बिमळा.                 | क्षरंग्य सम्बंगिन स्कृ.         |
|                   | आक, कचनार, विशालीष्ट्रभ्न,    | भेतउपलसरी, भेतगोकणी.   | ಆರ್ಗ, ಬಿಶಾರೀಪ್ರಶ್ರ.             |
| अस्यिक्य          | कमल,                          | क्रमल.                 | ತಾವರೆ.                          |
| आह. (यु)          | देखी अध                       | વहા અમૃ.               | ನೋಡಿ ಆಸ್ತ್ರಿ                    |
|                   |                               |                        | •                               |

|                       |                |                                | lor                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संस्कृत.              |                | सिंदीः                         | मरावी.                                                             | र्मनदी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इंग्रही               | (BB)           | हिगोट, इंगुल, मालकांगुनी.      | हिगणनंट.                                                           | ಇಂಗಳದ ಗಿಡ್ಕೆ ಗುರೆಗಿಡೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इन्द्रदाक             | (3)            | देशदार.                        | तेल्यादेवादार.                                                     | ದೇಶಪಾರು, ಇಂದ್ರಸ್ಪಕ್ಷ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इन्द्रपुष्यी [वपा]    | (ली,           | मल्हिरा.                       | कळसार्वा.                                                          | ಕೋಳಿ ಕುಟುವು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इन्द्रमधिका           | _              | इंद्रायन                       | लघुकांब इळ.                                                        | ಕಕ್ತ ಪಡೇಕಾಯಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| इन्द्रवाक्षा          | ( <b>44</b> )  | ल्लाविशेष, इंदायन.             | ख्युकांबडऊ, थोर कांबडळ,                                            | सन्दर्भ तद्ध.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                    | (a)            | ड्रेंब, तालमहानाः              | ऊस. तान्मिखान,                                                     | ಕಬ್ಬು. ತಾಲಮಖಾನಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 285                   | (E)            | तालमखाना, ईख, कांस, गोखरू.     | तिरकांड, बार, कात्रा ऊंस,                                          | ಕೊಳವಂರೇ ಗಿಡ, ತಾಲಮಖಾನಿ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |                |                                | विखग, रुघुमुंजतृण, थोर मुंजतृण,<br>कोळधुंदा, थोर तिरकांडे, रामबाण. | ಕಬ್ಬು, ಪೃಣವಿಶೇಷ, ಗೋಬರೂ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2010                  | (3)            | 39                             | •                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ř.                    |                |                                | - P                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAN.                  | (표)            | बछनाम विष.                     | बचनाग.                                                             | रोहा स्य धेरिक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| व्यक्तान्य            | ( <del>a</del> | <b>3</b>                       | कायफळ, हिंग.                                                       | कर्नार<br>कर्नार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बच्चट (टा)(न)(स्त्री) | ) (FB)         | धुंबची मोटली, भुई आमला, नागार- | कर्षाल, भुषआवळी, रक्तगुंजा, मुस्ता,                                | ಬೆಳ್ಳು ಕ್ರೀಡೆ, ನಿರ್ಣಿಷತ್ರಣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                | मोथा, लहसनमेद, निविषा वास.     | मेतर्गुंजा, ठहसणमेद.                                               | ಗುಲಗುಂಜ ಭೇಡ್ರ ತುಂಗನುಸ್ತೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 314                   |                | कंद विशेष                      | कंद विशेष                                                          | . ಕ್ರಿಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ ಕ್ರಿಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಟ್ರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಟ್ರ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಟ್ಟ |
| 2412                  | (4)            | दाछचीनी, तेजपात.               | दालिचना, तिरकांडे, जंस.                                            | ಲವಂಗ ಚಿಕ್ಕು, ದಾಲಚೀನಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| संस्कृत.       |                  | (Ref.                                  | मरावी.                                       | क्तनही.                                 |
|----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| खर्मख          | (4)              | कुमुद, क्रुठ, फ्रल.                    | कोष्ट, नील्बमळ.                              | श्रुष्टिमध्य                            |
| (वर्षे वर      | (3)              | गृत्य [न]ताप्त.                        | उंबर [ न ] तांबे.                            | ಆತ್ರಿ ಹಣ್ಣು, ಆತ್ತಿ nd.                  |
| ्रज्यीर        | (표)              | विगिम्छ, खस.                           | काळाबाळा, पांतवाळा, गाडरखस.                  | ಲಾನುಂಡ, ಕಸುವು, ಮುಡಿಸಾಳ.                 |
| 844            | (म)              | मरिच, पिषलीमृख, गोल-कार्ला,            | मिरे. पिषठमृत्न,                             | ವೆ.ಣ ಸು. ಒಪ್ಪರೀಮೂಲ್ತ                    |
| deal)          | (tal)            | मिरिच, पीरामूल.<br>ल्यसी आदि, कन्हेरी. | पेज, काहरी,                                  | ಗಂಜ್ಲೇಗಿದ್ದೆ                            |
|                |                  | —  हि<br> <br>                         |                                              |                                         |
| अ <b>बक</b>    |                  | खारीमट्टी                              | बारीमाता.                                    | ಉಪ್ಪ ಮಣ್ಣು,                             |
| -              | į                | <b>b</b>                               | 1                                            |                                         |
| पंखा           | (fafi)           | फ्टब्सिविशेष, एहायची, इहायची.          | एखार्चा, नीर्छा, बेलदोडा.                    | dieg.                                   |
| <b>प्</b> रंहक | ( <del>3</del> ) | स्यनामस्यातवृक्ष, अण्डकाष्ट्र.         | साबारण-ट्रांटड, स्<br>ट्रांटड, बहुकांक्रडी,  | ಔಡಲ್ಕು ಚಾಯಕ್ಕಳೆ.                        |
| -              |                  |                                        | जेपाळ.                                       |                                         |
|                |                  |                                        | ,Б.,<br> -                                   |                                         |
| प्रावधी        | (स्त्री)         | बटपत्रीकृक्ष, ६डपत्री.                 | बटपर्ग, पाषाणभेद, लक्षड्या<br>पाषाणभेद, आरी. | ವೈಂದ್ಲಲಕಡ ಬೇರು.<br>೯ ಐರಾವತ ]≖ಹೇಳಳೇಗಿಡೆ. |
|                |                  |                                        |                                              |                                         |

| •                  |                                       | <b>4</b>                                                    |                                            |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| संस्कृतः           | हिंदीः                                | मर्।ठीः                                                     | कनदीः                                      |
| क्रक्कोळ (क)       | सग्धिहब्यविशेष, श्तिङचीनी,            | कंकोळ.                                                      | ಕಪ್ಪು ಗೆ ಜಿಸ್ತಿ.                           |
| कड्क (न)           |                                       | कडुपडवळ, कंकोळ, पिंडीतगर,<br>त्रिकट, मीठ, कड कांब्रडी, रुई, | ಶುಂರಿ, ವೆುಣಸ್ಕು, ಒಪ್ಪಲಿ.                   |
|                    |                                       | मन्दार, बाळाभेर, मोहरी, कुटकी.                              |                                            |
| कटुनिक (त्रय)(म)   | त्रिकट्ट, १ सोंट, २ मिरच,३पीपल        | त्रिकटु. सोंठ, मिरी, पिंपळ                                  | ಶುಂಡಿ, ಮೆಣಿಸು, ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ                    |
| कडुरोहिणी (स्त्री) |                                       | <b>क</b> ुकी                                                |                                            |
|                    | क्नोल्क, शीतल्चीनी                    | कायफळ, वांग्यांचे झाड,                                      | ತ್ಯಾಗದ ಮರ,                                 |
|                    | वनजीरक, बनजीरा, कालाजीरा              | जरुबिन्दू, मुरम. काळोजेरे,                                  | ಕಂ ಜೀಂಗೆ,                                  |
| काणिका (स्त्री)    | अप्रिमंश्रद्ध, अरगी,                  | ऐरण, कणीक,                                                  | ಸ್ತ್ರಿಯ ಒರ                                 |
| क्तक्रम्ब (तु)     | कतक इस, निर्मली,                      | निवळीच्या बिया                                              | 30° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° |
|                    | स्नामप्रसिद्ध बुस्मिशेष, के टा बुस्त. | केंळ, लोखंडी केळ,                                           | ಬಾಳೇ ಸುರೆ.                                 |
| F. C. T. S.        | कदंबन्स, देवताइकत्ण, सर्पप,           | शिरस, कळंत्र, हट्यदिना बुक्ष,                               | ಸಾಸಿವೆ. ಕೆರೆಂಬ.                            |
|                    | कदमका इक्ष, ससी।                      |                                                             |                                            |
| (B) 224            | करत्संब्क्ष, प्रिन्पणीं, केलाइस,      | केळ, पुत्रपणीं.                                             | ಜಾಳೇಗೆ ರ                                   |
| -                  | पिठवन,                                |                                                             |                                            |
|                    | 1                                     |                                                             |                                            |

11

| H            | संस्कृत.                | · Cho                                                           | मराठी.                                                        | कनहीं.                      |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>     | (म)                     | ढाकदृक्ष, नागनेहारदृक्ष, धत्रोका<br>दृक्ष, टालकचनारदृक्ष, कलंबक | राळ, क्षोनकमळ, नागकेशर,<br>भेतवांत्रा, पीतकारंटा, काळाघोत्रा, | ನಾಗಕೇಶರ, ದತೂರಿ. ಬಂಗಾರೆ.     |
|              |                         | पीलाचादन, चपाइक्ष, क्रमोदीइक्ष,<br>क्रम्मात्व, प्लासमेद.        | कणगुगुळ,थोरराळेचाबुक्ष,बीढलोण<br>टांकणखार, सोने,पलाश, चंपक.   |                             |
| i h-sh       | (吨)                     | घतमुमारी, (ध्रहेला, वाराहाकन्द,                                 | बांशकटोंटा, सोरफड, थोरएलची,                                   | ಆ ಸ್ಪುರವ ಪತ್ತಿ<br>ಪ್ರ       |
|              |                         | बंध्वाब में दिकी, धीकुंगर, बडी<br>इलायची, गेटाबुस, वाझकसाः      | बारांगुळ, हुकाकत्त्, पतंग,<br>। कत्त् गुळवेल.                 |                             |
| <b>E</b>     | (3)                     | करंज-विशेष, तिरहक, एकप्रका-<br>उक्ती करंज, डिलास-               | शिरुरस, आंबाडा, कुहिली, ऊद,<br>अंबत्सी निया                   | ಹೊಂಗಿಸಿ                     |
| क्रिय        | (ক) (মু)                | चुक्सविशेष, कैथ,                                                | જો                                                            | ಜೀಲ ವ<br>ಪ್ರಸ್ತ             |
| क्रीपुरुख    |                         | देखो कपि                                                        | पाहा कांपे                                                    | ನಿಕ್ಕಾ ಕನ್ನಿ                |
|              | (4)(4)                  | अवादा वृथ.                                                      | पारोसा पिंगळ, आंबाडा.                                         | ಕ್ರಂಡಿ ಸಿಂಪ್ರೆ.             |
| क्षांतक:     | (편)                     | सीबीरांजन, समेद सुमां.                                          | [कपेत] निळासुरमा, ठाळेसुरमा,<br>श्रेतसरमा, सजीखार             | ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಂಜನ್ರ             |
| क्षांतक्क    | क्षोत्रकंक (का)(स्त्री) | मान्नी वास.                                                     | ब्राह्मी, सूर्वफुलबक्की                                       | ಒಂವೆಲಗ ನೊಪ್ಪು.              |
| कर्त्य<br>है | ( <b>eti</b> )          | हिंगपत्री.<br>स्नेर-क्रबेर क्री खट                              | हिगाच्या झाडाचे पान, कारबबुध.<br>श्रेतकतार, अजनवश्र.          | ಹಿಂಗುಪತ್ತೆ.<br>ಸೂಕ್ಷಿಕ್ಕಾಗಿ |

| संस्कृत.               | हिंदी.                                  | मराठी.                            | Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करमन्द्री (क्री)       | करोदा.                                  | करवंदी,                           | चंत्र पेत्र ह्या है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| करीर (3)               | नांसका छडका, करील,                      | विशांकुर, कारवीचे झाड.            | ಸುಳು.ಹೆಚ್ಚೆ ಬಿಡಿರು ವೊಳಿಕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| करीय (पुन्न)           | सूखा गोंबर.                             | गोंबरी.                           | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्रक्टिक.              | शिरकी खोगडी.                            | कंपठी, मस्तकाचे हाड.              | The state of the s |
| करंदु (म्झ.ष्) पु. जी. | बेरीका इस, छोटा बेरीका इस.              | बोरीचा इस.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कक्रीक (पु.)           | मोहडा.                                  | तांबडा मो ग्या क्रांनडा, लघकाहोळा | Macon, marco, 2822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्रमांटी. (स्री)       | मनोडा.                                  | देगडं गरी, कड़ रोडकी, कटेंत्ली,   | GOOMATHE, WINDERS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्रहांख. (न)           | देखो काक्रोल.                           | पाहा महोल.                        | ಕಾರ್ಟ್, ಕಂಗ್ರಾಮ, ಕಪ್ರಾಪ್ತರೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कर्नुर (न)(यु)         | सोना, कत्रूर.                           | सोने, कचोरा, अबिहळर               | වන්දිය ජන්තැලී.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्यूर (यु. न)          | मृत्र.                                  | कापुर                             | සංගමර, මයිනු දිර [ සංම ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कर्मस्म (पु. न)        | कमरख.                                   | नीव, कर्मर.                       | d 200 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| करंज [क] (पु)          | कंता इस, मंगरा इस,                      | करंज, वानरिष्ठी, थोरकरंज          | END FEBRUARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                         | कांजबछी, काबीचा येल [कंटकयुक्त    | 120m2 636111, 6319300,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | *************************************** | असतो] काचका, पांगारा, बाघमख.      | Great Answar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कलाय (3)               | मटर.                                    | बाटाणे, कबला.                     | *5<br>14<br>15<br>33<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कल्हार                 | श्वेतीग्यं, क्रमीदिनी.                  | र्वतोग्व, किचित् श्रेतरक्ताणं भमळ | ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕಮ್ ಆಗಿಸಿ<br>ನಿರ್ವಹಿಸಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                         | साबारण कमळ, रक्तात्पछ.            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्यर्क[का](हो)         | पीट की बड़ी का डग्डा, क्सेर.            | कांसीव्याची जागा, मशेर कंद.       | ಕಟ್ಟಿಯಸ್ಕಾನ, ಕಂಡಖಶೇಷ್ಟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| संस्कृत.          | हिंदी.                                      | मराठी                                | क्रमही.                      |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| काकनास [का] (प्र) | गर्जामंछ.                                   | योग्धेनकावळी                         | ಕಾಗೇಶೊಂಡಿ.                   |
| काकपाची (र्जा)    | मकोष+क्षेया.                                | काक्तजंया, छबुकावळो, मामांटगी.       | es and a                     |
| विञ               | स्वर्णमञ्जी.                                | मीनकंचनी, सोनटका.                    | મું જારા હતું.               |
| काक्ताबर्         | क्षिका मछ.                                  | काबळ्याची बीट.                       | まれない。                        |
| काकाद्नी (ह्या)   | कोआठोडी, घुंबुची, समेर धुंघुची,             | रक्तंत्रज्ञा, थोरमाङकांगोर्गा, न्यु- | ಗುಲಗಂಜ. ಕಲ್ಪೇಗಿಡ.            |
|                   | काकादनी वृक्ष.                              | न्त काबळी, भेतरांजा, छचुमांठ-        | •                            |
|                   |                                             | कांगी, लबुहडांचे निबंहुग.            |                              |
| काकोलिका[छी](जी)  | मामोखी.                                     | कांकोली.                             | व्हरू<br>है से से हैं ते.    |
| काम्मील्यादियाण   | काकोली, सीरकाकोली, जीवक्षमकस्तथा            | ष्मकस्तथा ।                          | ಕಾಳ್ಯೋಟ್ನ ದಿರಣವನ್ನು ಹೇಡಿದ    |
|                   | ऋदि इदिस्तया मेदा, महामेदा गुड्गीचका॥       | महामेरा गुड़चिका ॥                   | ಪ್ರತಿಭಾಗಕು                   |
|                   | मुहरणीं माषपणीं पद्मकं बंशलोचना।            | ।                                    | -                            |
|                   | श्रंगी प्रपौडरीकं च जीवंती मधुयष्टिका ॥     | वंती मधुयधिका ॥                      |                              |
|                   | दाक्षा चेति गणी नाम्ना काकोन्याहिरुद्रीरितः | न्यादिरुद्गीरितः ।                   |                              |
| काणकाली (सी)      | काकोली.                                     | कांकोली.                             | स्टू<br>स्टू<br>स्टू<br>स्टू |
| कारवेह्नी (बी)    | करेली.                                      | लघुकारली.                            | ಹಾಗಲಕಾಯಿ.                    |
| कार्गासबीज (न)    | नगूस का बीज.                                | सरकी.                                | ಕೂಲಿಸಬಟ್ಟೆ, ಹತ್ತಿಬೀಜ.        |
| काळागर (पु)       | काली अगर,                                   | कृष्णागर.                            | ಕೃಷ್ಣಾಗರು.                   |

| संस्कृत        |          | हिंदी.                           | मराठी.                            | . इनदी.                    |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| काङ्ग्रेयक     | (H)      | दाहि छदी.                        | दारहळद, काष्ठागर, हरिचन्दन,       | ದುರದ ಆರತಿಸ. ಕೇಶರ.          |
|                |          |                                  | मेशर, शिखाजित्.                   |                            |
|                | •        | कांस.                            | ट्युकसई.                          | జంబు తుల్లు.               |
| काइपरि [री]    | ( क्रा   | गम्मारी, कम्मारी.                | लघाशिवण, पुष्करम्ळ.               | ಪೊಸ್ಕರಮೂಲ್.                |
| क्ताइमीर्      | ( sail ) | कोशिवध्य, कुमेरका पेड.           | पुह्नसम्ल, नेशर                   | ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆಸರಿ.             |
| काम्रा         |          | दारुहलदी.                        | दारुह् कद.                        | ನುರ ಆರತಿನ್ನ                |
| कास            | (3)      | कांसी, खांसी, कांश, सेजिनेका इस. | खोंकला, बोर, रोयगा, मोळ.          | ಕಾಂಜಲ್ಯು ಗಲಗಿನ ಹುಲ್ಲು.     |
| कास्टर्भा      | (खां)    | कंठकारी, कटेरी.                  | भारंग, मोतरिगणी, ह्युद्दोरली.     | podent.                    |
| कासीस          | (4)      | काशीस, कसीस.                     | हिराक्स,माक्षिकमयविशेष,मोरचुत     | ಆಸ್ತಭೇವಿ                   |
| कितियही        | (Bi)     | चिर्वाचरा.                       | श्वेत आघाडा, थोरव्येनिक्ही,       | <b>භා</b> ල් පැයි,         |
| ,              |          |                                  | काळीकिन्ही, चिरचटा.               |                            |
| किरात कि ] (3) | (£)      | चिरायता.                         | किराइत.                           | ತ್ರೀಗಂಧ, ಹುಲಿಗಿಲ್ಲು.       |
| <b>B</b>       | ( क्याँ) | सेमस्का बृक्ष.                   | देवडंगरी, सांगरी, कुम्कुटांडसट्श- | ದೇ ನವಾಂ.                   |
| 1              |          |                                  | कंद, जुन, पाल.                    |                            |
| क्रमी [नि]     |          | अष्टमुष्टिपमाण                   | अष्टमुष्टि परिमितमाप.             | ಆಷ್ಟನುಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ          |
| 100            | (권       | लाल बंदन, पांगानी लन्नडी, मेरार  | रक्तचन्दन, केशर,दिद्छशन्य न्तंग   | ಕೆಂಪುಗಂಧ್ರ ಜೆಂದನ್ನ         |
| [五]            | (B)      | कुडी                             | चित्रक, इस,                       | ವೃಕ್ಷ, ತಂಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮೂಲ್ತಿ |
| K24            | (A)      | कुडा                             | र्वेतकुडा, इन्द्रजब, कमळ.         | ध्रीय संस्थात              |
| केट <b>ब</b>   |          | केनटी मोथा, कशेरु.               | टेंटु, क्षुद्रमीय, क्रेनटी मीय,   | ತುಂಗೆಗೆಡ್ಡೆ.               |

| संस्कृत.       | . 124                |                                 | मसावी.                          | इनदी.                    |
|----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| क्रियं मह      |                      | नेत्ररोग विशेष                  | नेत्ररोगविशेष                   | ನೇತ್ರರೋಗ ಏಶೇಷ್ತ          |
| क्रमदी         | (e)                  | मनशिल, धनियां.                  | कोषंबीर, मनशीळ.                 | ಮಣಿತಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ.     |
| क्रवंश्वयन     | बेर्नक्स [नेत्र] (न) | पाडरवृक्ष, लताक्ष्म, समेर [कठ], | सागरगोटी, पाटला.                | ಹಸರುಪೊಂಗಡೆ. ಗಜ ಗದಕಾಯಿ.   |
| [ क्ष्मेराषी ] |                      | पाडरबुक्ष.                      |                                 | ž.                       |
| <b>15</b>      | (म)                  | सर्दक्षमल, क्षमीदिनी, कपूर,     | कमोदकन्द, गुगुळ, कमोरपुष्प,     | ಬಿಳೀತಾವರೆ, ಕಾಯಕಲ ಕರ್ಪುರ. |
|                | •                    |                                 | नीलोपक, श्रेतोत्पक, मायफळ,      |                          |
|                |                      |                                 | नापूर, निळे नमळ, नमळ, रुपे.     |                          |
| कुपारी         |                      | मोरेनीयुप्त, तहणीयुप्त, नेबारी, | कांटेरोबंती, दष्टि, काळीचिमणी,  | ಚಿಕ್ಸಗೋರಂಟಿ, ಶೇವಂತಿಗೆ,   |
| ı              |                      | घीकुआर, कोयल्ङता, बांझखखसा,     | ल्यरानशेयंती कोरफड बांझकरों ली  | ದೊಡೆ ಏಲಕ್ಕೆ.             |
|                |                      | बांसक्तांडा, बही इलायची,        | मिल्लिमामेद, योरएलची,           | p<br>3                   |
|                | · +#                 | मिक्टिकाभेर, सेवंती.            |                                 |                          |
| 5145           | ( <del>.</del> g.)   | [ कुरवक ] लाल कटसौया.           | रक्त होरटा, थोरशेतहर्ह, मन्दार, | ವು ಬೈಗೊಳರಂಟಿ.            |
|                |                      |                                 | लालफुलाचे भात.                  | •                        |
| ्रे<br>इंट     | [#](3)               | पीनी कटसौया.                    | रंत्रेतकारांटा, कुरहु.          | ಹಸರು ಗೋರಂಟ, ಮಲ್ಲುಗೋರಂಟ.  |
| intes          |                      | गोरखमुण्डी,                     | मुण्डी, गोरखमुण्डी.             | ಮುಂಡೀ.                   |
| Secret (Se     | इत्य [इस्य](3)       | कुलमी.                          | रक कुलिय.                       | ස්වර්ද .                 |
| कृष्लय         | (म)                  | कमोरिनी, नीलक्षमल,-नील्कुमुद,   | निकेत्रमळ, श्रेतकमळ, नीखेत्पछ,  | ಸೀಲಕವುಲ.                 |
|                |                      |                                 | कामीदपुष्प                      |                          |
| 150            | (4.9.)               | क्रिया.                         | दम, स्नेतदमे,                   |                          |

|          |                      |                              |             |                      |                                |                                                   | ( 9                             | <b>(4)</b>                                                     | )                             |                |               |           |                       |                              |                                    |                             |          |
|----------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| क्सरी.   | धर्मक बहु है।        | ಕುಸ್ತವಾ ಹುಬ್ಬ್ರೈ             | ಕೊತ್ತು ೧ಬರಿ | ಬೂದು ಕುಂಬಳ           | ಕರಿವೆ.ಡಿಸು, ಕಬ್ಬಿಣ. ಕೃಷ್ಣಾಗರು, | ಕರಿ ಉಪ್ಪು, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಜನ್ಯ<br>ಕರವಂದಿ, ಹಿಪ್ಪತಿ. | ನೀಟನೈಕ್ಸ್, ಕಂಜೀಂಗ್ರೆ, ವ್ಯಾಪ್ತೆ, | ಹಿಪ್ಪಲೀ, ಶುಂದಿ, ಕಾಕೋಲಿ. ರಾಗ್ಯಿ<br>ಕಳ್ಳ.                        | p.                            |                |               | 40% Dels. | क्तिमै अध्ये.         | ಸುರಹೊಸ್ತೆ, ಹೆಶಳದೆಗಿಡ್ತ       |                                    |                             |          |
| मराडी.   | निकतल विशेष, चकोतरा. | महर्म कुछ,                   | चंगे.       | कोहोट्य.             | काळीमिरे, लोह, कृष्णागर, काळी- | मीठ, काळाजिरा, सुरमा, (पु)<br>करवंदी, पिंपळ.      | जटामांसी, पापडी, कटुकी, शाह-    | ागर, टयुनाला, काळा तुळस,<br>निल्जिन, दुर्गा, काळे दाक्ष,       | पिपळी, बांबचा, काळेशिरस, काळी | मिगुंडा, बलैजी | कुळिय, जब्का. | काळे तीळ. | स्मेत केवट्याचे झांड. | हेम, सिसे, नागनेशर, कमळ केशर | बकुळ, धुरपुनाग, पुनाग, बुधाचा      | मोहोर, हिंग, हिराकत, केशर,  | विकारपा. |
| - Fig.   | चक्कोतरा मीमू        | कुस्म के कृत्र िनस के रंग से | विष्यां.    | पेठा, कष्टडा, कोहडा. | कालीमरच, लेहा, कालीआगर,        | कालानेन, कालाबीरा, सुरमा (पु)<br>करीदा, प्रावङ.   | नील्काष्ट्रस, पीयल, बायची,      | कालजारा, पशावता, दाव, नाटा,<br>सोठ, कंमारी, कुटकी, स्यामत्रता. | कालीसर, राई, काकोली, जीक.     |                |               | कारो तिङ. | केतकी इक्ष, खर्जुर.   | ) हिंग, नागकेशर, सोना, कसीस, | मौलिसिर्ग्यक्ष, क्रलका जारा, पुनाग | इस, फ्रन्ट की केशर ना जीरा. |          |
| }        |                      | (म)                          | (a)         | <b>(F</b> )          | ( <del>म</del> )               |                                                   | ((a)                            |                                                                |                               |                |               |           | (朝)                   | ( <del>4</del>               |                                    |                             |          |
| संस्कृत. |                      | BER                          | 9 E + 13 S  | allog a              | a con                          |                                                   | Post                            |                                                                |                               |                |               | कुटकातिल  | क्रेतकी               | BEEN                         | •                                  | ,                           |          |

| संस्कृत.           | विद्या                             | मराठी.                            | कनदी                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| कोहास्क            | भान्य विशेष.                       | धान्य विशेष.                      | <b>વા</b> સું લ              |
| <b>m</b> ìte       | कोरंट,                             | कोएंडा.                           | ಗೋರಂಟ್ತ                      |
| क्रोंक (पु.न.)     | बेर, एक ताला. मिरच, शीतल-          | रानडुकर, कंकोट्र, बार, मिरी,      | ಬೊ(ರೆ, ಕಪ್ಪ) ರಚಿಸ್ತ, ನುಣಸ್ತು |
|                    | मीनी, चन्या.                       | चबक, अंकोल गर्नापिकी, राप-        | ಒಂದು ತೊಲೆ, ಶೀತಲಚೀನಿ,         |
| ,                  |                                    | बोर, कोरक, बळी, नख,               |                              |
| क्रीम किल (म)      | क् कोछ, श्रातित्रचीमी.             | क्रळी, जायफ्ट,                    | ಕರ್ಕೈರ್ಚಿಗಿಡ್ತೆ              |
| क्रियावकी (सी)     | झिमनीलता, गलकातीरई, तीरई.          | बोंसाळी, गांडीदाडकी, पडवळ, देव-   | ಕಹಿ ಹೀರೆ, ಪಡವಲಕಾಯಿ.          |
|                    |                                    | डंगरी, कडुदोडकी, आघाडा, रात्र.    |                              |
| कीलरब              | कुलयो.                             | कुल्लध•                           | 8. ct. 8.                    |
| कंगु : [का] (खी)   | क्रलप्रियंगु, क गुनीयान.           | कांगधान्य, रांळे, गहाला.          | 31 S                         |
| क्युतेल            | कांगुनीयान का तेल.                 | कांगधान्याचे तेल.                 | સરાક્ષે કહ્યું.<br>3.        |
| कंटकारि [सी (सी)   | कटेरी, शाहमलीबुक्ष, सेमर का बुक्ष, | रिंगणी, कारी, स्त्रेतरिंगणी, फणस. | ಹಲಸು. ರಾಮಗೇಳೆ, ಶಾಲ್ಮರೀ.      |
| ,                  | कंटाईविकंकत इस.                    |                                   | •                            |
| कंदक ं [ कन्द ](g) | योनिरोग, योनिकन्द, जमांकंद,        | कडवासुरण, योनिरोग, हस्तिकन्द      | ಮಹ್ಲಿರಕ್ಕೆಸಿಯಗಡ್ಡೆ,ಕನುಲಕಂದೆ. |
|                    | मसीडा, कमल्कन्द.                   | लालमुळा, कांसाळु, कमळकन्द.        | ಯೊನಿಸಿರವಿಗಾ ಬಹಿನಿಕ್ಕು        |
| कंदल [सी](सी)      | केला, कमल                          | क्सरहबाज, अले, केळफ्रट, सुवर्ण    | ತಾವರೇ ಬೀಜ,ಹಸಿ ಶುಂತ್ರಿ        |
| क्रीशंक            | स्वनामस्यात औषधविशेष.              | स्वनामस्यात आषमिविशेष.            | 12 S                         |
|                    |                                    |                                   |                              |

|                                  | •          |                                                                             |                                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| संस्कृत.<br>कार्णेका             |            | हिंदी.<br>अंगेथुइस, मेटासिगी.                                               | <b>मरादां.</b><br>थोरएरण, स्यट्कमालिनो, ल्खुस्रेत-<br>जुई, कमज्काणिका, क्टिशेवती.                      | ್ರಾಗಳೆ.<br>ಆರಣೀ, ಕಮಲೀಸೀ, ಶೇವಂತಿಗೆ.ಕಾಡು<br>ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕಮಲಕೋಶ್     |
| ्र स्था                          | (j.        | क्रलप्रियंग, बडी इलायची, रेणुका,<br>नागरमीथा,                               | रानशेवती [ट्यु.नरवेट,क्सटकोश.<br>त्रिसंधा, श्वेतदुर्ग, एट्दांडे, रेणुक-<br>वीज, नेवाटी, इक्सकन्द, आकाश | ್ಕು ೯ಗು. ಜೊಡ್ಡ ಯಾಲಕ್ಕು<br>ಸ್ಕಾನ ಸೆಡ್ಡ ಪ್ರೂಪ್ತಿಸಿಕೆ              |
|                                  | [का](बी)   |                                                                             | बेरु, ह घुउन्दीर कार्ना, गंह्रका, बाघांटी<br>अस्वगंधाः                                                 | ಆಂಗರಬೇರು, ಹಿರೀ ಸುದ್ದಿನಗಿಡೆ.                                     |
| कार्य कि ]<br>किंदुक<br>क्रिश्चक | (£)        | कांसा, कांस्यपात.<br>पुष्पविद्योप.<br>पठाश त्रक्ष, नन्दी-वृक्ष, ढाक-वृक्ष,  | कांसे, डचमकांसे, कास्य पात्र.<br>पुष्प भेद.<br>प्रत्यस.                                                | ಕಂಚು, ಕಂಚಿಸವಾತ್ರೆ.<br>ಪುಷ್ಕಭೇದ.<br>ಸಂದೀಮರ, ಮುತ್ತುಗದ ಮರ್ತ        |
|                                  | (न)        | तुन-वृक्ष,<br>केशर.                                                         | केशर, पिजर, राट्ड डीक,कागडा                                                                            | ಕ್ಯಂಕುವು ಕೇಶರಿ                                                  |
| स्टब्स<br>स्टब्स                 | (郵)        | ३२ तोटा प्रमाण.<br>जठेबी-मिटाई, गिछोय, क्षमनार-<br>तक्षात्रस्य स्थितात्रस्य | क्षत्रका ऊद्द<br>१२ तोळे प्रमाण,<br>गुळचेल, कोरळ, नाम, बाहावा,<br>उनेस किस्स                           | ತ್ತು ತ್ರೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ.<br>ಅಮೃತಬಳ್ಳ, ಉಗಸ್ಕಿ ಕೆಂಪು ಕಂಟಾ              |
| 55 ( 861 )                       |            | पुनपृष्क विवान, साप्तापुष्कः<br>छताविशेषः,<br>मछिना प्रथा                   | जल्मा, जुगहर्ग.<br>लतार्थिशेष, मौरष्ड,<br>क्रंद पथा,                                                   | ్రమాటలు, ఈశాజ్జ్రీల, జల్మట్ట్<br>లతు భిగద, శల్తి.<br>నస్త్రిగి, |
| 18 (8)<br>18 (8)                 | (g)<br>(e) | कुट्टुरुछोबान-पासी.<br>केउँआ-वृक्ष, घुपारी.                                 | कुन्दपुष्प, स्वेतकणर.<br>सुपारी, कांबी, करमञा.                                                         | ಮ್ಟ್ರಿಗೆಹೂವು. ಕಣಗಿಲೆ<br>ಆಡಿಕೆ.                                  |

90

|   |          |                            |                      |                         |                  | 7                                | <u> </u>                                       |                               |                     | ž<br>ž                         |                   |   | Ī                  |              | ,3 mpp**                        |  |
|---|----------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------------------------|--|
|   | क्तवंहाः | ಪುಟ್ಟು ಮುಡುಗು. ಕಾಜೆ, ಚೌಡು. | ಸ್ಕು ಯುಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಣೆ. | કે<br>કુ                | හු පු ටුන්,      | ಸಿ.ಬರ್ಕಾರವಗಿಡ, ಹರೆದಾಳ ಬೆಳ್ಳ,     | 4 स्ट्री सं एक स्ट्रा<br>संस्ट्री सं एक स्ट्रा | ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ | ;                   | ್ತಿ ಖರೋಚಿ. ಶ್ವಬನಕ್ಕರೆ, ಲವಣಭೇನ, |                   |   | ಗಳಪ್ಪುಕ್ಕಿ ಅರಸಿಸ್ತ | ನಾಗಬಲಾ.      | ಬೆಳೀಕಮೆಲ.                       |  |
|   | मराज्ञी. | लागळे, भात.                | काटेदारइक्ष विशेष.   | स्ननामस्यातदृक्ष विश्व. | खेत आबाडा.       | रूपे, अष्ठमबद्ग्य, हरवाळ, लज्जर. | कल्खापरी, कपाळांचे हाड,नेत्रांजन               | क्षेतवीता, मुळे व फळे यांचे   | मदण काहितात तो पेड. | बिडलेण, खडीशाखर, क्रचोरा,      | नाबद्साखर, तुभडा, |   | गजपिएऊ.            | लबु चिक्रणा. | गादव, सुवास, भेत कामल.          |  |
|   | ।हेंदी.  | खेर+कत्था.                 | काटेदारबुक्ष विशेष.  | स्यनामस्यातबुक्ष विशेष. | <b>बिर</b> िवरा. | बज्र, स्पा, हरताछ.               | एक प्रकार की आंखकी आषाध,                       | र्यामतमाल, धत्तावृक्ष, केशर.  |                     | ब्रिडियासंचरनोन, साण्ड.        |                   | - | ग जपीपल.           | नागबाटा.     | भ्रेतकुमुद, विडंग, समेद ममोदनी. |  |
| , | संस्कृत. | (g) (n)                    | 18                   |                         | Î (ब्रो)         | ( म)                             | [ \( \) ( \( \) )                              | (4.4)                         |                     | (2.4)                          |                   |   | (B)                | (स्त्री)     | (£)                             |  |
|   |          | संदिर                      | स्वरक्तांभैका        | स्वरभूष                 | खरमंगरी          | संस्                             | स्वयंती                                        | म स                           |                     | 311                            |                   | - | गजक्ष              | म् अविका     | गर्भ                            |  |

| 本代子山 (巻)          |                                       | मरावी.                             | -                                                     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                   | नीकापराजिता, इन्द्रायण, नीलीको-       | हुंधी, चारोळी, खेत गोकणी, काळी     | ನೀಲಪಾರಿಜಾತೆ, ಕಕ್ಕನಡೆಕಾರು.                             |
|                   | यलता, इप्मकान्ता                      | किन्ही, धोर इन्द्रावण, काळी        |                                                       |
| <b>10</b>         | ~                                     | मोक्कणीं, वारुणी, आक्षोठ,गुनाक्षी, |                                                       |
|                   |                                       | क्षेन्द्रणी, लघुकांबदळ.            |                                                       |
| गायभिका [जी][नकी, | खेरका इस, खेर, दुर्गंत्र खेर,         | म्बर,                              | ಕಗ್ಗೆ ಲೀಪುರ್ಕ                                         |
|                   | समेर मिणही इस, कोयललता                | शीतला, श्वतगोकणी, विष्णुक्रान्ता,  | 250 Jag 68.                                           |
| edez:             | विध्यमान्ता                           | योरबेतिकही, कटमी.                  |                                                       |
| गिर्मक्रक विक     | •                                     |                                    |                                                       |
| (E) entre         | शिलानित, लाल सिजिनेका पेड,            | महिषाक्ष, आरक्तत्रणी, महानीट,      | ಭೂಪದ ಮರ.                                              |
|                   | नुम्मुनका पेड, इसका गोन्द गूगल है     | कुसुर.                             |                                                       |
|                   | 91.                                   | लघकावळी.                           | मक उनी सैक्यी                                         |
|                   | 4                                     |                                    |                                                       |
|                   | शर्बाण. तृण बिशेप.                    | ग्वत.                              | 8136                                                  |
|                   | सहंड्यापड, गोली, बसन्तरोग             | गुळवेल.                            | පසුදු අතරය.                                           |
|                   | वीवल मेद                              | पिपळ मेर                           | 8 <u>1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,</u> |
|                   | नेक्साटी.                             | गेरू.                              | ಜಾಜು.                                                 |
|                   | नोमा, बनस्पति, गरहेडुआ,               | पायरी, गोजिहा,                     | ಹಕ್ಕರಿಕೆಗಿಡ್, ಗೋಜಿಕ್ಟ್ರಾಪಿಂಡೆಗಿ ಡೆ.                   |
| गांध्य [क] (पु)   | गेंह, भेड़्रेकाष्ट्रस, नारंगीका इश्व. | थोरगहुं, बारीकगहुं.                | ಗೋಧಿ, ಸಾರಂಗೀ.                                         |
|                   | भारतीस                                | केत ब काळी उपक्रमरी,               | ಬಾಣಂತಿ ಬೀಳ.                                           |

| संस्कृत.            | الْفِحْلُ.                        | म्हाठी.                                                         | क्रमही.                                   |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| में(इ) (3)          | दुर्गमलेर.                        | श्वेण्यखेर                                                      | ಕರೀ ಗೈರ್.                                 |
| गोसीर [ पे ] (न)    | हरिचंदन.                          | चन्द्रन.                                                        | ಕಾರಿಮಳ ಗಂಭವು.                             |
| गोंभूत (वु)         | मब्रमा पेड.                       | बाम्ळ.                                                          | ಜಾರಿ.                                     |
| मोध्यर (प्)         | गोखिक्,                           | नारिंग, गोलह्स,मराटे, ळ्यु गोल्ह.                               | 25 SE |
| मीर (पु)            | सरेर सासो, धनबुन्ना.              | कमळकेसर, कांज, सिरस, धन-                                        | ಜಿಳೀ ಸಾಸಿತ್ರೆ, ಕೇಶದೆ, ಹರದಾಳ್ತೆ!           |
| • • •               | •                                 | साटेस ळी, पानडा, केशर, चोपडा                                    | spd.                                      |
| ,                   |                                   | करंज, पांटरा पित्रञ्जा, सोबडा<br>ब्हादेर, हरताळ, घेतसिरस, सोने. | -                                         |
| प्रस्थि             | भइमुन्न, रिडालु, मंथियणं-इन्न,    | पांगांचे घोटे, महमीय, पिंगळम्ल 🕫                                | ಕೊರೆನಾಣ,ಭವ್ಯಮ್ಮಾ. ಬಿಳೀಗೆಡಿಸು              |
|                     |                                   | वेऊची घांड, हितायछी, आतेव-                                      | 3                                         |
| ,                   |                                   | दोष, प्रेषिपणी,                                                 | ,                                         |
| म्रस्थिकः [क] (युन) | करोल्ड्स,पीपराम्ह,गांठिवन, ग्र्गल | गठोनाझाड, वेखण्ड.                                               | ಒಪ್ಪರಿ ಮೂಲ, ಗುಗ್ಗಲ,                       |
| गंहीरा              | शुष्टानाशक - किमित् भाषा.         | कडवा सुरण, निबहुंग, ग्र्र,                                      | ಏರುವಂಗದ ಖೆರೆ.                             |
| मंत्र (न)           | काळीअगर,                          | चन्दन, सुगत, गंयक, रक्तमोळ,                                     | ಗಂಧಕ, ಕ್ರೂ ಆಗರು.                          |
|                     |                                   | क्षुद्ररोग, घाणविषय, शंबता.                                     | -                                         |
| गंपक (१)            | सीनेनेकाष्ट्रस, गंयक.             | गंबक, गोगिई, किन्निन, सन्कर                                     | ಸಂಭತ್ತ                                    |
| नंपभंहरत [ क ] (पु) | अग्ड भा.                          | भेतप्राठड.                                                      | ชอยาส.                                    |
| गीनेहक [की](की)     | गुरुसम्ती.                        | कांकडांचे झाड.                                                  | ನಾಟಿಗೆ, ಕಾರೆ, ಹೀರೇಗಿಡೆ,ಬಟ್ಟುಗೊರಿಕೆ.       |
| ध्याः (क्री)        | व्षेषुची, चीटली, चिरमिटी, गुंज    | खेतरक गुंजा, प्रमाण विशेष.                                      | Asertos.                                  |
| * 7.7.              | इत्यादि १ रस्प्रिमाण.             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | ,                                         |

|      |                                                                                                 |   | (               | 91                  | ١٩,                      | )                                                                        |                                                                             |                                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | <b>ಕಾಡುಉ</b> ದ್ದು, ಇಸರೀ ಬೇರು ನಂಜಿನ<br>ಬೇರು.<br>ಯಳಚಿ [ ಬೋರೆ ] ಅಡಿಕೆ,                             | , | ટ્રેનાયેલ્મેલ.  | ಆಗಸೆ.               | ಚಂದನವುರ                  | ಹುಳಚುಕ್ಕ, ಬಂಗಾರ.                                                         | ಸಂಪಿಗೆಮರ, ಸಂಪಿಗೆಡುತ್ತು.<br>ಟಾಳಿ ಹಣ್ಣು.                                      | ಕಾಡು ವೆಂಥಸುಜೀರು.                                            | स् ६ अ          |
|      | <b>मराठी.</b><br>रानउडीद, ईखरी, रुद्रजटा,<br>[ घोंटा ] गेळ, ऌघुबोर, नागबळा,<br>सुपारी, मदन—सोग. |   | टां कळा.        | जबस.                | सायस्याचन्द्रम्, सुकाडः, | सोने, कापूर, अंतमिरी, चक्र,<br>ह्यण्डारोचनी कपिटा गेरु, भ्रत-<br>सिकोल्य | तीनचांमा, मोठानागचांगा, थाकटा<br>नागचांगा सोनकेळ, फणसभेद<br>िकिक्टे स्टाबका | ारक हराया<br>चनक, गजपिंपळी, गनपिंग्ळीचे<br>मूळ.्नमुस, गंजा. | फलिबिशेष.       |
|      | <b>हिंदी</b><br>मण्यम, शंकरजडा.<br>घोटिकान्नुस.                                                 |   | चक्तत्रड, पमार् | ( चणिका ) चिणिकाशस. | चन्द्रन का पेड.          | चृक, कबीला भोषशी, जल, रूपा.                                              | चे गव्य, चंगके क्ल, सुनर्ण केला.                                            | चन्य. कार्पासी, चिषिका, वच.                                 | एक प्रकारका फल. |
|      | (ब्री)<br>(ब्री)                                                                                |   | (å)             | ( <b>e</b> f)       | (म)                      | ( <del>d</del>                                                           | (न)                                                                         | (न)                                                         | E               |
| 14 ~ | संस्कृत-<br>(ब्री)<br>[स्का] (ब्री)                                                             |   | स्कार्य कि      |                     |                          |                                                                          |                                                                             | <u>(F</u>                                                   | 19              |
| 7.4  | यना<br>योहा                                                                                     |   | ब ऋष दे         | चणका                | बन्दन                    |                                                                          | 生土土                                                                         | <b>10</b> .                                                 | बाहिनी कड       |

| संस्कृतः              | हिंदी.                              | मराडी.                            | क्रमही.                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| भार [ या ] (सी)       | जटामासी, बाल्छड, शंकरजटा,           | सुगंधजटामांसी, जटामांसी, पारंच्या | ಜಟಾವಾಂಸ್ತಿ                       |
| 2                     | शताबर, कीछच्स्रकी जड.               | ईक्नरी सेडी, मुक्समूळ.            |                                  |
| प्रायम कि रख् (स्तिन) | जामन, जामनकायुष.                    | जाब्द.                            | ನೀರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು.                   |
| <b>ज़र</b> (म)        | सुगंधवाला, नेत्रवाला, जल.           | पाणी, बाळा, परंळाचा भेद, जल-      | ನೀರು. ಕಾವಂಚ.                     |
| •                     |                                     | नेत, गाईचा गर्भाशय, मंदपणा.       | ಮುಡಿಸಾಳ.                         |
| ज्ञास्त्र (म)(पु)     | क्तमल, शंख,                         | छनंग, लोणारावार, कमळ, शंख,        | ಕಪ್ಪಲ್ಪ ಸಮುದ್ಯ ಫಲ ನೀರುಪಡ್ಯ,      |
|                       |                                     | भेषाळ, माती, परेळ, जलमुस्ता,      | ಸ್ಟರ್ಕೆಯೆ, ಮುತ್ತು, ಶಂಖ, ಜಲತುಂಗೆ. |
|                       |                                     | जलमोहोद्दक्ष, बाकटेंमुरणी, कुचला, |                                  |
|                       |                                     | द्वमात, बल्बेत.                   |                                  |
| जाति (स्त्री)         | आमठा, जायफ्ट, मालताष्ट्रिषकता,      | जाई, आंवळी, शुण्डारोचिनी, चृत्छ,  | ಜ್ಜಾಜ ಶೂವು, ಜಾಯನ್ನಲ್ಲಿ           |
|                       | क्तिणा, चमेलीबुक्ष                  | নায়দ্ধত্ৰ.                       |                                  |
| A STATE (H)           | जायफळ                               | जायफळ.                            | 3. 2. 500.                       |
|                       | बीरा                                | पीतवर्ण जिरें, शुद्धान्य.         | R.O.H.                           |
| <b>alite</b> (4)      | जीरा                                | पीतवणीजिरे, शाहाजिरे, खेतजिरे.    | ಹೊಸ್ತೆ ಮಠ್ಯ ಜೀರಿಗೆ.              |
|                       |                                     | प्राण, जांबकादिराण, बृहस्पति.     | 8 % As 8                         |
| <u>۔</u>              | स्रोरठदेशमें उत्पन्न हानेवाली हर्ड, | गुङ्गेट, मोहाचाइस, जीवक,          | tiened.                          |
|                       | गिलोय, बान्दा, छीकराष्ट्रक्ष, हरड,  | हर्तनी, जीवन्ती, कांकोसी, मेदा,   | ಆಳಲ್ಲಿ ಕಾಕೋರೀ, ಅಮ್ಮತಬಳ್ಳು        |
|                       | डोडीवृक्ष, जीवन्ती                  | लघुहरणदोडी, बादांगुळ, शमीबृक्ष.   |                                  |
| अंदोर्क्स             | इस्सी.                              | झरस.                              | ಖಂಡಶರ್ಕರೆದರಸಿ                    |

| संस्कृतः (पु) सुद्दागाः.  हेट्टकः (पु) देटुकच्छः: — त्  तम्माः (पु) देटुकच्छः: — त  तम्माः (पु न) तगरकात्रमः सियनः साख्यणः वाफ्य प्राप्तः सिक्तः साख्यारणः, स्थल् स्थले वास्त्रम् (पु न) प्रक्ष्यः, वांद्रजी छाल् तमाल्प्यः तमाल्प्यः त्राचि तमाल्प्यः त्राचि तमाल्प्यः वाद्यवार्षः प्रचि तमाल्प्यः वाद्यवार्षः वाद्यवार्षः स्थलः वाद्यवार्षः वाद्यवार्षः स्थलः वाद्यवार्षः स्थलः वाद्यवार्षः वाद्यवार्षः स्थलः वाद्यवार्षः वाद्यवार्यः वाद्यवार्यवायः वाद्यवार्यः वाद्यवायः वाद्यवायः वाद्यवायः वाद् | भराठी.<br>शिरुडा.<br>ति ——<br>गोळ, तगर, पिडीतगर, गोडेतगर.<br>साल्वण, वाफ्ळी.<br>वायवारण, स्थल्कमळ, काळाताड,<br>तमाल्यत्र, दालचिनी, बांबूची त्वचा. | किनाव, कु. त.<br>डैगेटा कार्<br>डैगेटा कार्<br>सर्वात् दे, गैडवैद्वेगेर.<br>कैकानीत्यार. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (न ) तगरकाइस<br>(खी) साल्यन, सरिवन.<br>(पु न) एकब्थ, बांतनी छाल<br>मिरा, मधुमन्द्री<br>(को) घाँकुवार, दन्तीकापेड,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त                                                                                                                                                 | ಾರೆ, ಗೊಡೀತಗರ.<br>ಗೇಮರ                                                                    |
| (न)       तगरकाइक्ष         (खी)       शाल्यक्स, सिवन.         (पुन)       एकब्रुस, बांतकी छाल         [का]       प्रवाग् [जोके आटेका बनता है]         मदिए, मधुमक्खी         (को)       घाकुवार, दन्तीकापेड,         पेडका जाड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गेळ, तगर, पिडीतगर, गोडेतगर.<br>साछ्यण, बाफळी.<br>बायबारण, स्थटकमळ, काळाताड,<br>तमाल्पत्र,दालचिनी,बांबूची त्वचा.                                   | ಾರೆ, ಗೊಡೆೀತಗರ್ತ<br>ಗೇಮರ                                                                  |
| (पुन) एकबृक्ष, बांहकी छाल<br>[का] (स्त्री) यवागू [जोके आटेका बनता है]<br>मदिरा, मधुमक्खी<br>(का) घिकुवार, दन्तीकापेड,<br>पेडका जाड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वायवारण, स्थल्कमळ, काळाताड,<br>तमाल्पत्र,दालचिनी,बांबूची लचा.                                                                                     | ಗ್ರೇಮರ್ನ                                                                                 |
| (स्त्री) यवागू [जोंके आटेका बनता है]<br>मदिए, मधुमग्रखी<br>(का) घाकुवार, दन्तीकापेड,<br>पेडका जाड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| (क्रो) घाकुवार, दन्तीकापेड,<br>पेडका जाड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | ರ್ಜ್ಯಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವ<br>ಯಸಾಗಿಸ. ಹೇನುನಿಗಣ, ಸಂಘಯಿ,                                     |
| प्डका जाड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कोरफड,कांदणीगयत,चिडारेबदार,<br>लघुदन्ती, शेबन्ती, कांटेशेयन्ती.                                                                                   | ಆನೇಕಪ್ಪಾಳ, ಕನ್ಯಾಕುವಸಾರಿ.<br>ಲೋಧಿಸಿರೆ.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   | ಚಿರವ ಬುಡ.                                                                                |
| सक्ति [री] (ब्रा) अगेथुइक्ष, जयन्ती, जैन्धइक्ष, थोर ऐरण, देवइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जैन्यबृक्ष, थोर ऐरण, देवहंगरी, वनकांकडी, उस्कुरितद्ध,<br>शिसवा,                                                                                   | <b>ી</b> , તે હ                                                                          |
| <b>स्कर्णाटक</b> विशेष विशेष विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बुद्ध विशेष                                                                                                                                       | 78<br>86<br>66                                                                           |

| बंताड, ताडश्रुष.                                   |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| इताळ.                                              |                                                                    |
| डोंगरीताइ.                                         |                                                                    |
| टघुतालीसपत्र.                                      | ,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,                            |
| पडवळ, किराईत, काळाखदिर.                            | कुटजदृक्ष, बरुणवृक्ष, तिक्तरसा,<br>कुडेका पेड, चिरितक, कृष्णखिदिर, |
| तीळ.                                               | ~                                                                  |
| कृष्णलोह, गुळ, सुद्रोग, काळे                       | पेटमें जलरहनेकाषान, चोहारकोडा                                      |
| तीळ, काचलयण, पिपासारथान,                           | कालानोन, तिल्क पुष्पद्दक्ष, मरुआः 🏻 ।                              |
| संचळ, तिल्कपुप्प, टिळा, अश्ववि,<br>मूत्राशय, लासे. |                                                                    |
| तिळाचे तेख.                                        |                                                                    |
| हिंगणबेट, लोघ,                                     | (E)                                                                |
| वंशलोचन.                                           | . ID                                                               |
| एलची, वेलश्डा.                                     | <u>Б</u> ⁄                                                         |
| तुटित्रय,                                          | IC7                                                                |
| दुषभोषळा. बह दुवभोषळा.                             | 107                                                                |
| अश्वगंघ.                                           |                                                                    |

| संस्कृतः      | - Pd      |                                | म्तादी.                                                 | क्रमकी.                         |
|---------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| भिन्न<br>स्था | (जीं)     | पतिहर, निताय.                  | स्वेनमिशोत्तर, कांळे निशोत्तर,<br>पहाडमळ. रक्तनिशोत्तर. | ಬಳ ತಿಗಡೇಗಿಡೆ.                   |
| ्य<br>प्र     | (स्त्री)  | छोटी इलायची.                   | एलची.                                                   | ಸಣ್ಣ ಯಾಲಕ್ಕೆ.                   |
| ज्यूषण        | (a)       | सेंट, मिरच, पीपल.              | सुंठ, मिरी, भिषळी-त्रिकदु.                              | ಶುಂದಿ, ಹಿಸ್ಪರಿ, ಮೆಡಿಸು.         |
| र <b>ब</b>    | ( ਜ )     | दाछचीनी, बन्कत, छाछ, तज,       | कत्रनीदाळ,चेनी, साळ, लघुताळीस<br>पत्र, रारीराची स्वचा.  | ದಾಲಚೀನಿ, ಸಿಪ್ಪಿ.                |
|               |           | 2                              |                                                         |                                 |
| ্দ<br>ধ্য     | (£) ·     | कुशा, कांस, दाम, डाम.          | शेतदर्भ, ट्युशेतद्भे, काशतृण•                           | ದರ್ಭೆ.                          |
| व्य <u>ा</u>  | (स्त्री)  | दारुहळदी, गोभी देवदारु, हल्दी, | पछि, सर्पत्तणाः                                         | ವುರ ಆರಿಶಿನ, ಹಕ್ಕರಿಕೆ ಗಿಡ್ಕ      |
| होसता [ त     | [] (स्री) | શંભિનો.                        | ટચટગીતવુપ્ત.                                            | ಕಾಡುಪಾಸಡಿ                       |
| - T           |           | हाथीका मर्.                    | रान,                                                    | ಆಸಿಯ ಮದ.                        |
| 14<br>14      | (4)       | चीता, भिलाश.                   | वियमा, चित्रक, मृक्षिकाली, अगर,                         | ಟತ್ರ ಮೂಲ್ರಿ, ಗುಗ್ಗುಳ, ಕಾಂಜಿಕಾ   |
| ,             |           |                                | गुगुळ, कांजीचा भेद.                                     | ಭ್ಯಭ. ಆಗರು.                     |
| दाहिष         | (E)       | दाडिम का पेड, अनार, इलायची.    | डाजिब, त्युक्तची.                                       | ವಾಳಿಂಬೇ ಗಿಡ್ತ ಏಲಕ್ಟಿ.           |
| 615 F         | (비)       | देवदार                         | तेल्यादेयदार, सोनापे गळ.                                | ದೇಶದಾರು ಶುರ್ತ                   |
| दिनकात्तर     | (E)       | आक्रमा पेड,                    | रक्तरुई, द्रेतरुई.                                      | ಎ ಈ, ಮಾಲಿ                       |
| द्रीयंश्वत िक | _         | शोनागठा.                       | पीतलेघ, रिण्डा.                                         | ಹಾಲು ಗುಂಬಳ್ಳ ಹೆಸ್ಮುರಾ, ಹಿಂತಾಳೆ. |

| सहम.         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म्।वि.                             | <b>6.45</b> [.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्रीपक्त संस | (£)    | अजनायन, मीराशिखा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भोवा, आनगेरा, निरं, केशर,          | ಅಜರ್ಪೆದ್ನ [ವೋಮ] ಕೇಶರ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ĺ      | and definite the second | ससाणा. मोराची शंडी                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| द्रार्थ      | (Å)    | अजमायन, रुद्धतः, अजमादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आवा. रक्तांचत्रम, कल्जां जार       | ಆಜನೂ(ದ್ರ ಕಾರ್ಡ್ಯಾಂಜ, ತಗರು,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पीतवणंत्रीरे, इंडमिब्र, निब्र, अत- | ಜೀರಿಗೆ, ಕುಂಶುಪ: ಹೇಸಲ್ತ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मार, तगर, मारशहा, क्रशर सताणा      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दुग्य:शिष    | (£)    | द्वियाब्स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्वगुक्तव्स.                       | ಡಾಲು ಬರುವ <sub>ಪ್ರಕ್ತ</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c in         | (ES)   | दूबवास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निछद्गी, कापूरकाचरी                | तिवस् काष्ट्रा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क रंग क      | (H)    | देगदार, देननारच्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तिल्या देवदार.                     | n and con a sun a |
| द्वी         | (FS)   | दन्तीवृक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न्युर्नी, जेगळ                     | าธ์<br>ชื่อ<br>ชื่อ<br>เกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दंतिक [का]   | (境)    | दन्तीयूभ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दन्ती.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ह्यांण का    | (स्बी) | च् सनिशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बुक्षविशेष.                        | 12.<br>28.<br>29.<br>29.<br>20.<br>20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| द्रमनी       | (FE)   | म्पाकानी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ब्रहरन्ती, उचुउन्दीरकानी,          | කම් <b>රීව රිශ්</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उन्दरिसारी                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्राक्षा     | (EM)   | दाख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | काळेदास, अष्ठमबहच्य                | ಬೆಳಗನ ದ್ರಾಕ್ತಿ. ಕರಿವ್ಯಾಕ್ತಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| द्विरम       | (A)    | हल्दी, दार्ह्छदी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हळदे.                              | ಆರಸಿಸ್ಕ ಮರ ಅರಿಸಿನ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धनार         | (4)    | भन्ता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | द्गेतघोत्रा, धोत्रा.               | ಮತ್ತೂರಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ववन          | (2)    | नरसळ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ्रम् अग्र                          | ನಳದ್ರೆಯೆ = ಬೇವೆ, ದೇವನಾಳ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| संस्कृत.             |              |                                            | मराठी.                                          | 5नदी.                                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      | ( FS)        | धाय के फुल,                                | हबु मायटी.                                      | ख्यंत कार्य, हंगा,                                 |
| धान्यं ( न           | ( म )        | धनिया, केवटीमोथा, धान, चार<br>तिल्यारिमाण. | धने, साळी, सूध त्री, चारतीळभार<br>बजन           | ಕೊತ್ತು ಂಬರಿ, ಬಲಿಯಗುಡುವು.<br>ವಾಲ್ಯು ಎಲ್ಲ್ ಸ ವಾಣ ಭಾಗ |
| નો [મિ] (છ           | <u>₹</u> )   | <b>गिटबन</b> .                             | पिठवण, थोरताम, रिंगणी                           | ත්වැසාවේ කිනු.                                     |
| षात्री (स्त्री)      | <u> </u>     | आमला.                                      | आंगळी, आंगळकटी, उपमाता, मूमि                    | ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ, ಭೂಮಿ, ಜಾಸಿ.                             |
| <b>#</b> #           | <del>ا</del> | रोहिससोनिया.                               | रोहिसगबत, रुघुगेहिसगबत.                         | ಕಾಚಿ ಹುಲ್ಲು, ಕೆರಿಗೆಂಜಣೆ.                           |
|                      |              | <br>                                       |                                                 |                                                    |
| ं फिल ] (स्र         |              | काळिहारी.                                  | गुलबास, कटानाभी                                 | ಕೋಳಶುಟುವು, ಕೋಳಿಕುಕ್ಕಿನ ಗಿಡ್ತ.                      |
| नक्तपार [ छ ] ( पु ) | _            | के जान्त्री,                               | करंज                                            | ಹೊಂಗೆ ಮರ.                                          |
| भाख (                |              | 22                                         | मरंग                                            | ಹೊಂಗೆ ಪ್ರಕ್ಷ.                                      |
| नकाइ [इ] (           | <u>-</u>     | •                                          | करंज, ष्टतकरंज, थारकरंज                         | ಹೋಗೆ.                                              |
| _                    |              | कन्द्विशंघ.                                | कन्दविशेष.                                      | 3 % SE         |
| नावेका (स            |              | नली.                                       | गुन्छन्तु, उतरणी, नाडीशान,<br>नस्का धेनटा पनारी | ಶಾಕವಿತೇಷ್ಕೆ<br>-                                   |
| नाग (                | (4)          | संग, सीसा, नागकेशर, पुनाग का               | सिसे, त्रिष, बीजद्रम, बचनाग,                    | ನೀಸ್ಯ ನಾಗಕ್ಕೇಸಂ, ಅಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಂಗೆ                    |
|                      | <u>`</u>     | इश्व, मोथा, पान.                           | ऊर्ध्वायु, पानबेळ, कघीळ, नाग-                   | ಕಾಜ್ಯ, ಹೆಸ್ತಿದಂತ.                                  |
|                      |              |                                            | केशर रत्तनर्ग अन्नक, नागर,                      |                                                    |
|                      | <del></del>  |                                            | न गवला, मेरा, हास्तिदन्त नागवछी                 |                                                    |
|                      |              |                                            | सुरपुत्ताग, नागरमाथा.                           |                                                    |

| <b>हिंदी.</b><br>(स्त्री) गलसकरी, गीरन,                                           | नागबला. ग                            | <b>मराठी.</b><br>नागबल. गांधेटी गाहेयामण,केचा                                      | ಹಾರ್ಗಡ, ಸಾಗಬಲಾ.                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| पुत्रामका पेड, नामकेशर, चंपाबृक्ष.                                                | तुवक्डी,<br>नागकेशर. नाग             | तुत्रकडी, गांहकी.<br>र. नागचांगा                                                   | ಉವಸ್ಕು ಕಹಿಸುರಿಗೆ, ನಾಗಕೇಸರಹುವು                                                    |
| नारंगी.                                                                           | पहरळ, सुठ, न                         | ागरमोध,                                                                            | ಶುಂಠಿ. ನಾಗರಮೋಧಿ, ಜಕ್ಕೆನಗಡಿ.                                                      |
| बध्याककाटा.<br>देखो नागी. पद्धा नागी.                                             | बध्याककाटा.<br>प <b>हा ना</b> गी.    |                                                                                    | ವಂಧ್ಯಾ ಕರೋಟ್.<br>ನೋಡಿ ನಾಗೀ,                                                      |
| सिन्धानोन, श्वेतद्युर्मा, कांस्, जङ्गैत.   समुद्रमीठ, काह<br>जङ्गेत, नागग<br>कत्त | समुदमीठ, काड<br>जल्डेत, नागर<br>कन्न | समुदमीठ, काळासुत्मा,सैंग्य, बोरु,<br>जख्डेत, नागग्मोथ, येत, छु-<br>कसई, योरजल्बेत. | ಸ್ಟೆಂಧ ಲವಣ, ಕಿರೀಕಾಗಡ್ಡು,,ಗೊರೆಸೆ<br>ಹುಲ್ಲು, ಜಂಬು ಹುವ್ವ. ನೀರು ಬೆತ್ತ.<br>ಕರಿ ಅಂಜನ್ಯ |
| गाजर, पीयळका रस नारंगीका पेड.   मिरवेळीचा रस<br>नारि                              | मिरवेळाचा रस<br>नारि                 | मिखेळीचा रस, मारिंग, ऐरावत,<br>नारिंगक, गांजर.                                     | ಗಜ್ಜರ, ಗಾಜರಗಡ್ತೆ, ನಾರಂಗಿಶಣ್ಣು                                                    |
|                                                                                   | नारळ.                                |                                                                                    | ತೆಂಗಿಸಕಾರಿ.                                                                      |
| कमळ नाडी का शाक, सातला. मनशीळ, नलिका, बाजरी.                                      | मनशीळ, नलि                           | गिता, बाजरी.                                                                       | ಕಮಲ ನಾಳೆ,                                                                        |
| समुरमळ, बेत.                                                                      | वेत, परेळ, ि                         | नंत्र, जल्भेत.                                                                     | ಕಣಗಿಲ ತೋರೆ. ಸಮುದ್ರಫ್.                                                            |
| f.                                                                                | स्मिणी, लघु                          | स्गिणी, लघु एल बी,                                                                 | ಗೋರಟಿಗೆ.                                                                         |
| ,                                                                                 | टिंशचे मूळ,                          | जिंगाचे झाड.                                                                       | ಬ್ಲೇಶಿಸ ತುರೆ.                                                                    |
| निर्मेग्डी, मेडडी, सम्हाय, वित्तिमुण्डी,                                          | भेतानिर्गण्डा,                       | भैतनिर्गण्डा, राननिर्गण्डा, कान्री-                                                | ಲಕ್ಕಿಗಿಡ. ನಿರ್ಗಂಡೀ.                                                              |
| सेंदुआरि. निगु                                                                    | निगु<br> <br>                        | निगुग्डी काळी निर्मुग्डी.                                                          |                                                                                  |

| HE50.             |                | (देरी.                       | म् स्राडी                        | कमदी.                                                                                  |
|-------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| निर्मेख           | (म)            | अभस.                         | रीप्यमाश्री, अभक्त.              | ಆಬ್ರಕ, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ.                                                                     |
| नियोक             | (å)            | साप की केचली, थिष.           | सर्पाची मेग.                     | ಶಾಳಿಸಿ ಸರೆ.                                                                            |
| निश्चा            | (湖)            | हलदी, दारहत्यदी.             | हळर, दास्हळर.                    | भू हैं, क्रिय                                                                          |
| नीलम्।जिम्।       | (6)            | नोलम्.                       | नीव्यत्न.                        | 20 CO CO                                                                               |
| नीकांजन           | ( <del>]</del> | शुक्रशुर्मा, त्तियाः         | निळासुरमा, मोरचूट,               | ี้<br>เกิด<br>เกิด<br>เกิด<br>เกิด<br>เกิด<br>เกิด<br>เกิด<br>เกิด                     |
| मीखी <sub>.</sub> | (Falt)         | नीलका पेड                    | शरपुलाकृतीच्या झाडापामून गुर्ठा  | ರ್ಗೊರುಪಿಗಡ, ನೇಲಿಗಿಡೆ.                                                                  |
| ,                 |                |                              | उत्पन्न होत्ये तां लघुनीळी, निळी |                                                                                        |
|                   |                |                              | निर्गुण्डो, सिहपिपर्ळा नीललोह,   |                                                                                        |
|                   |                |                              | क्योट, शुहरोग, वासे.             |                                                                                        |
| र्नाह्यांसङ       | (4)            | नोल कमळ•                     | नीलोग्यक कमळ.                    | ಭೇಕವುಲ್ತ                                                                               |
| तृत्यक्त हिक      | (4)            | इस विशेष.                    | बुक्ष विशेष.                     | 33<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24 |
| गुर               | (3)            | अमन्तास.                     | थोरबाह्या.                       | 45.                                                                                    |
| <b>ज्यतक</b>      | (å             | अमलताम, वित्निष्ट्रिस.       | थोर बाह्रवा, रांजणी, खिरणी.      | ಹೆಗ್ಗೆಕ್ಕೆ, ಬರಣೀಸುರ,                                                                   |
| न बहुम            | (å)            | देखो नुपतर.                  |                                  |                                                                                        |
| 子可製料              | (B)            | •                            | पहा चुगतरू.                      | ,,                                                                                     |
| न्याधिष           | (B)            |                              | पहा ज्यतरु.                      | 2                                                                                      |
| ir<br>ir          | (म)            | पिसात्र बाहर करनेका सलाई     | डोळें, मूळ, मंथनरः खु.           | ಮೂತ್ರ ಬರ್ಗಮನ ಪಿಚಕಾರೀ.                                                                  |
|                   | म. पु)         | बड का पत्ट, बड का पेड, छोंकर | बड, अरिरकानी, बांब, कडुनिब, महा- | ಆಲದ ಸುರ. ಬೇವು.                                                                         |
|                   | )              | बुक्ष, मोहनास्य औषधी.        | णनिय,बाळन्तानिय, हविष्, लिमडो.   |                                                                                        |
|                   |                |                              |                                  |                                                                                        |

|                |                | 1                               | 1                                 |                                           |
|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| सस्कृत.        |                | र्हिदीः                         | मराठी.                            | क्रनर्टा.                                 |
| प्टोड          | (£)            | प्रबंद.                         | कडु पहुबल, गोडपहुबल, बस्त्र,छिट   | चे संबंधि, सब्बंध                         |
| षटासिक         | (H)            | कासमर्देश्य, कार्पासद्या,       | कडु पदक्क, कापूसचे झाड.           | ಕಹಿ ಪಡವಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯನುರೆ.                    |
|                | (म)            | ब्दम प्टयल.                     | सोन पडयळ.                         | ಕ್ರೂ ಪಡುಸಲ್ತ                              |
| , W            | (편)            | क्तचनारका पेड,दालचीनावा पत्र.   | तमाल्पत्र, त्युतालीसात्र, नागनेल. | ಎಲೆ, ಲಸಂಗ, ತಮೂಲಸತ್ರ.                      |
| ) विस्ता       | (Fair)         | हरट, सिधनी, गुरुभांह, वनकक्तोडा | हर्तर्का, बांसक्टोली, गोड शेदाड,  | ಅಳಲೇಗಿಡ.                                  |
|                |                |                                 | क. इ शेदाड, मृगुदनी.              |                                           |
| वस्            | (म)            | पद्माख, क्ठ आंपाध.              | प्य राष्ट्र, काष्ट्र, कमठावृक्ष,  | 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 |
|                |                |                                 | सम्जय्बदार.                       |                                           |
| ष्यान्द्रम्    | (म)            | कमल केशर.                       | क्मळकेशर.                         | ಕ್ಟ್ ಕ್ಷೀಸರ್ತಿ                            |
| प्तस           | (g)            | कटेल, कटहर.                     | फणस, ख्दमणस, कंटमब्स,             | क्षेट्रसम्बद्ध                            |
| प्यष्ट्रमाच्ले | ( <del>4</del> | मुहागेका चूर्ण.                 | टानाण खार.                        | ಟಂಕಣಪಾರ, ಬಿಳಗಾರ.                          |
| पयोद           | (3)            | मुस्तक, मोथा,                   | मेब, मोथ                          | ತುಂಗಮುಸ್ತ.                                |
| पयोहर          | (अ)            | क्रमल. समुद्रलयण, जलबंत.        | कमळ समुद्रलगण, जल्बेत.            | ತಾವರೆ. ಸಮುದ್ರಲವಣ, ನೀರುಜಿತ್ತ.              |
| प्रस्त कि      | ( 년)           | पालसा, परुपाः                   | मालसा, भुयथामण,                   | ಶಾಲಸೆಯೆ ಕಾಯೆ.                             |
| Righ           | (£)            | डाक-पलास्ट्रस.                  | फळस, कापुरकाचरी, तमालपत्र,        | ಮುತ್ತುಗದ ಗಿಡ, ಗಂಟುಕ ಜೋರ.                  |
|                |                |                                 | पाने, भुयकाहळा, हिरंग.            | a distribu                                |
| प्राण्ड        | (£)            | थान.                            | मांदा.                            | क्रिक्                                    |

|           | ន្ទ                                               | Ġ<br>'n                                                              | *************************************** | <b>if</b> warring | . <b>.</b>                                                        | ( )<br>                   | ij<br>ij<br>ij                                           |                 | *)<br>(5<br>40                                   |                    |                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| , क्रमही. | ಷಸರು ಷಾದ್ರಿ, ಪುಕ್ತಪರ, ಗುಲಾಜ<br>ಹೊವು.              | ಕರೀಕಿಲಗೆ, ಉತ್ಪಲ್ಲ ಮಕ್ಕೆ ಮೂ,<br>ಗಜ್ಜಗದಕಾಯಿ,                           | ಆಗರು ಶುಂತ್ತಿ                            | ಜಲಕಾಡರೀ.          | ಸಾಲಸೀಕಾಯಿ, ಕಬ್ಬಣ                                                  | ಜಾಯಪತ್ರೆ, ಸತ್ರಿ, ಪರಾಗ,    | ದೇಸದಾರು, ಬಾಳಂತಿಬೇವು. ಬೇವು.<br>ಶಿಷ ಬೇವು.                  | ಚಿತ್ರಮೂಲ.       | ಸ್ತತ್ರಿ, ಹತ್ತಿಯನ್ಕೂಲು, ತ<br>ಸರಿವರ್ಯಣ, ಕುಸ್ಮ ಭೇದ. | ಚಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದ        | ಒಂದು ದಯ್ಯಮಾಡ್ಕನ ಪ್ರದ<br>ಶಿಲಾರಸ, ಇಂಗು, ಎಳ್ಳಿನಪ್ರಲ್ತ.   |
| मरार्ज.   | ब्रीहिचान्य, पुत्राम, ट्वुंपांहिस,<br>पाउटापुष्प. | काळीकिःही, मुपचपा, स्कपादल,<br>काळा मोरवाकश्व. स्कलेघ,<br>स्मारगोटी. | पाहाड मूळ.                              | पाणिकाचरी,        | वारम, फाल्सा, ले.ह.इ, साराष्ट,<br>निळासुरमा, अश्वभुरा, एवनीवृक्ष. | जायपत्री, पराम, क्यूरिकाः | कडुनिब, देबदार, पागारा, कोष्ठ,<br>प्राजफ, सरङ्खरार, निब. | चित्रक, हिंग्ळ. | कापूस, कापसाचे म्न, आरक<br>कापरा, कुश्रोम,       | कडुनिय, बाट्यानिय, | पेण्ड, शिलारस, हिंग, जर, तिल-<br>कन्क, केशर.          |
| - F       | पाडल के फल, गुलाब के फूल,<br>आञुपान               | कटमी, मोखा, पाडक.                                                    | पाठ.                                    | जंहकाचरी.         | पालसा, दरना.                                                      | जायपत्री.                 | फरहर, नीम का पेड, देनदार,<br>घूपसरल.                     | चीताष्ट्रस.     | कार्यास दो तोले दिमाण,<br>कुष्टरोग.              | नीम का पेड,        | तिल भी खळ, ससीं की खल, होंग,<br>शिलाजिन, शिलास, केशा. |
| संस्कृत.  | (म. पु)                                           | (स्त्री)                                                             | (स्त्री)                                |                   | ( 12 )                                                            | (ब्रा                     | (B)                                                      | (2)             | (£)                                              | 6                  | (पु. न)                                               |
| ti ti     | मारस                                              | पाटकी                                                                | वाडा                                    | पानिकचरी          | पाराबत                                                            | गरी                       | पारि मह                                                  | गरक             | ( <u>F</u>                                       | <b>पे</b> चुमन्द   | विच्याक                                               |

| संस्कृत.           | हिंदी.                           | मरार्डा,                                              | सन्हों.                                            |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ं प्रिपल्डी        | (स्त्री )   पीपक.                | िष्ठिओ, कानाचा पाळीचा रोग.                            | 18 No. 18                                          |
| N N                | ्रीत्छ, बनदीदछ, गजदीछ.           | पिंपळी, बनिष्यळी, गजपिषळी.                            | ಪಿಸ್ಪರಿ, ಕಾಡುಪಿಸ್ಪರಿ, ಗಜಪಿಸ್ಪಲಿ                    |
| विश्वका [क] (यु)   | ्क प्रकार की पूरी, नेत्रों       | डोळ्यांचे                                             | ಆಲನ್ಯುರೈಒಂದು ದೆಯವಾಡುವನುರ<br>ಸ್ತೇಷ ಸೆಂಗ ೨೩೪೩        |
| , प्रांत्रक        | बड.<br>(पु.)   पीदुदृक्ष, आखरोट. | वडा, तिल्यूट, ५ड.                                     | ೀಲ್ಪ್ರಿಲ್ಯಾಗಿ ಶಂಗತ್ತು<br>ಅಮ್ಮಟ್ಟಿ ಗಿಡೆ.ಅಶೋಮ್, ಗೋನು |
|                    |                                  | कंजुकशाक, तळहात, दरमाणु,<br>अस्पिखंदविशेष, लघपीयल्बास | ಹಣ್ಣು, ಜೆಟ್ಟಿದಗೋನು                                 |
| En .               | (न) बायफल, गजरुट इत्यादि.        | सुद्रमोया, औषधास पुट देतात ते,<br>बायफळ, केन्नटीमोथा. | ಜಾಚಿಕಾಯಿ. ಪುಟಸಂಕ್ಕಾರ. ಮುಸ್ತಿ.                      |
| मुह्मिली (क        | (सी) वनस्पति त्रिशंष.            | प्रमेय पीटिका रोग, बारांगूळ,<br>बनस्पति विशेष.        | સ્તુક<br>ક્રમું<br>ક્રમું                          |
| क्रमनेवा (स्       | (भ्री) विष, खप्रा, रक्षपुनर्नवा, | स्रेत, रक्त, नील पुनर्नश [खापऱ्या]                    | श्रेस, कैंग्स खुरुद्धार                            |
|                    |                                  | म्रोतपुनर्नमा, घोट.                                   | ಗೋಳ್ತಿ ಪ್ರೀತಪುನರ್ನವೆ.                              |
| galia (            | (पु) पुत्रागवृक्ष.               | भेतकमळ,जायमळ, कडवेडण्डीचा                             | ಸುರ ವೊನ್ನೆ, ಬಳೀಕಮಲ್ಲ ಜಾಯಫಲ                         |
|                    |                                  | इस्र, सुरपुनाम, सुरंगी, मोडी उण्डी                    |                                                    |
| युष्पक्षांक्रमी (क | (जां) तुरई, लोनी,                | दोडकी भोषळा,                                          | ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಚೀನಿಕಾಯಿ,                                |
|                    |                                  |                                                       |                                                    |

|                   | -,,-        |                                                                |                                                                                                  |                                                                          |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| संस्कृत.          |             |                                                                | मरादी.                                                                                           | कनदी.                                                                    |
| पूरिक (पु)        |             | पूतिकरंज, दुर्गंधकरंज, कांटाकरंज,                              | घाणेरा करंज, विष्टा, करंज,<br>जमही मांचर                                                         | ಕ್ಷಜ್ಞೆ ೧೩.                                                              |
|                   |             | देखो-पृतिक.                                                    | क्षणेरा करंज.                                                                                    | ತ್ರಸ್ಯಗಿಕ್ಕೆ.                                                            |
|                   |             | मुखुक्तदब्स.                                                   | भस्रमीयकन्द.                                                                                     | ವೃಕ್ಷವಿಶೇಷ. ಕುದಭೇದ                                                       |
| प्बहरण (म)        |             | कवियानोन, देधानोन, समुद्रनोन,<br>बिरियादंचरनोन, काछानोन,       | हाण, टंकण, सैनब, ओद़िर,<br>संचळ,                                                                 | ಉಪ್ಪು, ಸೈಂಭವೆಉಪ್ಪು, ಸಮುದ್ರ ಕ್ರಾ ರ<br>ಸಂಚರಉಪ್ಪು, ಕರಿಉಪ್ಪು.                |
| <b>पिंद</b> (पु.) |             | बोल, शिलारस, ओड्हुल, मैनफड<br>का क्ष.                          | होखण्ड, रक्तबेळि, जास्त्रन्द, ऊर्<br>पोलाद,शरीर,कांखेत वा आडनंघीत<br>व मानेखाळी गोलपा आहेत त्या, | ಶಿಲುರಸ ಬಟ್ಟಲೋಡ. ಮೈನಸಲ,<br>ಶರೀರದ ಅವಯವವಿಶೇಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೋಳ                     |
| पिंहीत (क) (पु)   |             | मैनफ्टकृष्ठ, तगर, तुरुसीभेद,<br>पिण्डीतकृष्ट्य.                | नेळ, मखा, तगरभेद,                                                                                | ಬನಗಾರೆ. ಮರುಗ್ಕ                                                           |
| पुंदरीक (न. पु)   | <del></del> | सप्तेरकमङ, कमङ, एक प्रकार के<br>आम,र्यनावृक्ष,एक प्रकारका कोट, | ऊंस, रेसाचा किडा, भेतकमळ,<br>दनणा, भेतकुष्टोग, कमळ, पुण्ड-<br>रीकवृक्ष, साळीभात.                 | ಬಿಳೀಕನುಲ್ಲ ಕರ್ಮಲ್, ಒಂದು ನಿಧದ<br>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ದವನ್ನು ಕುಷ್ಕರ್ಪನೆ<br>ಕಟ್ಟು, |
| <b>मग्रह</b> (व)  |             | अमलतात्र मेद.                                                  | लयुवदामा हरिपार्प, सुनर्ण, रउमु.<br>मामा जीम भन्नी                                               | ಕಿರಕ್ಕ<br>ಕೃತ್ತ<br>ಶಾರ್ವ್ಯ ಸಾಧಿರಸ್ತ                                      |
| hs:               |             | म्स.                                                           | गार, जान, नगा,<br>पोंबळ, कोबळीयांने.                                                             | 8.<br>र्यु.                                                              |
|                   |             |                                                                |                                                                                                  |                                                                          |

|                                                                                                              | <del></del>  | 15,15<br>( 05.8 )                                                                                                  | =====<br>_                                            | 72<br>3 .                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಸನಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಾಯಿ, ಚಿಲಚೆ,<br>ಕರಟಗಿಡ್ತನೊರಲೇ ಲೂಂಟೆ,<br>ಜುವು, ಬಸಂಗಿತ, ಹಿಪ್ಪರಿ ಮರ,                                  |              | ನೀರಾವರೀ ಪೈರು. ಮರುಗ.<br>ಜಾಯಿಕಾಯಿ. ತ್ರಿಸಲಾ, ಆಡಿಕ್ಕೆ<br>ಕೋಚ, ಮುರಕ ಬೀಜ, ಇಂದ್ರಜವ,<br>ಖರಬೂಜ,                             | ಅಶ್ವತ್ತ, ಕರ್ರಜ.<br>ಸಮುದ್ರವ ನೊರೆ. ಸೋರೇಕಾಯಿ             | ಒಗಟು ಹೂ.<br>ಬೋರೆಸತ್ತು, ಹತ್ತಿಯಬೀಜ.ಸೇಬಿನ<br>ಹಣ್ಣು. ಎರತು ತೊಲೆ ಪ್ರಮಾಣ.                                             |
| <b>मराठी</b> .<br>कडुकी, काळी मोहरी, पिंवळी,<br>गहुङा, कांग, वाबांटी.<br>चाराळी <b>इस.</b><br>पिंगरी, पिंगळ. | <del>일</del> | रनेतमहमा, कांगळा.<br>त्रित्तळा, कांकोछी, स्त्रीरज, कुडा,<br>जायतळ, इन्द्रजन, गेळ, दान,<br>सुगारी, खख्न, इग्णप्रथि. | फडाश वृक्ष, करंज वृक्ष.<br>सनुद्रतेन, अह, फेस, बाप्त. | वार बकुळ.<br>बोर, देगशिराग्रुस, चिर्गोडाणी,<br>रायगेर, कापसाची बी.                                             |
| हिंदी.<br>इस्ट्रिपंगु, राइ, पीप्ट, कंगुनीवान,<br>हुटकी.<br>चिरोजी का पेट.<br>पाखर का पेट, पारिस्तीपछ, पीप्ट  |              | महत्रक दृक्ष.<br>जायफ्ट हड्ड, बहेडा, आमछा,<br>शीतल्वीनी, मैनफ्ट, फट, अंड.<br>कोष, कुडावृक्ष, मैनफ्टइक्ष.           | फलारा वृक्ष, कर्ज वृक्ष.<br>समुद्रतेन, रिठा.          | बौछ उरी.<br>बेरी का पेड, निर्जरस गैं, करास क<br>बीज अर्थात् विनेष्टिं, सेर, करास<br>का फड़ र तीले-एक प्रकार का |
| (44)<br>(4)<br>(4)                                                                                           |              | (a)                                                                                                                | (å)<br>(å)                                            | (पु)<br>(न.पु)                                                                                                 |
| संस्कृत.<br>वियंतु<br>वियाख<br>वियाख                                                                         |              | स्त्र म्ह                                                                                                          | फ <b>हाश</b><br>फेन                                   | स स<br>उद्ध को<br>- उद्ध                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                   | ( 969 | )                                       |              | منظ معامدة على                       | A                                         | in the state of th |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्नी.<br>डेक०डिथर.<br>इफ डेक०ते.<br>डेक०डिर संघ्ये.<br>सेकस्थे. क्वरिकीर, संसीकही<br>संक्ये, काउकिएर्पल, धार् फेर्.<br>इस्ट क्षेत्रंस.                                                           |       | ಪಕ್ಕಿಸಗೆಡ್ಡೆ, ತುಂಗೆಗೆಡ್ಡೆ, ಕೊರಶಿಗೆ.     | ಗೇರುಮರ.      | ಭಾರಂಗೀ.<br>ಕಂದ ಏಶೇಷ್ಕ                | ಸಾಚಂಗೀ ಗೆಡ್ಡೆ.<br>ಗಿಶಿಕರ್ಣಿಕಾ, ಕಂದವಿಶೇಷೆ. | ನೆಲಬೇವು.<br>ಭುಜಸತ್ರೀ ವೃಪ್ತ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बराठी.<br>तोडडो वेड<br>विंकी गोइ, व कहुत्तेंखडी.<br>पहा भिनी.<br>चान्द्वेड, भारंग, कारिवणेकोशी.<br>विरोचा कांरा, मच्डासी, बासी,<br>तिळक्ण, बांब, थोर माङकांगांणी<br>स्रोम,                        | ,<br> | नागरमोथा, इन्द्रजय, कमळ, सरछ<br>देवदार. | Manal.       | - मारंग<br>- कन्द्रिशेष              | भुयमीहोळा<br>गिरिकार्णिका, कंदविशेष.      | क्तिराईत.<br>मोजपत्रवृक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| िष्टी।<br>कडुआ कुंदुरीका बैक्ड<br>कन्दुरी,<br>देखो त्रिज्ञी.<br>सोमनञ्जी,महाज्योतिष्मती,मास्याखी,<br>वाराही,हिल्मोचिका,जाही,भारंगी,<br>सीमलता, बडी मालकांगनी, मछेली,<br>वाराहिष्टिन्द, हुलहुलशाक. |       | मागरमोथा भेर, देवदार                    | मिछानेका पेड | मारंगी, ब्रह्मनेटि.<br>कन्दिविशेष.   | विदारीकद,<br>भूतर. कर्णिका, गिरिकार्णिका, | चिरायता.<br>मोजपञ्जुक्ष,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                   |       | मह्म (न.पु)                             | महातक (पु)   | ्षाङ्ग (ज्ञा)<br>मुक्तर्णाः (स्त्री) | भूक्षरमहि (हो) (मी)<br>सथरक्षिका (स्ती)   | स्निक्य (पु) चिरायत<br>सूजे [पाद्यप] (पु) मोजपञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                  |                     |             |                        |                               |                 |                  |                             | *           | 410 ×      | ,               |            |          |                    |                                 |                                    |            |                                       |
|----------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| कनदी.    | ಗಣಸ್ತುಗೆಡ್ತೆ.    | ಪ್ರಕ್ರಾಶೀಜ್ರ ಬಡಾರಿ. | e න වජ් ක්. | ಜಿಟ್ಟ ಡಜರಿ, ಭೃಗುವೈಕ್ಷ. | ಆಭ್ರಕ, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಲವಂಗಣಿಕ್ಕೆ | ದಾಲಚೀನಿ, ಕಾಪಂಬ. | 8<br>8<br>8<br>8 | ಗರಗದ ಸೂಪ್ಪು. ( ಕಾಡಿಗರಣ )    | ಭೃಂಗ ಸೂೀಡಿ. |            | ಆರಸ್ಕೆ ಹಿಪ್ಪರೀ. | T.         |          | स्त्रकृतिकार्यस्य. | ಹೊಳ ಗೊನ್ನೆ, ಸೋಮಲತ್ತೇ            |                                    |            |                                       |
| महार्थाः | केंड, मांकडकन्द, | इशिवशेष, सूशिरीष,   | लता बिशेष.  | भगुवृक्ष.              | अभक, दालची, दार्डा दालचीनी व  | माना, वाघनल,    | win.             | माना, मिष्ठापाना, दाङाचेनी. | पहा भेग     | <b>#</b> — | पिकडी.          | मझडील.     |          | पत्रोची म्ळ.       | मंडरदूर्यो, बाली, कांगोणी, अबु- | डामळी, महाराष्ट्री काम्सानां मारा, | . सोमल्ता. |                                       |
| हिंदी.   | सक्तरकान्द्र,    | इश्रविशंप, मूशिरस,  | लता निरोष.  | स्नुक्स.               | अस्त दाल्यीनी.                |                 | असीस, बड़ हा पेड | भांतरा                      | देखी मृग    | <b>*</b>   | वीपल.           | मेक्स हो छ |          | मत्ति गड.          | मछेछी औषधी, सोमलता, ब्रह्मी-    | पास, गोडरद्म, दुलदुस्यान.          | •          |                                       |
|          | _                | (2)                 | (tafr)      | (A)                    | (표)                           |                 | (g. eft)         | (3)                         | (2)         |            | ( <b>*</b>      | ( ( ( )    | <b>F</b> | (म)                | (अî)                            |                                    |            |                                       |
| संस्कृत. | मुख्य केरा       | मुक्तिरीय           | ir.         | 40                     | भूगः                          | ı               |                  | PARTIE.                     | ***         |            | वंगडी देवा      | the Paris  |          | मचमूछ.             | मत्स्यान्त्री                   |                                    | barra v    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| संस्कृत.       | (हैंदी:                                                           | मसाडी.                                                             |                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (9)            | धत्रा, खेर का बृक्ष, देशबृक्ष,<br>मौलिसिशिका पेड, मीम मैनफलबृक्ष, | गेळ, मेण, खेर, खंतधोत्रा, झुन्द,<br>बक्ळ, मधुमक्षिका, अंकोल, दनणा, | ಸುತ್ತಾರೆ, ಆಂಕರಿಗೆ,                        |
|                |                                                                   | काषळाशस्य, कोशाम्र, कार्सिंग,<br>सरळदेगदार, पिंडीतक, कोशातर्भा,    |                                           |
|                | देखे मदन                                                          | उडींद.<br>पहा मर्न                                                 | ಪ್ರಗತ್ರಿಲ್, ಜೋಡಿ ಖುದನಿ.                   |
| (জা)           | मिल्लिका.                                                         | मोगरी                                                              | ಇರ್ಬ್ನಂತನುಲ್ಲಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ.                |
| (3)            | मुलहटी, रांग.                                                     | मोहाचा कुक्ष, गोंडे कोष्ठ कर्थांट,<br>नव, उदेष्ठीमय, मेण.          | ಪ<br>ಬ್ರೀ<br>ಪ್ರತಿ<br>ಪ್ರತಿ<br>ಪ್ರತಿ      |
| ( <b>4</b>     | ताल वृक्ष.                                                        | ताड यूस.                                                           | ෂාඛය න්ද                                  |
|                |                                                                   | गोडम्रेत शंगवा, रक्तशेगवा.                                         | ಕೆಂಪು ಸುಗ್ರಿ.                             |
| ( <b>48</b> 1) | मुल्हटी, जीवन्ती, चुरनहार, लाल                                    | लघुहरणदोडी, ज्येष्टीमभ, रक्तटा-                                    | ಇಪ್ಪೆ ಕಾಯಿ ಕಾಡುಬಹೆ, ಕಿರಹಾಲ್ಯೇ             |
|                | रंग का लजाल्.                                                     | बाळुं, क्षारमोरदेळ, पिडहर्जुरा,<br>मोग्वेळ.                        | ನೊಪ್ಪು, ಗೋರಕ್ತು.                          |
| (न.यु)         | मुलहटी, महुआवृक्ष.                                                | ज्येष्ठीमघ, मोहाचावृक्ष.                                           | ಇಸ್ಪೇನೆರ                                  |
| ( युक्ती)      | मनशिल, मैनशिल.                                                    | मनशोळ.                                                             | 3. E. |
| (å)            | मोरशिखा, चिरचिरा, अजमोद.                                          | स्रेत आघाडा, अजमोद, नील्कंट,                                       | ಸಾಲ್ಯ ಓಮ, ಅಸಾಮಾರ್ಗೆ                       |
|                | अपामार्ग दृस.                                                     | कोळिस्ता, गंत्रा, कांगळा, मोरचुक,                                  |                                           |
|                |                                                                   | मोरशेडा, औषधा.                                                     | •                                         |

| कनदी.                                     |                     | (डग,                           |                           | ಕ್ಕೆಗಿಡೆ. ಅಮ್ಮಿಷಬಳ್ಳಿ.     | स्तारव्यात. | शहर अधिरात     | नुषा, ಕಂಟಕಚೋದ, ಕಂಡಿಹೆಸಿಲ್ಲು.        |            | ಕಡು, ಗಂಭಕರ್ಷೀ, ಗಂಭಕರ್ಷಿಣೆ | ಕ್ಷುಸ್ಪುಸಿಗೆ.                  |            | ಷಣ್ಣ. ವಸಲೆಯ ಗಿಡೆ.                | N. N. S. | ಸಿ. ಕಪಡ್ತಿ ಕನುಲಕಂದ.          | JHK, ಕೊರೆನಾರು, ಭದ್ಯಪ್ಪಷ್ಪ, ಕಂದಶಿಶೀಷ |                   |   |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| सरादाः<br>हाडमंथीः बाळाः हिराः स्वेतदर्भः | स्नेतामक, लघुराळेचा | नवसागर, वैक्रान्तसन, षार्वाडग, | विष्ठा, निवहुंग, इंदायुच. | निवहुंग, गुज्रवेळ.         | हिब्धुदी.   | भ्रतभाजग्रा,   | काष्र्रकाचरी, स्यका [ स्री, स्तुया, | नयंत्रध् ] | किचोर, किच्रा.            | पित्तपातडा, बन्या, रानम्ग,     | शरपर्णिका. | तुरी, बायबरणा, उंट, बु.पण, बांद. | वायवर्णाः                                    | क्वडी, गुरुवास, क्मराम जिया. | हिरा, भद्रमोथ, रानडुकर,शिशुमार,     | डुकारकन्द, डुकार, |   |
| हिंदी.<br>तालमगना, भोदन्धा, मेहंडवक्ष.    |                     |                                |                           | थूहरकामेद, हडशंकरी, गिकोय. | हडजुली.     | सभेद बमनुख्सी. | गौरीसर, कचूर, असवरम.                |            | कचोर.                     | बनम्त मोठ,पित्तवापदा, चीनाथान, |            | ब्रामाद्रक्ष.                    | म्ताइस.                                      | कोंडा, कमल्कांद्र.           | मोया, गेठी, कन्दितिशेष.             |                   |   |
| (4)                                       | 9                   |                                |                           | (खरी)                      | (सी)        | (2)            | (स्त्री)                            | •          | (교)                       | (3)                            |            |                                  |                                              | (खी)                         | (3)                                 |                   |   |
| संस्कृत.                                  |                     | innage.                        | -                         | बजा.                       | वजीस्ता.    | बटपत्र.        | वंग.                                | ſ          | बध्यापीत                  | ब्रक.                          |            | ं बर [णा] ज                      | ब्रुज.                                       | बराटिका.                     | मराह.                               |                   | Ł |

| •                   |                | 7                                           |                                                                                             | -       |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| संस्कृत.            | हिन्दै.        | महादी.                                      | म् वर्ष                                                                                     |         |
| ब्रांग. (न)         | दालचीनो, ते    | 乍                                           | ಲವಂಗೆಚಕ್ಕೆ, ದಾಲ್ ಚೀನ್ತಿ                                                                     |         |
| बढा. ं (स्त्री)     | बर्दी.         | मंत्रुष्ठ.<br>चिस्ता स्टामिक्स              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |         |
| न (न)               | बाकुचा.        | बारंबा.                                     |                                                                                             |         |
| चे [ भीज ] (स्त्री) | ब:यची.         | सोमबन्नी.                                   | ಬುವಂಚ, ಬಾಪಚಿಗೆ,                                                                             |         |
| बाजिगन्या (का) अ    | असगंय.         | आसंय,                                       |                                                                                             |         |
| बात्रीकः ।          |                | महमोथ.                                      | ಭದ್ಯಮುಷ್ಣ, ಕೊರೆನಾರು.                                                                        |         |
|                     |                | 4]:i.                                       | ಬದಸೇಕಾಯಿ.                                                                                   | -       |
| वास्तु[कां]क (न)    | बथुआशाक.       | तमालपत्र,<br>चाक्सत्, जीवशाक, राजार्क, यसु, | बिकार अस्ति .<br>स्ट्रास्ट्र                                                                |         |
|                     | c<br>c         | कृष्णागर, पुनमेवा                           | (18 mg )                                                                                    | <b></b> |
| (रहा)               | सावजा.         | तिलक, भूजंषत्र, अशोक.                       | ಆಸ್ಟಗೆ, ತಿಲಕದಗಿಡ್ಡ ಭುರಜಿಪಕ್ಷ                                                                |         |
| ( <del>।</del>      | बिरया सोचरनान. | बिडलोज.                                     | स्थान का का की जात                                                                          | _       |
| विदयः (म)           | बायांग्रहा.    | बाविडंग.                                    | Soft State                                                                                  |         |
| वह [सधव][छब्ण](न)   | देखो निड.      | पहा बिङ,                                    |                                                                                             |         |
| निसारक (न)          | वें अखार.      | नदमिस्य पाण्यासाठी खणादेला                  | work & 25 &                                                                                 |         |
|                     | _              |                                             | ಒಳ್ಳೆ ಸುಂಡ್ರೆ ಪಜ್ರಕ್ತಾರ,                                                                    |         |
|                     |                | **************************************      |                                                                                             |         |

| प्रकार सुयकांहोळा, गल्योग, कर्णपाली-<br>रोग, सुबचेला, बाराहो, क्षीर-<br>कंकांळी, अर्जुन, भद्रवि.<br>बेहेडा.<br>बायविहंग.<br>अजमोद, ओवा.<br>नागबला. | ਜੈਵਾਜ਼ੀ ਜੈਵਾਜ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कंकोळी, अज़ैन, मद्दि.<br>बेहडा.<br>वापविडंग.<br>अजमोद, आवा.<br>नागबङा.<br>विषष्ट्य, कुचला, कालरा.                                                  | ಕಾರೆ(ಗಿಡೆ.<br>ವಾಯುಐಳಂಗ.<br>ವೊನೆಮ.<br>ಸಾಗಬಲಾ.<br>ಶಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वापविहंग.<br>अजमीद, औवा.<br>नागबला.<br>विषष्ट्य, कुचला, कालरा.                                                                                     | ವಾಯುವಿಳಂಗ.<br>ವೊನೆಮ.<br>ನಾಗಬಲಾ.<br>ಕಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अजमीर, औवा.<br>नागबला.<br>विषष्ट्य, कुचला, कालरा.                                                                                                  | ವೊೇಮೆ.<br>ನಾಗಬಲಾ.<br>ಕಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕೆ.<br>ವಿಷು ಕಾಂತಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नागबहा.<br>विषक्ष, कुचहा, कादार.                                                                                                                   | ನಾಗಬಲಾ.<br>ಕಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕ.<br>ವಿಷು ಕಾಂತಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विषयुत्र, कुचला, सालरा.                                                                                                                            | ಕಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕೆ.<br>ವಿಷು ಕಾಂತಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C & / C                                                                                                                                            | りだけ、<br>新りの過                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कळि!गक्षां, विष्युक्ताता,यारहा                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नील्शखपुषा:                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कोहब्स,तालमखाना, मिलाबेका ऐड विषया, यल्कानर, अज्ञेनसारडा,<br>वेजना समबाण कान्यवान्त विषका                                                          | ತುಲಿಸುಖಾಸ್, ಕೆಂಪುಸುತ್ತಿ, ತೊರೆ<br>ಮತ್ತಿ, ರಾಮಸಸು [ ಗರಗಲ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ब्रामा.                                                                                                                                            | ಕರೀಲಾವಂಡ, ಕರೀ ಬುಳಿದಿದ್ದರು.<br>ಅನಂತನಗೊಡೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| थोर आग्या, लघुमेडसिंगी,                                                                                                                            | 8 gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अडुळता, ऋषमक बृष नरात, बृषण.                                                                                                                       | ಆಡುಸೋಗೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्मेतकुदा, नान्दरुखी.                                                                                                                              | ಪೋಯುಶಳೆ, ಪಿಸವಾಲ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बाद्यंगुळ.                                                                                                                                         | ವಿದಾರೀಕಂದ್ರೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                    | र्मतकुदा, नान्दरुखा.<br>बारांगुळ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                          | ( <•• )                                                                                                                                         |    |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| <b>कनदी.</b><br>दश्यान्य                 | ದೊಡ್ಡ ಜಿತ್ತ.<br>ವಾರ್ಯವಿಶಂಗ,<br>ಶಗ್ಗಲೀಗಿಡ, ತಕ್ಕಲಿಗೆ,<br>ಸೈಕ್ಷ ನಿಶೇಷ,<br>ಬದಿರು.<br>ಶದಿರು.<br>ಶೊಟ್ಟೆ ಅಕಾಯಿ.<br>ಶುಂದಿ, ಒಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು.               |    | ಪ್ರಕ್ರ ಏಶೇಷ.<br>ಕಡ್ತು, ಗಂಟುಕಡೆತೀರ.                          |
| <b>मरा</b> टी.<br>देशडंगरी,              | थोरवेत.<br>पहा विडंग.<br>थार ऐरण, त्युरेग्ण, टहांकळ.<br>बृक्षित्रोष.<br>मर्राव वेळू, थोर राळे बा वृक्ष, स्क<br>प्टाचा कणी.<br>बेत.<br>करंज.     |    | हुभाविशेष.<br>कापुर काचरी, कचोरा.                           |
| <b>हिंदी</b><br>देवताडक्स, सोनेपा बंदाख, | वेतबृक्ष.<br>टेखो विडग.<br>अगेथु, जयन्तीबृक्ष.<br>बृक्षीबशेष.<br>ईख, साल्ड्क, पीठकादण्डा, वांस<br>वांस.<br>करंज.<br>करंडरी.<br>सोठ, मिरच, पीगळ. | FR | बृक्षविशेष.<br>कचूर, आमियाहखदी, गंत्रपट्याशी,<br>छे'टाकचूर. |
|                                          | (d)                                                                                                         |    | (न)<br>(स्वी)                                               |
| सम्भूत                                   | वं (त्रा ) प्र<br>वेहरा<br>वेज्ञयन्ती<br>वंश<br>वंश<br>व्याधातक<br>व्याधी                                                                       | -  | स क पदं<br>सरी                                              |

| भनपुष्य [ष्या] (भी) सोंत,<br>भनपुष्य को (सी) दूब ब<br>भनपुष्य (सी) हाताव | 5                                 | मराठाः                                | 4461                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ह, खी (खी)<br>(खी)                                                       | सोंफ, सोआ.                        | साठेसाळी, बाळंतराेष, बहीनोष.          | ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಬಡಿಸೊಪ್ಪೆ.                  |
| (B)                                                                      | दूब बज, शतावर.                    | महाश्तावरी.                           | ಮುಡಿನಾಳ, ಶತಾವರೀ.                     |
|                                                                          | शताबर, कच्र,                      | महाशता गरी, महस्त्रमुळी, छघु-         | ಆಷಾಧೀ ಬೆ(ರು                          |
| .,                                                                       |                                   | शतायरी, शतमुळा.                       |                                      |
|                                                                          | मोफ, सतावर.                       | बडीशोप, लघुशतायरी.                    | ಸೊಂಪ್ರ, ಸೋಮುಬಳ್ಳು,                   |
| दासर (म) लोम.                                                            |                                   | र्गतलोघ, लोघ.                         | ಕೊಡಸಿಗಿಡ, ಲೋದ್ರಗಿಡ್ತ                 |
| यभी (म्त्री) होंका                                                       | छींकराष्ट्रस.                     | ल्घुरामी, जीयक, पोरशमी, समडी<br>जेंगा | म खंधा थे.                           |
| ब्रस्सारिकी (का) वितामिशेष.                                              | मेरोष.                            | उताविशेष.                             | ಕ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೆ ಬ                       |
|                                                                          |                                   | गुळवेल.                               | ಅಮೃತಬಳ್ಳ.                            |
| शाक (पु.स.) शिपुन                                                        | शेगुनश्स, पते, क्रुं, नाठ इत्यारि | शाकमाजी, साम, अःछे.                   | . ಸೊಪ್ಪು, ಎಲ್ಕೆ ಹೊತ್ತು,ಸಲ್ಪು,ತರ್ಣಾರಿ |
|                                                                          | सागमाजी.                          |                                       | ಸುಗ್ಗೆಯ ಗಿಡೆ.                        |
|                                                                          | शेगुन बीज.                        | शेवग्याचे बी.                         | ನುಗ್ಗೆಯ ಗಿಡದ ಬೇಜ                     |
| सामज्ञक (न) शिगुन                                                        | शेगुन फळ.                         | शेवग्याचे शेगा.                       | ಸುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ.                         |
| नामाक ( प्र / तृणविशेष.                                                  | ोशेष.                             | तुणांत्रशेष.                          | ಗಂಜಳಗರಿಕೆಯ ಹುಲ್ಲು, ಸಾವೆ.             |
| वारि [बा] बा (की)   काली                                                 | काछीसर, गौरीसर.                   | शारिमा, उपलक्षी.                      | ्रम्<br>हुन्धुः<br>हुन्              |
| सार्केष्टा (सी) बही                                                      | बडी क्रांज,                       | शाडिषा-मरंजयद्वी, थोरकरंज,            | स्थाप<br>सम्बद्ध                     |
|                                                                          |                                   | लघुरत् कांबडल.                        | ·                                    |
|                                                                          | -                                 |                                       | •                                    |

|               |                            |                                  |                           |                         |                          |             | 70                             |                               |               | *************************************** |                            |                            | <u></u>                           |                                            |                            |                              |                              |                                |   |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| क्रनदी.       | ದಮರನಭೇದ ಧೂವ.               |                                  |                           | ಕರೀಜೀರಿಗೆ.              | ಕನುಲದ ಗೆಡ್ಡೆ, ಜಾಜಿಕಾಯಿ   | धकरोत तव.   | ಕೋಳಿಕುಟುಮ, ಕೋಳಿಕುಶ್ವನಗಿಡೆ.     | •                             |               | ಚಿತ್ರಮೂಲ.                               |                            | थुन नही.                   | ಕನುಲದ ಗಡ್ತೆ. ಜಲಾಪನಾಂಸಿ,           | ಸ್ವಜ್ಞ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಣ                   | ದರ್ಭ, ಬಿಳಿಯಿದರ್ಭೆ. ಶಿರೀಷ್ತ | ಮಸಶೀಲ್, ಕರ್ಮದ, ಶಿಲಾಜಿತ,      | ಹರೀತರೇ                       |                                |   |
| मरार्डा.      | सागसादडी, हेद, अज़ेनसादडा, | ल्युराळचा इश्र, क्षुद्रमणस, बढार | फल, थोर राळेचा इस चारोळी. | मेथी. शान्तिपणीं, यनास. | जायमळ, पद्मभन्द.         | सांबरी.     | पांस्या मयूरशिखा, थार उंशिकामी | तुळस, कळळ.बी,जटामांसी,वेखण्ड, | पायांचा चनडा, | पित्त, करडु, चित्रक, मेधिका,            |                            | मेतरोगमा,काळारोगमा,हरितशाक | बहाशोत, थोर उंदीरकानी, हळद,       | क्सळक्षन्द, पारंच्या, बृक्षमुख,<br>जनमांमी | शिरीष इस.                  | नीटिका, गेरू, शिलाभित, कापूर | मनशिल, लघुपाषाण, शेलेय, बहु- | पुरों, हरीनकी, राचना, मल्द्रर, |   |
| हिंदी.        | छोटाशाल•                   |                                  |                           | कालाजीरा,               | कमल्कन्द, मसीडा इत्यादि. | सेमलका वेड. | कलिहारी.                       |                               |               | चीतावृक्ष, मेथा, शिरिआरी, चौव.          | तियाशाक,ग्रुयाशिबी वंगभाषा | सीजिनेका पेड्.             | बुक्षकी गड,जटाकेसी, सींप्त, हरुदी | कमल्कन्द जटामांधी, बाल्छड,                 | सिरसका पेड.                | मनशिल, कपूर,                 |                              |                                |   |
| - <del></del> | ( 13 )                     |                                  |                           | (स्त्री)                | (A)                      | (स्त्री)    | (खाँ)                          |                               |               | (8)                                     |                            | (å)                        | (FE)                              | ,                                          | ( B)                       | (Taj.                        |                              |                                | - |
| संस्कृत.      |                            |                                  |                           | भाखी                    | भाष्ट्र                  | भारम्ब्हा   | भिष्या                         |                               |               | भिक्ष                                   |                            | <del>श</del> ्चियु         | भिका                              | ٠,                                         | भिशेष                      | (संख्                        |                              | <b>K</b> V                     |   |

| मस्कर्    |             | in the state of th | मराडी.                          | कनदी.                                         |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| शिखाङ     | (स)         | मैनांतेल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मनशीळ.                          | ಪ:ಸ <u>ತ</u> ್ತಿ ಅಶ್ಕಿ                        |
| शिखा जत्  | (편)         | शिलाजीत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शिलाजिन.                        | ಕಿಲಾಜಿಪ್ತು.                                   |
| भिन्निर   | <b>(b</b> ) | चंदन; कालावाला, अभाय्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चन्दन, भोरड्या, काळावाळा, घंडी. | ಚಂವನ, ಕರೀಲಾವಂಚ,ಬಾಳದಬೇರು                       |
| भीतक      | (म)         | पुष्पकसीस, पाथरका क्रुंट, सभेद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्मकाष्ट, मोती, चंदम, राळ,     | ಬಿಳಿಚಂದನ, ಪದ್ಮಕಾಷ್ಕ್ರ ರಾಳ್ಯ                   |
|           |             | चंदन, प्रशास्त्र, मोती, खस,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पीतवाळा, सोनवांका, मसेनीकापुर   | ಮುಡಿಸಾಕ, ಸಂಪಿಗೆ, ಕರ್ಪಾರ.                      |
| स्रीर     | ( भ )       | नागरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नागरंग.                         | ಸಾಗರಂಗ.                                       |
| शुक्तास्त | (3)         | मलिबिशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | फलीम्शेष.                       | ક્ષુપ્ટ કર્યું કર્યું.<br>કર્યા કર્યું કર્યું |
| गुरूपरिच  | (표)         | सफेंद्र मिरच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भ्रंत मिरी                      | ಬಿಕ್ಕೆ ಮೆಣಿಸು.                                |
| भेषाळी    | (स्त्री)    | सूरमज्ञामांसी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रोबाल जलमांडबी, रोबाळ,          | ಅಂತರಗಂಗೆ, ನೀರಂಟಿ, ಹೂಸಿಹುಲ್ಲು,                 |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जलमंडली.                        |                                               |
| म         | (å)         | लिसोडाइस.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मोंकर, रानमेथी.                 | ಚಿಕ್ಕೆ ಸುರ್ರೆ                                 |
| में बंग   | (과          | पत्यरमाष्ट्रल, भूरिस्रीला.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दगडफूल, गर्नापिळी.              | स्थायक्ष्य, महर्ष्यान                         |
| केलिक     | (귀)         | पहाडी मेर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गहाडी मेळ.                      | ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು.                                   |
| क्रींक्रय | (귀)         | मूरिङरीला, मुसली, सैन्यानोन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शिखाजित्, दगडफूछ,               | ಕ್ಷಬಹೂವು. ಶಿಲಾಜಿತ್ತು.                         |
| ,         |             | शिलाजीत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 1                                             |
| क्षेत्र छ | (3)         | शिवार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सेगळ, कुग्जन.                   | 2,doll.                                       |
| मांकि     | (3)         | मनहळशे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वन हकः।                         | ವಸ್ತುಹಳ್ಳದಿ.                                  |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                               |

| TATEU.;    |               |             |                                   | <del></del> | ····                |                   |                 |                      | 98       | <del>-</del> -         |                                   | 15<br>10)                    |                             |                                   | <u>.                                    </u> |                             |             |
|------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| कनदी       | 2 2 35 3.     | 302 No. 20. | ಹಕ್ಕರಕ ಸಿಗಳು.                     |             | <b>E</b> {E\2, 3\4, | . જે છે જે .      | <b>6</b> 32.03, | ಜಾರ ಗೆಣಸ್ಕು ಹಸಿಸುಂರಿ | ಶಿಂಗಾಡಿ. | allow.                 | ಬ್ರಾಸಂಚ, ಇರಿವೃಕ್ತ                 | ಸೋಪಲತ್ತಾ, ಭದ್ರಮ್ಮಸ್ತ, ನಡಸತ್ರ | ಕ್ರೂ ರೀಅಬೈನಬಳ್ಳ, ಪ್ರವರ್ಶವಾ. |                                   |                                              |                             |             |
| मराउँ।,    | शेवगा.        | यंखनाभ.     | यग्नतिका, यगांचि, रिटग्रे,सांखयेल | •           | काळा शिस्म,         | गटबुंटाराम, सुंठ. | આત વિષ.         | सुंठ, आले.           | सिंगाडे. | मंदी.                  | ह्युनीहो, गहुहा, भिवळी, मेदा,     | ल्कड्या, पाषाण भेद, करत्रां, | गुळवेल, हळद, गारोचन, तुळस,  | नीलदूर्भ, काळा पुनर्भवा, बार्गगुळ | बाळे निशोत्तर, काळा उपल्सरी,                 | बित उपत्सरी, बाघांटी, काळा- | शिव, वभारा. |
| हिंदी      | सैजिनेका पेड. | नामिशंक.    | थोगहुली पुनागवृक्ष, यनेना,        | चोरपुष्पी,  | सीतम.               | सोट.              | . અતીત.         | अश्रक, मोठ.          | सिंगाडे. | गोरखमुण्डी, दिभग्रनुकः | शारिबा, फ्रटिपियंगु, बावची, श्याम | पनिल, नीलक बृक्ष, गूगलां,    | सोमलता, महमोथा, मोतित्वण,   | गिलोय, बान्दा, कात्त्री, बदात्री, | पीपलाहल्दी, मांली, द्य, तुरसी,               | कमल गज्ञा, विधारा, कालीसार. |             |
|            | (3)           | (3)         | (EB)                              |             | (स्रो)              | ( m)              | (3)             | (표)                  | (H.g.)   | ( ai)                  | (स्त्री)                          |                              |                             |                                   |                                              |                             |             |
| ं संस्कृत. | क्षांभांजन    | भंखनाभि     | शंखिनी                            |             | भिश्चपा             | शुर्वा            | म्ति            | मुंगकेर              | म्मारक   | 外有明                    | इयावा                             |                              | •                           |                                   |                                              |                             |             |

| संस्कृत.   | 50.        | हिंदी.                                | मराठी.                                                                                           | क्तनदी.                                                                 |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ė          | <u>ב</u>   | तालमनाना, भभेतकुत्त, सेहुंडवृथ्य.     | हाडसंभी, बाळा, हिरा, स्वेतदर्भ,<br>स्वेतामक, लघुराळेचा वृक्ष,<br>नबसागर, वैज्ञान्तरत्न, बाबडिंग, | ಕಾಲಕ್ಷ್ ಖಾಕ್, ಬಿಳೇದರ್ಥೆ, ಮುಂಡಿ<br>ಗಳ್ಳಿ, ಕಾವಂಚ, ವಜ್ಪ, ದಮರನ<br>ಧೂಪಭೇದವು. |
| क् मि.     | ( <b>e</b> | श्हरकाभेद, हडशंकरी, गिकोय.            | ावष्टा, ।नवहुरा, इदायुष.<br>निवहुरा, गुळवेळ.                                                     | ಕಳ್ಳಗಿಡೆ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ.                                                    |
| म्मी कता.  | (B)        | हदज्दी.                               | हदजुदी.                                                                                          | श्रिव यंग्ये छैं.                                                       |
| बटपंत्र.   | (b)        | सफेद वनतुल्सी.                        | मेतआजश्ला.                                                                                       | ೭೭೯೬ ವನತ್ತಳ್ಳಿ,                                                         |
| tije<br>To | (폐)        | गौरीसर, कच्र, असवरग.                  | काषूरकाचरी, स्युक्का [ क्की, म्नुषा,<br>नवत्रध                                                   | ಕಂಟಕಚೋದ, ಕರಡಿಹುಲ್ಲು.                                                    |
| बध्दापीत   | (4)        | क चोर.                                | क्रमोर, क्रचरा.                                                                                  | ಕಚ್ಯು ಗಂಧಕಚೋರೆ,ಗಂಟಕಚೀರ,                                                 |
| 416        | (E)        | बनम्। माठ विचवष <b>्टा, चीनाधान</b> , | पित्तपाउडा, बन्या, रामम्रा,<br>दारपर्णिका.                                                       | ಕ್ಷಲಸ್ಪುಸಿ <b>ಗೆ</b>                                                    |
| ब्र [णा]   | ř.         | ब्रताष्ट्रक्ष.                        | तुरी, बायबरणा, उंट, कुंपण, बांर.                                                                 | ವಸಲೆಯ ಗಿಡ,                                                              |
| व्हेण.     |            | ब्रनावृक्ष,                           | वास्वर्णाः                                                                                       | ಶಸಲ್ಪೆಗಿಡೆ.                                                             |
| न्साटिका.  |            | कोडा, कमल्कंद.                        | कवदी, गुल्बास, क्मलक्णिकाः                                                                       | ಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಷ-ೀಕೆಂದೆ.                                                      |
| म्राह.     | (B)        | माया, गेर्टा, कन्दविशेष.              | हिरा, मदमोथ, रानहुकार,शिद्यमार,                                                                  | ಕೊರೆನಾರು.ಭವ್ರಮುಷ್ಟ್ರಕಂದಬಲೇಷ                                             |
| बर्षा है.  | (ag)       | विष्खप्रा, सहिः                       | डुकरकर्तन्द, डुकर,<br>गदपुणी, रत्तपुननंदा, बेहक, इंदर<br>गोपकीटक, वीरबाहटी: खेतपुननंदा           | ಬೀಳೀ ಬಿಕ್ಕಡಕಲು,                                                         |

|                         |                   |                              | !                              |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| संस्कृत.                | -                 | मराई।.                       | क्रनहा.                        |
| बरांग. (न)              | दारुचानी, तेजपात. | मस्तक, जाडी दाठचीनी, उपाय,   | ಲವಂಗಚಕ್ಕೆ, ದಾಲ್ ಜೀನ್ರಿ         |
| ,                       |                   | कंतुष                        |                                |
| बद्धाः (म्त्री)         | लौटी.             | चिकाणा, लघुचिम्गा.           | ಕ್ಯಂಗಡಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕೆಗು ಗ          |
| बन्तुम (म)              | वाकुची.           | बावंचा.                      | ಬಾವಂಚ, ಬಾವಚಿಗೆ.                |
| बाहाचिः [बीज ] (स्त्री) | बागची.            | सोमबह्या.                    | મેર્સ ચંડ્ર ચંડ્ર              |
| माजिएन्या (श्री)        | असगंत.            | आसंघ.                        | ಆಂಗರಟ್ಕೆರು, ಹಿಂಬುದ್ಧಿನಬೇರು.    |
| भारित                   | मोथा.             | भद्रमोथ.                     | ಭದ್ಯಮುಷ್ಟ್ರ ಕೊರೆಸಾರು.          |
| बार्तांक. (पु)          | में ज             | वांगे.                       | ಬದನೇಕಾಯಿ.                      |
| बास. (म)                | ते जपात.          | नमाल्पत्र.                   | ब जार श्रास                    |
| मस्तु[कां]क (न)         | बयुआशाक.          | चाकवत, जीवशाक, राजार्क, बसु, | ध्रम् अक्रिक्ट                 |
|                         |                   | क्रप्णांगर, पुनर्नवा         | 3                              |
| (स्त्री)                | સાંત્રનાં.        | तिल्म, मूर्जपत्र, अशोक.      | ಆ ಒಗ್ಗೆ ತಿಲಕದಗಿಡ್ಡೆ ಭುರಜಿವಕ್ತ. |
| विह. (म)                | बिरिया सीचरनोन.   | (बेडलोण,                     | ಚಾಕದ ಅಬ್ಬೆತ್ತು.                |
| बिहन. (म)               | बायात्रेडंग.      | बाविडंग.                     | ವಾಯು ವಿಳಂಗ,                    |
| बिद [सैंधव][लबण](न)     | देखो निड.         | पहा बिड.                     | ನೋಡಿ ಐಡೆ.                      |
| मिद्धारक (न)            | वञ्जलार.          |                              | ಬರೆ ಸುಂಡ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ.            |
| •                       |                   | बळगा, बन्नश्नार.             | 3                              |
|                         |                   |                              |                                |

| मंस्कृत.                        | हिंदी.                                      | मराठी.                                                                                   | ' कनदी.                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| विदारी (बी)<br>                 | बिदारीकन्द, शाल्यन, एक प्रकार<br>का कंटरोग. | सुयकोहोळा, गलरोग, कर्णपालै-<br>रोग, सुबर्चेखा, याराहो, क्षीर-<br>कंकोळी, अर्जुन, मद्रयि. | ನೆಲಗುಂಬಳ, ಸಾಡೆಂಗಿ.<br>ಕಂಠರೋಗ ವಿಶೇಷ.                                              |
| नेमीतक (पु. न)                  | . बहेदा बुध.                                | मेहेंडी.                                                                                 | ಕಾರೇಗಿಡೆ.                                                                        |
| बेक्स (न)                       | ) वायत्रिङ्ग.                               | वायतिहंग.                                                                                | ವಾಯುವಿಳಂಗ.                                                                       |
| मेबाली (स्त्री                  | ) अनमंद.                                    | अजमोद, ओवा.                                                                              | <b>ತ್ತೀ</b> ಪ್ತ.                                                                 |
| वेषरे [वी] वा (बी               | ) गंगेरन, डाडकूडका दण्डोपछ.                 | नागब्दा.                                                                                 | ನಾಗಬಲಾ.                                                                          |
| भेषति (पु                       | ) कुम्बिलाइस.                               | विषद्भा, कुचला, माजरा.                                                                   | ಕಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕೆ,                                                               |
| विष्णु [कान्त] (भी)<br>[कान्ता] | ) कोयछ, विश्युक्तान्ता.                     | काळीगोक्ष्यां, विष्णुक्रान्ता,शराह्य<br>नीत्रशंखपुष्पी.                                  | ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಾಂತ್ತಿ                                                                 |
| तिरोधिव (बीरद्भव) (पु)          | <b>कोह</b> वृस्,तालमखाना,भिटावेका पेड       | विवया, वन्मतर, अर्जनसादडा,<br>वेल्यूर,रामबाण,काळाताळा,रियळा                              | ತಾಲಿಮಖಾನ, ಕೆಂಪುನ್ಕತ್ತಿ, ತೊರೆ<br>ಮತ್ತಿ, ರಾಮಸಮ [ ಗರಗಲ ]<br>ಸಗೀಬುವಂಚ, ಕಿರೀ ಭಾಶನಸೇಭ, |
| ब्द्राव्य (पु)                  | विधाराइस.                                   | ब्रायात.                                                                                 | ಆಸಂತನಗೊಡೆ.                                                                       |
| (भिकाछी (भी)                    | ) । मुक्षिकाली.                             | थोर आग्या, त्रचुमेडसिंगी.                                                                | ත්වර්භා.                                                                         |
| )<br>(d                         | ) अङ्गमा, ऋषमकोषवी.                         | अहुळता,ऋषमक षृषभरात, वृषण.                                                               | ಆಡುಸೋಗೆ.                                                                         |
| (a) (a)                         | ) बांडाकापेड.                               | र्यतकुढा, नान्दरुखी.                                                                     | ಹೊ(ಯರಳೆ, ಪಿಸವಾಲ.                                                                 |
| मुसाद्दनी (स्री)                | ) कुरा, विदारी कन्द.                        | बादांगुळ.                                                                                | ವಿದಾರೀಕಂದ್ರೆ.                                                                    |

| ( < )                                                                                                                                                                                | · |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| ಕಾಗಕೆ!<br>ದೊಡ್ಡ ಜಿತ್ರ.<br>ವಾಯುವಿಳಂಗ,<br>ಕಗ್ಗೆ ಲೀಗಿಡ, ತಕ್ಕಲಿಗೆ,<br>ವೈಕ್ಸೆ ವಿಶೇಷ.<br>ಬಿದಿರು.<br>ಕರೇಜ. [ ಹೊಂಗೆ ]<br>ತೊಟ್ಟೆಲಕಾಯಿ.<br>ಶೇಂತಿ, ಹಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಣಮ.                              |   | ಸ್ಪಕ್ಷ ಏಶೇಷ.<br>ಕಚ್ಚು, ಗಂಟುಕಚೋರ.                        |
| भराठी.<br>थोरवेत.<br>पहा विडंग.<br>थार ऐरण, ठाउुरेरण, ठहांकळ.<br>इस्सिविशेष.<br>भरीव वेळ्. थोर राळे बा तृस, स्क<br>पाटाचा कणी.<br>केत.                                               |   | बृक्षित्रोष.<br>कारुर काचरी, काचोरा.                    |
| हिंदी.<br>हेयताडवृक्ष, सोनेया वंदाख,<br>वंनबृक्ष.<br>हेला विडंग.<br>अगेथु, जयन्तीबृक्ष.<br>बृक्षीबेशेष.<br>हेल, साल्वृक्ष, पठिकाद्ण्डा, बांस<br>कांस.<br>करंडरी.<br>संठ, भिरच, पीपल. |   | बृक्षाविशेष.<br>कचूर, आमियाहळदी, गंवपलाशी,<br>छोटाकचूर. |
| (a)                                                                                                                                              |   | (대)<br>(데)                                              |
| सस्कृत.<br>वे [ आ ] ज<br>के [ आ ] ज<br>के ज जरती<br>वंक<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध<br>वंध                                                        | · | ब्रुक्तपहँ<br>श्रदी                                     |

| [54] (4)<br>(4)<br>(4)                         | सोंफ, सोआ.                      |                                    | •                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c |                                 | साठेसाळी, बाळंतसोप, बडोसोप.        | ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಬ್ಲಡಿಸೊಪ್ಪೆ.         |
| (TE)                                           | दूब बज, शतीवर.                  | महाशताबरी.                         | ಮುಡಿವಾಳ, ಶತಾವರೀ.               |
| •                                              | शतावर, कचूर,                    | महाराता भरी, सहस्रमुळी, लघु-       | ಆಷಾಧೀ ಬೀರು.                    |
| •                                              |                                 | शतायरी, शनमुळी.                    |                                |
|                                                | मीफ, सताबर.                     | बडीशोप, छपुशतावरी.                 | ಸೊಂಪ್ರ, ಸೋಮುಬಳ್ಳು.             |
| द्याबर (न) होध.                                |                                 | स्नेतलोघ, लोघ.                     | ಕೊಡಸಿಗಿಡ, ಲೋದ್ರಗಿಡ.            |
| श्वर्षा (म्त्री) होंक                          | र्गेकराष्ट्य.                   | ल्घुशमी, जीवक, पोरशमी, समडी<br>हेग | ಕ್ ಡುಬಸ್ತಿ .                   |
| भुर्बारिणी (सी) ठिता                           | छताबिशेष.                       | डताविशेष.                          | හණු.ශ්(ස.                      |
| श्रम्यकिशः (स्रो) गुर्भः                       |                                 | गुळबेख                             | ಆವೃತಬಳ್ಳ.                      |
| (.9.9.)                                        | शेगुनच्स, पते, कुछ, नाल इत्यादि | शाक्तभाजी, साम, आले.               | ಸೊಪ್ಪು, ಎಲೆ, ಹೂವು,ಸಲ್ಯ,ತರ್ಣಾಧಿ |
| ,                                              | सागभाजी.                        |                                    | ನುಗ್ಗೆಯ ಗಿಡೆ.                  |
| श्राद्धत (न) श्रेष                             | शेगुन बीज.                      | श्वम्याचे बी.                      | ನುಗ್ಗೆಯ ಗಿಡೆದ ಬೇಜ.             |
| भारज्ञक (म) श्रेतुः                            | शेगुन फ्ट.                      | शेवायाचे शेगा.                     | ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ.                   |
| भाषांक (१) त्रुणां                             | तृणविशेष.                       | तृणांत्रशेष.                       | ಗಂಜಳಗರಿಕೆಯ ಪ್ರುಲ್ಲು, ಸಾವೆ.     |
| शारि [ या ] या (सी) विल्                       | कालीसर, गौरांसर.                | शारिया, उपन्तरी.                   | ಕೃಷ್ಣ ಆಾರಿಬ್ತ                  |
| ्याक्षिय (खी) बदी                              | बडी करंज,                       | शाक्टिश-करंजब्छी, योष्करंज,        | च विकित.                       |
|                                                |                                 | लघुरक् मिषदण.                      |                                |

| -        | -                          |                             |                               |                       |                         |             |                                 |                               | -               |                                |                          |                              |                               | -                        | -         |                           |                              |                              |                             | - |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| क्रमदी.  | ವಮರಸಭೇವ ಧೂವ.               |                             |                               | ಕರೀಜೀಂಗೆ.             | ಕನುಲದ ಗೆಡ್ಡೆ, ಜಾಜಿಕಾಯ   | ಬಾರುಗ ನಿಡ್ಡ | ಕೊಳಳಿರುಟುವು, ಕೋಳಕುಕೃನಗಿಡ.       | Б                             |                 | ಚಿತ್ರಮೂಲ.                      |                          | યુંત્ર મહ                    | ಕನುಲದ ಗಡ್ಡೆ. ಜಟಕವಾಂಸ್ಕಿ       | ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಹಲದಿ           |           | ದರ್ಭ, ಬಳಿಯುದರ್ಭೆ. ಶಿರೀಷ್ತ | ವುನಶೀಲ್, ಕರ್ಭಾರ, ಶಿಲಾಜಿತ್ರ   | ಹರೀತಕ್ಕೆ                     |                             |   |
| मरार्वाः | सागसादडी, हेद, अञ्जनसारडा, | लघुराळचा इस, शुद्रफणस, बढार | फड़, योर राळेचा बुक्ष चारोळी. | मेची. शालिपणीं, यवास. | जायफळ, पश्चकन्द्र.      | सांग्री.    | पांस्या मयूरशिखा, घोर उंदीरकानी | तुळस, कळळःबी,जटामांसी,बेखण्ड, | प्रायांचा चनडा, | पित, करडु, चित्रक, मेथिका,     |                          | भ्रेतरोगवा,काळाशेगवा,हरितशाक | बडाशोा, थोर उंदीरकानी, हळद,   | कमळकत्, पारंगा, इक्षमुख, | जटामांसी. | शिरीष इ.स.                | नीलिका, गेरू, शिजाभित, कापूर | मनशोल, लघुपायाण, शैलेय, बहु- | 9 ती, हरीनकी, राचना, मल्झर. |   |
| हिंदी.   | छोटाशाल.                   |                             |                               | कालाजीस.              | कमलकन्द, मसीडा इत्यादि. | सिमलका पेड. | किल्हिरी.                       |                               |                 | चीतावृक्ष, मेथा, शिरिआरी, चीव. | तिवाशाक,शुयाशिजी वंगभाषा | सीजिनेका पेड्.               | बुक्षकी जड,जटानेसी, सीफ, हलदी | कमलकन्द जटामांसी, बालछड, |           | सिरसका पेड.               | मनशिख, कपूर,                 |                              |                             |   |
|          | (8)                        |                             |                               | (स्त्री)              | ( îd )                  | (Faj)       | (आगं)                           |                               |                 | (8)                            |                          | (3)                          | ( tal)                        | -                        |           | (8)                       | ( tair )                     |                              |                             |   |
| संस्कृत. | alle.                      |                             |                               | are)                  | भारत्क                  | शास्त्रकी   | क्षित                           | -                             |                 | विसी                           | -                        | ing.                         | विका                          |                          | <b>.</b>  | जिशेष                     | ब्रिक्टा                     | u .                          |                             | - |

| संस्कृतः   |          |                                  | मराठी.                         | क्रनदी.                      |
|------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| सिछाङ      | ( स )    | मैनसिल.                          | मनशोळ,                         | ಚ.ಸತ್ತಿ <del>ಅ</del> ಿ.      |
| मिला मत्   | (स)      | शिखानीत.                         | शिलाजिन.                       | ಕಿಲಾ ಚಿಶ್ರು,                 |
| भिन्ति     | £,       | चंदन; काळावाळा, जभायू.           | चन्दन, भारब्या,काळाषाळा, धंडी. | ಚಂದನ, ಕರೀಲಾವಂಚ,ಬಾಳದಬೇರು      |
| मीत र      | (A)      | पुष्यक्तीस, पत्यरका क्रुट, समेद- | पद्मकाष्ट्र, मोती, चंदन, राळ,  | ಬಿಳಚಂದನ, ಪದ್ಮಕಾಷ್ಟ್ರ ರಾಳ್ಯ   |
|            |          |                                  | वातवाळा, सोनवांका, मधेनांकापुर | ಮುಡಿವಾಳ, ಸಂಪಿಗೆ, ಕರ್ಸ್ಕರ.    |
| मि         | ( म )    | नागरंग.                          | नागरंग.                        | ಸಾಸರಂಗ.                      |
| 名不明何       | ( f )    |                                  | फलिनिसेष.                      | क्टिश्यं अ.                  |
| शुक्रमारिच | (म)      |                                  | भ्रत मिर्रा                    | బళ్ చుణను.                   |
| भिषासी     | (स्त्री) |                                  | राबाल जलमांडशे, राबाळ,         | ಆಂತರಗಂಗೆ, ನೀರಂಟಿ, ಹೊಸಿಹುಲ್ಲು |
|            |          |                                  | जलमंडली.                       |                              |
|            | (3)      | िसोडाइ%.                         | मोकर, रानमेथी.                 | ಚಿಕ್ಕೆ ಸುದ್ದ                 |
| 40000      | (H)      | पत्यरकाष्ट्रल, भूरिकरीला.        | दगडफूल, गन्निषिग्ळी.           | ಕಲ್ಪುಕ್ಕವು. ಗಜಹಿಸ್ಪಲ್ಲಿ      |
| मेलिलिन    | (4)      | पहाडी बंग.                       | पहाडो बेल.                     | ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು.                  |
| क्षेत्रय   | (स)      | म्रिक्शिला, मुसली, सैन्यानोन,    | शिलाजित्, दगडमूल,              | ಕಲ್ಪುಹೊತ್ತು. ಶಿಲಾಜಿತ್ತು.     |
| ,          |          | शिकाजीत.                         |                                | l                            |
| क्रेन्ड    | (3)      | शिनार,                           | रोबाळ, कुब्जक.                 |                              |
| gife       | (3)      | बनहर्षी.                         | बन हळाी.                       | ग्रह्मस्त.                   |
|            |          | 1                                |                                |                              |

|            |               | -        | _                             |            |              |                    |          |                     |          |                       |                                     |                             |                               |                                  |                                  |                             |             |  |
|------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| क्रमदी     | ನುಗ್ಗಿ ಮೆರೆ.  | ಶಂಬನಾಭ.  | ಚಿಕ್ಕರಿಕೆ ಸೂಪ್ರೆ.             |            | ಬೀಟೆಯ ನುರ    | జి.ంది.            | ಆತಿಬಡೆ,  | ಖಾರ ಗೆಣಸು, ಹಸಿಸುಂಠಿ | ಶಿಂಗಾಣಿ  | ಮುಂಡೀ.                | ಬಾವಂಚ, ನೀರಿವೃಕ್ತ                    | ಸೋವುಲತ್, ಭಪ್ರಮುಷ್ಟ, ನಡಚತ್ರ  | ಕ ಬ್ರೂ ೧,ಆಮೃಶಬಳ್ಳಿ, ಪುನನ್ ವಾ. |                                  |                                  |                             | - Britisman |  |
| म् राज्ञीः | श्वेनगा,      | शंखनाभ.  | यवतिका, यनोचि, टिटमी, सांखयेछ |            | काळा शिस्तम, | गड्युंठीरोग, धुंठ. | आति विष. | सुंठ, आले.          | शिगाडे.  | मुंडी.                | लघुनीली, गहुला, पिंपळी, मेरा,       | लकड्या, पःषाण मेद, कात्राी, | गुळतेख, हळद, गारोचन, तुळस,    | नीटिदूर्ग, काळा पुननेवा,बारांगुळ | काळे निशोत्तर, काळी उपल्डशी,     | भेत उपलग्री, बाघांटी, काळा- | शिव, वपारा. |  |
| हिंदी.     | सैजिनेका पेड. | नामिशंक. | थोरहुली पुलागबुक्ष, यनेची,    | चोतपुर्वा, | सीउम.        | सोंठ.              | अतीस.    | अर्स्स, सोठ.        | सिंगाडे. | गोरसमुण्डी, दाधयूक्ष. | शारिबा, फ्रजिप्रियंगु, बावची, रंगाम | पनिल्र, नीलक कुक्ष, गूगलां, | सोमलता, मदमोथा, मातितिण,      | गिलोय, यादा, कात्र्री, वडात्री,  | पीपछाहत्द्री, मांली, दूब, तुरसी, | क्रमल महा, विधारा, कालीसार. |             |  |
| -          |               | (F)      |                               |            | (स्रो)       |                    | ( f )    | (H)                 | (म.पु)   | (खाँ)                 | (स्त्री)                            |                             |                               |                                  |                                  |                             |             |  |
| संस्कृतः   | श्रोमीणन      | भे लमामि | म्हिनी                        |            | 1 महीता      | शुव                | मुंगि    | श्रुंगकेर           | मुंगाटक  | भेत्वा                | ह्यास                               |                             | -                             |                                  |                                  |                             |             |  |

| Ç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संस्कृत-                                   |          | हिंदी.                                                                                                             | मराडी.                                                                                                                                                                        | * इनहीं                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | South State                                | 69       | लिसोटाइम.<br>स्रोत्री स्प्रशाहर संग्रिस सनीम                                                                       | स्रेणातक, भोंकर.<br>गक्तम बगज्जी चेनम्बर्ग संज्ञाती.                                                                                                                          | ಚಳ್ಳೆ ಚಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೊಂಬೆಗಿತ್ತ.<br>ಇದಿ ಕನ್ನಡೆ ಜ್ಯಾಂಡೆ ಡಿಕ್ಕ್ ಪ್ರ                                                                       |
| and the second s | Af in which is solvetime                   |          | कोयल, सफेदकदाई, सफेद कटेहरी,<br>सफेद दुव, पाखानभेद, बंशलेवन<br>सॉठ, सफेदकोयल, शिलाबाक,<br>फटाकिरी, चीनी, बेनाबक्ष. | हागर, भाषा, बरादूरा, पराधा<br>चन, भेतरिंगणी,हाताजीडीपाषाण-<br>भेद, स्वेत हुळस, थोर स्वेतिक्तिःही<br>स्वेत डोरखी, स.टक्ती पांढऱ्यापुऱ्या,<br>अंत्रतीकर्गदी, खेतरोक्रणी, लोखंडी | ದಳ್ಳ, ಒಸ್ಕ, ಆಕ್ಟಜ್, ಏಕ್ಟ್ರ್ ಜಿಲ್ಲ<br>ಪಾರ್ಟ್, ಐಳೀ ನೆಲಗುಳ್ಳ, ಹಿಟ್ಟಿಲೀಕ,<br>ಶುಂಡಿ, ಕನ್ನೆ ವೃಶ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ,ವಂತಲೋ<br>ಚನ, ಬಳೀ ಪುಲಸೀ, ಬಳೀ ಜಾಜಿ. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Sign - Magaz-Pala Spinor (SI Fry Ad-Pown |          |                                                                                                                    | वेळ, थोर स्वेतजाई, स्वेतउरहस्ता<br>स्वेतगुजा, स्वेतनिशोत्तर, स्वेतदेहंड.                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अवतापुनर्मवा                               | (खी)     | खेतपुननंश.                                                                                                         | स्बेतपुननेवा.                                                                                                                                                                 | ತ್ರೀತ ಭ್ರನ್ಯವಾ.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भेताञ                                      | (4)      | समेद अञ्चन.                                                                                                        | पांदरा अभक.                                                                                                                                                                   | ಬಳೀ ಆಬ್ರಕ.                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इनेताम्छी                                  | (स्त्री) | अस्टिका,                                                                                                           | स्नेतपिठोण्डी.                                                                                                                                                                | ಗಂಜೇ.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |          |                                                                                                                    | <del> </del>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पट्सिक<br>पष्टिक                           | (a)      | फ्ल विशेष.<br>पाटी, साटीथान्य.                                                                                     | पत्त विशेष.<br>साठे साळी.                                                                                                                                                     | ಸಲ ಬಿಶ್ರೇಷ<br>ಮನ್ನ ಬಳೇಷ.                                                                                                               |

|     |                                                                                           | ( 60% )                                                                                                                                                                                                                                                  | · , · ·                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | ಕಾಡಕ ಕುಸುವು.<br>ಕಾಡಮತ್ತಿಗೆ, ಕೇಜಿ, ಗುಲಗಂಜಿ.<br>ಬಿಡ್ಡೆ ಗೆಟಗೆ, ಮಂಜಿಷ್ಠೆ, ನಾಚಿಕೆಗಿಡೆ.         | ಕೇಸರಿಕೆ,ಸಗಲದೇವದಾರು.<br>ಬಳ್ಳ ತಿಗಡಿ.<br>ಅರಿತೆ, ನವಣಿ, ರಾಘ್.<br>ನಾಗಕೇಸಂ.<br>ಹಾವನ ಪರೆ.<br>ವಿಷಮುಂಗಲಿ ಬಳ್ಳ, ಬೆಳೇ ವಿಷ್ಣು.                                                                                                                                        | ಸಾಸುವೆ, ಜಿಳ್ಳ ಸಾಸುವೆ, ದೇವತಿರಬ್ಬ<br>ವುಷ       |
| H - | मराडी.<br>ह्युभाषटी.<br>शेर, नेबाळी, शिक्ताई.<br>ह्युचिक्पा, मजिष्ट, लाजाट्टे.            | साखरेबदार, हिरा, सुरूचे झाड.<br>मांस, काष्टागर.<br>लोहोबंदी ऊद, राट्येचा कुक्ष, थोर<br>राठेचा वृक्ष, अश्वकर्ण, सायलीवृश्व.<br>नागकेसर.<br>सांदाची कातन.<br>थोर सुंगुसबेल, थोरहुगंब, सुंगुस<br>कान्दा, तानद्दीचे झाड, होत<br>विष्णुकान्ता, रक्तशंखपुण्यी. | शिरस, स्मेताशिरस, दैवशिरसांबृक्ष,<br>मोहोगी. |
|     | हिंदी.<br>धाइंके फूळ.<br>नेवारी, सातळा, पाढर, घुंघुची.<br>मजीठ, ङज्बावन्ती खुईमुई. जिरैटी | धूपसरळ,<br>सफेत पनिळर, निसेत.<br>साङ्ग्य, राळ, पियासाळ.<br>नागकेशर.<br>सर्प की कचेली.<br>नाकुलेक्ट्स, कंकालिका,[बंगभाषा]<br>नाकुलेक्ट्स, कंकालिका,[बंगभाषा]                                                                                              | सरसों.                                       |
| 1   | (편)<br>(해)<br>(해)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                                          |
|     | संस्कृत.<br>सद्भावकीरुसुष<br>स्वकृत्व                                                     | सर्छ<br>सम्हा<br>सर्वे [ जर्हे ]<br>सर्वे व्यक्तियाँ का                                                                                                                                                                                                  | सर्वेत                                       |

|          |                          |                     |                   |               |                                                |             |                          |                                                  |                           |                                  |                          | ····                     | مسبيد           |                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रनदी.  | 15.<br>20.<br>20.<br>20. | සීරා <b>ჩ</b> ශ්රයේ | ಕ್ಕುಪ್ರತ್ನು.      | ಹಳದಿ ಗೋರಂಟ್ರಿ | ಸಹದೇಶ. ನುಪಾಬಲಾ.                                | ಬಾಳಿವುರ.    | ಕಗ್ಗ ಲಿಮರ, ತರೊಗ್ಗ ಲಿಸುರ. | ಆ ಮಕ್ಕೆರೆ, ಸೊಗವೆ.                                | ಕಗ್ಗೆ ಲಿಮರ, ತರೊಗ್ಗಳ ಮುರ್ಮ | ಕೆಂಟಿವೈಕ್ಸ್, ಮತ್ತಿಗಿಡೆ.          | ಬಳೀ ಸಾಸವೆ,               | ಬಿಳೀಸಾಸುವೆ, ಗಾಳಿಆಲ್ಯ     | e e na.         | . ಬಳೀ ಲಕ್ಕಿಗಿಡೆ, ಲಕ್ಕೆ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मराठीः   | साळगी.                   | मखला.               | आंबा.             | पीतकोरंटा.    | महात्रळा, थोरनिळी,सहदेवी,चित्रडी               | में जे.     | खेर.                     | र्भेतउपळवरी, साळो भात.                           | खैराचे झाड.               | मत्त्रविशेष, सागब्ध, कुंगण, बृध. | र्वताशरड, पांडरी मोहोरी. | रगेतशिरस, नदीयड, मोहोरी. | निगुंडी.        | निगुंडी.                       | The state of the s |
| (दिनी:   | मुख विशेष.               | रहेगमानोन.          | अतिसुगंधयुक्त आम. | पीली कटसरेया. | सरहटी, गण्डनी, पींछे फुलका<br>दण्डोपला, सहदेई. | केलाब्स.    | खेरकापेड.                | गोरी आसाऊ, सरिबन, कालीसर,<br>साल्या करिया बासाऊ. | खेरका पेड,                | सस्आष्ट्रभ, साटब्स, रात.         | सफेर सरसें.              | सफेदसरसी, नदीवङ.         | सिम्हालाष्ट्रस. | निस्ताय, सेंद्र आरी, निर्मणडी. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संस्कृतः | स्खः (म)                 | (五)                 |                   | सहचरी (खी)    | सहरेनी (जी)                                    | साश्तक (पु) |                          | सारिया [य] (जी)                                  | सार्गाष्ट्रम              | सास्त्र (पु)                     | सित्तसप्त (व)            | )<br>2                   | सिंधुक (वु)     | <b>₩</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |                             |                                                                       | - مفصل عب           | - را را باروادا               | (                           | · ·                             | ٥८                              | )                                  |              |                                              | ······································ | سترسورات                 | عوق البداد        | -                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमहा. | ಸ್ಟೆಂಭಲಸಣದ ಚಿತ್ರಣ್ಣ.                  | ్టు<br>బిన<br>చిన | tagion                      | 23.52                                                                 | ಜಮಾಲಗೋಟ್ರಿ ನೇರುವಾಳ. | ಅವೃತ್ಯ ಮುಂಡಿಗಳ್ಳೆ, ಆಳಲೇಕಾಯ    | ಅಂಟು, ಸ್ತ್ರೇ, ಶಾಲಿವನ್ನ      | ಗ್ನೆಸವಾರೆ.                      | ದಾಲಚೇನಿ ಲವಂಗಚಕ್ಕೆ.              | ಶುಲಸೀ, ಶ್ರೀತ.ಲಸೀ, ವಾಲಚೀಭಿ.         | 1            | 224 B 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | ಆಗಸ್, ಸೂರ್ದ್ಯಕಾಂತಿಬಳ್ಳಿ, ಆಶ್ವಗಂಧ       | ,                        | ಸಾಜೀಖಾರ.          | ಕಂಡೀರಿಗೆ, ಹಾಗಲಕಾಮಿ. ಜೀರಿಗ್ನೆ  | ಚಿತ್ರವಾಗಲಾಜ್ಯ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मराठी.  | सैगालोणाचे चूर्ण.                     | मृद्धि औषधि,      | बाळूक कांकडी, सुगांसिक.     | ,                                                                     | जेपाळ, जमलगोट.      | निबहुंग, साछक्षा, असत, खुना,  | नारिंग,बीज,आंवळी, सहिमभोजन. | तेल्यादेबदार, देवदार, सरलदेबदह. | रक्त्याबोळ,कलमीदालिबिनी, सुगं न | भ्तृण, पुरनीगवत, कणगुगुळ,<br>मोबरस | मान्ति.      | , , , ,                                      | स्पष्टलग्ही, बाह्यी, जनस,              |                          | सुगिनिका, सजीखार, | उपकुंभिका, शैंडी, पिपळी, सुद- | कारही, कहीबां बिरं, कुळई, | कटुहुचा, त्युकारली.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المحان  | सैन्यानमक्तमा चूर्ण,                  | मृष्टे आषाध,      | एनआ, मोथा, महोरू, गंराज्यास | घानिया पीमङासूत्र, सुगंघयुक्तआम,<br>तुंबुरुक्तः पेड, वनवर्षरी तुङ्का. | जमाखगोटे की बड.     | चुरनहार, सेहुग्डरुस, हरड,आमला | सहत, शालमन, गिर्जाय,        |                                 | बोलगं बहन्य दालचीनी, सुगं यघास, | तुल्सी, सम्हालुबुक्ष, मोचरस.       | देखो स(टारु. | ,                                            | अन्ता मूर्नमुबोक् फून, इन्हुन-         | ष्टभ, सञ्जीखार, अधनंत्र. | सुः नीखार,        | करेला, कालाजीरा, छोटाकरेला,   | करेली, जीत.               | The state of the s |
|         |                                       | (खी)              | ( जी. पु )                  |                                                                       | (朝)                 | (ब्री)                        |                             | (귀)                             | (म.पु)                          |                                    | (#)          |                                              | ( 14 ) IS                              |                          | (£)               | ( eg )                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सम्कृत. | सियुत्धचूर्ण                          | सुलाहा            | सुगधि                       |                                                                       | सुदन्ती             | सुना                          |                             | मुखार                           | सरस                             | •                                  | मोत्रकाष     |                                              | सुगच [क] ला                            | -                        | सुवार्चेक         | सुपदी                         |                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          | reference to          |                      |                          |              |                   |                           |                   |               |                                   |                                                          | -             |             | Andreades Andreades                       | -          |            |
|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| . कमडी.  | ಚಿತ್ರ<br>ಕ್ರಮ<br>ಕ್ರಮ | ಕಂಡಗಡ್ತಿ.            | బ <b>ిద్దు</b> త్తాన్తే. | natos.       | states, natedoll. | ಕೆಂವು ಚಂದನ, ಸೋಮಲತ್ತಿ      | *********         | ಬಾಹುಜೀ.       | ಸೌವೀರಾಂಜನವು, ಕಡ್ತು ಕಪ್ಪು.         | }                                                        | <del></del>   | ಸ್ಟೆಂಧಲವಣ.  | ಗಾಜರೆಗಡ್ತೆ, ಸಿಸಣಹೆ.                       | ಕಂದಬಳಿಸಿ   | 25         |
| मराही.   | पारा.                 | रंगेतमुरण, बारामुरण. | पुश्राणीं, पिठवण,        | र्थतकोरण्टा, | पाहा सेरेय.       | रक्तवंश्व, कांजी, सोमयछी, | धान्याम्छ, आरमाछ. | यागंचा.       | •••                               | विताद ते कांजी, काळासुरमा,<br>स्रोतोजन धंधान गहाचे कांजी |               | सेबेलेण.    | गाजर, प्रथिपणीचा भेद, थुणेर,<br>गाठिनन,   | कंद्रिशेष. | निवहुंग.   |
| (स्व.    | पारद.                 | जमीक्षःर.            | युस्नपणी, गिठवन.         | कटस्या.      | देखो-तैरीय.       | कांजी, मपूर, सोमलता.      |                   | बावची, गिलेय. | वेर, कांत्री, कालाश्चर्मा, सित्र- | ज्ञुमी, सीवीरकांजी.                                      |               | सेंग्रामोन. | गठियन गठियनभेद, अर्थात् थुनेर<br>धानेयार. | कंदविशेष.  | मेहण्डम्स. |
| •        | (a)                   |                      |                          |              | ( b)              |                           | ,                 | (स्त्री)      | (च)                               |                                                          |               | (सव)        | (4)                                       | (म)        | (स्त्री)   |
| संस्कृतः | and a                 | सर्ग                 | सगाङ्गिमा                | सिरीय.       | सर्वक             | सोम                       |                   | सोपन्धिका     | सावार                             |                                                          | paraghinas la | # 4 a       | स्थालिय                                   | स्युक्तिक  | म्बोर      |

| HEEG.               |            |                                           | म्साओ.                                | क्रमडी.                            |
|---------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| रिमुर्ग<br>शिताल    |            | क्यतिशेष<br>ताडहस.                        | क्क्षविशेष.<br>थोरताड.                | ್ಕೃತ್ತನಿಲ್ಲಿಕ್ಕ್<br>ಕಿರುತಾಳಿ.      |
|                     |            |                                           | # -                                   |                                    |
| Henest              | (fail)     | हलरी.                                     | € <b>ळ</b> ₹.                         | <b>6</b> 8 2 k 2 ,                 |
| संबंक (का)          | (8)        | चिरमिरा, राहु,                            | एळ, तिष कलास्य जोकाल तो.              | ಕರ್ಗಿಸಾಸುವೆ, ಹುಚ್ಚು ಸಾಸುವೆ.        |
| सारहरा              | (E)        | मोखाचुरा.                                 | काळा मोखाइक्ष, चाक्षतत.               | ಪ್ರಕಾತಿತ್ಯ ಸುಕ್ತಿಮನ್ನು ಚಕ್ಕೊತೆಸಲ್ಟ |
| सितिवहस             | (E)        | अमलतास.                                   | थोर बहुना.                            | 다.<br>다.<br>기상                     |
| स्रीर               | ( +)       | दूम, हरलका गोन्द.                         | पागी, दून, बनाणनिन, सदः               | ಸೀರ್. ರಾಲ್ಯ ಅರೆಜೀವು, ಮಹಾ           |
|                     | ,          | ,                                         | माटेटे गायीचे दुम, कीर,<br>भूग विशेष. | ಬೇವು, ಸರಲವುತ್ತದ ಆಂಟ್ರಿ.            |
| म्हारहर             | (3)        | पीपलका पेड, [ मूलर आदि दुभवाले<br>नभ्र. । | िपक.                                  | ಆಗಸೆ. ಹಿಪ್ಪಲ್ರಿ, ಹಾಲ.ಬರುವ ವೃಷ್ಣ.   |
| क्षारकंचिकि की (सी) | ì (खो)     | कीर कत्त्रेती.                            | क्षीर कंचुकी.                         | अति चः स्थिति,                     |
| matale ( a          | (व. हत्री) | बिरनीवृक्ष, सेह डंवृक्ष, दु। देवृक्ष,     | नान्दरहाबी, द्येतभुई कोहोळा, उंबर     | ಜೊಯನಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ತಾತ್, ಕ್ಷೇರಸೆಕ        |
|                     |            | आक्रमाव्य, गजादनीव्य, शिर-                | बंशलाचन, निवहुंग.रक्तर्ह,राजगी        | ಗುಂಬಳ, ಸಂಗರೀಗಣನ, ಹಿರಡೆ(ಸುವ         |
|                     |            | गोला,सोमलता, बडवृक्ष पाखरवृक्ष,           | पिवरी, बड, कांकोळी, शिरगोळा,          | ಜಸಂಗಿಡ, ಆಲದ ಮೇರ.                   |
|                     |            | बे लिया पीपल, बड, मूलर, पीपल,             | थोर गहुं, शिरदोडी, श्रीरकांकाळी,      |                                    |
|                     |            | पारखर, वारिसपीपङ.                         | थोर सीमदछी.                           |                                    |

| HIEN. |                    | विदे!                                                | म्सार्थ.                                                            | मनदी.                                             |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| )     | ( <del>( ) )</del> | क्यविशेत.                                            | मुक्ताविशेष.                                                        | TO SOUTH                                          |
|       | (A)                | ताडह्य.                                              | थोरताड.                                                             | ಕಿರುತಾಳಿ.                                         |
|       |                    | R                                                    |                                                                     |                                                   |
|       | (EE)               | हरूरी.                                               | हेकर.                                                               | & C. J. J.                                        |
| =     | (8)                | निसमिया, राहे,                                       | राळ, तींस कलाह्य जोकाल तो.                                          | ಕರ(ಸಾಮವೆ, ಹುಚ್ಚುಸಾಸುವೆ,                           |
|       | (3)                | मोखानुभ.                                             | काळा मोखाइक्ष, चाक्षवत.                                             | ಪ್ರಕಾತಿ, ಮಕ್ಕೆಮಾ, ಚಕ್ಕೊತೆಸಲ್ತಿ                    |
|       | (3)                | अमळतास.                                              | थोर बहुना.                                                          | . 보<br>작년<br>1월                                   |
| स्रीर | (귀)                | द्व, सरहका भोद.                                      | पाणी, दूच, बक्ताणनिब, सबः<br>व्याहेटे गायीचे दूच, खिरं,<br>धन विजेत | ನೀರು, ಹಾಲು, ಆರೆಜೀವು, ಮಹಾ<br>ಬೇಜಿ, ಸರಲವೃಶ್ವದ ಆಂಟು. |
|       | (A)                | प्राविकता पेड, [ गूलर आदि दूभवाले<br>बृधः ]          | पिषळ.                                                               | ಆರಸೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಹಾಲ:ಬರುವ ಪ್ರಕ್ನ                    |
| 16    | सीरकंचांका की (सी) | क्षीर कचुंत्री.                                      | क्षीर कंजुका.                                                       | कुर्व चंद्रधन्त.                                  |
|       | (व. स्त्री)        | विरमीन्स, सहडन्स, दु।हेन्स,                          | नान्यस्त्वी, स्नैतमुई कांबोळा,उंबर                                  | ಹೊಮುರಳೆ, ಪಿನಾತೀ, ಶ್ರೀಗೆಸಿಕ                        |
| ,     |                    | आक्रमाव्य, गजादनीवृत्र, शिर-                         | बंशलोचन, निबद्धंम.रक्तरहे,राजणी                                     | र्ताटक्ष्य, स्टब्रिकाथ्य, भरित्रो                 |
|       |                    | -                                                    | पिष्री, वड, कांकोळी, शिरगोळा,                                       | ಜರ್ಗಗಡೆ, ಅಲದ ಮೇರೆ.                                |
|       |                    | भे लेगा पीपल, बड, गूलर, पीपल,<br>पारस्तर, पारिसपीपल. | थोर गहुं, शिरदोडी, क्षीरकांकोळी,<br>घोर सोमयछी.                     | ,                                                 |

|            |                                | <del>proster, eigh</del>          | <del>.</del>                                                       | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>elepenterytey'</del><br>A         | <del></del>                     | E ( 7                                                   |                                  |                    |                  |            |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| - K. R. R. | का शिक्षक                      |                                   | antigram, architect, etc.                                          | A Property of the Property of | Bonton, Rocol of Laks.                 | s,                              |                                                         | きゅうになってもだってい かのいもむ               |                    |                  |            |
| 41131.     | गंत्रणीरृष्त, वंदारोचन, दुर्श, | तबन्दीन, पिसीद्धा भेर कार नियन्ती | भूत्र मानका, बारागानणा गुमान्ता,<br>प्रतासृत्या, रनेत वदलसरी, गान. | पुर्णा, नमा, जिल्डोडी, कुर्जा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रमृषिवद्ध, मान्द्रीक्षायम, स्मिर्था, | म्युच, मां गणमहा। महन्त्रा ११।, | उचका, युरमाम्माक्षका, चारना,<br>मात्रा अवयवानो स्थम सा. | क्रांजिस्ता, रिटाम न्या, बास्त,  | गीकर, माक्सिक्यां. | भ्यात ।          |            |
| ino<br>ino | गिण्डमज्ञा.                    | अवस्थाता<br>अवस्थाता              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कटरा, अवित्याना, माहेबुआ, छोटा         | च नुशाक.                        |                                                         | नित्तम्पन्ध्, नान्म्साना, गोसुरु | स्तात,             | हानि मद्रं भ्यात |            |
|            | (M)                            | (1je1)                            | ;                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( tráfi )                              |                                 |                                                         | (3)                              |                    |                  |            |
| 和专事书.      | म्रास्त                        |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                 | *                                                       | WITH.                            | 1                  | د                | ر سمانت می |

## वोर सेवा मन्दिर पुम्तकालय

ř